

### ॥ प्रस्तावः ॥

इह खलु जर्गात सबै मनुष्यप्रस्तयः स्थावगन्ताः प्राहुर्भक्तो कियाम्बानास्ति-रोभवन्तश्रेकसूत्र निगडिताः सन्तो वर्तन्तामितीय जगत्पालिबर्द्धारेन्छ। दृश्यते । आपाननस्तु तिर्यत्रः स्थावरा ये चामीभ्यः प्रस्त्रबो ब्राह्मणक्षत्रविद्श्द्रौस्तिकारं मिन्ना भिन्ना सर्णिमनुरुन्याना व्यवहरन्ति, नहोतावद्पि तु प्रतिपिण्ड भिन्ना इति प्रतिमा-सन्ते स्थूलदशां, एवमपि सूक्ष्मविचारणायामेकसूत्रनियन्त्रितन्वमेव पुराम असं भवति । तद्यथा-ते तं जनिमन्तस्ताहशीं तादशीं योनिमापन्नास्तत्तदाकारकपपरिमाणशीला अवलोक्यन्ते । नहि कदाचिन्केनचित्स्थावरो मानुषाकारादिभाग्दशः । नवा मनुष्यस्ति-र्थम्थर्ममुद्रहुन्दर्यते । तदेवं निपुण निरूप्यमाणं किमप्येकं सुत्रमान्त्रम्बय्निद् जगत्स्वेषु म्बेष्वधिकारेषु नियत बर्नत इति स्थिरीभवति । तदेवाधिष्ठानभूतं सूत्र प्रति धर्म इत्यानक्षतं मनुव्यामनामिष्ठादयः परमर्पयः । तथा 'धर्मे सर्वे प्रतिष्ठितम' इति नवन्त्रकः सर्वेशब्दवाच्याजगत्त्रतिष्ठाकारण धर्म इत्याख्यापयति । सर्वशब्दवा-च्यस्य जगतोऽस्य विचित्रतरप्रपश्चजालग्चनायास्तद्रावे सत्त्वात्तदभावे चाभावा-बुक्तमेवैतत् । पत्रमवेदाभिष्यस्यातिगभीगस्य मर्वज्ञानाकरस्य भारतस्यापि तात्पर्य मिदमेवेति ज्ञातव्यम । यथाहि 'न जात् कामान्न भयान्न लोभाद्धमं त्यजेजी-वितस्यापि हेतोः । धर्मो नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये इति भारतसावित्री-त्वैन वसन्ते पिक इव पत्रमं, मधुरं जेगीयते ततोऽवगच्छाम धर्मः परमं कारण-मिति । भगवानिष 'स्रे स्रे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः' इति कर्मश-व्देन धर्ममिनलपस्तद्भिरतो निःश्रेयसं लभत इत्यर्जुनाय निजैकभक्तायोपदिदेश । अयमेवार्थः श्रुतिस्मृतीविहासपुराणेष्वाहृत्याहृत्योद्धोच्यत इति विपश्चिद्वरैरः समीक्षणी-यम् । तस्मात्पूर्वपूर्वाजितधर्मेण तां तां देवीं मानुषी वा नारका वा प्रतिनियतस्त-भावफलविचित्रां स्थिति सर्वो लभत इत्युपपद्यते । न ह्येतत्सर्वनन्त्रसिद्धमर्थमन-भ्युपगम्यमानैर्लोकस्थितिकारणमनुगतं सुबचं समझसं चोदाहर्तुं शक्यमिति तन्त्रनि-पुणैविचक्षणवरेण्यैः समीक्षणीयमिलाप्रासिक्षकिस्तारभियोपरम्य प्रकृतप्रन्थप्रस्तावि-कोपयोगि किंचिद्रहिष्यते ।

शयः। इमे च कर्मैव कर्तित्युद्धोषयन्ति । 'धर्माध्यमावद्दष्टं स्यात्' इत्येषा तार्किक-समयदिक् । 'बयं हि परमो धर्मो यद्योगनात्मदर्शनम्' इति ब्रह्मज्ञानमपि धर्मशब्दैन व्यपदिस्यते । 'आचारः परमो धर्मः' इति तु संप्रदायविदः । तदेतेषु मर्वेष्वपि पक्षेषु इष्टप्राप्त्यनिष्टपरिहारालीकिकोपायन्वं न व्यभिचरतीति इष्ट्रप्राप्त्यनिष्टपरिहारालीकिकोपायो धर्मः इति सिद्धम् ।

तत्रैतादशालोकिकमुपायं धर्ममजानानाः सर्वे जना अस्मिन्नतिभीपणेऽनाद्यनन्तागा-धर्मसारपारावारे मजनोन्मजनाभ्यां विह्नलीभवन्तीति संवीक्ष्य परमकारुणिकैः सर्वेद्वः पूर्वाचार्थेबेहवो धर्मप्रन्था अनायासेन तत्पारगमने नौकायमाना विनिर्मामेरे । सत्स्विपि तेषु सम्यग्धर्मप्रतिपादकेषु, सर्वेतः प्रमेयप्रवणत्वेनासंविग्धार्थत्वेन च ज्येष्ठत्वेन चेद्व मानवधर्मानुशासनं मनुस्मृलपराभिषेय मौलिभूनमतिरमणीयनरं विलस्तितमाम् । यद्तिप्राचीनो मानवस्त्रेः परमजनको भगवान्सुगृहीतनामा मनुः समुपदिदेश ।

परा किल मृणालघातायतफणापलाभोगपर्यः वरुणालयेऽधिशयानी भगवान्परा णपुरुषः कालास्यख्यक्तिलस्थक्तियो लोकानपीतान्दृष्टा लोकान्स् जामीतीशांचके । तत-स्तस्यान्तःप्रविष्टः सूक्ष्मोऽर्थः कालानुगतेन रजोगुणेन नामिदेशादुद्धतः पद्मकोशोऽभू-त् । तत्र स्वयमेव प्रविश्य नामरूपात्मना व्यक्ती वभून, यं स्वयंभुव विधातारं वदन्ति । म च कापि लोकादर्शनेन संजातस्मयश्रतुर्दिशु विष्टत्तनेत्रश्रत्वारिमुखानि लेगे। अथ स्यम्ब्रह्मा, कमिध्रष्टान आसे: कथिमदमनन्यद्व्यनालमगार्थे सिललिनिधाविति चिकतमनास्तद्बजनालनाडां भिरन्तः प्रविद्यापि चिराय तदाधारं नाविन्दत । ततो-ऽलब्धकामो द्यमानचेतास्तत्प्रतिपत्त्यर्थे जितश्वासनिवृत्तसंकल्पः सन्भगवति परम-पुरुषे चेतोऽयुनक् । कालेन चान्तर्हृदयेऽवभातमपूर्वदृष्ट दिव्यं पुरुष दद्शे । विसर्गा-भिमुख्य सिरक्षया तमभ्यर्धात्। अवाद्धानसगीवरं च तं परमं यावन्मनीवचः स्तुत्वा यदा खित्रवद्विरराम तदा तदभिष्रेतमन्वीक्ष्य भूयोऽपि तपस्तहवा यथापूर्व सर्गोद्यममाबहेति तत्कश्मलं शमयन्निव मेत्रगम्भीरया वाचाभिवाय ख्यमन्तर्देषे भ-गवान् । ततः स्वयंभूः पितामह् आत्मन्यात्मानमाविदय दिव्यं वर्षशतं तपस्त-ह्वा लोकान्कल्पय इत्यनिन्तयन् । अस्राक्षीचान्धतमसमोहमहामोहादीनि । ततस्तां पापीयसीं सप्टि दद्वात्मानमञ्जतार्थं मन्वानो भगवज्यानपूर्तेन चेतसा सनकसनन्दना-दीनुत्सूज्य प्रजाः सजतेति तानुवाच । ते च परमानन्दैकरसं रमानाथेऽन्वमोदन्तः अजाकामादीकेच्छन् । अथ रह मरीच्यत्र्यक्षिरसपुलस्यकतुन्ध्यवसिष्ठदक्षनारदादी-न्वीर्यवत्तरान्विस्रज्यापि तेभ्यः सर्गविस्तारमपद्यतो दवमत्र अतिबन्धकमित्यवेक्षतो भगवतः स्वयंभुवो रूपं द्वेषाभूत् । ताभ्यां च रूप्वभागाभ्यां मिथुन समपद्यतः यस्तत्र प्रमान्स खायंभुवो मनुः, याच श्ली सा शतरूपानाश्ली तस्य सहधर्मचारिण्या सीत् । ताभ्यां चाणीयसो बीजान्यप्रीय इव वंशवृक्षोऽवरीवृध्यत । तथाहि--शत-रूपायां खायंभुवो मनुः प्रियवतोत्तानपादौ पुत्री, आकृतिर्देवहृतिः प्रसृतिश्रेति पश्चा-

पत्यान्यजीजनत् । नत्र प्रियमतो महाभागवतः श्रीमबरणारविन्दमकरन्दावेशित-खान्तोऽवगतपरमार्थतस्वोऽपि परमेष्ठिनो निदेशादृहाश्रममनुवर्तमानो विश्वकर्मणः अजापतेद्वेदितरं बहिंच्मतीमुपयेमे । तस्यां चारमसमान्द्रशामिनाम्नः पुत्रान् , ऊर्जन खर्ती च कन्यां भावयाम्बभूव । अस्यान्वये च साम्योपशमवेराग्येश्वयादिविभूतिभिर्मा-जन्तः प्रथितपुण्यकीर्तयो नाभ्यृषभदेवभरतादयो राजानः समभवन् । उत्तानपाद-न्तु सुनीत्यां भार्यायां पुष्यक्षीकं ध्रवं ससर्ज । योऽसी राजन्यबालको मधुवने भगवन्त तीर्थपदं समपद्यत । अथ प्रजाः सुजेति ब्रह्मणोदितः कर्दमिक्शय तपस्तन्या वर्ति-नलोकतन्त्रं हरि संप्रपेदे । भगवता च ब्रह्मावर्तक्षेत्रेऽधिवसतः सम्राण्मनोः कन्या-मुद्रहेलाइमस्तां देवहृतिमुपयेमे । तस्यां च कलादयो नव सत्तमाः कन्याः, भगवद-वतारं प्रकृतिपरमपुरुपमंख्यानप्रवर्तकं कपिलमहामुनिं च भावयामास । अस्य दौहित्रान्वये दत्तदुवौस:कुवेररावणविभीषणमार्कण्डादयो बलवीर्यादिप्रियतयश-नोऽभूषन् । द्वितीयामाकृतिं रुचये प्रादात् । स च तस्यां मिथुनमजीजनत् । तत्र यः पुमान्स यज्ञरूपो विष्णुः या च स्त्री सा तस्य पत्नी दक्षिणानान्नी वस्त्व । स च तस्यां द्वानशात्मजाजनयामास । नृतीयां कन्यां प्रसूति त्रहापुत्राय दक्षाय प्रादात् । स च तस्यां पोडश दुहितुः मसर्ज । अस्य दीहित्रान्वये नरनारायणावृत्री जज्ञाते । सोऽय मनोर्जातत्वान्मानवः प्रपन्नोऽहरहर्वर्धिष्णुर्दृत्यते ।

ततः 'यह किंच मनुरवद्त्तः हेषज्ञम्' इति श्रुतिभिर्जेगीयमानो मनुः सप्रजः
सभायों ब्रह्मावतिक्षेत्रे विद्विष्मत्यां कुशकाशासन आसीनः सक्रीभिः सुरगायकैः संगीयमानमन्क्रीतिः, अनुवद्धेन हदा यज्ञपुरुषं यजन्, हरेः कथाः श्रुष्वन्, स्ववंशप्रतिष्ठासंस्थापनार्थं भृग्वादिश्यो महिष्मयो धर्मतत्त्वान्यनुशासन्, एकसप्ततियुगानि यावस्मिद्धीपां वसुंधरां, हदि प्राण द्वागीप्सीत् । भृगुरिष शिष्यप्रशिष्याण्यापनप्रवक्तादिना मानवानि धर्मतत्त्वान्याप्याययामास । तत्र्यतिपादकप्रन्य एव मनुस्मृतिरिति
व्यवहियते । अन्मिन्नादिनो जगदुत्पन्युपन्यामपूर्वकं दिनरात्रार्थमासमाससंवत्सरान्ता
बाह्ममुहूर्तत आमुप्तेः परिसमापनीया नित्यनैमित्तिककाम्याचारपद्धत्यः, वादुराधस्यस्य चातुर्वण्यस्य चानुष्ठेयाः कियाः 'सर्वभृतेषु चात्मानं सर्वभृतानि
चात्मनि । संपद्यज्ञानमयाजी वै स्वाराज्यमधिगष्ठकृतः परत्र ब्रह्मलोनि
चात्मनि । संपद्यज्ञानमयाजी वै स्वाराज्यमधिगष्ठकृतः परत्र ब्रह्मलोने
कक्षपुरुषतत्त्वं चोपदिष्ट, यदन्वतिष्ठन्त इह धर्माविरोषतो मोगान्भुजन्तः परत्र ब्रह्मलोन्
के महीयरन् । अस्य मेधातिथिगोविन्दराजादिप्रणीता बह्मपृष्टीका वर्तन्ते (वडोदापुर्या
सुदिताः) तथापि प्रकरणशाब्दन्यायतत्त्वालोचनसरलपद्वष्दार्थप्रतिपादनादिगुणगणगरिस्मीयं कुल्कक्षप्रकृतर्शकैत विद्वषः प्रमोदमावहति ।

मानवेऽस्पिन्नतिगहनीयथभेत्रन्थे प्रथममुद्रणावसरे प्राथमिकत्वाद्धेनोर्जातान्यसं-गतपदरचनापदवाक्यरचनाब्रह्ममीमांसायूत्रविपर्यासमञ्जापपाठेत्यादीन्यशुद्धानि परि-सार्ज्य, पादशः स्रोकानुक्रमणिकां चाद्ययावत्कापि हगगोचरामुपनिवश्य, विषया- नुक्रममि र्संगृह्य महतायासैन सपरिष्कारं सावधानं व संशोध्य धार्मिकविपिश्वतासु-पायनीकृतीयं प्रन्थः । एवमिष यत्र क्विव्स्सादशाल्पप्रक्वजनाल्पदृष्टिमितिदोवसुरूभ-संभवा सुद्रकदोषसंभवा वा अशुद्धयो स्वपथमापतेयुश्वेद्विदुवां तर्हि स्खलनैकशीलत्वं मानवीयक्वानस्य परिभावयन्तो धीमन्तः क्षम्येरिकृति बाढं विश्वसिति नश्वेतः ।

इदमेकं च विज्ञापनीयमास्ते यदेवं महतायासेन शोधिता, सौलम्बेन लामार्थ चाल्पमूल्या, वैदिकधर्मैकप्रतिपादिका चेय मनुस्मृतिश्चिरं स्मारयनु वेदप्रणिहितं धर्मे, कालत्रयं च विलसनु धार्मिकानां हृदये काद्मियन्यामिव सौदामिनी, वितरनु च नेःश्रेयसं तद्भिलाषुकाणां, वर्धयनु च धर्मप्रन्थानुवचनहिचमार्याणाम् । तेन च तत्र-भवतो प्रन्थनिमानुरस्मदीयाल्पश्रमस्यापि साफल्य भवत्विति विज्ञाप्य श्रुतिस्मृतिजन-यितुर्भगवतो धर्मरूपस्य स्वयंज्योतिषः प्रसादादेतत्सफलं भवत्विति तमाराध्यावेति श्रिवम् ।

## वासुदेव-रामचंद्रशर्माणौ.

भः १ समिना व्यः १ संजातस्मयश्रतु । आसे; क्रथः १९ग्नाडीभिरन्तः



# मनुसंहितास्थविषयानुक्रमः।



# प्रथमोऽध्यायः ।

| नन् प्रति सुनीनां धर्मप्रकाः १ १ त्रान्त्रप्ति सुनीनां धर्मप्रकाः १ १ त्रान्त्रप्ति सनोहत्तरम् ४ १ त्रान्त्रपत्ति स्थनम् ५ ४ त्रान्त्रपत्ति स्थनम् ५ ५ त्रान्त्रपत्ति स्थनम् ५ ५ त्रान्त्रपत्ति स्थनम् ५ ५ १६ त्रान्त्रपत्ति स्थनम् ५ ६ त्रान्त्रपत्ति स्थनम् ५ ५ १६ त्रान्त्रपत्ति स्थनम् ५ १ १६ त्रान्त्रपत्ति स्थानम् ५ १६ त्रान्त्रपत्ति स्थानम् ५ १ १ ५ व्यव्यापादिन्त्रप्तिः ५ १० व्यव्यापादिन्त्रप्तिः ५ १० व्यव्यापादिन्त्रप्तिः ५ १० व्यव्यापादिन्त्रपति ६ १० व्यव्यापादिन्त्रपति १० व्यव्यापादिन्त्रपति १० व्यव्यापादिन्त्यापादिन्त्यापादिन्त्यापादिन्त्यापादिन्त्यापादिन्त्यापादिन्यापादिन्त्यापादिन्त्यापादिन्त्यापादिन्त्यापादिन्त्यापादिन्त्यापादिन्त्यापादिन्त्यापादिन्त्यापादिन्त्यापादिन्त्यापादिन्त्यापादिन्त्यापादिन्त्यापादिन्यापादिन्त्यापादिन्त्यापादिन्त्यापादिन्त्यापादिन्त्यापादिन्त्यापादिन्यापादिन्त्यापादिन्त्यापादिन्यापादिन्यापादिन्त्यापादिन्यापादि | प्रकरणम्                       | 2      | टोकाः | पृष्ठम् | प्रकरणम्                    |       | ऋोकाः | पृष्टम् |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|-------|---------|-----------------------------|-------|-------|---------|
| ज्ञवादुत्पत्तिकथनम् ५ ४ ण्वं सृष्ट्वा ब्रह्मणोऽन्तवांनम् ५१ १५ त्रद्धारेपितः ५४ १६ त्रिवस्योत्कमणम् ५५ १६ त्रावस्याप्त्रवाद्धार्थकथनम् १२ ज्ञावस्याप्त्रवाद्धार्थकथनम् १३ ७ ज्ञावस्याप्त्रवाद्धार्थकथनम् १३ ७ ज्ञावस्याप्त्रवाद्धाः ५२ १० स्वाद्धार्थक्षेतः ५७ १७ स्वाद्धार्थक्षेत्रण ज्ञावद्वपत्तिः १३ ७ स्वाद्धार्थक्षेत्रचार्थः ५२ १० स्वाद्धार्थक्षेत्रचार्थः ६० १० स्वाद्धार्थक्षितः ५२ १० स्वाद्धार्थक्ष्यनम् ६० १० स्वाद्धार्थक्षितः ५२ ११ स्वाद्धार्थक्ष्यनम् ६६ १० स्वाद्धार्थक्ष्यनम् ६६ १० स्वाद्धार्थक्ष्यनम् ६६ १० स्वाद्धार्थक्ष्यनम् ६६ १० स्वाद्धार्थक्ष्यन्यः ६० १० स्वाद्धार्थक्ष्यन्यः ६६ १० स्वाद्धार्थक्ष्यन्यः ६० १० स्वाद्धार्थक्ष्यः ५० १० स्वाद्धार्थक्षेत्रचार्थः ५० १० स्वाद्धार्थक्ष्यः ५० १० स्वाद्धार्थक्षः ५० १० स्वाद्धार्यक्षः ५० १० स्वाद्धार्यक्षः ५० १० स्वाद्धार्यक्षः ५० १० स्वाद्धार्यव्धः ५० १० स्वाद्धार्वः ५० १० स्वाद्धार्यव्धः ५० १० स्वाद्धार्यव्धः ५० १० स्वाद्धार्यव्धः ५० २० स्वाद्धार्यः ५० १० स्वाद्धार्वः ५० १० स्वाद्धार्वः ५० २० स्वाद्धार्यद्धः ५० २० स्वाद्धार्वः ५० २० स्वाद्धार्यद्धः ५० २० स्वाद्धार्वः ५० स्वाद्धार्वः ५० स्वाद्धार्वः ५० स्वाद्धार्वः ५० स्वाद्धार्वः ५० स्वाद्धार्वः ५० स्वाद्धार्वः                                                                      | मनु प्रति सुनीनां ध            |        |       |         | वनस्पतिगृक्ष्मेदः           | •••   |       |         |
| त्रत्याष्टिकसः ८ ५ महाप्रत्यास्थितिः ५४ १६ तीवस्योत्वमणम् ५५ १६ तीवस्योत्वमणम् ५५ १६ तीवस्योत्वमणम् ५५ १६ तीवस्योत्वमणम् ५५ १६ तीवस्योत्वमणम् ५६ १६ तामस्वप्राप्टिग्छिः १३ ५ स्वाप्ट्याप्टिग्छिः २३ १० स्वाप्ट्याप्टिन्याच्छः २३ १० स्वाप्ट्याप्टिन्याच्छः २३ १० स्वाप्ट्याप्टिन्याच्छः २३ १० स्वाप्ट्याप्टिन्याच्याप्टिन्याच्याप्टिन्याच्याप्टिन्याच्याप्टिन्याच्याप्टिन्याच्याप्टिन्याच्याप्टिन्याच्याप्टिन्याच्याप्टिन्याच्याप्टिन्याच्याप्टिन्याच्याप्टिन्याच्याप्टिन्याच्याप्टिन्याच्याप्टिन्याच्याप्टिन्याच्याप्टिन्याच्याच्याप्टिन्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | नान् प्रति मनोस्नरा            | Ą      | ४     | ર       | गुच्छगुत्भादयः              | •••   | 86    | 90      |
| त्रद्धोत्पत्तिः ९ ६ जीवस्योत्कमणम् ५५ १६ जावस्य देहान्तरग्रहणम् ५६ १६ जावस्य स्वर्ग्यभ्याद्वार्यकथनम् १९ ण् व्यास्यस्पकथनम् १९ ण् व्यास्यस्पकथनम् १९ ण् व्यास्यस्यादिन्छिः १३ ण् स्वर्ग्यभ्यादिन्छिः १३ १० स्वर्ग्यन्यस्याद् ५८ १० स्वर्ग्यन्यस्याद् ५८ १० स्वर्ग्यन्यस्याद् ५८ १० स्वर्ग्यन्यस्याद् ५८ १० स्वर्ग्यन्यस्याद् ५९ १० स्वर्ग्यन्यस्याद् ५९ १० स्वर्ग्यन्यस्याद् ५९ १० स्वर्ग्यन्यस्याद् ५९ १० स्वर्ग्यन्यस्यादिन्छिः १४ १० स्वर्ग्यन्यस्याद् ६९ १० स्वर्ग्यन्यस्याद् ६९ १० स्वर्ग्यन्यस्यस्य ६९ १० सन्वन्तरकथनम् ६९ १० सन्वन्तरकथनम् ६९ १० प्रत्याद्यस्याद्यस्य ६९ १० प्रत्याद्यस्याद्यस्य ६९ १० प्रत्याद्यस्य स्वर्ण्यस्य ६९ १० स्वर्ण्यस्य स्वर्ण्यस्य ६६ १० स्वर्ण्यस्य स्वर्ण्यस्य स्वर्ण्यस्य ६६ १० स्वर्ण्यस्य स्वर्ण्यस्य ६६ १० स्वर्ण्यस्य स्वर्ण्यस्य ६९ १० स्वर्ण्यस्य स्वर्ण्यस्य स्वर्ण्यस्य ६९ १० स्वर्ण्यस्य स्वर्ण्यस्य स्वर्ण्यस्य स्वर्ण्यस्य ६९ १० स्वर्ण्यस्य स्वर्ण्यस्य स्वर्ण्यस्य स्वर्ण्यस्य स्वर्ण्यस्य ६९ १० स्वर्ण्यस्य स्वर्ण्यस्य स्वर्ण्यस्य ५० १० स्वर्ण्यस्य स्वर्ण्यस्य ५० १० स्वर्ण्यस्य स्वर्ण्यस्य ५० १० स्वर्ण्यस्य स्वर्ण्यस्य ५० २० स्वर्ण्यस्य स्वर्ण्यस्य ५० २० स्वर्ण्यस्य स्वर्ण्यस्य ५० २० स्वर्ण्यस्य स्वर्ण्यस्य ५० २० स्वर्ण्यस्य ५० स्वर्ण्यस्य ५० स्वर्ण्यस्य ५० स्वर्णस्य च्याप्यस्य ५० स्वर्णस्य च्याप्यस्य ५० स्वर्णस्यस्य ५० स्वर्णस्य ५० स्वर्णस्यस्य ५० स्वर्णस्य स्य                                                                         | जगदुत्पत्तिकथनम्               | •••    | 4     | * ;     | एवं सङ्घा ब्रह्मणोऽन्तः     | र्गनम | 1 49  | 94      |
| नारायणशब्दार्थकथनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | जल <b>न्</b> ष्टिक <b>सः</b>   | •••    | 4     | ų       | महाप्रलयस्थितिः             |       | 48    | 96      |
| व्यास्वरूपकथनम् १९ ७ वामत्वयाभ्यां ब्रह्मा सर्वे स्वर्गभूम्यादिन्छिः १३ ७ एत्र्याक्रम्यारमाह् ५८ १७ रवनणादिन्छिः २३ १० स्यास्वयास् ५८ १७ रवनणादिन्छिः २३ १० स्यास्वयास् ५८ १७ रवनणादिन्छिः २३ १० स्यास्वयानि ५९ १७ श्रातान्मनीनुनाच ६० १७ श्रातान्मनीनुनाच ६० १७ मन्वन्तरकथनम् ६० १७ मन्वन्तरकथनम् ६० १७ अहोरान्नमानादिकयनम् ६० १७ प्रमाधमीविवेकः २६ ११ प्रमाधमानादिकयनम् ६६ १० प्रमाधमीविवेकः २६ ११ देवाहोरान्नकथनम् ६६ १० प्रमाधमाविवर्णम्छः ३९ १२ वतुर्युगप्रमाणम् ६० १६ स्त्रीपुरुषम्छः ३२ १२ देवसुगप्रमाणम् ५९ १९ स्त्रीपुरुषम्छः ३२ १२ त्राह्माहोरान्नप्रमाणम् ५९ १९ स्त्राह्मादस्यास्त्रपत्तिः ३४ १२ मनस्य आकाशप्राद्यभीवः ५० १९ मनस्य आकाशप्राद्यभीवः ५० १० स्त्रीप्रमाणम् ५६ १२ मनस्य आकाशप्राद्यभीवः ५० २० स्त्रीकीरान्यप्रमाणम् ५६ २० स्त्रीकीरान्यप्रमाणम् ५६ १२ सत्ये वतुष्पाद्यभीः ५९ २० स्त्रीक्वाद्यः ५५ १४ सत्ये वतुष्पाद्यभीः ८९ २९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | त्रद्योत्प <b>निः</b>          |        | 5     | Ę       |                             |       | 44    | 36      |
| स्वर्गभूस्यादिस्पृष्टिः १३ ७ स्वर्णते ५७ १७ महदादिक्रमेण जगदृत्पत्तिः १४ ७ एतच्छाक्षप्रचारसाह् ५८ १७ देवराणादिस्पृष्टिः २३ १० स्थायेक्यानि ५९ १७ शाळादिस्पृष्टिः २३ १० स्थायेक्यानि ५९ १७ शाळादिस्पृष्टिः २४ १० सृगुस्तान्मुनीनुवाच ६० १७ शासकोधादिस्पृष्टिः २५ ११ मन्वन्नरस्थनम् ६१ १७ श्रमाधर्माववेकः २६ ११ स्वाहोरात्रकथनम् ६६ १० गृश्मम्थ्लागुत्पत्तिः २८ ११ देवाहोरात्रकथनम् ६६ १० शाह्मणादिवर्णसृष्टिः ३१ १२ वर्तुगुत्रमाणम् ६९ १० स्वीपुरुषसृष्टिः ३१ १२ वर्तुगुत्रमाणम् ७१ १९ स्वीपुरुषसृष्टिः ३१ १२ त्रह्माहोरात्रप्रमाणम् ७१ १९ स्वीपुरुषसृष्टिः ३१ १२ त्रह्माहोरात्रप्रमाणम् ७१ १९ सरीच्यागुरुपत्तिः ३४ १२ त्रह्मणः सृष्ट्यर्थे मनोर्नियो- यक्षगन्थवागुरुपत्तिः ३७ १३ मनस् आकाशप्रादुर्भावः ७५ २० समिकीटागुत्पत्तिः १० १३ मनस् आकाशप्रादुर्भावः ७५ २० इमिकीटागुत्पत्तिः ४० १३ वायोन्तेजःशादुर्भावः ७५ २० तरागुजगणना ४३ १४ तेजसो जलं जलारपृथ्वी ७८ २९ स्वेद्वाद्यः ४५ १४ मत्वेद्वाह्याद्वर्भः ७९ २१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | नाः।यणशब्दार्थकथन              | म्     | 90    | 4       | जीवस्य देहान्तरग्रहण        | म्    | 46    | 96      |
| महदादिक्रमेण जगदृत्पत्तिः १४ ७ एतच्छाक्रञ्चारमार् ५८ १७ देवगणादिन्छिः २३ १० स्थाप्तिः विद्ययन्छिः २३ १० स्थाप्तिः विद्ययन्छिः २३ १० स्थाप्तिः विद्ययन्छिः २३ १० स्थाप्तिः विद्ययन्छिः २५ १० स्थाप्ताः सुनित्वाच ६० १७ मन्वन्तरकथनम् ६१ १७ पत्र्याधेर्मविवेकः २६ ११ पत्र्याद्योराञ्चकथनम् ६६ १० पत्र्याद्योराञ्चकथनम् ६६ १० पत्र्याद्योग्यापाद्यवर्णसृष्टिः २८ ११ देवाद्योग्यमाणम् ६६ १० स्थाप्ताः सुनित्वाः ३१ १२ देवयुग्यमाणम् ६९ १९ स्थाप्तिः ३१ १२ देवयुग्यमाणम् ७१ १९ मनोरुत्पत्तिः ३१ १२ देवयुग्यमाणम् ७१ १९ मनोरुत्पत्तिः ३४ १२ ह्याद्याद्योराञ्चमाणम् ७२ १९ मनद्याद्युग्पत्तिः ३४ १२ मनद्याद्याद्याद्यादिस्छिः ३८ १३ मनद्य आकाश्याद्याद्यादः ७५ २० स्थाप्त्यादेस्छिः ३८ १३ मनद्य आकाश्याद्याद्यादः ७५ २० स्थाप्तिः ४० १३ मानद्याद्याद्याद्यादः ७५ २० स्थाप्ताः सुनितः ७५ २० स्थाप्ताः स्थापाः अभिकीटाचुत्पत्तिः ४० १३ वायोन्तेजः श्राद्वमावः ७५ २० स्थाप्ताः ४४ १४ मन्वन्तरप्रमाणम् ७६ २० स्थाप्ताः ४४ १४ मन्वन्तरप्रमाणम् ७६ २० स्थाप्ताः ४४ १४ मन्वन्तरप्रमाणम् ७९ २० स्थाप्ताः ४४ १४ मन्वन्तरप्रमाणम् ७९ २० स्थापाः स्थापाः स्थापाः ७५ २० स्थापाः स्थापाः ४४ १४ मन्वन्तरप्रमाणम् ७९ २१ स्थापाः स्थापाः ४४ १४ मन्वन्तरप्रमाणम् ७९ २१ स्थापाः स्थापाः स्थापाः स्थापाः ८९ २१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ब्र <b>द्यस्</b> षरूपकथनम्     | •••    | 99    | v       | नामत्स्वप्राभ्यां ब्रह्मा   | सर्वे |       |         |
| वेदश्यमिष्टः २३ १० स्मुरेतन्द्राखं युष्माकं वेदश्यमृष्टिः २३ १० स्मुर्यतन्द्राखं युष्माकं शालादिसृष्टिः २३ १० स्मुर्यानमुनीतुनाक ६० १० शालादिसृष्टिः २४ १० सृगुस्तानमुनीतुनाक ६० १० शामश्रोधादिसृष्टिः २५ ११ मन्वन्तरकथनम् ६० १८ गृक्षमम्थृलायुत्पात्तिः २० ११ पित्र्याहोराश्रकथनम् ६६ १० शाह्मणादिवर्णसृष्टिः ३० ११ देवाहोराश्रकथनम् ६० १८ शाह्मणादिवर्णसृष्टिः ३१ १२ वेत्रयुग्प्रमाणम् ६९ १९ स्नीपुरुषसृष्टिः ३२ १२ देवयुग्प्रमाणम् ७१ १९ मनोरुत्पत्तिः ३४ १२ त्रवयुग्प्रमाणम् ७१ १९ मरीच्यादुत्पत्तिः ३४ १२ त्रवयुग्प्रमाणम् ७२ १९ मश्चित्रयुष्टिः ३८ १३ मनस आकाशप्रादुर्भावः ७५ २० गृह्मकीटायुत्पत्तिः ३९ १३ आकाशाह्मयुप्रादुर्भावः ७६ २० गृह्मकीटायुत्पत्तिः ४० १३ वायोग्नेजःप्रादुर्भावः ७६ २० गृह्मकीटायुत्पत्तिः ४० १४ मन्वन्तरप्रमाणम् ७६ २९ मन्वेदजादयः ४५ १४ मन्वेवतुष्पाद्धः ८९ २९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | स्वर्गभूस्यादिन्दृष्टिः        | •••    | 93    | v       | सुजति                       | •••   | 40    | 90      |
| वेदत्रवसृष्टिः २३ १० स्थायस्याति ५९ १० शालादिसृष्टिः २४ १० सृगुस्तान्मुनीतुनाच ६० १० आमक्रोधादिसृष्टिः २५ ११ मन्वन्तरकथनम् ६१ १७ धर्माधर्माविवेकः २६ ११ अहोरात्रमानादिकथनम् ६६ १८ पृश्मम्थ्लायुत्पात्तिः २० ११ पित्र्याहोरात्रकथनम् ६६ १० स्मायापादिवर्णसृष्टिः ३९ १२ देवाहोरात्रकथनम् ६० १६ स्मायापादिवर्णसृष्टिः ३९ १२ देवयुगप्रमाणम् ७९ १९ स्मारच्यायुत्पत्तिः ३२ १२ देवयुगप्रमाणम् ७९ १९ मनोक्त्पत्तिः ३३ १२ ह्यापाःस्वर्णसृष्टः ३१ १२ ह्यापाःस्वर्णस्यापम् ७२ १९ मरीच्यायुत्पत्तिः ३४ १२ ह्यापाःसृष्ट्यर्थं मनोनियो-यक्षगन्धवायुत्पत्तिः ३५ १२ नद्यापाःसृष्ट्यर्थं मनोनियो-यक्षगन्धवायुत्पत्तिः ३५ १३ आकाश्वाद्यायुत्रादुर्भावः ५६ २० स्मास्कीरायुत्रादिसृष्टिः ३८ १३ आकाश्वाद्यायुत्रादुर्भावः ७६ २० स्मास्कीरायुत्राविद्याद्वर्तिः ४० १३ आकाशाद्वायुत्रादुर्भावः ७६ २० स्मास्कीरायुत्राविद्याद्वर्तिः ४० १३ साम्यन्तरप्रमाणम् ७६ २० तत्रस्युजगणना ४३ १४ तत्रसो कलं कलात्रस्थ्वी ७८ २९ स्वेदजादयः ४५ १४ सस्ये वतुष्याद्वर्मः ८९ २९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | महदादिक्रमेण जगद्              | पत्तिः | 98    | v       | एतच्छास्त्रचारबाह्          | •••   | 40    | 30      |
| शालादिस्षृष्टिः २४ १० सृगुस्तान्सुनीनुबाक ६० १७ आसम्रोधादिस्षृष्टिः २५ ११ सन्वन्नरकथनम् ६० १७ प्रमाधर्माविवेकः २६ ११ अहोरात्रमानादिकथनम् ६६ १८ पृक्ष्मस्थ्लानुत्पत्तिः २० ११ पित्र्याहोरात्रकथनम् ६६ १ प्रमाधापादिवर्णसृष्टिः ३१ १२ वताहोरात्रकथनम् ६० १८ त्राह्मणादिवर्णसृष्टिः ३१ १२ वतुर्युगप्रमाणम् ७१ १९ स्त्रीपुरुषसृष्टिः / ३२ १२ देवयुगप्रमाणम् ७१ १९ मनोरुत्पत्तिः ३४ १२ त्राह्माहोरात्रप्रमाणम् ७२ १९ मनोरुत्पत्तिः ३४ १२ त्राह्माहोरात्रप्रमाणम् ७२ १९ मनेद्याद्युत्पत्तिः ३४ १२ त्राह्माहोरात्रप्रमाणम् ७२ १९ मन्द्यादिसृष्टिः ३८ १३ मनस् आकाशप्रादुर्भावः ७५ २० कृमिकीटायुत्पत्तिः ४० १३ त्राह्माहारुप्रादुर्भावः ७६ २० त्राह्मजगणना ४३ १४ तेजसो जलं जलासृष्ट्यी ७८ २९ स्वेदजादयः ४४ १४ मन्वन्तरप्रमाणम् ७६ २९ स्वेदजादयः ४५ १४ मन्वन्तरप्रमाणम् ७६ २९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | देवगणादिन्दृष्टिः              |        | २ २   | 90      | श्युरेतन्छासं युष्माकं      |       |       |         |
| कामकोधादिम्हिः २५ ११ मन्वन्तरकथनम् ६१ १७ धर्माधर्माविवेकः २६ ११ अहोरात्रमानादिकथनम् ६६ १८ पृक्ष्मम्थृहायुत्पत्तिः २८ ११ देवाहोरात्रकथनम् ६६ १ १ क्ष्मिष्धामहिः ३१ १२ वतुर्युगप्रमाणम् ६९ १६ क्ष्मिषुरुषमृष्टिः ३१ १२ देवयुगप्रमाणम् ७१ १६ मनोहत्तिः ३३ १२ देवयुगप्रमाणम् ७१ १९ मनोहत्तिः ३३ १२ व्रह्मणः मृष्ट्यर्थं मनोनियो- यक्षगन्धवाद्युत्पत्तिः ३४ १२ व्रह्मणः मृष्ट्यर्थं मनोनियो- यक्षगन्धवाद्युत्पत्तिः ३७ १३ जनम् ७३ २० मेघादिसृष्टिः ३८ १३ आकाशाद्वायुप्रादुर्भावः ७५ २० पृष्ठपृष्ट्यादिसृष्टिः ३८ १३ आकाशाद्वायुप्रादुर्भावः ७६ २० कृमिकीटायुत्पत्तिः ४० १३ आकाशाद्वायुप्रादुर्भावः ७६ २० कृमिकीटायुत्पत्तिः ४० १३ वायोग्नेजःप्रादुर्भावः ७५ २० वरायुजगणना ४३ १४ तक्सो करं जलासृथ्वी ७८ २१ मन्वद्वाद्यः ४५ १४ मन्वन्तरप्रमाणम् ७६ २९ मन्वद्वाद्यः ४५ १४ मन्वन्तरप्रमाणम् ७६ २९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | वेदत्रयमृष्टिः                 | •••    | ર્ફ   | 90      | <b>सधिष्य</b> नि            | •••   | 49    | 90      |
| असीयमीविवेकः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | शलादिसृष्टिः                   |        | २४    | 90      | भृगुस्तान् <b>मुनीनुवान</b> | •••   | 4.    | 90      |
| न्द्रमम्थ्लावृत्पत्तिः २७ ११ पित्र्याहोरात्रकथनम् ६६ १, कमसापेक्षासृत्रिः २८ ११ देवाहोरात्रकथनम् ६७ १६ त्राह्मणादिवर्णसृष्टिः ३१ १२ चतुर्युगप्रमाणम् ७१ १९ स्त्रीपुरुषसृष्टिः / ३२ १२ देवयुगप्रमाणम् ७१ १९ मनोरुत्पत्तिः ३४ १२ त्राह्माहोरात्रप्रमाणम् ७२ १९ मरीच्यावृत्पत्तिः ३४ १२ त्रह्मणः सृष्ट्रचर्थं मनोर्त्वयो- यक्षगन्थवावृत्पत्तिः ३७ १३ तनम् ७३ २० मेधादिसृष्टिः ३८ १३ मनस आकाशप्रादुर्भावः ७५ २० पद्यपश्चादिसृष्टिः ३९ १३ आकाशाह्मायुप्रादुर्भावः ७६ २० कृमिकीटाचृत्पत्तिः ४० १३ वायोग्नेजःप्रादुर्भावः ७७ २० जरायुजगणना ४३ १४ तक्षां कलं जलासृथ्वी ७८ २९ स्वेदजादयः ४५ १४ मन्वन्तरप्रमाणम् ७९ २९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | कामकोधादिखष्टिः                | •-     | 5,2   | 99      | मन्बन्तरकथनम्               | ***   | . 49  | 910     |
| कमेसापेक्षासृष्टिः २८ ११ देवाहोरात्रवश्यनम् ६७ १६ हाह्मणादिवर्णसृष्टिः ३९ १२ चतुर्युगप्रमाणम् ६९ १९ स्त्रीपुरुषसृष्टिः / ३२ १२ देवयुगप्रमाणम् ७९ १९ मनोरुत्पत्तिः ३२ १२ त्रह्माहोरात्रप्रमाणम् ७२ १९ मरीच्याद्युरपत्तिः ३४ १२ त्रह्मणः महध्यभ मनोर्नियो- यक्षगन्धवाद्युत्पत्तिः ३७ १३ जनम् ७३ २० मेघादिसृष्टिः ३८ १३ जनम् ७३ २० पद्युपस्यादिसृष्टिः ३८ १३ आकाशाद्वायुप्रादुर्भावः ७५ २० पद्युपस्यादिसृष्टिः ३९ १३ आकाशाद्वायुप्रादुर्भावः ७६ २० त्रमिकीटाद्युत्पत्तिः ४० १३ वायोग्नेजःप्रादुर्भावः ७७ २० जरायुजगणना ४३ १४ तेजसो जलं जलासृथ्यी ७८ २९ स्वेदजादयः ४५ १४ मन्वन्तरप्रमाणम् ७६ २९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | धर्माधर्मविवेदः                |        | ३६    | 33      | अहोरात्रमानादिक <b>यन</b>   | म्    | 48    | .90     |
| निसापक्षासहिः २८ ११ देवाहोरात्रवश्चमम् ६७ १८ हाह्मणादिवर्णसृष्टिः ३१ १२ चतुर्युगप्रमाणम् ६९ १९ स्त्रीपुरुषसृष्टिः / ३२ १२ देवयुगप्रमाणम् ७१ १९ मनोरुत्पत्तिः ३२ १२ त्राह्माहोरात्रप्रमाणम् ७२ १९ मरीच्याग्रुर्वितः ३४ १२ त्रह्मणः सृष्ट्यर्थं मनोर्तियो- यक्षगन्धर्वाग्रुर्वितः ३७ १३ जनम् ७३ २० मेघादिसृष्टिः ३८ १३ मनस आकाशप्रादुर्भावः ७५ २० पद्यपश्चादिसृष्टिः ३९ १३ आकाशाह्मायुप्रादुर्भावः ७६ २० कृमिकीटाग्रुत्पत्तिः ४० १३ वायोग्नेजःप्रादुर्भावः ७७ २० तरायुजगणना ४३ १४ तेजसो जरुं जलासृथ्वी ७८ २१ स्वेदजादयः ४५ १४ मन्वन्तरप्रमाणम् ७९ २१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | नृ <b>क्षम्थ्</b> लायुत्पत्तिः |        | २७    | 99      | पित्र्याहोरात्रकथनम्        | •••   | 44    | 9. \    |
| स्नीपुरुषसृष्टिः / ३२ १२ दैवयुगप्रमाणम् ७१ १९ मनोरुत्पत्तिः ३३ १२ ब्राह्माहोरात्रप्रमाणम् ७२ १९ मरीच्यायुर्पत्तिः ३४ १२ ब्रह्मणः मृष्ट्यर्थे मनोनियो- यक्षगन्धर्वायुरप्तिः ३७ १३ जनम् ७३ २० नेघादिसृष्टिः ३८ १३ मनस आकाशप्रादुर्भावः ७५ २० पशुपक्ष्यादिसृष्टिः ३९ १३ आकाशाद्वायुप्रादुर्भावः ७६ २० कृमिकीटायुत्पत्तिः ४० १३ वायोग्नेजःप्रादुर्भावः ७७ २० जरायुजगणना ४३ १४ तेजसो जलं जलासृथ्यी ७८ २१ स्वेदजादयः ४५ १४ मत्वन्तरप्रमाणम् ७९ २१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | कमेसापेक्षासृष्टिः             | •••    | २८    | 99      |                             | •••   |       |         |
| स्त्रीपुरुषमृष्टिः / ३२ १२ देवयुगप्रमाणम् ७१ १९ मनोहत्पत्तिः ३२ १२ त्राह्माहोरात्रप्रमाणम् ७२ १९ मरीच्याबुह्पत्तिः ३४ १२ त्रह्मणः मृष्ट्यर्थं मनोर्नियो- यक्षगन्धर्वाबुह्पत्तिः ३७ १३ जनम् ७३ २० नेचादिसृष्टिः २८ १३ मनस आकाशप्रादुर्भावः ७५ २० पशुपक्ष्यादिसृष्टिः २९ १३ आकाशाद्वायुप्रादुर्भावः ७६ २० कृमिकीटाबुह्पत्तिः ४० १३ वायोग्नेजःप्रादुर्भावः ७७ २० जरायुजगणना ४३ १४ तेजसो जलं जलासृथ्वी ७८ २९ स्वेदजादयः ४५ १४ मन्यन्तरप्रमाणम् ७६ २९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>झाह्मणादिवर्णमृ</b> ष्टिः   |        | ₹ ¶   | 35      | चतुर्युगप्रमाणम्            | •••   | 55    | 15      |
| मरीच्याबुत्पत्तिः ३४ १२ ब्रह्मणः सृष्ट्यर्थे मनोनियो- यक्षगन्धर्वाबुत्पत्तिः ३७ १३ जनम् ७३ २० नेधादिसृष्टिः ३८ १३ मनस आकाशप्रादुर्भावः ७५ २० पद्मपश्चादिसृष्टिः ३९ १३ आकाशाद्मायुप्रादुर्भावः ७६ २० कृमिकीटाबृत्पत्तिः ४० १३ वायोग्नेजःप्रादुर्भावः ७७ २० जरायुजगणना ४३ १४ तेजसो जलं जलासृथ्यी ७८ २९ अण्डजादयः ४४ १४ मन्वन्तरप्रमाणम् ७९ २९ न्वेदजादयः ४५ १४ सस्ये चतुष्पाद्माः ८९ २९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | स्त्रीपुरुषमृष्टिः 📆           | •••    | ३२    | 92      |                             |       | 49    | 95      |
| नधारिस्पृष्टिः ३० १३ जनम् ७३ २० मेघादिस्पृष्टिः ३८ १३ मनस आकाशप्रादुर्भावः ७५ २० पद्यपस्यादिस्पृष्टिः ३९ १३ आकाशाद्वायुप्रादुर्भावः ७६ २० कृमिकीटाशुत्पत्तिः ४० १३ वायोग्नेजःप्रादुर्भावः ७७ २० जरायुजगणना ४३ १४ तेजसो जलं जलास्पृथ्वी ७८ २९ अण्डजादयः ४४ १४ मन्वन्तरप्रमाणम् ७९ २९ म्वेद्याद्यः ४५ १४ मस्ये वतुष्पाद्यः ८९ २९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | मनोरुत्पत्तिः                  | •••    | 33    | 92      | ब्राह्माहोरात्रप्रमाणम्     | •••   | ७२    | 95      |
| नेघादिसृष्टिः १८ १३ मनस आकाशप्रादुर्भावः ७५ २० पशुपक्ष्यादिसृष्टिः १९ १३ आकाशाद्वासृप्रादुर्भावः ७६ २० कृमिकीटाधृत्पत्तिः ४० १३ वायोग्नेजःप्रादुर्भावः ७७ २० अरासुजगणना ४३ १४ तेजसो जलं जलासृथ्वी ७८ २१ अण्डजादयः ४४ १४ मन्वन्तरप्रमाणम् ७९ २१ म्वेदजादयः ४५ १४ मस्ये चतुष्पाद्वमः ८१ २१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | मरीच्याबुत्पत्तिः              | •••    | ξ¥    | 92      | ब्रह्मणः मृष्ट्यर्थं मनोर्  | नयो-  |       |         |
| नेघादिसृष्टिः १८ १३ मनस आकाशप्रादुर्भावः ७५ २० पशुपक्ष्यादिसृष्टिः १९ १३ आकाशाद्वासृप्रादुर्भावः ७६ २० कृमिकीटाधृत्पत्तिः ४० १३ वायोग्नेजःप्रादुर्भावः ७७ २० अरासुजगणना ४३ १४ तेजसो जलं जलासृथ्वी ७८ २१ अण्डजादयः ४४ १४ मन्वन्तरप्रमाणम् ७९ २१ म्वेदजादयः ४५ १४ मस्ये चतुष्पाद्वमः ८१ २१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | यक्षगन्धर्वाद्युत्पत्तिः       | •••    | e ç   | 93      | जनम्                        | •     | प्र   | २०      |
| क्रमिकीटाशुत्पत्तिः ४० १३ वायोग्नेजःप्रादुर्भावः ७७ २० जरायुजगणना ४३ १४ तेजसो जलं जलासृथ्वी ७८ २९ अण्डजादयः ४४ १४ । मन्वन्तरप्रमाणम् ७९ २९ म्वेदजादयः ४५ १४ मस्ये चतुष्पाद्धमः ८९ २९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                | •••    | 36    | 33      | मनस आकाशप्रादुर्भा          | वः    | 1949  | 3,0     |
| जरायुजगणना ४३ १४ तेजसो जलं जलास्प्रथ्वी ७८ २१<br>अण्डजादयः ४४ १४। मन्वन्तरप्रमाणम् ७९ २१<br>म्वेदजादयः ४५ १४ मस्ये चतुष्पाद्धर्मः ८१ २१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | पशुपक्ष्यादिसृष्टिः            | •••    | 38    | 93      | आकाशाद्वायुप्रादुर्भाव      | :     | 30    | 20      |
| अण्डजादयः ४४ १४ । मन्यन्तरप्रमाणम् ७९ २१<br>म्वेदजादयः ४५ १४ मस्ये चतुष्पाद्धमः ८१ २१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ऋमिकीरायुत्पत्तिः              |        | 80    | 93      | वायोग्नेज:प्रादुर्भावः      | ***   | VV    | 20      |
| म्वेदजादयः ४५ १४ मत्ये चतुष्पाद्धमः ८१ २१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | जरायु <b>जगणना</b>             | • •    | 83    | 98      | तेजसो जलं जलात्पृथ          | री    | 96    | = 9     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | अण्डजाद्यः                     | • • •  | 88    | 98      | <b>मन्वन्तरप्रमाणम्</b>     |       | 90    | २१      |
| उद्भिजादयः ४६ १४ अन्ययुगे धर्मस्य पादपादहानिः ८२ २१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                | •••    | ४५    | 38      |                             |       |       | 29      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | उद्भिचादयः                     | •••    | γĘ    | 98      | अन्ययुगे धर्मस्य पादप       | द्हा  | नि:८२ | २ १     |

| प्र <b>करणम्</b>                                     | श्लोकाः         | पृष्ठम्      | प्रकरणम्                          | 24     | <b>टोकाः</b> | <b>पृत्रम्</b> |   |
|------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------|--------|--------------|----------------|---|
| युगेयुग आयुःप्रमाणम्                                 | ८३              | 22           | मध्यदेशमाह                        | •••    | 38           | 33             |   |
| युगेयुग धर्मवैलक्षण्यम्                              | 64              | २२           | आर्थीवर्तमाह                      | ***    | 55           | 33             |   |
| वाह्मणस्य कर्माह                                     | 66              | २२           | यिशयदेशमाह                        | •••    | 33           | 33             |   |
| क्षत्रियकर्माह                                       | 68              | २३           | वर्णधर्मीदिकमाह                   | •••    | 34           | 3.8            | - |
| वैश्यकर्माह .                                        | 90              | २३           | द्विजानां वदिकमञ्जर्भा            | र्गा-  |              |                |   |
| शुद्रकर्माह                                          | 4,9             | २३           | घानादिकं कार्य <b>म्</b>          |        | ર્દ          | 38             | - |
| त्राह्मणस्य धेष्ठत्वम्                               | ९२              | २३           | गर्भाधानादैः पापक्षय              | हेत्र- |              |                |   |
| ब्राह्मणेषु ब्रह्मवेदिनः श्रेष्टा                    | : ९७            | २४           | न्वमाह                            |        | २७           | 38             | - |
| ग्तच्छास्रं ब्राह्मणेनाध्येतव                        | यम् १० <b>३</b> | 3,4          | स्वाध्याया <b>दे</b> मीक्षहेतुत्व | माह    | 20           | 3 6            |   |
| एतच्छा <b>ला</b> ध्ययनफलम्                           | 908             | ۹'٠,         | जातकमोह                           |        | २९           | 34             |   |
| ्र आचारो धर्मप्रधानः                                 | 9.6             | २६           | ' नामकरणमाह                       | •••    | 30           | 34             |   |
| त्रन्यार्थानुकर्माणका                                | 999             | ર્દ્         | स्त्रीणां नामकरणमाह               | v      | 33           | 36             |   |
| 222                                                  |                 |              | निष्कमणात्रप्राशने                |        | 38           | 3 &            |   |
| द्वितीयो <i>ऽ</i> ध्या                               | यः ।            |              | चूडाकरणम                          | •••    | 34           | 3.5            |   |
| वर्मसामान्यलक्षणम्                                   | 9               | 26           | रपनयनम्                           |        | ₹ €          | ३६             |   |
| कामात्मतानिवेधः                                      | २               | 38           | ।<br>। उपनयनकालविचारः             | •••    | 35           | 3 €            |   |
| त्रतादयः संकल्पजाः                                   | 3               | २९           | त्रात्याः                         |        | 35           | 3 €            |   |
| अकामस्य न कापि किया                                  | ¥               | २९           | ्र कृष्णाजिनादिश्रारणम्           | •••    | 89           | રે હ           |   |
| त्रमेत्रमाणान्याह                                    | Ę               | ३०           | मोज्यादिधारणम्                    | •••    | ४२           | 30             |   |
| धर्मस्य वेदमूलतामाह                                  | ·               | 3.0          | माञ्चलाभे कुशादिमे                |        | • (          | 4              |   |
| भृतिस्मृ युदितधर्मो <b>ऽनुष्ठेय</b>                  | : 5             | ३१           | खला कार्या                        | •••    | 83           | 3 0            |   |
| <b>१ जिस्म</b> खोः परिचयः                            | 90              | 39           | . उपवीतमाह                        | •••    | •            | ३८             |   |
| परदावकानिन्दा                                        | . 39            | 39           | ् अथ द्ण्डाः                      | •••    | ४४<br>४५     | ₹ <i>5</i>     |   |
| · परेणाः । भर्मप्रमाणमाह                             | 92              | 39           | े अथ भिक्षा .                     | •••    | 86           | 3 9            |   |
| श्रुतिस्मृत्योविरोधे श्रुतिवे                        |                 |              | प्राद्ध्युखादिकाम्यभोज            | नफला   |              | 3 6            |   |
| लवती                                                 | . 93            | 39           | भोजनादाबन्ते चाच                  |        | 43           | 3 €            |   |
| श्रुतिद्वैषे उभयं प्रमाणम्                           | 98              |              | थद्भयात्रं भुजीत                  | 4.14   | 48           | X.             |   |
| श्रुतिद्वेधे दृष्टान्तमाह                            | _               |              | अश्रद्धया भोजनं नि                | विद्रम | 44           | 80             |   |
| दशकमेंपितस्यात्राधिकार                               |                 |              | भोजने नियमाः                      |        | 4 €          | 80             |   |
| यमीनुष्ठानयोग्य <b>देशकथ</b> न                       |                 |              |                                   | •••    | فربه         | ¥+             |   |
| ब्रह्मावर्तदेशीयः सदाचार                             | •               |              |                                   |        | **           | •              |   |
| कुरुक्षेत्रादिबह्यर्थिदेशाना                         |                 |              |                                   | •••    | 40           | 80             |   |
| कुरुक्त सादमहाय दशाना<br>तहेशीय <b>बाद्यणादाचारं</b> | 6 1,            | ० २२         | ब्राह्मादिनीर्थान्याह             | •••    | 49           | 49             |   |
| नद्शायमाभूणादाया <b>र</b><br>शिक्षेत्                | २•              | • <b>३</b> ३ | 22                                | ***    | 6.           | :9             |   |
| 14141.4                                              | . ,             | - 77         | -11 4-1-11-11-11-1                |        | 1            | - •            |   |

| प्रकरणम्                    |              | श्लोकाः | प्रष्टम्   | प्रकरणम्                                |            | श्लोकाः | उद्य       |
|-----------------------------|--------------|---------|------------|-----------------------------------------|------------|---------|------------|
| सव्यापसव्यमाह               |              | ęξ      | 63         | संध्यात्रयवन्दनम्                       | ٠.,        | 909     | 89         |
| विनष्टे पूर्वदण्डादी हि     | तीया-        |         |            | संध्याहीनः शृहवत्                       | ***        | 103     | 85         |
| दिप्रहणम्                   | • • •        | 83      | 57         | वेदपाठाशाक्ती साबि                      | त्रीमा     |         | • .        |
| केशान्ताख्यसंस्कारः         | •••          | Ęų      | ४२         | त्रजप:                                  | •••        | 308     | ن م        |
| स्रीणां संस्काराद्यमङ       | कम् ।        | 1 6 6   | 83         | नित्यकर्मादी नानध्या                    | य:         | 904     | 40         |
| श्रीणां वैवाहिकविधि         |              |         |            |                                         | •••        |         | -          |
| कमन्त्र रेव                 |              | દેળ     | ४२         | समावर्तनान्त होमारि                     | <br>       | 106     | 40         |
| उपनीतस्य कमीह               | •••          | 58      | 83         | र्तव्यम्                                | •••        | 900     | الإه       |
| वेदाध्ययनविधिमाह            | •••          | 90      | ४३<br>४३   | कीहराः शिल्योऽध्याद                     |            |         | 7.         |
| गुरुवन्दनविधिः              |              |         | •          | *******                                 | •••        | 909     | 40         |
| गुरोराज्ञयाऽभ्ययनवि         | •••          | ७२      | ¥₹         | अपृष्टो वेद न ब्रूयात                   |            |         | •          |
|                             |              | şυ      | ጸጸ         | निपेधातिकमे दोषः                        | ••••       |         | 49         |
| अध्ययनादावन्ते च            | प्रणवः       | ৬४      | 88         | असच्छिप्यान विद्या                      | ···        | 111     | ۲,۹        |
| त्रणायामः                   | •••          | 40      | <b>ጸ</b> ጸ | वक्तवा                                  |            | 60-     | 1. 0       |
| प्रणवाद्युत्पत्तिः          |              | ७६      | 88         | 1                                       | 444        |         | 49         |
| साबित्र्युत्पत्तिः          | ***          | 90      | RR         | सच्छिष्याय वक्तव्या                     | •••        | 994     | 44         |
| मावित्रीजपफलम्<br>-         | •••          | 30      | 88         | अध्ययनं विना वेद्या<br>निषेधः           |            |         |            |
| सावित्रीजपाकरणे पा          |              | 60      | 83         | 1                                       | •••        | 996     | وء         |
| प्रणवव्याहतिसावित्री-       |              |         |            | अध्यापकानां मान्यत्व                    | मह         | 993     | 43         |
| प्रशसा                      |              | 69      | 80         | अविदिताचरणनिन्दा                        | •••        | 996     | 43         |
| प्रणवप्रशंसा                | •••          | 61      | ४६         | गुरोरभिवादनादौ                          | •••        | 999     | 45         |
| मानसजपस्याधिक्यम्           |              | 64      | 86         | <b>गृद्धाभिवादने</b>                    | •••        | 970     | 47         |
| इन्द्रियसंयमः               | ***          | 66      | 84         | अभिवादनफलम्                             |            | 333     | . •        |
| एकादशेन्द्रियाणि            | •••          | 68      | 80         | अभिवादनविधिः                            | •••        | 95.     | <b>د</b> ٪ |
| इन्द्रियसंयमेन सिद्धिन      | ব্           |         | 1          | प्रत्यभिवादने                           | •••        | 924     | 6.5        |
| <b>भोगैः</b>                | •••          | 9.3     | 80         | प्रत्यभिवादनाज्ञाने दोव                 | <b>T</b> : | 934     | 48         |
| विषयोपेक्षकः श्रेष्ठः       |              | 86      | ४७         | <b>कुशलप्रश्नादी</b>                    | 44,        | 990     | 48         |
| <b>इन्द्रियसंयमो</b> पायमाह |              | 4,6     | 86         | दीक्षितादेनीमग्रहणनि                    |            |         | 45         |
| कामासकस्य यागाद्य           |              | •       | !          | परस्यादेनी मग्रहणनि                     |            | 928     | y c        |
| फलदाः                       | •••          | 90      | 46 1       | कनिष्टमातुलादिवन्दन                     |            |         |            |
| जितेन्द्रियखरूपमाह          |              | 96      | 86         | मातृष्वस्रादयो गुरुस्रोह                |            | :130    | ارد        |
| एकन्द्रियासंयमोऽपि ।        | ते-          | 10      | -          | नातृ बलादया गुरुलात                     | 1-         | 0 - 0   |            |
| वार्यः                      | •            | ९९      | 86         | श्रातृभार्याद्यभिवादने                  | ••         | 933     | ty ?»      |
| इन्द्रियसंयमस्य पुरुषाः     | ਾਂ.<br>ਬੰਦੇ- | 3 5     | 0 -        |                                         |            | 9 हे र  | dei        |
| तुत्वम्                     | -            | 00      | 89         | ज्येष्टभगिन्याद्यभिनाद्ये<br>पौरसस्यादी |            | 933     | eq ca      |
| 0,44                        | 9            |         | 8 % i      | पारसस्याद <u>ा</u>                      | •••        | 352     | فوفر       |

| प्रकरणम् क्ष                    | ोकाः प्रष्टम् | प्रकरणम्                   | श्लोकाः पृष्टम् |
|---------------------------------|---------------|----------------------------|-----------------|
| दशक्षेंऽपि ब्राह्मणः क्षत्रि-   |               | गोदानादी नव्यदण्डादयः      | 108 ES          |
| यादिभिः पितेव वन्यः १           | ३५ ५६         | एते नियमा अनुष्टेयाः       | 904 67          |
| वित्तादीनि मान्यत्वकार-         |               | निलक्षानतर्पणहोमादि        |                 |
| कानि १                          | ३६ ५६         | त्रह्मचारिणो नियमाः        | 900 €3          |
|                                 | ३८ ५६         | कामाद्रेत:पातनिषय:         | 960 48          |
| मानकस्य पन्था राजापि देयः १     | ३९ ५६         | खप्ने रेतःपाते             | 969 65          |
| अथाचार्यः १३                    | ४० ५७         | आचार्यार्थे जलकुशाद्याह-   |                 |
|                                 | 89 40         | रणम्                       | 363 68          |
|                                 | ४२ ७७         | वेदयज्ञोपेतगृहाद्भिक्षा कः |                 |
|                                 | ४३ ५७         | र्तव्या                    | 163 28          |
| अभ्यापकप्रशंसा १                | ४४ ५७         | गुरुकुलादिभिक्षायाम्       |                 |
| मात्रादीनामुत्कर्षः १           | ے باہ داہد    | अभिशस्तभिक्षानिपेधः        | 964 84          |
|                                 | 8E 46         | सायंत्रातहीं मसिवः         | १८६ ६५          |
| बालोऽध्याचार्यः पितेव १५        | مه م          | होमाद्यकरणे                | 966 64          |
| अत्र दशन्तमाह १                 | 49 48         | एकगृहभिक्षानिषधः           | 966 64          |
| वर्णक्रमेण ज्ञानादिना ज्यै-     |               | निमन्त्रितस्यकात्रभोजन     | 369 64          |
| क्ष्यम् १९                      | uy yg         | क्षत्रियंवस्ययोनंकात्रभाज  |                 |
| मूर्खनिन्दा 1                   |               | नम्                        | १९० ६५          |
| शिष्याय मधुरा वाणी प्र-         |               | अध्ययने गुरुहिते च यन      |                 |
| योक्तव्या १९                    | 49 60         |                            | १९१ ६६          |
| नरस्थाकानः संयममाह १            | E . E .       | _                          | 999 66          |
| रवयज्ञ <b>दिनिषेधः १</b>        | ६१ ६०         |                            | 988 ÉÉ          |
| अशक्तीरेने कृतेऽपि क्षमा        |               | गुर्वाज्ञाकरणप्रकारः       |                 |
| नेंद्र्य ·· १                   | ६२ ६०         | गुरुसमीपे वाश्रत्यनिपेधः   |                 |
| नेमाद्रश्रदीयः १                | ६३ ६१         | गुरोनीमग्रहणादिकं न कार्या | म्१९९ ६         |
| ्हस्थानेधिना वदांऽध्ये-         |               | गुरुनिन्दाश्रवणनिषंधः      | २०० ६७          |
| -मृत्यार्थं १                   | E8 E9         | गुरुपरिवादकरणफलम्          | २०१ ६७          |
| नत्य गासस्य अष्टत्वम् १         | ६६ ६१         | समीपं गत्दा गुरुं पूजयेत्  | २०२ ६७          |
| <sub>र्पिय</sub> स्थासस्तृतिः १ |               | गुर्वादिपरोक्षे न किंचिक   |                 |
| <b>4द</b> मनधील वदाङ्गान्यवि-   |               | थयेत्                      | २०३ ६७          |
| द्याध्ययननिषेधः १               | ६८ ६२         | यानादौ गुरुणा सहोपवे       |                 |
| द्विजत्वनिरूपणार्थमाह 🔭 📍       |               |                            | ₹08 €6          |
| अनुपनीतस्यानधिकारः १            | ७१ ६२         | परमगुरी गुरुबद्धृत्तिः     |                 |
| कृतोपनयनस्य वेदाध्ययनम् १       | ५३ ६२         | विद्यागुरुविषये            | २०६ ॄं६८        |

| प्रकरणम्                      | श्लोकाः | पृष्ठम् | प्रकरणम्                       | स्रोकाः     | पृष्ठम् |
|-------------------------------|---------|---------|--------------------------------|-------------|---------|
| गुरुपुत्रविषये                | 200     | ĘC      | कृतसमावर्तनो विवाहं            | कुर्यात् ४  | 40      |
| गुरुस्रीविषये                 | २१०     | ६९      | असपिण्डाया विवासा              | 4           | ve      |
| बीखभावकथनम् 🗸                 | 293     | 49      | विवाहे निन्दितकुलानि           | • •         | 96      |
| मात्रादिभिरेकान्तवासनि-       |         |         | कन्यादोषाः                     | 6           | 96      |
| षेधः                          | 394     | 55      | कन्यालक्षणम्                   | 9•          | 96      |
| युवतीगुरुश्लीवन्दने 🗸         | ₹9€     | 40      | पुत्रिकाविवाहनिन्दा            | 77          | 36      |
| गुरञ्जश्रृयाफलम्              | २१८     | 190     | सवर्णा स्त्री प्रशस्ता         | 93          | 99      |
| ब्रह्मचारिणः प्रकारत्रयमाह    |         | 40      | चातुर्वर्ण्यस्य भार्यापरि      | प्रह• १३    | 45      |
| मृथोदयास्तकालखापे             | २२०     | 40      | त्राह्मणक्षत्रयोः श्रूदास्त्री | नि-         |         |
| नं योपासनमवस्य कार्यम्        |         | 90      | षेधः                           | 98          | 50      |
| रूयादेः श्रेय.करणे 🚛          | २२३     | ७१      | हीनजातिविवाहनिषेधः             | : 94        | 60      |
| त्रिवर्गमाह                   | २२४     | 59      | श्रृहाविवाहविषये               | ٠ ٩٤        | 60      |
| पित्राचार्यादयो नावमन्तव      | गः२२५   | 90      | अष्टी विवाहप्रकाराः            | २०          | 69      |
| तंपां गुशृषाकरणादौ            | २२८     | ७२      | वर्णानां धर्म्यविवाहाना        | ह २२        | 63      |
| नेपामनादरनिन्दा               | २३४     | ७३      | ं पेशाचासुरविवाहनिन्दा         | २५          | 43      |
| नात्रादिशुश्रृषायाः प्राभान्य | म्२३५   | ७३      | ं ब्राह्मविवाहलक्षणम्          | २७          | 64      |
| नीचादेरपि विद्यादिग्रहणम्     | (२३८    | ७३      | दैवविवाहरुक्षणम्               | २८          | 63      |
| आपदि क्षत्रियादेर यथ्ये-      |         |         | े आर्षविवाहलक्षण <b>म्</b>     | २९          | 63      |
| तच्य तेषां पादप्रकाल          |         |         | ्रे प्राजापत्यविवाहरुक्षणा     | म् ३०       | 63      |
| नादि न कायम्                  | ३४१     | ७४      | , आमुरविवाहलक्षणम्             | ۰۰۰ ۶۹      | 64      |
| ञ्जियादिगुगवतिवासनि-          |         |         | । गान्धर्वविवाहलक्षणम्         | ३२          | 100     |
| वेधः                          | २४२     | ४७      | राक्षसिववाहलक्षणम्             |             | 190     |
| दावजीवं गुरुगुश्रूषणे०        | २४३     | ७४      | ं पेशाचविवाहलक्षण <b>म्</b>    | ٠٠٠ ﴿ وَمُ  | 990     |
| गुरुदक्षिणादी                 | २४५     | ७५      | ं उन्फदानाद्राह्मणस्य वि       | वे-         | 990     |
| आचार्ये मृतं नत्पुत्रादिसे    |         | •       | अभ्याहः                        | ३५          |         |
| -                             | २४७     | ياو     | ब्र. <sup>हो</sup> धुविवाहफलम् | ३७          | 990     |
| ग्रावजीवं गुरुकुलसेवा-        | • • •   | ·       | ं बाह्यादिविवाहे सुप्रजो       | त्पत्तिः ३९ | 196     |
| फलम्                          | २४९     | υş      | निन्दिनविवाहे निन्दि           | नप्र-       | 16      |
|                               |         | •       | जोत्पत्तिः                     | ¥1          | 6       |
| <b>तृतीयोऽध्या</b>            | यः ।    |         |                                | ¥\$         | 64      |
| ब्रह्मचर्यावधिः               | . 1     | ७६      | असवर्णाविवाहविधिः              | K 88        | 64      |
| गृहस्थाश्रमवासमाह             | . ?     | vv      | दारोपगमने                      | *4          | 64      |
| रहीतवेदस्य पित्रादिभिः        |         |         | ऋतुकालावधिः                    | ٠٠٠ ٩٤      | 65      |
| पूजनम्                        | . ३     | હ્ય     | दारोपगमे निन्दितका             | लाः ४७      | 66      |

| वानप्रस्थम्यापि ऋतुगमनमाह५० ६७ अतिथिसत्कारे ९९                       | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| वानप्रस्थम्यापि ऋतुगमनमाह५० ६७ अतिथिसत्कारे ९९                       | <b>९६</b><br>९६<br>९६   |
| वानप्रस्थम्यापि ऋतुगमनमाह५० ६७ अतिथिसत्कारे ९९                       | <b>९६</b><br>९६<br>९६   |
| कन्याविकये दोषः ५१ ८७ अतिथ्यनर्चननिन्दा १००                          | <b>९</b> .६             |
|                                                                      | •                       |
| भीधनप्रहणे दोषः 🗠 ५२ ८७   प्रियवचनजलासनदानादौ १०१                    | <b>९</b> ७              |
| वरादन्यमपि न प्राह्मम् 🛩 ५३ ८७ अतिथिलक्षणमाह १०२                     |                         |
| कन्याये धनदानमाह .८. ५४ ८८ परपाकहिन्दित्वनिषेधः १०४                  | ع رہ                    |
| यश्वालंकारादिना कन्या . नातिथिः प्रत्याह्यातव्यः १०७                 | و بع                    |
| भूषितव्या ५५ ८८ अतिथिमभोजियत्वा स्वय                                 |                         |
| कन्यादिप्जनापूजनफलम् ५६ ८८ न भोक्तव्यम् १०६                          | <b>e,</b> 19            |
| उत्सवेषु विशेषतः पूज्याः ५९ ८९ बहुष्वितिशिषु यथायोग्य                |                         |
| दम्पन्योः संतोषफलम् ६० ८९ परिचर्या १०७                               | . 19                    |
| क्षियोऽलंकरणादिदानादाने ६१ ८९ अतिथ्यथे पुनः पाके न                   |                         |
| कुलापकर्षकर्माणि ६३ ४० वॉलकर्म १०८                                   | 3.6                     |
| गुळो-वर्षकर्माह ६६ ९० ॑ ऒजनार्थ कुळगोत्रकथन-                         |                         |
| THE PROPERTY CAN BE SEEN TO SEE                                      | 3.0                     |
| नवस्ता १८ ९० व्याद्यणस्य क्षत्रियादयो ना-                            |                         |
| पञ्चयज्ञानुष्ठानं नित्य कर्न- तिथयः १९०                              | 26                      |
| व्यम् ••• ६९ <b>९</b> ९ । पश्चात् क्षत्रियादीन् भोज-                 |                         |
| चत्रयज्ञानाह् ७० ९१ चेत्र ०००                                        | 86                      |
| प्रजार करणनिन्दा ७१ ९१ सख्यादीनिप सन्कृत्य भो-                       |                         |
| - अग्राम्ह नि नामान्तराण्याह ७३ ९१   जयेत १९३                        |                         |
| अशक्ती अह्मयक्षहों से इ-                                             |                         |
| ्रद्रमा ••• भिन्द्र•े नीयाः •• १९४                                   |                         |
| रामा रिशासुत्पत्तिः श्रे १ पुरिश्वस्य प्रथमं भीज-                    |                         |
| नमार्थं<br>उहस्या अमप्रशंसा १९५                                      |                         |
| <sub>-सन्मार</sub> विनमवस्य कनव्यम् ८० ५३ दम्पत्याः सवश्वण भाजनम् १९ |                         |
| <sub>बेल्य/</sub> श्राद्भाह ८२ ५१ आत्माथपाकनिषेधः १९८                |                         |
| क्ति-नेथेनाद्मणभाजने ८३ ९३ गृहागनराजादिपूजामाह १९९                   |                         |
| विलियिश्रदेवकमाह ८४ ९३ 'राजस्नानकयो: पूजासंको-                       |                         |
| विविश्वेदेवफलमाह ९३ ९५ चमाह १२०                                      |                         |
| भिक्षादानम् ९४ ९५   क्रिया <b>ऽमस्त्रक बलिहरणं</b>                   |                         |
| भिक्षादानफलम् ९५ ९५ कार्यम् १३६                                      |                         |
| मत्कृत्य भिक्षादिदानम् ९६ ९६   अमानास्थायां पार्वणम् १२५             |                         |

| S | ष्यायः ।                            | 4       |
|---|-------------------------------------|---------|
| 1 | प्रकरणम् श्लोकाः                    | पृष्टम् |
|   | अन्याद्यसंनिहिते ब्राह्मण-          |         |
|   | मोजनम् • १७७                        | 999     |
|   | शृहयाजकनिषेधः १७८                   | 999     |
|   | शृहयाजकप्रतिप्रहनिषेधः १७५          | 992     |
| 1 | सोमविकयादिभोजनदाने-                 |         |
|   | ऽनिष्टफलम् १८०                      | 992     |
| - | पक्षिपावनानाहः १८३                  | 992     |
|   | ब्राह्मणनिमस्त्रणे १८७              | 993     |
|   | निमित्रितस्य नियमाः १८८             | 993     |
| i | निमन्त्रण सीकृत्यामोजने             |         |
| i | दोषः १९०                            | 198     |
|   | निमन्त्रितस्य स्त्रीगमने .स. १९१    | 998     |
|   | कोधादिक भोका कन्नी व                |         |
|   | न कार्यम् १९२                       | 998     |
|   | पितृगणोत्पत्तिः १९३                 | 998     |
|   | पिनृणा राजत पात्र प्र० २०२          | 996     |
|   | देवकार्यान्पितृकार्यं विशिष्टम् २०३ | 996     |
|   | दैवकार्थस्य पितृकार्याङ्गत्वम् २०४  | 195     |
|   | दैवादान्तं पितृकार्यम् २०५          | 996     |
|   | श्राद्धदेशाः २०६                    | 996     |
|   | निमन्त्रितानामासनादिदा-             |         |
|   | नम् २०८                             | 990     |
|   | गन्धपुरपादिना तेषामर्च० २०९         | 990     |
|   | तरनुजानो होमं कुर्यात् २१०          |         |
|   | अध्यमावे विप्रस्य पाणौ              |         |
|   | होम: २१२                            | 990     |
|   | अपसब्येन अमीकरणादि २१४              | 996     |
|   | पिण्डदानादिविधिः २९५                | 996     |
|   | कुशमूले करावधर्षणम् २१६             | 996     |
|   | ऋतुनमस्कारादि २१७                   | 996     |
|   | प्रत्यवनेजनादि २१८                  | 196     |
|   | पित्रादिबाह्मणादीन्भोजयेत् २१९      | 995     |
|   | जीवति पितरि पितामहा-                |         |
|   | दिपार्चणम् २२०                      | 995     |
|   |                                     | •       |

| प्रकरणम्                    | श्चोकाः | पृष्टम् |
|-----------------------------|---------|---------|
| मसिन श्राद्धं कर्तव्यम्     | 923     | 900     |
| पार्वणादां भोजनीयबाह्य-     |         |         |
| णसंख्या                     | १२५     | 909     |
| ब्राह्मणविस्तारं न कुर्यात् | 92६     | 909     |
| पार्वगस्यावश्यकर्माणि       | 930     | 902     |
| देविपत्रमानि श्रोत्रियाय दे | -       |         |
| यानि                        | 926     | 902     |
| श्रोत्रियप्रशंसा            | 925     | 902     |
| अमन्त्रबाद्यणनिषधः          | 933     | 903     |
| ज्ञाननिष्ठादिषु कव्यादिदा-  |         |         |
| नम् •••                     | 3 \$ 6  | 808     |
| भोत्रियस्य पुत्रस्य प्रा॰   |         | 808     |
| श्राद्धं भित्रादिभोजननिषेधः | १३८     | 808     |
| अविदुपे श्राद्धदानमफलम्     | १४२     | 904     |
| विदुषे दक्षिणादानं फलदम्    | (४४३    | 904     |
| विद्वहाद्यणाभावे मित्र भो-  |         |         |
| जयेन शत्रुम्                | 388     | 904     |
| वेदपारगादीन् यन्नेन भोज     | T=      |         |
| येत्                        | 984     | 304     |
| मातामहादीनपि श्राद्धे भी-   |         |         |
| जयेन्                       | 3×6     | 906     |
| ब्राह्मणवरीक्षणे            | 186     | 906     |
| क्तेनपतिताद्यो निविद्धाः    | 140     | 90€     |
| श्राद्धे निषिद्धब्राह्मणाः  | 343     | 905     |
| अभ्ययनश्च्यब्राह्मणनिन्दा   | 956     | 990     |
| अपाद्भये दाने निषिद्धफल     |         | 990     |
| परिवेत्रादिलक्षणमाह         | 909     | 190     |
| परिवेदनसंबन्धिनां फल-       |         |         |
| माइ •••                     | १७२     |         |
| दिधिषूपतिलक्षणमाह           | 903     |         |
| कुण्डगोलकाषाह               | 308     |         |
| तयोर्दाननिषेधः              | 1 44    | 999     |
| स्तेनादिर्यथा न पश्यति तथ   |         |         |
| ब्राह्मणभोजनं कार्यम्       | 908     | 999     |

| प्रकरणम्                                | श्लोकाः     | <b>रु</b> ष्ट्रम् | प्रकरणम् श्लोकाः पृष्टम्           |
|-----------------------------------------|-------------|-------------------|------------------------------------|
| स्ते पितरि जीवति पिता-                  |             |                   | खधास्त्वित ते ब्र्युः २५२ १२४      |
| महे पार्वणम्                            |             |                   | शेपात्र तदनुशातो विनि-             |
| वित्रादिबाह्मणभोजनविधिः                 |             |                   | युजीत २५३ १२४                      |
| परिवेषणविधिः                            | 228         | 995               | ं एकोहिष्टादिविधिमाह २५४ १२४       |
| व्यञ्जनादिदाने                          | २२६         | १२०               | अपराह्मादयः २५५ १२५                |
| रोदनकोधादिकं न कार्यम्                  | २२९         | 920               | धाद्मविहिनाबादयः <b>२५७</b> १२५    |
| विप्रेप्मितव्यञ्जनादिदानम्              | २३१         | 929               | बाह्मणान्विसः ज्यः वरप्रार्थः      |
| वेदादीन्त्राह्मणाय धावयेन्              | २३२         | 929               | नम् २५८ १२५                        |
| ब्राह्मणान्परितोषयेत्                   | <b>२</b> ३३ | 95,9              | पिण्डान् गवादिन्यो दद्यात् २६० १२६ |
| दीहित्रं श्राद्धे यक्षतो भी-            |             |                   | सुनार्थिन्या क्रिया पिताम-         |
| जयेत्                                   | 238         | १२९               | हाँपण्डो सक्षणीयः २६२ १२६          |
| दें।हित्रित्रलकुतपादयः प्र-             |             |                   | ततो जात्यादीन् भोजयेत् २६४ १२६     |
| शस्ताः ••• •••                          |             | 929               | अविश्वांत्रेन प्रह्वितः            |
| उप्णानभोजनं हविर्गुणाद्य-               |             |                   | कार्यः २६५ १२६                     |
| कथनम् ••• ···                           | २३६         | 959               |                                    |
| भोजने उष्णीषादिनिषेधः                   | २३८         | १२२               | तिलादयः पितृणां मासं तृ-           |
| भोजनकाले ब्राह्मणान् चा-                |             |                   | भिदाः २६७ १२ <i>७</i>              |
| ण्डालादयो न परयेषुः                     | <b>२३९</b>  | १२२               | मांसादिविशेषेण तृप्तिकाला:२६८ १२७  |
| श्रदृष्ट्यादिनिषेषः                     | २४१         | 922               | मधुदाने मधादिश्राद्धे २७३ १६८      |
| तद्गात् खजादयोऽपनेयाः                   | २४२         | 122               | गजच्छायादी २७४ १२८                 |
| भिश्चकादिमोजने                          | 283         | 922               | श्रद्धया दानम् २७५ १२८             |
| अमिदग्धात्रदाने                         | 388         | 923               | पितृपक्षे प्रशस्तितथयः २०६ १२९     |
| उच्छेषणं भूमिगत दास-                    |             |                   | युग्मतिथिनक्षत्रादिप्रश-           |
| स्यांशः                                 | २४६         | 923               | स्तम् २७७ १२९                      |
| सविण्डनपर्यन्तं विश्वदेवा-              |             | ,                 | कृष्णपक्षापराह्मप्राशस्त्य २७८ १२९ |
| दिरहितं श्राहम्                         | २४७         | 933               | अपसव्यक्तशादयः १७९ १२९             |
| सपिण्डीकरणाद्ध्वं पार्वण-               |             | `                 | रात्रिश्राद्धनिषेधः २८० १२९        |
| विधिना श्रादम्                          | 286         | 923               | प्रतिमासं श्राद्धकरणाशको २८१ १३०   |
| श्राद्धे उच्छिष्टं ग्रदाय न             | • • •       |                   | सामेरब्रोकरणे २८२ १३०              |
| देयम्                                   | 285         | 928               | तर्पणफलम् २८३ १३०                  |
| श्राह्मभोजिनः श्रीगमननि-                |             |                   | पितृणां प्रशंसा २८४ १३०            |
| · · · ·                                 | २५०         | 928               | विषसामृतमोजने २८५ १३१              |
| कृतभोजनान् द्विजानाना-                  | •           |                   | चतुर्थोऽध्यायः ।                   |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 249         | 938               | ब्रह्मचर्थयार्हस्थ्यकालमाह १ १३१   |
|                                         | ·           | ı                 |                                    |

| प्रकरणम्                               | श्लोकाः पृष्ठम् | प्रकरणम् श्लोकाः पृष्टम्              |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| शिलोञ्छादिना जीवेत्                    | २ १३२           | सूर्यदर्शननिषेधः ३७ १३९               |
| उचितार्थसंप्रहं कुर्यान्               | ३ १३२           | बत्सरज्जुलङ्गने जले प्रति-            |
| अनापदि जीवनकर्माह                      | ४ १३२           | बिम्बनिरीक्षणे दोयः ३८ १३९            |
| ऋतादार्थकथनम्                          | 4 942           | मार्गे गवादीन् दक्षिणतः               |
| कियदनमर्जयसभाह                         | 4 653           | कुर्यात् २९ १४०                       |
| अश्रस्तनिकप्रशमा                       | ८ १३३           | रजस्तलागमनादिनिषेधः ४० १४०            |
| याजनाध्यापनादिजीवने                    | ९ १३३           | मार्थया सह भोजनादिनिषेधः 😵 १४०        |
| शिलोञ्छाभ्यां जीवने                    | 90 938          | कालविशेषे स्नीदर्शननिषेधः 😘 १४०       |
| अगजीविकां न कुर्यात्                   | ११ १३४          | नमस्रानादिनिषेधः ४५ १४०               |
| 🚅 संतोषस्य प्रशंसा                     | १२ १३४          | मार्गादौ विष्मूत्रादिनिषेधः ४६ १४१    |
| वतकरणे                                 | 93 938          | मूत्रादी सूर्यादिदर्शननिषधः ४८ १४१    |
| वैदोदित कमें कर्नव्यम्                 | १४ १३५          | विष्मूत्रोत्सर्गविभिः ४९ १४१          |
| र्गातादिना धनाजनित्येधः                | १५ १३५          | दिवादाबुदड्मुखादि ५० १४१              |
| इन्द्रियार्थासक्तिनिषेधः               | 9               | अन्धकारादा खेच्छामुखः ५१ १४१          |
| वेदार्थविरोधिकमेत्यागः                 | 90 734          | मन्त्रादी अध्यादिसंमुखनि-             |
| वय:कुलानुरूपेणाचरेन्                   | १८ १३५          | षेघः <b>५</b> २ १४२                   |
| नित्यं शास्त्रायवेक्षणम्               | १९ १३६ .        | अर्गा पादप्रतापनादिनिषेधः ५३ १४२      |
| पत्रयज्ञान् यथाशक्ति न                 | 1               | अमेलेड्डनादिनिषेध ५४ १४२              |
| त्यजेत्                                | 98 934          | संध्याभोजनभूमिलिखनादी ५५ १४२          |
| केचिदिन्द्रियसंयमं कुर्वन्ति           | २२ <b>१३</b> ६  | जले मूत्रादिप्रक्षेपनिषेधः ५६ १४२     |
| केविद्वाचा यजनित                       | २३ १३६ !        | श्रून्यगृहस्वापमुप्तोत्थापनादी ५७ १४२ |
| केवित् ज्ञानेन यजनित                   | २४ १३७          | भोजनादी दक्षिणहस्तः ५८ १४३            |
| संध्याद्वयहोमदर्शपार्णमासाः            | २५ १३७          | जलार्थिनी गां न बारयेत् ५९ १४३        |
| सोमयागादयः                             | २६ १३७          | इन्द्रधनुने दर्शयेत् ५९ १४३           |
| नवात्रश्राद्धाकरणे                     | २७ १३७          | अधार्मिकप्रामवास एका-                 |
| शक्तितोऽतिथि पूजयेत्                   | २८ १३७ '        | कीगमने ६० १४३                         |
| पाषण्ड्याद्यर्चननिषयः                  | 30 936          | श्रुद्वराज्यवासादिनिषेधः ६१ १४३       |
| श्रोत्रियादीन्पूजयेत्                  | 39 986 1        | अतिभोजनादिनिषेधः ६२ १४३               |
| त्रह्मचार्यादिभ्योऽन्नदानम्            | ३२ १३८          | अञ्जलिमा जलपानादिनिषेषः ६३ १४३        |
| क्षत्रियादर्धनग्रहणे                   | ३३ १३८          | नृत्यादिनिषेधः ६४ १४४                 |
| सति विभवे क्षुधा न सीदेत्              | - 1             | कांस्य पादप्रक्षालनभिन्ना-            |
| श्रुचिः खाध्यायादियुक्तः               |                 | दिभाण्डे भोजननिषेधः ६५ १४४            |
| स्यात्                                 | ३५ १३९          | यक्कोपवीतादि परभृतं न                 |
| <b>६ण्डकमण्ड</b> स्वा <b>दिभा</b> रणम् | ₹ 935 !         | धारयेत् ६६ १४४                        |
|                                        |                 |                                       |

| प्रकरणम्                   | स्रोकाः   | प्रथम् | प्रकरणम् श्लोकाः पृष्ठम्                                               |
|----------------------------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------|
| अविनीतयानवृषादिनि-         |           | Ì      | पादनिशान्ते खापनिषेधः ९९ १५०                                           |
| षेघः                       | Ęw        | 988    | नित्यं गायत्र्यादि पठेत् १०० १५०                                       |
| धुर्यलक्षणमाह              | ६८        | 988    | अनध्यायानाह १०१ १५०                                                    |
| प्रेतधूमनखादिच्छेदननिषे    | धः ६९     | 988    | वर्षाकालिकानध्यायमाह १०२ १५०                                           |
| तृणच्छेदनादिनिषेधः         | 90        | 888    | अकालिकानध्यायमाह १०३ १५१                                               |
| लोष्टमर्दनादेर्मन्दफलम्    | 49        | 984    | सार्वकालिकानध्यायमाह १०५ १५१                                           |
| मालाधारणगोयानादौ           | ७३        | 984    |                                                                        |
| अद्वारेण गृहगमनादौ         | şe        | १४५    | नगरादा नित्यानध्यायः १०७ १५१                                           |
| अक्ष्रायनस्थादि भोजनिन     |           | 984    | श्राद्धभोजनग्रहणादाँ त्रिरा-                                           |
| रात्री तिलभोजने नप्रशय     |           | 184    | त्रम् ११० १५२                                                          |
| दुर्गगमनमलद्शननदीतर        |           | 386    | , गन्धलययुक्तो नाधीयीत १११ १५२                                         |
| आईपाद एव भुजीत             |           | १४६    | शयनादी नावीयीत ११२ १५२                                                 |
| केशभस्मादी न तिष्ठेत्      |           | 38E    | अमावास्यादयोऽध्ययने नि-                                                |
| पतितादिभिनं संवसेत्        | -         | 986    | विद्धाः ११४ १५२                                                        |
| श्र्दाय वतकथनादिनिषेध      | : 60      | १४६    | सामध्वनौ सति वेदान्तरं                                                 |
| शिर:कण्ड्यनस्नानादी        | 65        | 980    | ं नाधीयीत • १२३ १५४                                                    |
| कोपेन शिरःप्रहारकेशप्र-    |           |        | वेदत्रयदेवताकथनम् १२४ १५४                                              |
| हणे                        | ८३        | 380    | , गायत्रीजपानन्तरं वेदपाठः १२५ १५४                                     |
| तेलेन बातस्य पुनस्तैलस्य   | <b>[-</b> |        | ं गवाबन्तरागमने १२५ १५५                                                |
| र्शने                      | , د۶      | 180    | शुविदंशं शुचिनाध्येयम् १२७ १५५                                         |
| अक्षत्रियराजादिप्रतिप्रहे  | 58        | 980    |                                                                        |
| तैलिकादिर्शातप्रहे         | . 64      | 980    | ऋतावप्यमावास्यादी न<br>स्नीगमनम् १२८ १५५                               |
| शास्त्रोहङ्बकराजप्रतिप्रहे | €'9       | 186    | · ·                                                                    |
| तामिस्राधेकविंशतिनरका-     | •         |        | ्रागक्षानाशक्तक्षाननिषेधः १२९ १५५<br>गुर्वादिन्छायालङ्कननिषेधः १३० १५५ |
| नाह                        | . 66      | 986    |                                                                        |
| बाह्यमुहूतें उत्तिष्टेन्   | . 93      | 985    | श्राद्धभोजिनः चतुःपयग-                                                 |
| प्रातःकृत्यादि             | . 53      | 988    | मने १३१ १५६                                                            |
| अस्यायु:कीर्त्योदिवर्धकत्व | म् ९४     | 985    | रक्तकेष्मादी न तिष्ठत् १३२ १५६                                         |
| श्रावण्यामुपाकर्म कार्यम्  | 34        | 985    | शत्रुचोरपरस्त्रीसेवानिषेधः १३३ १५६                                     |
| पुष्ये उत्सर्जनाख्यं कर्म  | 36        | 188    | परदारनिन्दा ••• १३४ १५६                                                |
| कृते उत्सर्जनं पक्षिणीं न  |           |        | क्षित्रयसर्पवित्रा नावमन्त-                                            |
| ध्येतव्यम्                 |           | 940    |                                                                        |
| ततो वेद शुक्रे ऽज्ञानि कृष |           |        | . आत्मावमाननिषेधः १३६ १५६                                              |
| पठेत्                      | . 36      | 940    | प्रियसत्यकथनम् १३८ १५७                                                 |

| प्रकरणम्                                       | श्लोका  | : पृष्टम् | 10               |
|------------------------------------------------|---------|-----------|------------------|
| त्रथा बादं न कुर्यात्                          |         | 340       | एरं              |
| वयःकालादावज्ञातेन सह                           |         |           | प्रा             |
| गन्तव्यम्                                      | 980     | 940       | वि               |
| हीनाद्वाक्षेपनि॰                               |         | 940       |                  |
| उच्छिष्टस्पर्शासूर्यादिद्द्शे <b>ने</b>        |         | 940       | मूर              |
| सकीयेन्द्रियस्पर्शादी                          | 988     |           | भेड              |
| महलाचारयुक्तः स्यात्                           | 984     |           |                  |
| वेदाध्ययनस्य प्राधान्यम्                       | 988     |           | बैड              |
| अष्टकाथादायवस्यं का-                           |         | . ,       | बक               |
| र्यम्                                          | 940     | 948       | तयं              |
| अभिगृहदूरनो मृत्राचुन्सर्गः                    |         |           | সাহ              |
| पूर्वाके स्नानपूजादि                           | 942     | 966       | छले              |
| पर्वेमु देवादिदर्शनम्                          |         | 949       | छले              |
| आगतबृद्धादिमत्कारे                             |         | 949       | परवृ             |
| श्रुतिस्मृत्युदिताचारः कार्यः                  |         | 949       | अद               |
| आचारफलम्                                       | 944     | 950       | नद्य             |
| दुराचारनिन्दा                                  |         | 950       | यम               |
|                                                |         | 960       | अश्र             |
|                                                |         | 960       | i                |
| 0.001.0                                        |         | 960       | आइ               |
|                                                |         | 960       | 4                |
|                                                | -       | 960       | रजर              |
| 0.00                                           |         | 169       | गवा              |
| 22                                             |         | 169       | Í                |
|                                                |         | 369       | અમે              |
| 200                                            | -       | 169       | राजा             |
|                                                |         | 162       | राजा             |
|                                                |         | - 1       | _                |
| -2                                             |         | 162       | तेषाः<br>गरा     |
| Ferran 3                                       |         | ६२        | शहप              |
|                                                |         | - 1       | कदर्य<br>भारत    |
|                                                | العدد ا | · 1       | भद्रा            |
| पाणिपादचापत्यनि १<br>कुलमार्गगमनम् १           | 9 y     |           | श्रद्ध           |
| कुलमागमनम् १<br>ऋत्विगादिभिर्वादं न कुर्यात् १ | 100 g   |           | श्रद्धाः<br>जलभ् |
|                                                | A2 1    | 46 1.     | 네જ이              |

|   | D-2                                                | • |
|---|----------------------------------------------------|---|
| Ţ | प्रकरणम् स्त्रोकाः पृष्टम                          | I |
| ) | एतेर्विवादीपेक्षायां फळमाह१८१ १६१                  |   |
|   | प्रतिप्रहानिन्दा १८६ १६४                           |   |
| • | विधिमज्ञात्वा प्रतिप्रहो न                         |   |
|   | कार्यः १८७ १६६                                     | • |
|   | मूर्खस्य खर्णादिप्रतिष्रहे १८६ १६५                 |   |
|   | बेडालव्रतिकादी दाननि-                              |   |
| Į | षेधः १९२ १६५                                       |   |
| 1 | बैडालत्रतिकलक्षणम् १९५ १६६                         |   |
| 1 | बक्जतिकलक्षणम् १९६ १६६                             |   |
| - | तयोर्निन्दा १९७ १६६                                |   |
| 1 | प्रायिक्त वसना न कार्या १९८ १६६                    |   |
| 1 | छलेन ब्रताचरणे १९९ १६७                             |   |
| 1 | छलेन कमण्डल्वादिधारणे २०० १६७                      | ı |
| ļ | परकृतपुष्करिण्यादिकाने २०१ १६७                     | ) |
| ŀ | अदत्तयानादिभोगनिषेधः २०२ १६७                       |   |
| l | नदादिषु सानं कर्तव्यम् २०३ १६७                     |   |
|   | यमनियमा २०४ १६८                                    |   |
|   | अश्रोत्रिययज्ञादिभोजननि-                           |   |
| ł | वेघः रु०५ १६८                                      |   |
| F | श्रादायमं केशादिसंसष्टं न                          |   |
|   | भुजीत २०७ १६८                                      |   |
|   | रजस्त्रलास्पृष्टाद्यमनिषेधः २०८ १६८                |   |
| l | गवाघ्रातगणिकाद्यंत्रं च नि-                        |   |
|   | विद्यम् २०९ १६८                                    |   |
|   | अभोज्यानि स्तेनाद्यन्नानि २१० १६९                  |   |
|   | तजाद्यसभोजने मन्दफ-                                |   |
|   | लम् २१८ १७०                                        |   |
| * | तेषामन्त्रमोजने प्रायधित्तम् २२२ १७०               |   |
|   | ह्रप्रकान्ननिषेधः २२३ १७९                          |   |
|   | ह्दर्यश्रीत्रियवार्धुषिकामे २२४ १७२                |   |
|   | गद्धादलवदान्यवार्भुषिकान्रे २२५ १७२                |   |
|   |                                                    |   |
|   |                                                    |   |
|   | स्तिदानादिफलम् २२७ १७२<br>लिमूमिदानादिफलम् २२८ १७२ |   |
|   | . Noticed windows 440 104                          |   |

### ननुस्मृतिः ।

| 12                        | १२ ननुस्मृतिः । |              |         |                                  |         |                 |
|---------------------------|-----------------|--------------|---------|----------------------------------|---------|-----------------|
| प्रकरणम्                  |                 | श्लोकाः      | पृष्टम् | प्रकरणम्                         | श्लोकाः | <u>ष्ट</u> ्रष् |
| वेददानप्रशंसा             | •••             | २ <b>३</b> ३ |         | सौनशुष्कमांसादयः                 |         | 960             |
| काम्यदाने                 | •••             | २३४          | 963     | प्राम्यसूकरमत्थादयः              | 98      | 960             |
| विधिबद्दानग्रहणयोः प्र    |                 |              | 903     | मत्स्यभक्षणनिन्दा                | 94      | 969             |
| द्विजनिन्दादानकीर्तना     |                 | •            |         | भक्ष्यमत्स्यानाह                 | 9 €     |                 |
| निषेधः                    | •••             | २३६          | १७३     | सर्पवानरादिनिषेधः                | 919     | 969             |
| अनृतादिफलम्               | •••             | २३७          | 808     | भस्यपञ्चनखानाह                   | 96      | 969             |
| शनैर्धमंमनुतिष्ठेत्       |                 | २३८          | 908     | लगुनादिभक्षणे प्रायश्चित्तम्     | 95      | 963             |
| धर्मप्रशंसा               |                 | २३९          | 958     | यागार्थपशुहिंसाविधिः             | २२      | 943             |
| उत्कृष्टैः संबन्धः कार्यो | न               |              |         | पर्युषितान्यपि भक्ष्याणि         | २४      | 963             |
| हीनै:                     |                 | २४४          | 904     | मांसभक्षणे                       | २७      | 963             |
| फलमूलादिप्रहणे            | •••             | २४७          | 964     | प्रोक्षितमांस <b>म</b> क्षणनियमः | ३१      | 968             |
| दुष्कृतकर्मणो भिक्षाप्रह  | -               |              |         | वृथामांसभक्षणनिषेषः              | ३३      | 838             |
| णम्                       | •••             | 386          | 906     | श्राद्धे मांसभोजननिन्दा          | 34      | 964             |
| भिक्षाया अप्रहणे          | •••             | 288          | 904     | अप्रोक्षितमांसं न भक्षयेत्       | ३६      | 964             |
| अयाचितभिक्षायाम् .        |                 | २५०          | 995     | यज्ञार्थवधप्रशंसा                | રૂ જ.   | 964             |
| कुटुम्बार्था भिक्षा       | •••             | २५१          | १७६     | पशुहननकालनियमः                   | ४१      | 968             |
|                           |                 | २५२          | 965     | वेदाविहितहिमानिषेधः              | .83     | 965             |
| भोज्यात्रशृहाः            | •••             | २५३          | 935     | आत्मसुखेच्छया इनने               | 54      | 964             |
| श्रुरात्मानेवेदन कार्यम   | ī               | २५४          | 9 9 5   | वधवन्धनं न कर्नव्यम्             | ४६      | 960             |
| असल्यकथने निन्दा          |                 | २५५          | १७६     | मांसवर्जने                       | 86      | 969             |
| थोग्यपुत्राय कुटुम्बभा    | रदा-            |              |         | अथ घातकाः                        | 49      | 966             |
| नम्                       | •••             | २५७          | 900     | मांसवर्जनफलम्                    | ५३      | 966             |
| ब्रह्मचिन्ता              | •••             | २५८          | 900     | मपिण्डानां दशाहाबाशी-            |         |                 |
| उक्तस्य फलकथनम्           | •••             | २६०          | 900     | चम्                              | 6,6     | 969 -           |
|                           |                 |              |         | अथ संविण्डना                     | Ęo      | 969 -           |
| पश्चमोऽध्य                | ग्य             | : 1          |         | जनने मातुरस्पृश्यत्वम्           | ६३      | 990             |
| मनुष्याणां कथं मृत्युरि   | ति              |              |         | शुक्रपाते परपूर्वापत्यमरणे       | € 3     |                 |
| সপ্ন:                     | •••             | ર            | 906     | शवस्पर्शे समानोदकमरणे            |         | 980.            |
| <b>मृत्युप्रापकानाइ</b>   |                 | Ę            | 906     | गुरोर्मरणाशीचम्                  |         | 989 .           |
| लशुनाद्यमक्याष्याह        | •••             | 4            | 906     |                                  | ६६      | 999             |
| त्रथामांसादिनिषेषः        |                 | •            | 900     | बालाद्यशौचम्                     | દ હ     | 989 -           |
| अभक्ष्यक्षीराणि           | •••             | 6            | 909     | ऊनद्विवार्षिकस्य भूमिखन-         |         |                 |
| शुक्तेषु दध्यादयो भक्ष    | याः             | 90           | 909     | नम्                              | ६८      |                 |
| अथाभक्ष्यपक्षिणः          | •••             | 99           | 960     | नास्यामिसंस्कारादि               | ६९      | 989 (           |

| प्रकरणम्                       | 2      | <b>छोकाः</b>      | पृष्टम् | प्रकरणम्                          | श्लोकाः पृष्ठम् |
|--------------------------------|--------|-------------------|---------|-----------------------------------|-----------------|
| बालम्योदकदाने                  | • • •  | 40                | 988     | बानादीनि शुद्धिसाधनानि            | _               |
| सहाध्यायिमरणे                  | •••    | 49                | १९२     | अर्थशीचप्रशंसा                    | १०६ २००         |
| वाग्दसङ्यशीचम्                 | •••    | ७२                | १९२     | क्षमादानजपतपांसि शोध-             |                 |
| हविष्य <b>भक्षणादि</b>         | •••    | ડે ફે             | १५३     | कानि •••                          | १०७ २००         |
| विदेशस्याशीचम्                 | •••    | 40                | 953     | समलनदीस्नीद्विजशुद्धी             | 906 300         |
| आचार्यतत्युत्रादिमरणे          | 1      | 60                | 958     | गात्रमनसात्मबुद्धिशुद्धौ          | 905 200         |
| श्रोत्रियमातुला <b>दिम</b> रणे | • • •  | < 9               | 368     | द्रव्यशुद्धिमाह                   | 990 200         |
| राजाध्यापकादिमरणे              |        | ८२                | 94.8    | मुवर्णादिमणिशुद्धी                | 999 209         |
| संपूर्णाशीयमाह                 |        | 63                | 988     | <b>पृतादिशय्यादिकाष्ट्रगुद्धी</b> | 994 202         |
| अग्निहोत्रार्थं जानान्छ        | द्भि:  | 83                | 954     | यज्ञपात्रशुद्धौ                   | १९६ २०२         |
| म्पर्शनिमित्ताशीचम्            | • • •  | ۵ <sup>۱</sup> ۵, | 40.4    | धान्यवस्त्रशुद्धौ                 | ११८ २०२         |
| अशीचदर्शने                     | •••    | 33                | 164     | चमंबद्यपात्रशाकफलमृतः-            |                 |
| मनुष्याम्थिस्पर्श              | •••    | 23                | 94,5    | <b>छदी</b>                        | ११९ २०२         |
| श्रह्मचार्थावतसमापनार<br>-     | _      |                   |         | कम्त्रलपटवस्त्रादिशुद्धां         | १२१ २७२         |
| दकदानादि न कुट                 | गत्    |                   | 795     | तृणकाष्ट्रगृहमृद्धाण्डशुद्धी      | १२२ २०२         |
| न पतिनादीनामुदकदा              | ना०    | 68.               | 90 €    | शोषिनायुपहतसद्भाण्डत्या           |                 |
| व्यभिचारिण्यादीनां ने          | द-     |                   |         | भूमिशुद्धां                       | १२४ २०३         |
| कदानम् ి                       | • • •  | 4.0               | ૧૧૬     | पक्षिजग्बगबाघानादैः               | १२५ २०३         |
| ब्रह्मचारिणः पित्रादिनि        | रेई-   |                   | i       | गन्धलेपयुक्तद्रव्यशुद्धी          | १२६ २०३         |
| रणं                            | •••    | 9.9               | 99.0    | पवित्राण्याह                      | १२७ २०३         |
| शृहादी <b>न्द</b> क्षिणादितो   | निर्ह- |                   |         | जलगुद्धी                          | १२८ २०३         |
| रेत्                           | ***    | 52                | 99.5    | नित्यशुद्धानाह                    | 456 50R         |
| राजादीनामशीचाभाव               | ì      | 9.3               | १९७     | स्पर्शे नित्यशुद्धानि             | १३२ २०४         |
| गज्ञः सदाः शौचम्               | •••    | 38                | 99.0    | मूत्रायुन्सर्गशुद्धी              | १३४ २०५         |
| वञ्रादिहतानां सदाः             | शौचम्  | 94                | 983     | द्वादश मलाः                       | १३५ २०५         |
| राज्ञे।ऽशीचाभावम्तुति          | *      | 6, 8              | 996     | मृद्वारिप्रहणे नियमः              | १३६ २०५         |
| क्षात्रधर्महनस्य सद्यः         | য়া-   |                   |         | ं ब्रह्मचार्यादीनां द्विगुणाद्या- |                 |
| चम्                            | •••    | 9.6               | 996     | वमनानन्तरमिन्द्रिया-              |                 |
| अशोचान्तऋसम्                   |        | 99                | 986     | दिस्पर्शः                         | १३७ २०५         |
| असपिण्डाशीचमाह                 | •••    | 900               | 98.6    | आचमनविधिः •••                     | १३९ २०६         |
| अस् <b>पिण्डनिर्हर्</b> णे     |        | 909               | 986     | शृहाणां सासि वपनं द्विजी          |                 |
| अशोच्यद्मभक्षणे                |        | 905               | 988     | च्छिष्टभोजनं                      | १४० २०६         |
| निर्हारकानुगमने                | • + =  | १०३               | 988     | विप्रुट्रमस्त्रादिक नोच्छि-       |                 |
| नाह्मणं श्रुद्धेर्न निर्हार    | वेत्री | 908               | 955     | ध्म्                              |                 |

| प्रकरणम्                       | श्लोकाः प्र     | ष्टम्      | प्रकरणम् कोकाः पृष्टम्                |
|--------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------|
| पादे गण्डूषजविन्द्वः शुद्ध     | ा: <b>१४२</b> व | ه <i>ق</i> | भोजनकालादयः १९ २१४                    |
| द्रव्यहस्तस्योच्छिष्टस्पर्शे   |                 |            | भूमिपरिवर्तनादि २२ २१४                |
| वमनविरेकमैथुनशुद्धौ            |                 |            | ग्रीष्मादिऋतुकृत्यम् २३ २१५           |
| निहाक्षुद्रोजनादिशुद्धौ        |                 |            | खदेहं शोषयेत् २४ २९५                  |
| अथ स्त्रीधर्मानाह ५.           |                 |            | अभिहोत्रसमापनादयः २५ २१५              |
| क्षिया स्वातन्त्र्यं न कार्यम् | 985 3           | o <b>U</b> | वृक्षमूलभूशय्यादयः २६ २१५             |
| कस्य वशे तिष्टेदित्यत्राह      |                 | 00         | भिक्षाचरणे २७ २१५                     |
| प्रसना गृहक्में कुर्यात्       |                 | 06         | वेदादिपाठः २९ २१६                     |
| स्वामिशुश्रुवा                 |                 | •61        | महाप्रस्थानम् २१ २१६                  |
| स्वाम्यहेतुमाह                 |                 | 06!        | परिवाजककालमाह ३३ २१६                  |
| म्बामिप्रशंसा                  | १५३ २           | 06         | ब्रह्मचर्यादिक्रमेण परित्रजेत् ३४ २१७ |
| क्रीणां पृथक्यज्ञनिषेधः        |                 | 06         | ऋणमञ्जोध्य न परिव्रजेन् ३५ २१७        |
| स्वामिनोऽप्रियं नाचरेत्        | १५६ २           | 09 1       | पुत्रमनुत्पाद्य न परिव्रजेत् ३६ २१७   |
| सृतपतिकाधर्माः                 |                 | ٥٩         | त्राजापखेष्टिं कृत्वा परि-            |
| परपुरुषगमननिन्दा               |                 | 05         | व्रजेत् ३८ २१७                        |
| पातिवस्यफलम्                   | १६५ २           | ر ه ۹      | अभयदानफलम् ३९ २१८                     |
| भार्यायां स्तायां श्रीतामि     | ना              | ء<br>طم    | निस्पृहः परिव्रजेत् ४१ २१८            |
| दाहः                           | १६७ २           | 90 /       |                                       |
| पुनर्दारब्रहणे                 | १६८ २           | 90         | परिवाजकनियमाः ४३ २१८                  |
| गृहस्थम्य कालावधिः             | १६९ २           | 99         | मुक्तलक्षणम् ४६ २१८                   |
| षष्ट्रोऽध्यायः                 | 1               |            | जीवनादिकामनाराहित्यम् ४५ २१९          |
|                                |                 |            | परिवाजकाचारः ४६ २१९                   |
| वानप्रस्थाश्रममाह              |                 | 99         | भिक्षाग्रहणे ५० २२०                   |
| सभायांभिहोत्रो वने वसेत्       |                 | 99         | दण्डकमण्डल्वादयः ५२ २२०               |
| पलमूळेन पश्चयज्ञकरणम्          | ખ ર             | १२         | मिक्षापात्राणि ५३ २२०                 |
| चर्मचीरजटादिधारणम्             | ६२              | १२         | एककाले भिक्षाचरणम् ५५ २२०             |
| अतिथिवर्या                     |                 | 93         | भिक्षाकालः ५६ २२१                     |
| वानप्रस्थनियमाः                |                 | 92         |                                       |
| मधुमांसादिवर्जनम्              | 98 3            | 93         | कार्यों १, १९१ -                      |
| आश्विने संचितनीवारादि-         |                 |            | पूजापूर्वकसिक्षानिषेधः ६६ १९१         |
| त्यागः                         | १५ २            | - 3        | /इन्द्रियनिम्रहः . ··· ६७ १९१ ·       |
| फालकृष्टाचमनिषेधः              | १६ २            | 93         | संसारगतिकथः भूमिखन-                   |
| अस्मकुद्दादयः                  | १७ ३            | 1          | सुखदुःखयोधेर्मं *** ६८ १९१            |
| नीषारादिसंचयने                 | १८ २            | 98         | 'न ठिज्ञमात्रं धर्म • • ६९ १९१ '      |

| - प्रकरणम्                     | श्लोकाः ष्टष्टम् | प्रकरणम् श्लोकाः पृष्ठम्          |
|--------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| र्भूमि निरीक्ष्य पर्यटेत्      | ६८ २२३           | दण्ड्येषु दण्डाकरणे निन्दा २० २३२ |
| क्षुद्रजन्तुहिसाप्रायश्चित्तम् | ६९ २२३           | पुनर्दण्डप्रशसा २२ २३३            |
| प्राणायामप्रशंसा               | ७० २२३           | दण्डप्रणता कीहका इत्यत्राह २६ २३४ |
| ध्यानयोगेनात्मान पश्येत्       | ७३ २२३           | अधर्मदण्डे राजादीनां दोषः २८ २३४  |
| वह्यसाक्षात्कारेषु मुक्तिः     | ७८ ३२४           | मूर्खादीनां न दण्डप्रणय-          |
| मोक्षसाधककर्माणि               | उप २२४           | नम् ३० २३४                        |
| देहस्बरूपमाह                   | ७६ २२४           | सल्यसंधादिना दण्डप्रणय-           |
| देहत्यांगे दशन्तमाह            | ७८ २२५           | नम् ••• ३१ २३४                    |
| व्रियात्रियेषु पुण्यपापत्यागः  | ७९ २२५           | शत्रुमित्रविप्रादिषु दण्डः        |
| विषयानभिलापः                   | ८० २२५           | विधिः ३२ २३४                      |
| आत्मनो ध्यानम्                 | ८२ २२६           | न्यायवर्तिनो राज्ञः प्रशसा ३३ २३५ |
| परित्रज्ञाफलम्                 | ८५ २२६           | दुर्श्वतराज्ञो निन्दा ३४ २३५      |
| वेरसन्यासिकर्माह               | ८६ २२६           | राजकृत्यं बृद्धसेवा ३७ २३५        |
| चन्वार आश्रमाः                 | ८७ २२७           | विनयग्रहणम् ३९ २३५                |
| सर्वाधमफलम्                    | 66 37,9          | अविनयनिन्दा ४० २३६                |
| गृहस्थस्य श्रेष्ठत्वम्         | ८९ २२७           | अत्र दृष्टान्तमाह ४१ २३६          |
| दशविधी धर्मः सेदितव्यः         | ९१ २२८           | विनयाद्राज्यादिप्राप्तिदः-        |
| ृद्शविधधर्मानाह                | ९२ २२८           | ष्टान्तः ४२ २३६                   |
| द्शविधधर्माचरणफलम्             | ९३ २२८           | विद्याप्रहणम् • ४३ २३६            |
| वेदमेवाभ्यसेत्                 | १५ २२८           | इन्द्रियजयः ४४ १३६                |
| वंदमंन्यासफलम्                 | ९६ २२९           | कामकोधजव्यसनत्यागः ४५ २३७         |
| सप्तमोऽध्यायः                  | : 1              | कामजदशब्यसनान्याह ४७ २३ ०         |
| _                              |                  | कोधजाष्ट्रव्यसनान्याह ४८ २३७      |
| राजधर्मानाह                    | १ २२९            | सर्वम्लनोभसागः ४९ २३०             |
| कृतसंस्कारस्य प्रजारक्षणम्     | २ २२९            |                                   |
| रक्षार्थमिन्द्रायंशाद्राजी-    |                  | व्यसननिन्दा ५३ २३८                |
| . त्पत्तिः •••                 | ३ २३०            | अथ सचिनाः ५४ २३८                  |
| गशंसा                          | ६ २३०            | संधिविष्रहादिविन्ता ५६ २३५        |
| ' अशीचानदा                     | १२ २३१           | मन्त्रिभिविंचार्य हितं का-        |
| असपिण्डाशीच्यान बालयेत         |                  | र्थम् ५७ २३५                      |
| अस्विण्डनिर्हर्णे :            | १४ २३२           | ब्राह्मणमन्त्रिणः ५८ २३९          |
| अशौच्यत्रमक्षणे                | 9६ २३२           | अन्यानप्यमात्यान् कुर्यात् ६० २४० |
| निर्हारकानुगमने*               | १७ २३२           | आकरान्तःपुराष्यक्षाः ६२ २४०       |
| बाह्यणं शहर्न निर्हारयेत्र     | १५ २३२           | द्तलक्षणम् ६३ २४०                 |

## मनुस्मृतिः ।

| प्रकरणम्                                            | श्लोकाः पृष्टम् | प्रकरणम्                                         | क्षोकाः पृष्टम् |
|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| सेनापलादि कार्यम्                                   | ६५ २४१          | सामदण्डप्रशमा                                    | 908 286         |
| दूतप्रशंसा                                          | ६६ २४१          | राजरक्षा                                         | ११० २४८         |
| प्रतिराजिन्सित दूतेन जा-                            |                 | प्रजापीडने दोपः                                  | 999 285         |
| नीयान्                                              | ६७ २४१          | प्रजारक्षणे मुखम्                                | ११३ २४९         |
| जाङ्गलदेशाश्रयणे                                    | ६९ २४१          | प्रामनप्याधिपत्याद्यः                            | ११४ २४९         |
| अथ दुर्गप्रकाराः                                    | ७० २४१          | प्रामदोपनिवेदनम्                                 | ११६ २४९         |
| अस्त्रात्रादिपूरित दुगं कु-                         |                 | प्रामाधिकृतस्य वृत्तिमाह                         | ११८ २५०         |
| र्यान्                                              | ७५ २४२          | प्राम्यकार्याण्यन्येन कर्त-                      |                 |
| सन्दर्ग भार्यामुद्रहेत्                             | ७७ २४३          | व्यानि •••                                       | १२० २५०         |
| पुरोहितादयः                                         | <b>66 263</b>   | अर्थचिन्तकः                                      | १२१ २५०         |
| यज्ञादिकरणम्                                        | ७९ २४३          | तचरित स्वयं जानीयात्                             | १२२ २५०         |
| करप्रहण                                             | 60 283          | उत्कोचादिप्राहकशासनम्                            | १२३ २५०         |
| अथाभ्यक्षाः                                         | ८१ २४३          | प्रेप्यादिष्टत्तिकत्पनम्                         | १२५ २५१         |
| श्राह्मणानां युत्तिदानम्                            | ८२ २४३          | वणिकऋरग्रहण                                      | १२७ २५१         |
| त्राह्मणानां वृत्तिदानप्रश्तसा                      | ८३ २४४          | अल्पाल्पकरब्रहण                                  | १२९ २५३         |
| ' पात्रदानफलमाह                                     | 64 358          | धान्यादीना करप्रहणे                              | १३० २५२         |
| संप्राम आहूतो न निव-                                |                 | श्रोत्रियान्तरं न गृहीयात्                       | १३३ २५२         |
| र्तेत                                               | 60 588          | श्रोत्रिययृत्तिकत्पने                            | १३४ २५२         |
| संमुखमरण खर्गः                                      | ८९ २४५          | शाकादिव्यवहारिणः स्व-                            |                 |
| कूटास्नादिनिषेधः                                    | ९० २४५          | स्पकरः                                           |                 |
| संप्रामेऽवभ्यानाह                                   | ९१ २४५          | शिल्प्यादिक क्षमं कारयेत्                        | १३८ २५३         |
| भीतादिहनने दोपः                                     | ९४ २४५          | स्वल्पादिप्रचुरकरप्रहणनि-                        | 63u 51.3        |
| संप्रामे पराङ्गुलहतस्य दोष                          | ाः ९५ २४६       | षेधः                                             |                 |
| येन यजित तद्दन तस्यैव                               | ९६ २४६          | तीक्षणमृदुतात्वरणम्                              | १४० २५३         |
| राज्ञः श्रष्टवस्तुदानम्                             | ९७ ३४६          | अमाखेन सह कार्यविन्त-                            |                 |
| हस्त्रथादिवर्धनम्                                   | ९९ २४६          | नम् •••                                          | १४१ २५३         |
| अलब्धं लब्धुमिच्छेत्                                | 9-9 360         | दम्युनिग्रहणम्                                   |                 |
| निसमश्रपदात्यादिशिक्षा<br>                          | १०२ २४७         | प्रजापालनस्य श्रेष्टत्वम्                        | 388 548         |
| नित्यमुद्यतदण्डः स्यात्                             | १०३ २४७         | सभाकालः                                          | 984 248         |
| अमात्यादिषु माया न कार्य                            | 1               | एकान्ते गोप्यमन्त्रणम्<br>मन्त्रणकाले रूयाचपसार- | १४७ २५४         |
| प्रकृतिभेदादिगोपनीयम्<br>अर्थादि <del>वि</del> न्ता | १०५ २४७         | णम्                                              | १४९ २५४         |
| विजयविरोधिनो वशीकर-                                 | १०६ २४८         | थर्मकामादिचिन्तनम्                               | १५१ २५५         |
|                                                     | १०७ २४८         | वृत्संप्रेषणादयः 🚈                               | 443 444         |
| 14                                                  | , /10           | Summanitae                                       | - 14 . 13       |

| प्रकरणम्                                | श्लोकाः पृष्टम्    | प्रकरणम् श्लोकाः पृष्टम्                    |
|-----------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| अथ प्रकृतिप्रकाराः                      | १५६ २५६            | ततो रात्रिभोजनादयः २२४ २६८                  |
| अरिप्रकृतयः                             | ३५८ २०७            | अम्बस्थः श्रेष्टामालेषु निः-                |
| अथ षङ्गुणाः                             | १६० २५७            | क्षिपेत् २६६ २६८                            |
| सैध्यादिप्रकरः                          | १६२ २५८            | अष्टमोऽध्यायः।                              |
| संधिविष्रहादिकालाः                      | १६९ २५९            |                                             |
| बलिनृपसंश्रयणे                          | १७५ २६०            | व्यवहारान् दिदक्षः सभा प्र-<br>विशेत् १ २६८ |
| आत्मानमधिक कुर्यात्                     | १७७ २६०            |                                             |
| आगा <b>मि</b> गुणदोपचिन्ता              | १ ३८ २६०           | कुलशास्त्रादिभिः कार्ये प-                  |
| राजरक्षा                                | 960 350            | दयेत ३ २६८                                  |
| अहेराज्ययानविधिः                        | १८१ २६१            | अष्टादश विवादानाह ८ २६८                     |
| शत्रुसेविमित्रादी सावधा-                |                    | धर्ममाश्रित्य निर्णयं कुर्यात् ८ ६६९        |
| नम्                                     | १८६ २६२            | स्वयमशक्ती विद्वांसं नियु-                  |
| <i>न्यूह</i> इसमें                      | १८७ २६२            | ं ड्यान् ९ २७०                              |
| जलादा युद्धप्रकारः                      | १४२ २६३            | स त्रिभिर्वाद्यणः सह कार्ये                 |
| अधानीकयोग्यानाह                         | न <b>्हे</b> स्ट्ह | पर्येत् ५० २ ५०                             |
| नन्यपरीक्षणम्                           | १९४ २६३            | नित्सभाप्रशसा ११ २७०                        |
| परराष्ट्रपीडने                          | १९५ २६३            | अधर्मे सभासदां दोषः १२ २७०                  |
| परप्रकृतिभेदादि                         | १९७ २६४            | सटिन नत्यमेव वक्ताव्यम् १३ २७१              |
| उपायाभावे युभ्येत्                      | २०० २६४            | अधर्मवादिदासनम् १८ २७५                      |
| जिल्ला बाह्यणादिपूजन प्र-               |                    | धर्मातिक्रमणे दौषः १५ २७१                   |
| जानामभयदान च                            | २०१ २६४            | दुर्व्यवहारे राजादीनामधर्मः १८ २ <i>७</i> २ |
| नद्वस्थाय तहाज्यदाने                    | २०२ २६४            | अधिप्रलिधिपापे १९ २ ३२                      |
| करम्रहणादि                              | २०६ २६५            | कार्यदर्शने शहनिषेधः २० २७२                 |
| मित्रप्रशंसा                            | २०७ २६५            | गष्ट्रनान्तिकदुर्भिक्षादिनि-                |
|                                         | २ <b>१०</b> २६६    | वेधः २१ २७२                                 |
| ~ ~                                     | <b>२११ २६६</b>     | लोकपालान्त्रणम्य कार्यद-                    |
| उदासनिगुणाः<br>आत्मार्थे भूम्यादित्यागः | 292 255            | र्शनम् २३ २७२                               |
| आर्पाद उपायचिन्तनम्                     | २१४ <b>२</b> ६६    | ब्राह्मणादिक्रमेण कार्य प-                  |
|                                         |                    | दयेन् २४ २७३                                |
|                                         | २१६ २६७            | स्वर्वणीदिना अर्थादि प-                     |
| अप्रादिपरीक्षा                          | २१७ २६७            |                                             |
| विहारादी                                | २२१ २६७            |                                             |
| आयुधादिदर्शनम्                          | २२२ २६८            | बालघनं राज्ञा रक्षणीयम् २७ २७३              |
| संध्यामुपास्य प्रणिधिचष्टि-             |                    | प्रोषितपतिकादिधनरक्षणम् २८ २७३              |
| तादि                                    | २२३ २६८            | अपुत्राधनहारकशासनम् २९ २७४                  |

| प्रकरणम्                                  | श्लोकाः     | पृष्टम्    | प्रकरणम्                       | श्लोकाः पृष्टम् |
|-------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------|
| अस्तामिकधनरक्षणे काल:                     |             | २७४        | 3 0 00                         | ७७ २८२          |
| <b>इ</b> व्यरूपसंख्यादिकथनम्              | ₹9          | २७४        | खभाववचनं साक्षिणो गृ-          |                 |
| अकथने दण्डः                               | 35          | २७४        |                                | ५८ २८३          |
| प्रणष्टद्रच्यात् षडभागग्रहणम्             | <b>[ 33</b> | २७४        | साक्षिप्रश्ने                  | 43 90           |
| चौरघातनम्                                 | 38          | २७५ !      | साक्षिभिः सत्यं वक्तव्यम्      | ८१ २८३          |
| निध्यादी षड्भागप्रहणम्                    | 34          | 200        | रहःकृतं कर्म आत्मादि-          |                 |
| परनिधौ अनृतकथने                           | 3 £         | २ ७५ ।     | र्जानाति                       | ८४ २८४          |
| ब्राह्मणनिधिविषये                         | ₹ ७         | २७५        | बाद्यणादिसाक्षिप्रधे           | 60 368          |
| राज्ञा निधि प्राप्यार्थ वि-               |             | ;          | असत्यकथने दोपः                 | ८९ २८४          |
| प्राय देयम्                               | ३८          | ર કધ્ય ¦   | मलप्रशंसा                      | ९२ २८५          |
| चौरहतधन राजा दातव्यम्                     | 80          | २७६        | असत्यकथनफलन्                   | ९३ २८५          |
| ञातिदेशधर्माविरोधेन क-                    |             | 1          | पुनः सत्यकथनप्रशंमा            | ९६ २८६          |
| रणीयम्                                    | 49          | : U &      | विषयंभंदेन सत्यफलम्            | 9.5 760         |
| राज्ञा विवादोत्थापनादि न                  |             |            | निन्दितबाह्मणान् श्रूद्रवत्पृ- |                 |
| कार्यम्                                   | ۶ <b>۶</b>  | <b>₹</b> € | च्छेत्                         | १०२ २८७         |
| अनुमानेन तत्त्वं निश्चितु-                |             |            | विषयभेदेऽसत्यकथने दोपः         | १०३ २८७         |
| यात् •••                                  |             | २७६        | अनृतकथने प्रायश्चित्तम्        | १०५ २८७         |
| सत्यादिना व्यवहारं पश्येत्                |             | ર કદ       | त्रिपक्ष साक्ष्यकथने परा-      |                 |
| सदाबार् आचरणीयः                           | 85          | २७७        | जयः                            | १०७ २८८         |
| कृणादाने                                  |             | ÷ 1913     | साक्षिभन्न                     |                 |
| अथ होनाः                                  |             | २७८        | असाक्षिविवादे शपथः             |                 |
| अभियोक्तर्वण्डादिः                        |             | २७९        | वृधाशपथे दोषः                  | 999 266         |
| भनपरिणाम <b>मि</b> थ्याकथने               |             | २७९        | वृधाशपथप्रतिप्रसवमाह           | 992 266         |
| साक्षिविभावनम्                            |             | २७५        | विप्रादेः सल्योचारादिशप-       |                 |
| अध्य साक्षिणः                             | _           | २७९        | थम्                            | ११३ २८९         |
| माक्यं निषिद्धाः                          | <b>₹</b> ४  |            | श्रूद्रशपथे                    |                 |
| क्यादीनां रूयादयः साक्षिण                 |             |            | श्रवधे शुचिमाह                 |                 |
| वादिसाक्षिणः                              | ६९          |            | अथ पुनर्वादः                   | ११७ २८९         |
| वाल।दिसाक्ष्यादी                          | 90          | २८९        | लोभादिना साक्ष्ये दण्डवि-      | 004 940         |
| माहसादी न साक्षिपरीक्षा                   | 92          |            | शेषः                           |                 |
| साक्षिद्वेषे                              | ७३          |            | दण्डस्य हस्तादिदशस्थाना        | 41/0 4/0        |
| साक्षिणः सत्यकथनम्<br>मिध्यासाक्ष्ये दोषः |             | २८२<br>२८२ | अपराधमपेक्य दण्डकर-            | 926 208         |
| <b>~</b>                                  |             | <b>२८२</b> | णम्<br>अधर्भदण्डनिन्दा         |                 |
| श्रुतसाक्षणः •••                          | -4          | 101        | न्य सम्बद्धिकात्रकत् ०००       | 110 423         |

| प्रकरणम्                        | श्लोकाः | पृष्ठम्     | : प्रकरणम्                                   |        | स्रोकाः    | पृष्ठम्    |
|---------------------------------|---------|-------------|----------------------------------------------|--------|------------|------------|
| दण्ड्यपरित्यागे                 | 976     | २९१         | धनामावे कर्मणा ऋण                            | शो-    |            |            |
| बाग्दण्डधिगदण्डादि              | १२९     | २९१         | घनम्                                         | •••    | 900        | ३००        |
| <b>श्रसरेण्वादिपरिमाणान्याह</b> | 939     | <b>२९२</b>  |                                              | •••    | १७९        | 300        |
| <b>प्रथममध्यनोत्तमसाहसाः</b>    |         | २९३         | साक्ष्यभावे निक्षेपनिर्ण                     |        | १८२        | ३०१        |
| ऋणादाने दण्डनियमः               |         | २९३         | निक्षेपदाने                                  | •••    | 964        | ३०१        |
| अथ मृद्धिः                      | _       | 1           | स्वय निक्षेपार्पणे                           | •••    | 968        | ३०१        |
| आधिस्थले                        | 983     | २९३         |                                              | •••    | 966        | ३०१        |
| बलादाधिभोगनिषेषे                | 988     | २९४         | चारादिहते निक्षेपे                           |        | १८९<br>१९० | ३०२        |
| आधिनिक्षेपादी                   | 984     | 26.8        | निक्षेपापहारे शपथम्<br>निक्षेपापहारादो दण्डः |        | 989        | ३०२<br>३०२ |
| धन्वादा भोगेऽपि न ख-            |         |             | 3                                            |        | 121        | २०२<br>३०२ |
| त्वहानिः                        | 988     | 568         | निक्षेपे मिथ्याकथने द                        | ***    | 988        | इ०३        |
| आधिमीमादाँ न भोगे ख             | •       |             | निक्षपदानग्रहणयोः                            | ٠٠.    | 984        | २०३<br>३०३ |
| त्वहानिः                        | 980     | 258         | अस्तामिविक् ये                               | •••    | १९६        | ३०३<br>-   |
| बलादाधिभोगेऽधेवृद्धिः           | 988     | २९५         | सागमभोगप्रमाणम्                              | •••    | 200        | ३०४        |
| द्वेगुण्यादिभकरुद्धिन अवि       | 1 949   | २९५.        | प्रकाशकये मृत्यधनल                           |        | 209        | _          |
| वृद्धिप्रकाराः                  | 943     | २९५         | संस्टबस्तुविकये                              | ***    | २०२        | ३०४        |
| पुनलेख्यकरणे                    | 348     | ३९६         | अन्यां कन्यां दर्शियत्य                      | T-     | ` '        | •          |
| देशकालवृद्धी                    | 9148    | २९६         | न्याविवाहे                                   |        | २०४        | ३०४        |
| दर्शनप्रतिभृस्थले               | 346     | २९७         | उन्मत्तादिकन्याविवाहे                        |        |            | ३०४        |
| प्रातिभाव्यादि ऋणं पुत्रैने     |         |             | पुरोहितदक्षिणादाने                           |        |            |            |
| देयम्                           | 949     | २९७         | अध्वर्धादिदक्षिणा                            |        | 208        |            |
| दानव्रतिभूस्थले                 | 940     | २९७         | संभ्यसमृत्याने                               |        | 299        | 30€        |
| निरादिष्टधने प्रतिभुवि          | १६२     | २९७         | दत्तानण्किया                                 |        | 292        |            |
| कृतनिवृत्ती                     | 943     | २९७         | मृतिस्थले                                    | •••    |            |            |
| कुटुम्बार्थकृतर्णे देयम्        | 9 ६ ६   | २९८         | संविद्धातिक्रमे                              | •••    | 296        |            |
| बलकृतं निवर्छम्                 | 954     | २९८         | कीतानुशयः                                    | •••    | २२२        |            |
| प्रातिमाव्यादिनिषेधः            | 969     | २९८         | अनाख्याय दोषवती                              | हन्या- |            |            |
| अप्राह्ममर्थे न गृह्णीयात्      | 900     | 355         | दाने                                         | •••    |            | 306        |
| प्राचलागे दोषः                  | . १७१   | 355         | मिथ्याकन्यादू पणकथ                           | ने     | २२५        | 306        |
|                                 | . १७२   | २९९         | दूषितकन्यानिन्दा                             | •••    | २२६        | ३०८        |
| K                               | १७४     | <b>२</b> ९९ |                                              | •••    |            |            |
|                                 | . 9 wy  | २९९         | अय खामिपालविवाद                              | -      | २२९        | 306        |
| थनिकेन घनसाधने                  | . १७६   | २९९         | <b>क्षीरमृतिस्थ</b> ळे                       | •••    | २३१        | ३०९        |

| प्रकरणम्                               | ,          | होकाः       | पृष्ठम् ¦ | प्रकरणम्                                        | 5    | छोकाः       | पृष्ठम्      |
|----------------------------------------|------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------|------|-------------|--------------|
| पालदोषेण नष्टस्थले                     |            | २३२         | ३०९       | - · ·                                           |      | २८२         | ve f         |
| चोरहते                                 |            | <b>73</b> 3 | 4         | केशप्रहणादी                                     | •••  | २८३         | ३१७          |
| शृह्यदिदर्शनम्                         | •••        | २३४         |           | त्वगस्थिमेदादी                                  | •••  | २८४         | ३१७          |
| <b>बृकादिहतस्थ</b> ले                  | •••        | २३५         |           | वनस्पतिच्छेदने                                  | •••  | २८५         | ३१४          |
| सस्यघातकदण्डे                          |            | २३७         |           | मनुष्याणां दुःखानुसा                            | रेण  |             |              |
| सीमाविवादस्थले                         |            | २४५         |           | दण्डः                                           | •••  | २८६         | ३१८          |
| सीमावृक्षादयः                          | •••        | २४६         |           | समुत्थानव्ययदाने                                | •••  | २८७         | 396          |
| उपच्छन्नानि सीमालि।                    | हानि       |             | 393       | द्रव्यहिंसायाम् •••                             | •••  | 266         | ३१८          |
| भोगेन सीमां नयेत्                      |            | २५२         | ३१२       | चामिकभाण्डादी                                   | •••  | २८९         | 396          |
| सीमामाक्षिणः                           | •••        |             |           | यानादेईशातिवर्तनानि                             | t    | २९०         | 396          |
| साध्युक्तां सीमां बधी                  |            |             | 393       | रथस्वाम्यादिदण्डने                              | ***  | <b>२</b> ९३ | ३१९          |
| साक्ष्यदानविधिः                        | ***        |             |           | भार्यादिताडने                                   | •••  | ३९९         | ३२०          |
| अन्यथा कथने दण्डः                      | •••        |             | 393       | · अन्यथा ताइने दण्डः                            |      | 300         | ३२०          |
| साक्ष्यभावे प्रामसाम-                  |            |             | -         | स्तेननिश्रहणे                                   | ***  | ३०१         | ३२०          |
| न्ताद्यः                               |            | २५८         | ३१३       | े चोरादितोऽभयदानप                               | लम्  | 303         | ३२०          |
| सामन्तानां सृपाकथने                    |            | . , -       | , - ,     | राजा धर्माधर्मेषष्टांश                          | मागी | 308         | 339          |
|                                        | ١          | 563         | ३१४       | अरक्षया करत्रहणनि                               | न्दा | ३०७         | ३२9          |
| दण्डः<br>गृहादिहरणे दण्डः              |            |             |           | TT (TI - 17 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 | 444  | ३१०         | ३२२          |
| गृहा। दहरण दण्डः<br>राजा स्वयं सीमानिण | •••<br>यिं | 140         | (,,-      | बालगृद्धादिषु क्षमा                             | •••  | ३१२         | ३२३          |
| कुर्यात् •••                           |            | २ ६ ५       | . ३१४     | ब्रह्माणसुवर्णस्तेने                            | ***  | 398         | ३२ः          |
| अथ वाक्पारु <u>ष्यद्</u> ण्डः          |            | २६६         |           | अशासने राह्यो दोषः                              | ***  | 396         | ३ <b>२</b> : |
| <b>बाह्मणाद्याक्रो</b> शे              |            |             | 394       | परपापसंश्लेषणे                                  | •••  | ३१७         | 33'          |
| समवर्णकोशे                             |            |             |           |                                                 | ***  | 396         | ३२           |
| शृहस्य द्विजाकोशे                      | •••        | _           | _         | ,                                               |      | 399         | ३२           |
| धर्मोपदेशकर्तुः शूदस                   |            |             |           | धान्यादिहरणे                                    |      | ३२०         | ३२           |
| दण्डः                                  |            | २७२         | 394       | मुवर्णादिहरणे                                   | •••  | ३२१         | 35           |
| श्रुतदेशजात्याक्षेपे                   |            | २७३         | ३१६       | श्लीपुरुषादिहरणे                                | ***  | ३२३         | ३२           |
| काणाद्याकोशे                           |            | ৰ্ এও       | 395       | <b>महापश्चादिहरणादी</b>                         | •••  | ३२४         | 32           |
| मायाबाकोशे                             |            | ३७५         | ३१६       | सूत्रकार्पासादिहरणे                             | ***  | 325         | -            |
| परस्परपतनीयाकोशे                       |            | 706         | 395       | हरितधान्यादौ                                    | •••  | ३३०         | ३२           |
| अथ दण्डपारुष्यम्                       | •••        | २७८         | ३१६       | निरन्वयसान्वय <b>धान्य</b>                      | दौ   |             | •            |
| स्ट्रस्य बाह्यणादिताड                  |            |             |           | स्तेयसाइसलक्षणम्                                | ***  | 333         |              |
| पादादिप्रहारे                          | •••        | 260         | ३१७       | त्रेताभिस्तेये                                  | ***  | 333         | 32           |
| महता सहोपवेशने                         |            |             |           | <sup>न</sup> ीरहसाच्छेदादि                      | ***  | 838         | 33           |
|                                        |            |             |           |                                                 |      |             |              |

| प्रकरणम्                            | श्लोका: पृष्ठा | प्रकरणम्                              | 2327. mm              |
|-------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------|
| वित्रादिदण्डे                       |                |                                       | क्लोकाः पृष्ठम्       |
| राज्ञो दण्डे                        |                | 1                                     | रें इस                |
| विश्वशृदादेरष्टगुणादिदण्डः          | -              | ***=                                  |                       |
| अस्तेयान्याह                        | •              |                                       |                       |
| कोरवाजनार्जा                        |                | 6                                     |                       |
| पथि स्थितेशुद्रयप्रहणे              | ३४१ ३२७        | w.                                    |                       |
| द्वासाश्वादिहरणादौ                  | ३४२ ३२७        | अकालविकयादी                           | -                     |
| ताहसमाह                             | ३४४ ३२७        | 100 0 0                               | 800 274<br>809 235    |
| अप्ताहमक्षमानिन्दा                  | ३४६ ३२७        |                                       | 803 336               |
| क्रिजातेः शस्त्रप्रहणकालः           | ३४८ ३२८        |                                       | ४०३ ३३६               |
| आततायिहनने                          |                | तरिशुल्कम्                            |                       |
| ्बरदारानिमशंने दण्डः                | ३५२ ३२८        | गर्भिण्यादीनां न तरिशुल्का            | <b>et</b> \$ 800 \$ 3 |
| वरिवया रहःसंभापण                    | ३५४ ३२९        | नाविकदोपेण वस्तुनाशे                  |                       |
| नीसंग्रहण                           | ३५८ ३२९        | वैद्यादेवीणिज्याकरणे                  |                       |
| भिक्षकादीनां परस्रीसंमा-            |                | क्षत्रियवैदयौ न दासकर्माही            |                       |
| षणे                                 | ३६० ३५०        | शहं दासकर्म कारयेत्                   |                       |
| परस्थिया निपिद्धसंभाषण              | ३६१ ३३०        | शृहो दास्यात्र मुच्यते                |                       |
| नटादिखीषु संभापण न                  |                |                                       |                       |
| दोषः                                | ३६२ ३३०        | सप्तद्यदासप्रकागः<br>भायादासादयोऽधनाः |                       |
| - कन्यादूपणे                        | ३६४ ३३०        | वैश्यशृदी स्वकमेकारयि-                | 814 सर्               |
| बहुलिप्रक्षेपादी                    |                |                                       | 230                   |
| <b>व्यक्ति</b> चारेतस्राजारयोद्ण्डे | ३७१ ३३१        | दिनेदिने आयव्ययनिरीक्ष-               | ४१८ ३३९               |
|                                     | ३७३ ३३२        | 1                                     | ~20 338               |
| शृद्रादेररक्षितोन्कृष्टादिगमने      | ३७४ ३३२        | णम् सम्यग्व्यवहारदर्शनफलम्            |                       |
| बाह्मणस्य गुप्तावित्रागमने          | ३७८ ३३३        | 1                                     |                       |
|                                     | ३८० ३३३        | नवमोऽध्याय                            | : I                   |
| गुप्तार्वे स्यक्षत्रिययोगमने        | ३८२ २३३        | स्त्रीपुंधमीः                         | १ ३३९                 |
| अगुप्ताक्षत्रियादिगमने              |                | स्रीरक्षा •••                         | ५ ३४०                 |
| साहसिकादिश्-यराज्यप्र-              |                | जायाशब्दार्थकथनम्                     | ८ १४१                 |
| शंसा                                | ३८६ ३३४        | स्रीरक्षणोपायाः                       | ११ ३४२                |
| कुलपुरोहितादित्यागे                 | ३८८ ३३४        | श्रीखभावः •••                         | १४ ३४२                |
| मात्रादिलागे                        |                | स्त्रीणां मन्त्रीने किया              | १८ ३४३                |
| विप्रयोवींदे राज्ञा न धर्म-         |                | व्यभिचारप्रायश्विते                   | १९ ३४३                |
| कथनम्                               | ३९० ३३४        | स्री स्वामिगुणा भवति                  | २२ ३४३                |

| प्रकरणम्                      | श्लोका      | ः पृष्ठम् | प्रकरणम् श्लोकाः पृष्ठम्                                      |
|-------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------|
| स्रीप्रशंसा •••               | २६          | 388       | ऋतुमतीविवाहे न शुल्क-                                         |
| - अव्यभिचारफेलम्              | २९          | १४४       | दानम् ९३ ३५५                                                  |
| व्यभिचारफलम्                  | 3           | 384       | कन्यावरयोर्वयोनियमः ९४ ३५५                                    |
| बीजक्षेत्रयोर्बलावले          | , ३३        |           | विवाहस्यावश्यकत्वम् ९५ ३५६                                    |
| परस्तीषु बीजवपननि             | पेघः ४१     | 386       | दत्तशुल्काया वरमरणे ९७ ३५६                                    |
| <b>स्त्रीपुं</b> सयोरेकलम्    | ٠٠. ٧٤      | ३४७       | शुल्कम्रहणनिषेत्रः ९८ ३५६                                     |
| सकुदंशभागादयः                 | ४७          | ३४८       | वाचा कन्यां दत्त्वान्यस्मे                                    |
| क्षेत्रप्राधान्यम्            | 86          | 386       | न दानम् ९९ ३५६                                                |
| स्त्रीधर्मः                   | ٠ ५६        | ३४९       | स्त्रीपुसयोरत्र्यभिचारः १०१ ३५७                               |
| आतुः स्रीगमने पाति            | त्यम् ५७    | 388       | द्रायभागः १०३ ३५७                                             |
| अथ नियोगः                     | *** 48      | 3,40      | विभागकालः १०४ ३५७                                             |
| न नियोग द्वितीयपुत्र          | ोत्पादनं ६० | 340       | सहावस्थाने ज्येष्टम्य प्राधा                                  |
| कामतो गमगनिपेधः               | ६३          | 340       | न्यम् • १०५ ३५७                                               |
| नियोगनिन्दा                   | ٠٠. ٩٧      | ३५०       | ाष्ट्रप्रशासाः १०६ ३५७                                        |
| वर्णसंकरकालः                  | ٠٠. ६६      | 349       | ,ज्येष्ट्रगृत्ति । ११० ३५८                                    |
| वाग्दत्ताविपये                | ٠ ٤٩        | 349       | भागे हे और १११ ३५८<br>हार्रेस - क्रिकेट                       |
| कन्यायाः पुनर्दाननि           | <b>৬</b>    | 347.      | विश्वादि । अपूर्व । ५५ ११२ ३५८                                |
| सप्तपदीपूर्व स्त्रीत्यागे     | ७२          | 3,55      | , एकमप्रिक्त होष्ट्रस्य १९४ ३५९                               |
| दोषवतीकन्यादानं               | ७३          | ३५२       | दशवस्तुषु समा नोज्ञारः ११५ ३५९                                |
| स्त्रीयृत्ति प्रकल्प्य प्रवर् | ষ্টব্ ৩ ৫   | 342       | समभागविषमभाग ११६ ३५९                                          |
| प्रोषितभर्तृकानियमाः          | U'4         | 343       | स्यस्वांशेभ्यो भगिन देयम् १९८ ३६०                             |
| संवत्सरं स्त्रियं प्रतिक्षे   | শ ৬৬        | ३५३       | विषममजाविक ज्योतितः .१.९९ २६०<br>क्षेत्रजेन विभागे कि १२० ३६० |
| रोगार्तखाम्यतिकमे             | ७८          | ३५३       |                                                               |
| क्रीबादेने स्त्रीत्यागः       | ٠٠. ٧٦      | 343       | अनेकमातृकेषु ज्येष्ट्ये १२२ ३६०<br>जन्मतो ज्येष्ट्यम् १२५ ३६१ |
| अधिवेदने                      | 60          | ३५३       |                                                               |
| क्षिया मदापाने                | ८४          | 348       | पुत्रिकाकरण १२७ ३६२<br>पुत्रिकायां धनप्राहिलम् १३० ३६२        |
| सजात्याश्चिया धर्मका          | र्थे नाः    |           | मातुः स्त्रीधनं दुहितुः १३१ ३६२                               |
| न्यया                         | ८६          | ३५४       | पुत्रिकापुत्रस्य धनप्राहित्सम् १३२ ३६२                        |
| गुणिने कन्यादानं न            | निर्गु-     |           | पुत्रिकौरसथीर्विभागे १३४ ३६३                                  |
| णाय                           | 60          | ३५४       | अपुत्रपुत्रिकाधने १३५ ३६३                                     |
| ख्यंवरकालः                    | 50          | ३५५       | पुत्रिकाया द्वविध्यम् १३६ ३६३                                 |
| खयंवरे पिनृदत्तालक            | <b>ार-</b>  |           | पौत्रप्रपौत्रयोर्धनभाषादि १३७३६३                              |
| सागः                          |             | ३५५       | पुत्रशब्दार्थः १३८ ३६४                                        |
|                               |             |           |                                                               |

#### नक्मोऽध्यायः।

| प्रकरणम्                         | श्लोकाः पृष्ठम | ्रकरणम्                             | *                    | होकाः ९ | रुष्  |
|----------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------|---------|-------|
| पुत्रिकापुत्रकर्तृकथादे          | 980 361        | अप्रजसीधना                          | विकारिणः 🔎           | 988     | ३७५   |
| दलकस्य धनप्राहकत्वे              | १४१ ३६         |                                     | धन न कुर्यात्        | 988     | ३७५   |
| कामजादेर्न धनप्राहकत्वम          |                | 1                                   | गमविभाज्यम्          |         | ३७५   |
| क्षेत्रजस्य बनघाहकत्वे           | १४५ ३६५        |                                     | ***                  | २०१     | ३७६   |
| अनेकमातृकविभागः                  | •              |                                     | । अंशुभागिनः         | २०३     | ३०६   |
| अन्दर्ग्रापुत्रस्य भागनि-        |                | अविभक्ताजित                         | तधने                 | २०४     | ३७६   |
| षेधः                             | १६५ ३६         | र्वायवादिधने ।                      | ***                  | २०६     | ३७६   |
| सजातीयानेकमानृकविभा              | ते १५६ ३६      | <ul><li>शक्तस्यांशोपेक्ष्</li></ul> | रणे •••              | २०७     | २७७   |
| शूद्रस्य सम एव भागः              | 940 34         | » <sub>।</sub> अविभाज्यधने          | •••                  | २०८     | QU Ş  |
| दायादादायादबान्धवत्वम्           | १५८ ३६         | ॰ नष्टोद्धारे                       | ***                  | २०९     | १७७   |
| कुपुत्रनिन्दा ••• •••            | १६१ ३६         | ८ संस्ष्ट्रधनविम                    | ागे •••              | २१०     | ३७७   |
| औरसक्षेत्रविभागे                 | १६२ ३६         | ८ विदेशादिगतः                       | ह्य न भागलोपः        | 299     | ३७७   |
| क्षेत्रजानन्तरमौरसोत्यसी         | -              | ृ ज्ये छोगुणश्चन                    |                      | ₹9₹     | ३७८   |
| दत्तकादयो गोत्ररिक्थभा-          |                | विकर्मस्था ध                        | नं नाहन्ति           | २१४     | રે ૭૯ |
|                                  | १६५ ३६         | ९ ज्येष्टस्यासाध                    | रणकरणे               | २१४     | 306   |
| औरमादिद्वादशपुत्रलक्षण           |                | 📢 जीविरपतृकवि                       | भागे                 | २१५     | ३७८   |
| दासीपुत्रस्य समभागित्वं          | •              | <u></u>                             | रोत्पन्नस्थले        | २१६     | ३७८   |
| क्षेत्रजादयः पुत्रप्रतिनिध       |                | ९ अनपत्यधन                          | मातुरधिकारः          |         | ३७८   |
| सत्यारसे दत्तकादयो न             |                | ऋणधनयोः                             | समं विभागः           |         | ३७६   |
| र्तव्याः ••• ••                  |                | ९ अविभाज्यम                         | 医                    | २१९     | ३७९   |
| पुत्रित्वातिदेशः                 |                | व यूनसमाह्य                         |                      |         | 308   |
| द्वादशपुत्राणां पूर्वपूर्वः श्रे |                | र वृतसमाह्य                         |                      |         | 308   |
| क्षेत्रजादयो रिक्थहराः           | 964 34         | ्र वृतसमाह्या                       |                      |         |       |
| क्षेत्रजादीनां पितामहधने         |                | ३ ह्यादकार                          | णां दण्डः            | २२४     | ३७९   |
| मिण्डादयो धनहराः                 |                | ् ं पाषण्डादीन्                     | शानिर्वासयेव         | . २२५   | \$60  |
|                                  | 0              | ् ' दण्डदानास'                      | की                   |         |       |
| व्राह्मणाधिकारः ••               |                | ભાવાભાવવ                            | v€ v                 |         |       |
| राजाधिकारः                       | १८९ ३५         | 1.13                                | हार्यहनने            |         |       |
| मृतपतिकानियुक्तापुत्रा-          |                |                                     | ाल्बधादिकर <b>णे</b> | २३२     | 368   |
| थिकारः •                         |                |                                     | बहारं न निव-         |         |       |
| औरसपौनर्भवविभागे                 |                |                                     | _                    |         |       |
| <del>-</del>                     | १९२ ३          | 1                                   | नेवर्सम्             |         | ३८१   |
| क्रीधनान्याह                     | . 958 ई        |                                     | इरणे महापात-         |         |       |
| सप्रजन्नीधनाधिकारिणः             | १९५ ३          | su किद्ण्डः                         | ***                  | २३५     | ₹८9   |

| <b>अकरणम्</b>                           | श्लोकाः    | पृष्ठम्  | प्रकरणम्                      |       | श्लोकाः |      |
|-----------------------------------------|------------|----------|-------------------------------|-------|---------|------|
| प्रायधिलकरणे नाङ्क्याः                  |            | 369      | प्राकारभेदादौ                 |       | २८९     | ३८९  |
| महापातके ब्राह्मणस्य दण्ड               |            | ३८२      | अभिचारकर्मणि                  | •••   | २९०     | ३८%  |
| क्षत्रियादेर्ष्डः                       | २४२        | ३८३      | अवीजविक्रयादौ                 | •••   | २९१     | ३९०  |
| महापातकिधनप्रहणे                        | २४३        | ३८३      | स्वर्णकारदण्डने               | ***   | २९२     | ३९०  |
| ब्राह्मणपीडनं दण्डः                     | २४८        | ३८३      | हलोपकरणहरणे                   | •••   | २९३     | ३९०  |
| वध्यमोक्षणे दोषः                        | २४९        | ३८३      | सप्तप्रकृतयः                  | •••   | २९४     | ३९०  |
| राजा कण्टकोद्धरणे यह                    |            | -        | स्वपरशक्तिवीक्षणम्            | •••   | २९८     | ३९१  |
| कुर्यात् •••                            | २५२        | ३८४      | कर्मारम्भ                     | • • • | 368     | 383  |
| आर्थरक्षाफलम्                           | २५३        | ३८४      | राज्ञो युगलकथनम्              | •••   | ₹03     | ३९१  |
| तस्कराधशासने दोषः                       |            | ३८४      | इन्हादीनां तेजो तृपो          |       |         |      |
| निर्भयराज्यवर्धनम्                      | 244        | ३८४      | भर्ति                         |       | ३०३     |      |
| प्रकाशाप्रकाशतस्कर <b>ज्ञा</b> नम्      |            | 368      | एँनरुपायैः स्तेननिष्रह        |       | ३१२     | ३९३  |
| <b>अकाशाप्रकाशतस्करानाह</b>             | २५७        | 368      | ब्राह्मण न कोपयेत्            | ***   | 333     | १९३  |
| तेषा शासनम्                             |            | 364      | ब्राह्मणप्रशंसा               | •••   | ₹88     | ३९३  |
|                                         | 747        | 463      | इमशानामिन दुष्ट एवं           | ল-    |         |      |
| चौराणां निधाहको दण्ड                    | 203        | 3 414    | हाणः                          | •••   | 396     | ३९४  |
| एव                                      |            |          | ब्रह्मक्षत्रयोः परस्परस       |       |         |      |
| तस्करान्वेषणम्                          |            |          | त्यम्                         |       | ३२२     | ३९५  |
|                                         | <b>२७०</b> | ३८६      | पुत्रे राज्य दस्वा रणे        | সাগ   |         |      |
| चौराध्रयदायकदण्डः<br>स्वधर्मन्युतदण्डनं |            | ३८६      | त्यागः                        |       |         |      |
|                                         | , २७३      | ३८७      | , वैदयधर्मानाह                |       |         |      |
| चौराशुपद्रवे अधावतो                     | <b>5</b>   | <b>3</b> | शहभर्मानाह •••                | •••   | 3 3 8   | 350  |
| दण्डः                                   | . ५७४      | ३८७      | दशमोऽध                        | याय   | : 1     |      |
| राज्ञः कोशहारकादयो द-<br>ण्ड्याः        | en cela    | 2.414    | ।<br>' अध्यापनं ब्राह्मणस्येव |       |         | ३९७  |
| 10 22                                   |            | ३८७      | वर्णानां ब्राह्मणः प्रभु      |       |         | 336  |
| साधच्छद<br>प्रनिधमेदने                  | _          |          | 1                             |       |         | ३९८  |
| चौरलोप्त्रधारणादा                       |            | 366      | द्विजवर्णकथनम्                | ***   |         |      |
| तडागागारभेदने                           |            | 366      | सजातीयाः                      | ***   | 4       | -    |
| राजमार्ग मलादिखागे                      |            | 366      | पितृजातिस <b>दशाः</b>         | •••   | •       | ३९८  |
| मिथ्याचिकित्सने दण्डः                   | 268        | 366      | वर्णसंकराः                    | •••   | 6       | ३९९  |
| प्रतिमादिभेदने                          |            |          | वात्याः                       | •••   | २०      | 809  |
| मणीनामपवेधादी                           |            | 369      | वात्योत्पन्नादिसंकीणी         | :     | २१      | 809  |
| विषमव्यवहारे                            |            | 325      | उपनेयाः                       | •••   | 89      | 804  |
| बन्धनस्थानं                             |            | 365      | ते सुकर्मणा उत्कर्ष           | गच्छ  | न्त ४२  | ¥• € |
|                                         | -          |          | 1                             |       | · ·     | -    |

| प्रकरणम्                     | ,     | ष्टोकाः | पृष्ठम्     | प्रकरणम्                  | 2           | डोकाः | पृष्ठम्     |
|------------------------------|-------|---------|-------------|---------------------------|-------------|-------|-------------|
| क्रियालोपात् वृषललं व        | η-    |         |             | वृद्धिजीवननिषेधः          | ***         | 990   | 896         |
| च्छन्ति •••                  | •••   | 83      | ४०६         | राज्ञामापद्धममाह          | •••         | 996   | 896         |
| दस्यवः                       | •••   | 84      | ४०६         | श्द्रस्य आपद्धर्मः        | ***         | 939   | 298         |
| वर्णसंकराणां कर्माण्याह      | 5     | 80      | 80€         | शृहस्य ब्राह्मणाराधन      | ां श्रे-    |       |             |
| चण्डालकर्माह                 | •••   | 49      | 800         | ष्टम्                     | •••         | 923   | ४१८         |
| कर्मणा पुरुषज्ञानम्          | •••   | 40      | 800         | शृद्दवृत्तिकल्पनम्        | •••         | १२४   | <b>89</b> 5 |
| वर्णसंकरनिन्दा               | •••   | 45      | 806         | शृहस्य न संस्कारावि       |             | 925   | ¥95         |
| एषां विप्राद्यर्थे प्राणत्या | गः    |         |             | शृद्धामन्त्रकं धर्मक      |             | १२७   | ४१९         |
| श्रेष्टः                     | •••   | ६२      | 806         | शूद्रस्य धनसंचयनिष        | धः          | 925   | ४२०         |
| साधारणधर्माः                 | •••   | € ₹     | 806         | एकादशो                    | ऽध्याय      | r: 1  |             |
| सप्तमे जन्मनि बाह्यण्य       | ां श: |         | ,           | क्षातकस्य प्रकाराः        | •••         | 9     | ४२०         |
| इलच                          | •••   | ÉR      | 808         | नवस्नातकेभ्योऽनदा         | ने          | 3     | 839         |
| वर्णसंकरे श्रष्ट्यम्         | •••   | ६७      | 808         | वेदविद्यो दानम्           | ***         | ૪     | ४२१         |
| बीजक्षेत्रयोर्बलावले         | •••   | 50      | ४१०         | भिक्षया द्वितीयविव        | हिनि-       |       |             |
| षद्कर्माण्याह                | •••   | بهاى    | 890         | षेधः                      | ***         | 4     | ४२१         |
| ब्राह्मणजीविका …             | •••   | ७६      | 899.        | कुटुम्बिबाह्मणाय द        | नम्         | Ę     | ४२१         |
| क्षत्रियवैश्यकर्माह          | •••   | ডঙ      | ¥99         | सोमयागाधिकारिणः           | ***         | u     | ४२१         |
| द्विजानां श्रेष्ठकर्माह      | •••   | 60      | ४१२         | कुटुम्बाभरणे दोषः         | ***         | 5     | ४२२         |
| क्षापद्धर्ममाह               | •••   | 69      | ४१२         | , यज्ञशेषार्थ वेश्यादेर्ध | नमह-        |       |             |
| विकये वर्ज्यानि              | •••   | 6       | ४१३         | णम्                       | •••         | 99    | ४२२         |
| क्षीरादिविकयफलम्             | •••   | ९२      | ४१४         | षडुपवासे आहारप्र          | <b>ह</b> णे | 96    | ४२३         |
| ज्यायसीवृत्तिनिषे <b>धः</b>  | •••   | 34      | ४१४         | ब्रह्मस्वादिहरणनिषेध      | T:          | 96    | ४२३         |
| परधर्मजीवननिन्दा             | •••   | \$ 0    | ४१४         | असाधुधनं हत्वा म          | ाधुभ्यो     |       | ,           |
| वैश्यश्रद्रयोरापद्धमः        | ***   | 96      | 898         | दाने                      | •••         | 98    | ४२३         |
| आपदि विप्रस्य हीनय           | चि-   |         |             | यज्ञशीलादिधनप्रशंर        | स           | 20    | ४२३         |
| नादि                         | •••   | 903     | 894         | यशादार्थे विप्रस्य स्ते   | नादी        |       | ć           |
| प्रतिप्रहनिन्दा              | •••   | 908     | ४१६         | न दण्डः                   | •••         | 39    | <b>838</b>  |
| याजनाध्यापने द्विजान         | ाम्   | 990     | <b>¥9</b> € | क्षुधावसन्नस्य वृत्तिव    | हल्पने      | २२    | 888         |
| प्रतिप्रहादिपापनाशे          | •••   | 999     | ४१६         | यज्ञार्थं शूद्रभिक्षानि   | वेषः ()     | (38   | ASAL        |
| शिलोञ्छजी <b>वने</b>         | •••   | 993     | ४१७         | यहार्थे धनं भिक्षित       | सन ।        | à,    | : ~         |
| धनयाचने                      | •••   | 993     | ४१७         | रक्षणीयम्                 | •••         | २५    | ४२४         |
| सप्त वित्तागमाः              | •••   | 994     | 890         | देवब्रह्मखहरणे            | •••         | २६    | ४२४         |
| दश जीवनहेतवः                 | •••   | 995     | ४१७         | सोमयागाशकौवैश्व           | नरयागः      | 30    | <b>858</b>  |

| प्रकरणम्                              | श्लोकाः          | <u>पृष्ठम्</u> | प्रकरणम्                        | स्रोकाः | पृष्टम्     |
|---------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------------|---------|-------------|
| समर्थस्यानुकल्पनिषेघः                 | २८               | ४२५            | क्षत्रियादिवधप्रायश्वित्तम्     | 926     | ጻጻ፮         |
| द्विजस्य खशक्तया वैरिजय               | : ३9             | ४२५            | मार्जारादिवधप्रायश्चित्तम्      | 939     | ጸጳጳ         |
| <b>क्षत्रियादेर्बाहुन्नी</b> यंणारिजय | ३४               | ४२५            | हयादिवधप्रायधित्तम्             | १३६     | ४४५         |
| शाह्मणस्यानिष्टं न ब्र्यान्           | 34               | ४३६            | व्यभिचरितस्रीवधे🗸               | 936     | 884         |
| अल्पविद्यास्यादेहं तृत्वनि-           |                  |                | सर्पादिवधे दानाशकी              | 938     | ४४५         |
| वेधः ٧                                | ₹€               | ४२६            | क्षुद्रजन्तुसमृह्वयादी          | 980     | ४४६         |
| अश्वदक्षिणादाने                       | 36               | *35            | बुक्षादिच्छेदनादीं              | 923     | ४४६         |
| अल्पदक्षिणयझनिन्दा                    | ₹ <sup>e</sup> , | ४२६            | अन्नजादिसत्त्ववधे               | १४३     | ४४६         |
| अभिहोत्रिणस्तदकरणे                    | 89               | 330            | वृथाषच्यादिच्छेदने              | 388     | ४४६         |
| <b>श्र्</b> राप्तथनेनामिहोत्रनिन्दा   | 48               | ४२७            | अमुख्यसुरापानप्रायश्वित्त       | 386     | ४४७         |
| विहिताकरणादौ प्रायश्चित्ती            | 84,              | ४२ ५           | <b>मुगभाण्डस्थजलपाने</b>        | 983     | 880         |
| कामाकामकृतपाप                         | 84               | 850            | श्दोच्छिष्टजलपाने               | 486     | ४४७         |
| प्रायश्वित्तिसंसर्गनिषेधः             | ४७               | 856            | सुरागन्धात्राण                  | 984     | 880         |
| पूर्वपापेन कुष्टघन्धादयः              | 80               | ४२८            | विण्मृत्रसुरासंस्रष्टभोजने      | 940     | 886         |
| प्रायिशत्तमवस्यं कर्तव्यम्            | ५३               | 856            | पुनःसंस्कारे दण्डादिनि-         |         |             |
| पञ्चमहापातकान्याह                     | 48               | ४२९            | वृत्तिः                         | 949     | 886         |
| <b>ब्रह्महत्यादिसमान्याह</b>          | 0,8              | 853            | अभो ज्यात्रस्रीशृदोच्छिष्टा•    | ı       |             |
| उपपातकान्याह                          | 48               | 830            | मस्यमांस मक्षण                  | 942     | 288         |
| जातिश्रंशकराण्याह                     | Ęv               | ४३२            | गुक्तादिभक्षणे                  | 943     | 886         |
| संकरीकरणान्याह                        | ĘC               | ४३२            | मूकरादिविण्मू <b>त्रभक्ष</b> णे | 348     | 886         |
| अपात्रीकरणान्याह                      | <b>\$</b> 4.     | ४३२            | गुष्कसृनास्थाज्ञातमांसभ-        |         |             |
| मलिनीकरणान्याह                        | (SO              | ४३२            | क्षणे                           | 944     | 288         |
| ब्रह्मवधप्रायश्चित्तम्                | હદ્              | 855            | कुबुटनरसूकरादिभक्षण             | 349     | <b>አ</b> ጸፈ |
| गर्भात्रेयीक्षत्रवैश्यवधे             | 23               | 836            | मासिकात्रमक्षणप्रायधि-          |         |             |
|                                       | 166              | R\$0           | त्रम्                           | 840     | ४४९         |
| सुरापानप्रायश्वित्तम्                 | <b>Q.</b>        | ४३७            | ब्रह्मचारिणो मधुमांसादिभ.       | 940     | ४४९         |
| सुराप्रकाराः                          | 38               | ४३८            | बिडालायुच्छि <b>टादि</b> भक्षणे | 949     | १४४         |
| <b>मुवर्णस्तेयप्रायश्चित्तम्</b>      | <b>\$</b> \$     | ४३९            | अभोज्यात्रमुत्तार्यम्           | 950     | ४४९         |
| -                                     | ०३               | 880            | सजातीयधान्यादिस्तेये            | 942     | ४५०         |
| गोवधायुपपात्कप्रायश्वि-               |                  | i              | मनुष्यादिहरणप्रायश्चित्तम्      | 983     | ४५०         |
|                                       | 06               | 889            | त्रपुसीसकादिहरणे                | 968     | ४५०         |
| _                                     | 96               | ४४२            | मक्ष्ययानश <u>य्यादि</u> हरणे   | 964     | 840         |
| •                                     | २४               | ४४३            | <b>ञुष्कात्रगुडादिहरणे</b>      | 958     | ४५०         |
| संकरीकरणादिप्रायश्वित्तम् १           | २५               | ४४ई ं          | मणिमुक्तारजतादिहरणे             | 950     | ४५०         |
|                                       |                  |                |                                 |         |             |

| प्रकरणम्                             | खोकाः            | पृष्ठम् | प्रकरणम्                | श्लोकाः  | पृष्ठम्      |
|--------------------------------------|------------------|---------|-------------------------|----------|--------------|
| कार्पासांशुकादिहरणे                  | १६८              | ४५०     | अनुक्तप्रायथितस्थले     | . २०९    | ४५७          |
| अगम्याग <b>मनप्रा</b> यश्चित्तम्     | 900              | ४५१     | प्राजापत्यादिवतनिर्णयः  | 211      | ४५८          |
| वडवारजखलादिगमने                      | १७३              | ४५१     | वताङ्गानि               | • २२२    | 840          |
| दिवामेथुनादौ                         | 908              | ४५१     | पापं न गोपनीयम् .       | २२७      | ४६१          |
| चाण्डाल्यादिगमने                     | 904              | ४५२     | पापानुतापे              | २३०      | ¥ <b>६</b> 9 |
| व्यभिचारे स्त्रीणां प्रायश्वि-       |                  |         |                         | २३२      |              |
| त्तम्                                | 908              | ४५२     | मनसुष्टिपर्यन्तं तपः    |          | •            |
| चाण्डालीगमने                         | 966              | ४५२     |                         | २३३      | ४६२          |
| पतितसंसर्गप्रायश्चित्तम्             | 909              | 845     |                         |          | ४६२          |
| पतितस्य जीवत एव प्रेत-               | •                |         | 1 5                     |          | 868          |
| क्रिया                               |                  | ४५३     | 1 -                     | २५७      |              |
| पतितस्यांशादिनिष्टत्तिः              | 964              | 848     |                         |          | . 4 4        |
| कृतप्रायश्चित्तसंसर्गः               |                  | 848     | द्वादशोऽध्य             | ायः ।    |              |
| पतितस्त्रीणामन्नादिदेयम् ,           | 966              | ४५४     | ्र गुभाग्रुभकर्मफलम् ।  | ٠٠ ३     | 866          |
| पतितसंसर्गनिपेधादि                   | 968              | 808     | कमेणो मनः प्रवर्तकम्.   | ٠. ٧     | ४६८          |
| बालझादित्यागः                        | 990              | 848     | त्रिविधमानसकर्माणि ,    | ٠. 4     | 338          |
| बाखवेद <b>लक्तप्रयश्चितम्</b>        | 959              | ४५५     | चतुविंधवाचिककर्माणि     | Ę        | ४६८          |
| गर्हितार्जितधनत्यागः                 | . १९३            | 844     | त्रिविधशारीरकर्माणि .   | •        | 886          |
| असरप्रतिप्रहृप्रायश् <u>रि</u> त्तन् | 90 8             | xyy     | मनोवाद्यायकर्मभोग       | e        | ४६९          |
| कृतप्रायश्चित्त साम्यं पृत्रहे       | <u>क</u> ेत् १९५ | ४५५     | , त्रिदण्डिपरिचयः       | 90       | ४६९          |
| गोभ्यो घासदानं तत्र                  |                  |         | क्षेत्रज्ञपरिचयः        | 93       | ४६९          |
| संसर्गः ••• ••                       | , १९६            | ४५५     | जीवात्मपरिचयः           | ••• १३   | 848          |
| ब्रात्ययाजनपतितकियाकु-               |                  |         |                         |          | 800          |
| खादाँ                                | . १९७            | ४५६     | परलोके पाद्यभातिकश      | रीरम् १६ | 800          |
| वेदशः णगतत्यागे                      | . 996            | ४५६     | भोगानन्तरधात्मनि र्ल    | यते १७   | 809          |
| श्वादिदंशनप्रायश्वित्तम्             |                  | ४५६     | धर्माधर्मब हुत्याद्भोगः | ··· २º   | ४७२          |
| अपाक्षयप्रायश्चित्तम्                |                  | ४५६     | [त्रविधगुणकथनम्         | २४       | 808          |
|                                      |                  |         | अधिकगुणप्रधानो देहः     | ٠ ٦٤     | 808          |
| उष्ट्रादियानप्रायश्चित्तम्           |                  | 846     | सत्त्वादिलक्षणमाह       | २६       | ४७३          |
| जले जलंबिना वा मूत्रा-               |                  |         | सास्विकगुणलक्षणम्       | ··· ३१   | ४७२          |
| दिखागे                               |                  | ४५६     | राजसगुणलक्षणम्          | ••• ३२   | ४७२          |
| वेदोदितकमीदित्यागे                   |                  | 840     | तामसगुणलक्षणम्          | ··· ₹₹   | ४७२          |
| ब्राह्मणस्य धिकारे                   | . २०४            | ४५७     | संक्षेपतस्तामसादिलक्षा  |          | ४७२          |
| बाह्मणावगुरणे                        | . २०५            | ४५७     | गुणत्रयात्रिविधा गतिः   | ··· 80   | ४७३          |

| २८                       |                 | . See man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | श्लोकाः पृष्टम् | प्रकरणम् क्षीकाः पृष्ठम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| त्रकरणम्                 | 1               | वेदज्ञप्रशंसा १०१ ४८४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| त्रिविधगतिप्रकाराः •••   | ४१ ४७३          | वेदव्यवसायिनः श्रेष्ठत्वम् १०३ ४८४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| पापेन कुत्सिता गतिः      | ५२ ४७४          | त्योविद्याभ्यां मोक्षः १०४ ४८५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पापविशेषेण योनिविशेषो-   |                 | Adlination into                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| त्पत्तिः ••• •••         | ५३ ४७४          | प्रत्यक्षानुमानशब्दाः प्रमा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| पापप्रावीण्यात्ररकादि    | ७३ ४७९          | णानि १०५ ४८५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                          | ८३ ४८१          | धर्मज्ञलक्षणम् १०६ ४६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| मोक्षोपायषदकर्माण्याह    |                 | अकथितधर्मस्थले १०८ ४८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| आत्मज्ञानस्य प्राधान्यम् | 64 869          | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| बेदोदितकमणः श्रष्ठत्वम्  | 65 869          | अयाराठाः ••• र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| वदिक कर्म द्विविधम्      | 66 864          | ald alcare and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्रवृत्तिवृत्तकमैफलम्    | 90 865          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| _                        | 49 863          | आत्मज्ञान पृथकृत्यहि ११८ ४८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| समदर्शनम्                |                 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| वदाभ्यामादी ••           | ९२ ४८३          | 1 acc 4//                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| वदवाह्यस्मृतिनिन्दा      | . ९५ ४८३        | आत्मस्त्रस्तमाह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                          | ९७ ४८३          | आत्मदर्शनमवस्यमनुष्यम् १२५ ४८९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| वद्वसत्ताः ***           | 9 n n Y / Y     | ः एनःसंहितापाठफलम् १२६ ४८९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| वंदज्ञस्य सेनापसादि 🐽    | , 100 000       | S. A. Marketter and C. |

# संपूर्णेयं मनुस्मृतिविषयानुक्रमणी ।



# **कुक्षूकभट्टकृतमन्वर्थमुक्तावलीसंवलिता**

# मनुस्मृतिः।

प्रथमोऽध्यायः १

मनुमेकाग्रमासीनमभिगम्य महर्षयः । प्रतिपूज्य यथान्यायमिदं वचनमञ्जवन् ॥ १ ॥

ॐनमो भगवते वासुदेवाय । गाँडे नन्दनवासिनाम्नि सुजनैर्वन्दे वरेन्द्र्यां कुछे श्रीमद्रष्टदिवाकरस्य तनयः कुछ्कमट्टोऽभवत् । काश्यामुत्तरवाहि बहुतनयातीरे समं पण्डितै-स्तेनेयं कियते हिताय विदुषां मन्वर्यमुक्तावली ॥ १ ॥

सर्वज्ञस्य मनोरसर्वविदिप व्याख्यामि यद्वाकायं युक्त्या तद्वहुभिर्यतो मुनिवररेतद्वहु व्याहृतम् । तां व्याख्यामधुनातंनैरपि कृतां न्याय्यां बुवाणस्य मे भक्त्या मानववाकाये भवभिदे भूयादशेषेत्वरः ॥ २ ॥

मीमांसे बहु सेवितासि सुदृद्ग्तकाः समस्ताः स्थ मे वेदान्ताः परमान्मवोधगुरवो यूयं मयोपासिताः । जाता व्याकरणानि बालसस्तिता युष्माभिरम्यश्रेषे प्राप्तोऽयं समयो मनृक्तविषृतौ साद्यायमालम्ब्यताम् ॥ ३ ॥

हेपादिदोषरहितस्य सतां हिताय मन्वर्थतस्वकथनाय ममोद्यतस्य । दैवाद्यदि क्वचिदिह स्खलनं तथापि निस्तारको भवतु मे जगदन्तरात्मा ॥ ४ ॥

मानवनृत्तावस्यां ज्ञेया व्याख्या नवा मयोज्ञिता । प्राचीना अपि रुचिरा व्याख्यावृणामशेषाणाम् ॥ ५ ॥ मनुमेकाप्रमासीनमित्यादि ॥ अत्र महर्षीणां धर्मविषयप्रश्चे मनोः श्रूयतामित्यु-

त्तरदानपर्वन्तकोकचतुष्टयेनैतस्य शास्त्रस्य प्रेक्षावळवृत्युपयुक्तानि विषयसंबन्ध-प्रयोजनान्युक्तानि । तत्र धर्म एव विषयः । तेन सह वचनसंदर्भस्यस्य मानवशा-सस्य प्रतिपाद्यप्रतिपादकछक्षणः संबन्धः । प्रमाणान्तरासश्चिकृष्टस्य स्वगीपवर्गाः दिसाधनस्य धर्मस्य शास्त्रकगम्यत्वात् । प्रयोजनं तु स्वर्गापवर्गादि । तस्य धर्माधी-नत्वात् । यद्यपि परयुपगमनादिरूपः कामोऽप्यन्नाभिष्टितस्तथापि 'ऋतुकाला-भिगामी स्वात्स्वदारनिरतः सदा' इत्पृतुकास्वादिनियमेन सौऽपि धर्म एव । एवं वार्थार्जनमपि 'ऋतामृताम्यां जीवेत' इत्यादिनियमेन धर्म एवेत्यवग-न्तव्यम् । मोक्षोपायत्वेनाभिहितस्यात्मज्ञानस्यापि धर्मत्वाद्धर्मविषयत्र्वं, मोक्षोपदे-शकत्वं बास्य शास्त्रस्योपपसम् । पौरुषेयत्वेऽपि मनुवाक्यानामविगीतमहाजनपरि-प्रहास्त्रुत्युपप्रहास वेदमूलकतया प्रामान्यम्। तथा च छान्दोग्यबाह्यणे श्रुयते---'मनुर्वे यर्त्किचिद्वदस्त्रदेषजं भेषजतायाः' इति । बृहस्पतिरप्याह—'वेदार्थोपनिबः इन्बाद्धाधान्यं हि मनोः स्मृतम् । मन्वर्धविपरीता तु या स्मृतिः सा न शस्यते ॥ ताबच्छासाणि शोभन्ते तर्कव्याकरणानि च। धर्मार्थमोक्षोपदेष्टा मनुर्यादन दश्यते॥' महाभारनेऽप्युक्तम्---'पुराणं मानवो धर्मः साङ्गो वेदश्चिकित्सतम् । आज्ञासिद्धानि चत्वारि न इन्तव्यानि हेतुभिः॥' विरोधिबौद्धादितकैर्ने इन्तव्यानि । अनुकूलस्त मीमांसादितकेः प्रवर्तनीय एव । अत एव वस्यति—'आर्प धर्मीपदेशं च वेदशा-काविरोधिना । यसकेंणानुसंधत्ते स धर्म वेद नेतरः' इति । सकलवेदार्थादिमनना-न्मनुं महर्पय इदं द्वितीयश्लोकवाक्यरूपमुच्यतेऽनेनेति वचनमञ्जवन् । श्लोकस्यादौ मनुनिर्देशो मङ्गलार्थः । परात्मन एव संसारस्थितये सार्वज्ञैश्वर्यादिसंपद्ममनुक्रपेण प्रादुर्भूतत्वासद्भिधानस्य मङ्गलानिशयत्वात् । वदयति हि—'प्नमेके वदन्त्यप्रि मनुमन्ये प्रजापतिम्' इति । एकार्यं विषयान्तराव्याक्षित्तचित्तं आसीनं सुस्रोपविष्टम् । ईदशस्येव महर्षिप्रश्लोत्तरदानयोर्थोग्यत्वात् । अभिगम्याभिमुत्तं गृत्वा महर्षयो महान्तम्र ते ऋषयश्चेति तथा। प्रातिषुज्य पूजवित्वा। यद्वा मजुना पूर्व स्वागतासन-दानादिना पूजितासस्य पूजां कृत्वेति प्रतिसब्दादुषीयते । यथान्यायं येन न्यायेन विधानेन प्रभः कर्तुं युज्यते प्रणतिभक्तिश्रद्धातिशयादिना । वक्ष्यति च---'नाष्टृष्टः कस्यचिद्र्यात चान्यायेन पृच्छते' इति । अभिगम्य, प्रतिपूज्य, असुविद्विति कियात्रयेऽपि मनुमिल्येव कर्म । अनुविश्वताक्षयितकर्मता । मुविधातोर्द्धिकर्म-कस्वात् ॥ १ ॥

किममुवक्तित्यपेक्षावामाइ--

भगवन्सर्ववर्णानां यथावदतुपूर्वश्वः । अन्तरप्रभवाणां च धर्मानो वक्तमहिसि ॥ २ ॥

भगविश्वसादि ॥ ऐश्वर्यादीनां भगशब्दी वाचकः । तदुक्तं विष्णुपुराणे---'ऐश्व-येख समप्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः । ज्ञानवैराग्ययोश्चेव षण्णां भग इतीक्वता ॥' भतुबन्तेन संवोधनं भगविश्वति । वर्णां ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यश्चद्वाः सर्वे च ते वर्णाश्चेति सर्ववर्णाः तेषामन्तरप्रभवाणां च संकीर्णजातीनां चापि अनुलोमप्रतिलोमजातानां अम्बद्धक्षस्कर्णप्रमृतीनां तेषां विजातीयमैथुनसंभवत्वेन खरतुरगीयसंपर्काजाता-श्वतरवजात्यम्तरत्वाद्वर्णशब्देनाप्रहणात्पृथक् प्रकः । एतेनात्व शाक्षस्य सर्वोपकार-कत्वं दर्शित म् । यथावत् यो धर्मो यत्य वर्णस्य येन प्रकारेणाईतीत्यनेनाभमधर्मा-दीनामपि प्रकः । अनुपूर्वशः क्रमेण जातकर्म, तदनु नामधेयमित्वादिना । धर्माको-ऽस्मभ्यं वक्तुमईति सर्वधर्माभिधाने योग्यो अवसि तस्माद्वृहीत्यध्येषणमध्याहार्यम्। यतु ब्रह्महत्यादिरूपाधर्मकीर्तनमप्यत्र तद्यायश्चित्तविधरूपधर्मविषयत्वेन म स्यतक्षत्वया ॥ २ ॥

सकलधर्माभिधानयोग्यत्वे हेतुमाह-

## त्वमेको ध्रस्य सर्वस्य विधानस्य खयंश्रवः । अचिन्त्यस्याप्रमेयस्य कार्यतत्त्वार्थवित्प्रमो ॥ ३ ॥

त्वमेक इत्यादि ॥ हिशब्दो हेतौ । यसात्त्वमेकोऽद्वितीयः अस्य सर्वस्य प्रत्यक्षश्रुतस्य स्मृत्याचनुमेयस्य च विधानस्य विधीयन्तेऽनेन कर्माण्यप्रिहोत्रादीनीति
विधानं वेदस्तस्य स्वयंभुवोऽपौरुषेयस्याचिन्त्यस्य बहुशासाविभिक्तत्वादियत्त्या
परिच्छेत्तमयोग्यस्य अप्रमेयस्य मीमांसादिन्यायनिरपेक्षत्यानवगम्यमानप्रमेयस्य ।
कार्यमनुष्टेयमग्निष्टोमादि, तत्त्वं बद्धां सत्यं ज्ञानमनन्तं बद्धां इत्यादि वेदान्तवेद्धं
तदेवार्थः प्रनिपाद्यमागम्तं वेत्तीनि कार्यतत्त्वार्थवित् । मेधानिथिस्तु कर्ममीमांसावासनया वेदस्य कार्यमेव तत्त्वरूपोऽर्थस्तं वेत्तीति कार्यतत्त्वार्थविदिति ब्याच्छे ।
तत्र । वेदानां ब्रह्मण्यपि प्रामाण्याभ्युपगमान्न कार्यमेव तत्त्वरूपोऽर्थः । धर्माधर्मव्यवस्थापनसमर्थत्वाद्यभो इति संबोधनम् ॥ ३ ॥

# स तैः पृष्टस्तथा सम्यगिमतीजा महात्मिभः। मत्युवाचार्च्य तान्सर्वान्महर्वाञ्श्रयतामिति ॥ ४ ॥

स तैः पृष्टस्तथा सम्यगित्यादि ॥ स मनुस्तैर्महर्षिभिस्तथा तेन प्रकारेण प्रवेकिन न्यायेन प्रणतिभक्तिश्रद्धातिशयादिना पृष्टस्तान्सम्यग्यथातत्त्वं प्रत्युवाच श्र्यतामित्युप्रम्म्य । अमितमपरिच्छेद्यमोजः सामध्ये ज्ञानतत्त्वाभिधानादौ यस्य स तथा । अत्रप्य सर्वज्ञसर्वशक्तित्या महर्षीणामि प्रकाविषयः । महात्मभिर्महानुभावैः आच्यं प्रजित्या । आक्पूर्वस्यार्चतेर्त्यवन्तस्य रूपमिद्म् । धर्मस्याभिधानमि पूजनपुरःसरमेव कर्तस्यमित्यनेन फलितम् । नतु मनुप्रणीतत्वेऽस्य शासस्य स पृष्टः प्रत्युवाच इति न युक्तम् । अहं पृष्टो ववीमीति युज्यते, अन्यप्रणीतत्त्वे च क्यं मानवीयसंहितेति । उच्यते । प्रायेणाचार्याणामियं शैली यस्त्वाभिप्रायमपि परोपदेशमिव वर्णयन्ति । अत्रप्व 'कर्माण्यपि जैमिनिः फलार्थत्वाद् दित जैमिनेरेव स्त्रम् । अत्रप्व 'तदुपर्यपि वादरायणः संभवात्' इति बादरायणस्यैव झारीरकस्नुत्रम् । अत्रप्व मनुपदिष्टा धर्मास्तिक्वत्योण श्रृगुणा तदाज्ञयोपनिवद्धाः । अत्रप्व वस्यति—'पृतद्वोऽमं श्रृगुः शासं श्राविष्यत्यश्चेवतः' इत्यतो युज्यत एव स पृष्टः श्रस्तुवाचेति । मनुपदिष्टधर्मोपनिवद्धत्वाच मानवीयसंहितेति व्यपदेशः ॥ ४ ॥

#### भूयतामित्युपक्षिसमर्थमाह— आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम् । अप्रतर्क्यमविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥ ५ ॥

आसीदिवमिति ॥ ननु मुनीनां धर्मविषयप्रश्चे तत्रैवोत्तरं दातुमुचितं तत्को-Sयमप्रस्तुतः प्रलयद्शायां कारणलीनस्य जगतः सृष्टिप्रकरणावतारः । अत्र मेथा-तिथिः समाद्धे—शास्त्रस्य महाप्रयोजनत्वमनेन सर्वेण प्रतिपाद्यते । त्रह्माखाः स्थावरपर्यन्ताः संसारगतयो धर्माधर्मनिमित्ता अत्र प्रतिपाद्यन्ते । 'तमसा बहुरू-पेण वेष्टिताः कर्महेतुना' इति । वक्ष्यति च 'एता दृष्ट्वास्य जीवस्य गतीः स्वेनैव चेतसा । धर्मतोऽधर्मतश्चेष धर्मे दृष्यात्सदा मनः' इति । ततश्च निरतिशयेश्वर्यहेतुर्ध-र्मसदिपरीतश्राधर्मसद्पपरिज्ञानार्थमिदं शास्त्रं महाप्रयोजनमध्येतव्यमित्वाबध्या-बतात्पर्यमित्यन्तेन । गोबिन्दराजस्वापीदमेव समाधानम् । नैतन्मनोहरम् । धर्मस्य-रूपप्रश्ने यद्धर्मस्य फलकीर्तनं तद्प्यप्रस्तुतम् । धर्मोक्तिमात्राद्धि शास्त्रमर्थवत् । किंच 'कर्मणां फलनिर्दृत्तिं शंसेन्युक्ते महर्षिभिः । द्वादशे वश्यमाणा सा वकुमादौ न युज्यते ॥' इदं तु वदामः । मुनीनां धर्मविषये प्रश्ने जगन्कारणतया ब्रह्मप्रतिपा-दुनं धर्मकथनमेवेति नाप्रस्तुताभिधानम् । आत्मज्ञानस्यापि धर्मरूपत्वात् । मनुनैव 'धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचिमिन्द्रयनिग्रहः । धीविद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्म-लक्षणम्' इति दशविधधर्माभिधाने विद्याशब्दवाच्यमात्मञ्जानं धर्मत्वेनोक्तम् । महाभारतेऽपि- 'आत्मज्ञानं तितिक्षा च धर्मः साधारणो नृप' इत्यात्मज्ञानं धर्मैरवेनोक्तम् । याज्ञवल्क्येन नु परमधर्मत्वेन यद्क्तम्-- 'इज्याचारदमाहिंसा दानं स्वाध्यायकर्म च । अयं तु परमो धर्मी यद्योगेनात्मदर्शनम् इति । जगत्कारणत्वं च बद्धलक्षणम् । अतएव बद्धमीमांसायाम्—'अथानो बद्धजिज्ञासा' इति स्त्रान-न्तरं बह्मरुक्षणकथनाय 'जन्माचस्य यतः' इति द्वितीयसूत्रं भगवान्दादरायणः प्रणिनाय । अस्य जगतो यतो जन्मादि सृष्टिस्थितिप्रख्यमिति स्त्रार्थः । तथाच श्रुति:-'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । यद्मयन्त्यभि-संविशन्ति । तद्विजिज्ञासस्य । तद्रद्वेति' प्राधान्येन जगदुरपत्तिस्यितिलयनिमित्तो-पादानब्रह्मप्रतिपादनम् । आत्मज्ञानरूपपरमधर्मावगमाय प्रथमाध्यायं क्रत्वा संस्कारादिरूपं धर्मे तद्शन्तया द्वितीयाध्यायादिकमेण वस्यतीति न कश्चिद्वि-किंच प्रभोत्तरवाक्यानामेव स्वरसाद्यं मदुक्तोऽर्थो लम्यते । तथा हि—'धर्मे पृष्टे मनुर्वहा जगतः कारणं तुवन् । आत्मज्ञानं परं धर्मे वित्तेति व्यक्त-मुक्तवान् ॥ प्राधान्यात्रथमाध्याये साधु तत्वैव कीर्तनम् । धर्मोऽन्यस्तु तद्कृत्वायुक्तो वक्तुमनन्तरम् ॥' इदमित्यध्यक्षेण सर्वस्य श्रातभासमानत्वाजगित्वदिश्यते । इदं जगत्तमोभूतं तमासि स्थितं छीनमासीत्।तमःशब्देन गुणवृत्त्या प्रकृतिर्निद्दिश्यते। तम इव तमः। यथा तमसि लीनाः पदार्था अध्यक्षेण न प्रकादयन्त एवं प्रकृतिलीना अपि भावा नावगम्यन्त इति गुणयोगः। प्रख्यकाले सूक्ष्मक्पतया प्रकृतौ लीन-

मासीदित्यर्थः । तथाच श्रुतिः—'तम आसीत्तमसा गृक्हमप्रे' हित । प्रकृतिरिष श्रह्मात्मनाऽव्याकृनासीत् । अत्तण्व अप्रज्ञातमप्रत्यक्षं सकलप्रमाणश्रेष्ठतया प्रत्यक्ष-गोचरः प्रज्ञात इत्युच्यते तत्र भवनीत्यप्रज्ञातं अलक्षणमननुमेयं लक्ष्यतेऽनेनेति लक्षणं लिङ्गं तदस्य नास्तीति अलक्षणं अप्रतक्यं तक्षितृमशक्यं तदानीं वाचक-स्यूलशब्दाभावाच्छव्दत्रोऽप्यविज्ञेयम् । एतदेव च प्रमाणत्रयं सत्रकं द्वादशाध्याये मनुनाम्युपगतं अत्रण्वाविज्ञेयमित्यर्यापस्याचगोचरमिति धरणीधरस्यापि व्याक्यानम् । नच नासीदेविति वाच्यम् । तदानीं श्रुतिसिद्धत्वात् । तथाच श्रूयते—'तदेवं तर्श्वव्याकृतमासीत्'। छान्दोग्योपनिषय—'सदेव सोम्येद्मप्र आसीत्'। इदं जगत्सदेवासीत् । ब्रह्मात्मना आसीदित्यर्थः । सच्छव्दो ब्रह्मवाचकः । अत्रण्य प्रमुद्धमिव सर्वतः । प्रथमार्थे तसिः । स्वकार्यक्षममित्यर्थः ॥५॥ अथ किमभृदित्याह—

ततः खयंभूर्भगवानव्यक्तो व्यञ्जयन्निदम् । महाभूतादि वृत्तौजाः प्रादुरासीत्तमोनुदः ॥ ६ ॥

ततः स्वयंभूभेगवानित्यादि ॥ ततः प्रख्यावसानानन्तरं स्वयंभूः परमात्मा स्वयं भवति स्वेच्छ्या शरीरपरिप्रहं करोति, न त्वितरजीववत्कर्मायत्तदेष्टः । तथाच श्रुतिः—'स एकधा भवति द्विधा भवति' । भगवानैश्वयादिसंपन्नः । अव्यक्तो बाह्यकरणागोचरः । योगाभ्यासावसेय इति यावत् । इदं महाभूतादि । आकाशा-दिनि महाभूतानि । आदिप्रहणान्महदादीनि च व्यअयन्नव्यक्तावस्थं प्रथमं सृक्ष्मरूपेण ततः स्थूलरूपेण प्रकाशयन् । वृत्तीजाः वृत्तमप्रतिहत्युच्यते । अत्यय्व 'वृत्ति-सर्गतायनेषु क्रमः' इत्यत्र वृत्तिरप्रतिधात इति व्याच्यातं जयादित्येन । वृत्तमप्रति-हतमोजः सृष्टिसामध्ये यस्य स तथा। तमोनुदः प्रकृतिप्रेरकः । तदुकं भगवद्गीता-वान्—'मयाध्यक्षेण प्रकृतिः स्यते सचराचरम्' इति । प्रादुरासीत्रकाशितो वमूव । तमोनुदः प्रलगवस्थाध्यंसक इति तु मेधातिथिगोविन्दराजी ॥ ७ ॥

योऽसावतीन्द्रियप्राद्यः सुक्ष्मोऽच्यक्तः सनातनः । सर्वभृतमयोऽचिन्त्यः स एव स्वयमुद्धभौ ॥ ७॥

योऽसाविति ॥ योऽसाविति सर्वनामद्वयेन सक्छलोकवेदपुराणेतिहासादिप्रसिद्धं परमातमानं निर्दिशति । अतीन्द्रियमाद्यः इन्द्रियमतीत्य वर्तत इत्यतीन्द्रियं मनस्द्राह्य इत्यर्थः । यदाह व्यासः—'नैवासी चक्षुपा प्राह्यो न च शिष्टैरपीन्द्रियः । मनसा तु प्रयत्नेन गृह्यते मूक्ष्मदर्शिभः ॥' सूक्ष्मो बहिरिन्द्रियागोचरः । अव्यक्तो व्यक्तिरवयवस्तद्रहितः । सनाननो नित्यः । सर्वभूतमयः सर्वभूतात्मा । अतप्वानिन्त्यः इयत्तया परिच्छेतुमशक्यः । स एव स्वयं उद्वभौ महदाद्कार्यरूपतया प्रादुर्वभूव । उत्पूर्वो मातिः प्रादुर्वभीव वर्तते । धात्नामनेकार्थत्वात् ॥ ७ ॥

सोऽभिध्याय शरीरात्स्वात्सिष्टश्चर्विविधाः प्रजाः । अप एव ससर्जादौ तासु बीजमवास्रजत् ॥ ८ ॥ सोऽमिध्ययिति॥ स परमात्मा नानाविद्याः प्रजाः सिस्क्षुरमिध्यापापो जायन्तामित्यभिध्यानमात्रेणाप एव ससर्ज । अभिध्यानपूर्विकां सृष्टि वदतो मनोः प्रकृतिरेवाचेतनाऽस्वतन्ना परिणमत इत्ययं पक्षो न संमतः, किंतु ब्रह्मैवाव्याकृतशत्त्रत्तात्माता
जगत्कारणमिति त्रिद्रिष्टवेदान्तिस्दान्त एषामिमतः प्रतिमाति। तथाच छान्दोग्योपनिषत्—'तद्भत बहु खां प्रजायेय' इति । अतएव शारीरकस्त्रकृता व्यासेन
सिद्धान्तितम् 'ईश्वतेर्नाशब्दम्' इति । ईश्वतेरीक्षणश्रवणात्र प्रधानं जगत्कारणम् ।
अशब्दं न विद्यते शब्दः श्रुतियंस्य तद्गब्दमिति स्त्रार्थः । स्वाच्छरीरादव्याकृतस्पाद्व्याकृतमेव भगवद्रास्करीयवेदान्तदर्शने प्रकृतिः, तदेव तस्य च शरीरं अव्याकृतशब्देन पञ्चभूतवुद्धीन्द्रयक्रमेन्द्रियप्राणमनःकर्माविद्यावासना एव स्क्ष्मस्पतया
शक्तासना स्थिता अभिधीयन्ते । अव्याकृतस्य च ब्रह्मणा सह मेदासेद्रस्वीकाराइत्याहतं, शक्त्यात्मना च ब्रह्म जगद्भत्तया परिणमत इत्युभयमप्युपपद्यते ।
आदौ स्वकार्यभूमिब्रह्माण्डसृष्टेः प्राक् । अपां सृष्टिश्रेयं महदह्वगरतन्मात्रक्रमेण
बोद्ध्या । महाभूतादि व्यञ्जयिक्ति पूर्वाभिधानादनन्तरमि महदादिसृष्टेवैश्वमाणत्वात् । तास्वप्सु बीजं शक्तिस्पं आरोपितवान् ॥ ८ ॥

#### तदण्डमभवद्भैमं सहस्रांशुसमत्रभम् । तसिज्जन्ने खयं त्रक्षा सर्वलोकपितामहः ॥ ९ ॥

तद्रण्डमभवद्भैममिति ॥ तद्रीजं परमेश्वरेच्छ्या हैममण्डममवत् । हैममिव हैमं शुद्धिगुणयोगाम तु हैममेव । तद्दीयेकशकलेन भूमिनिर्माणस्य वश्यमाणस्वात् । भूमेश्वाहैमस्वस्य प्रस्थक्षस्वादुपचाराश्रयणम् । सहस्रांश्चरादित्यस्ततुस्यप्रभं तिस्मान्त्र । वेन पूर्वजन्मित हिरण्यगर्भोऽहमस्त्रीति भेदाभेदमान्त्र वनया परमेश्वरोपासना कृता तदीयं लिक्कश्वरीरावच्छिकजीवमनुप्रविद्य स्वयं परमात्मैव हिरण्यगर्भक्ष्पतया प्रादुर्भृतः । सर्वलोकानां पितामहो जनकः, सर्वलोक-पितामह इति वा तस्य नाम ॥ ९ ॥

इतानीमागमप्रसिद्धनारायणशब्दार्थनिर्वचनेनोक्तमेवार्थं द्रवयति— आयो नारा इति मोक्ता आपो वे नरसूनवः । ता यदस्यायनं पूर्वे तेन नारायणः स्मृतः ॥ १० ॥

आपो नारा इत्यादि ॥ आपो नाराशब्देनोच्यन्ते । अप्यु नाराशब्दस्यामसिद्धे-स्तद्रथमाह—यतस्ता नराख्यस्य परमात्मनः सुनवोऽपत्यानि । 'तत्येदम्' इत्यण्य-त्ययः । यद्यपि अणि कृते कीप्यत्ययः प्राप्तस्त्यापि छान्द्रसळक्षणैरपि स्मृतितु व्यव-हारात् 'सर्वे विश्वयश्चन्द्रसि विकल्प्यन्ते' इति पाक्षिको कीप्यत्ययस्त्रसामावपश्चे सामान्यलक्षणप्राप्ते टापि कृते नारा इति रूपसिद्धिः। आपोऽस्य परमात्मनो ब्रह्म-रूपेणावस्थितस्य पूर्वमयनमाश्चय इत्यसौ नारायण इत्यागमेप्याञ्चातः। गोबिन्दरा-जेन तु आपो नरा इति पिटतं व्याख्यातं च । नरायण् इति प्राप्ते 'अन्येषामिष दश्यते' इति दीर्घत्वेन नारायण इति रूपम्। अन्ये त्यापो नारा इति पठन्ति ॥१०॥

#### यत्तत्कारणमञ्चक्तं नित्यं सदसदात्मकम् । तद्विसृष्टः स प्रकृषो लोके ब्रह्मेति कीर्त्यते ॥ ११ ॥

यत्तत्करणमन्यक्तमित्यादि ॥ यत्तदितसर्वनामभ्यां लोकवेदादिसर्वप्रसिद्धं परमात्मानं निर्दिश्चति । कारणं सर्वोत्पत्तिमतां । अव्यक्तं बहिरिन्द्रियागोत्तरं । तित्यं उत्पत्तिविनाशरहितम् । वेदान्तासिद्धत्वात्सत्त्वभावम् प्रत्यक्षाद्यगोत्तरत्वादसन्त्व-भावमिव । अथवा सद्भावजातं असदभावस्त्यगेरात्मभूतम् । तथात्र श्रुतिः—'येतदात्म्यमिदं सर्वम्' इति । तद्विसृष्टम्तेनोत्पादितः स पुरुषः सर्वत्र ब्रह्मोतं कीर्त्यते ॥ ११ ॥

#### तसिन्नण्डे स भगवानुषित्वा परिवत्सरम् । स्वयमेवात्मनो ध्यानात्तदण्डमकरोद्दिघा ॥ १२ ॥

तसिन्नण्डे स भगवानित्यादि ॥ नसिन् पूर्वोक्तेऽण्डे स नक्षा वस्यमाणनक्षमा-नेन संबन्तरमुपित्वा स्थित्वा आत्मनैवाण्डं द्विधा मनस्वित्वात्मगतच्यानमान्नेण तद्ण्डं द्वित्वण्डं कृतवान् ॥ १२ ॥

## ताभ्यां स शकलाभ्यां च दिवं भूमिं च निर्ममे ।

मध्ये व्योम दिश्रश्राष्टावपां स्थानं च शाश्वतम् ॥ १३ ॥

ताभ्यां स शकलाभ्यां चेत्यादि ॥ शकलं लण्डं ताभ्यामण्डशकलाभ्यां उत्तरेण दिवं खर्लोकमधरेण भूलोकं उभयोर्मध्ये आकाशं दिशश्रान्तरालदिग्मिः सहाष्टी समुद्राल्यं अपां स्थानं स्थिरं निर्मितवान् ॥ १३ ॥

इदानीं महदादिक्रमेण्व जगित्रमांणामित दर्शयितं तत्तत्मृष्टिमाह—

उद्भवर्शत्मनश्रेव मनः सदसदात्मकम् । मनसश्राप्यदंकारमभिमन्तारमीश्वरम् ॥ १४ ॥

उद्दबर्हात्मनश्चेवेत्यादि॥ ब्रह्मा आत्मनः परमात्मनः सकाशात्तेन रूपेण मन उद्दु-तवान् । परमात्मन एव ब्रह्मत्वरूपेणोत्पन्नत्वात्परमात्मन एव च मनःसृष्टि-वेदान्तदर्शने न प्रधानात् । तथाच श्रुतिः—'एतस्माजायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रि-याणि च । तं वायुज्योतिरापः पृथिवी विश्वत्य धारिणी ॥'मनश्च श्रुतिसिद्धन्वाद्यु-गपज्ञानानुत्पत्तिलिङ्काश्च सत् अप्रत्यक्षत्वाद्दसदिति मनसः पूर्वमहंकारतस्वं अह-मित्यमिमानाल्यकार्ययुक्तं र्दृश्वरं स्वकार्यकरणक्षमम् ॥ १४ ॥

#### महान्तमेव चात्मानं सर्वाणि त्रिगुणानि च । विषयाणां ग्रहीदृणि शनैः पश्चेन्द्रियाणि च ॥ १५ ॥

महान्तमेव चात्मानमित्यादि॥ महान्तमिति महदाख्यतत्त्वमहंकारात्पूर्व परमा-त्मन एचाव्याकृतशक्तिरूपप्रकृतिसहितादुःद्वृतवान्। आत्मन उत्पन्नत्वात् आत्मान-मात्मोपकारकत्वाद्वा। यान्यभिहितानि अभिधास्यन्ते च तान्युरपत्तिमन्ति सर्वाणि सत्त्वरजस्त्रमोगुणयुक्तानि विषयाणां शब्दस्पर्शक्षरसगन्धानां प्राहकाणि शनैः कमेण बेदान्तसिद्धेन श्रोत्रादीनि द्वितीयाच्यायवक्तव्यानि पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि, च-शब्दात्पञ्ज पाय्वादीनि कर्मेन्द्रियाणि शब्दतन्मात्रादीनि च पञ्जोत्पादितवान् । नन्वभिष्यानपूर्वकसृष्ट्यभिधानाद्वेदान्तसिद्धान्त एव मनोरमिमत इति प्रागुक्तं तच्च संगच्छने । इदानीं महदादिकमेण स्ष्ट्यमिधानाहेदान्तदर्शनेन च परमात्मन एवाकाशादिकमेण सृष्टिरुका। तथाच तैत्तिरीयोपनिषत्—'तस्माद्वा एतस्मा-दात्मन आकाशः संभूतः । आकाशाहायुः । वायोरग्निः । अग्नेरापः । अन्धः पृथिवी' इति । उच्यते-प्रकृतितो महदादिक्रमेण सृष्टिरिति भगवद्गास्क-रीयदर्शनेऽप्युपपद्यत इनि तद्विदो ब्याचक्षते । अब्याकृतमेव प्रकृतिरिप्यते तस्य च सृष्ट्युन्सुखत्वं सृष्ट्रयाद्यकालयोगरूपं तदेव महत्तत्वं तनो बहुस्थामित्यभिमानात्मके-क्षणकालयोगित्वमच्याकृतस्याहंकारतत्त्वं। तन आकाशादिपञ्च भृतसृक्ष्माणि क्रमेणो-त्पन्नानि पञ्च तन्मात्राणि ततस्तेभ्य एव स्यूलान्युत्पन्नानि पञ्च महाभूतानि सूक्ष्म-स्थूलक्रमेणेव कार्योद्यदर्शनादिति न विरोधः । अञ्याकृतगुणत्वेऽपि मत्वरजन्तमसां सर्वाणि त्रिगुणानीत्युपपचते । भवतु वा सत्त्वरजनमःसमतारूपैव मूलप्रकृतिः, भवन्तु च तत्त्वान्तराण्येव महदृहंकारतन्मात्राणि, तथापि प्रकृतिर्बह्मणोऽनन्येति मनोः म्बरसः । यतो वस्यति-'सर्वभृतेषु चात्मनं सर्वभृतानि चात्मनि' इति । तथा 'एवं यः सर्वभृतेषु पश्यत्यात्मानमान्मना । स सर्वसमतामेत्य ब्रह्माभ्येति परं पदम्' इति ॥ १५ ॥

## तेषां त्ववयवान्स्रक्ष्मान्यण्णामप्यमितीजसाम् । सन्निवेश्यात्ममात्रासु मर्वभूतानि निर्ममे ॥ १६ ॥

तेषां त्ववयवानस्क्ष्मानित्वादि ॥ तेषां पण्णां पूर्वोक्ताहंकारस्य तन्मात्राणां च ये स्क्ष्मा अवयवास्तान् आत्ममात्रासु पण्णां स्विकारेषु योजयित्वा मनुष्यतिर्यक्स्था-चरादीनि सर्वभूतानि परमात्मा निर्मितवान् । तत्र तन्मात्राणां विकारः पञ्चमहा-भूतानि अहंकारस्येन्द्रियाणि पृथिव्यादिभूतेषु शरीररूपतया परिणतेषु तन्मात्राहं-कारयोजनां कृत्वा सकलस्य कार्यजातस्य निर्माणम् । अतप्वामितौजसामनन्तका-र्यनिर्माणेनातिवीर्यशालिनाम् ॥ १६ ॥

## यन्मूर्त्ववयवाः स्क्ष्मास्तस्येमान्याश्रयन्ति षद् । तसाच्छरीरमित्याहुत्तस्य मूर्ति मनीपिणः ॥ १७॥

यन्मूर्यवयवाः सूक्ष्मा इत्यादि ॥ यस्मान्मूर्तिः शरीरं तत्संपादका अवयवाः सूक्ष्मास्तन्मात्राहंकाररूपाः पद तस्य ब्रह्मणः सप्रकृतिकस्य इमानि वह्यमाणानि भूतानिन्द्रयाणि च पूर्वोक्तानि कार्यत्वेनाश्रयन्ति। तन्मात्रेभ्यो भूतोत्पत्तेः अहंकाराश्च इन्द्रियोत्पत्तेः। तथाच पठन्ति—'ब्रकृतेर्महांस्ततोऽहंकारस्तस्माद्रणश्च षोढशकः। तस्मादिष पोडशकात्पञ्चभ्यः पञ्च भूतानि॥' तस्मात्तस्य ब्रह्मणो या मूर्तिः स्वभावस्तां तथा परिणनामिन्द्रियादिशालिनी लोकाः शरीरमिति वदन्ति। पढाश्चयणाच्छरिरमिति शरीरनिर्वचनेनानेन पूर्वाकोत्पत्तिकम एव दढीकृतः॥ १७॥

## तदाविश्वन्ति भूतानि महान्ति सह कर्मभिः। मनश्रावयवैः स्रक्ष्मैः सर्वभूतकृद्व्ययम् ॥ १८॥

तदाबिनिन्त भूतानीत्यादि ॥ प्रविश्वोके तत्येति प्रकृतं ब्रह्मात्र तदिति परामृश्यते ।
तद्वस्य शब्दादिपञ्चतन्मात्रात्मनाविष्यतं महामृतान्याकाशादिनि आविशन्ति तेभ्य
उत्पद्यन्ते । सह कर्मिनः स्वकार्येस्तत्राकाशस्यावकाशदानं कर्म वायोव्यूंहनं विन्यासरूपं तेजसः पाकोऽपां संग्रहणं पिण्डीकरणरूपं पृथिव्या धारणं । अहंकारात्मनावस्थिशं ब्रह्म मन आविशति । अहंकारादुत्पद्यत इत्यर्थः । अवयर्वैः स्वकार्यैः ग्रुभाशुभसंकर्षसुखदुःसादिरूपेः सूक्ष्मेर्वहिरिन्द्रियागोचरैः सर्वभूतकृत्सर्वोत्पत्तिनिमित्तं
मनोजन्यञ्जभाशुभक्षेत्रभवन्याज्ञगतः । अन्ययमविनाशि ॥ १८ ॥

#### तेषामिदं तु सप्तानां पुरुषाणां महीजसाम् । सुक्ष्माभ्यो मृतिमात्राभ्यः संमवत्यव्ययाद्ययम् ॥ १९ ॥

नेपासिदं तु सप्तानामित्यादि ॥ तेषां प्र्वेषकृतीनां महदहंकारतन्मात्राणां सप्तसंख्यानां पुरुषादात्मन उत्पन्नत्वात्तवृत्तिमाद्यत्वाच पुरुषाणां महौजसां स्वकार्यसंपाद्नेन वीर्यवतां सूक्ष्मा या मूर्तिमात्राः शरीरसंपाद्कभागास्ताम्य इदं जगन्नश्वरं संभवत्यनश्वरायन्कार्यं तिहनाशि स्वकारणे लीयते । कारणं तु कार्यापेक्षया स्थिरम् । परमकारणं तु बद्दा नित्यसुपासनीयमित्येतद्दर्शयतुमयमनुवादः ॥ १९ ॥

## आद्याद्यस्य गुणं त्वेषामवाप्तोति परः परः।

यो यो यावतिथश्रेषां स स तावद्धणः स्मृतः ॥ २० ॥

आधायस्य गुणं त्वेपामित्यादि ॥ एषामिति पूर्वतरक्षोके 'तदाविशन्ति भूताति' हत्यत्र भूतानां परामर्शः । तेषां चाकाशादिक्रमेणोत्पत्तिक्रमः, शब्दादिगुणवत्ता च वश्यते । तत्राधाधस्याकाशादेगुंणं शब्दादिकं वाय्वादिः परः परः प्रामोति । एत-देव स्पष्टयति—यो य इति ॥ एपां मध्ये यो यो यावतां पूरणो यावतियः 'क्तो-रियुक्' स स द्वितीयादिः द्वितीयो द्विगुणः तृतीयक्षिगुण इत्येवमादिर्मन्वादिभिः स्मृतः । एतेनंततुक्तं भवति । आकाशस्य शब्दो गुणः, वायोः शब्दस्पशौँ; तेजसः शब्दस्पश्चर्सस्पाणे, भपां शब्दस्पर्शस्परसाः, भूमेः शब्दस्पर्शस्परसान्धाः । अत्र यद्यपि 'नित्यवीप्सयोः' इति द्विवंचनेनाधस्याधस्येति प्राप्तं तथापि स्मृतीनां छन्दः-समानविषयत्वात् 'सुपां सुलुक्' इति प्रथमादस्य सुब्लुक् तेनाधाधस्यति रूप-सिद्धः ॥ २० ॥

#### सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्पृथक्। वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्संस्थाश्र निर्ममे ॥ २१ ॥

सर्वेषां तु स नामानीत्यादि ॥ स परमात्मा हिरण्यगर्भरूपेणावस्थितः सर्वेषां नामानि गोजातेगौरिति अश्वजातेरश्व इति । कर्माणि ब्राझणस्याध्ययनादीनि, श्लिष्ठ-यस्य प्रजारक्षादीनि । पृथक् पृथक् यस्य पूर्वकल्पे यान्यभूवन् । आदी सृष्ट्यादी वेद-शब्देभ्य प्रवावगम्य निर्मितवान् । भगवता ब्यासेनापि वेदमीमांसायां वेदप्रविकेष जगत्सृष्टिब्युंत्पादिता। तथाच शारीरकस्त्रम्— 'सब्द इति चेकातःप्रभवाद्यस्य-भानुमानाभ्याम्'। अस्यार्थः। देवतानां विप्रदृवस्ते वैदिके वस्तादिसब्दे देवतावा-चिनि विरोधः स्याद्वेदस्यादिमस्वप्रसङ्गादिनि चेकास्ति विरोधः। कस्यात् अतःशब्दा-देव जगतः प्रभवादुत्पत्तेः प्रकथकालेऽपि सूक्ष्मरूपेण परमात्मनि वेदराशिः स्थितः स इह कल्पादौ हिरण्यगर्भस्य परमात्मन एव प्रथमदेहिमूर्तेर्मनस्यवस्थान्तरमना-पक्षः सुप्तप्रबुद्धस्येव प्रादुर्भवति । तेन प्रदीपस्थानीयेन सुरनरतिर्थगादिप्रविभक्तं जगदिभधेयभूतं निर्मिमीते । कथमिदं गम्यते प्रस्थानुमानाभ्यां । श्रुतिस्सृति-भ्यामित्यर्थः । प्रस्थकं श्रुतिरनपेक्षत्वात् । अनुमानं स्मृतिरनुमीयमानश्रुतिसापेक्ष-स्वात् । तथाच श्रुतिः— 'एत इति प्रजापतिर्देवानस्वतास्प्रमिति मनुष्यानि-स्दव इति पिद्सिरःपवित्रमिति प्रदृत्तानाश्रुत द्वतास्प्रमिति मनुष्यानि-स्त्व । प्रथन्तस्थाक्षेति । लोकिकीश्र व्यवस्थाः कुलालस्य घटनिर्माणं कृषिन्दस्य पटनिर्माणमित्यादिकविभागेन निर्मितवान् ॥ २१॥

#### कर्मात्मनां च देवानां सोऽग्रजत्त्राणिनां मञ्जः । साध्यानां च गणं सक्ष्मं यज्ञं चैव सनातनम् ॥ २२ ॥

कर्मात्मनां च देवानामित्यादि ॥ स ब्रह्मा देवानां गणमस्जत् । प्राणिनामि-न्द्रादीनां कर्माणि आत्मा स्वभावो येषां तेषामप्राणिनां च प्रावादीनां देवानां साध्यानां च देविकोषाणां समूहं यज्ञं च ज्योतिष्टोमादिकं कल्पाम्तरेऽप्यनुमीय-मानत्वाक्रित्यम् । साध्यानां च गणस्य पृथग्वचनं सूक्ष्मत्वात् ॥ २२ ॥

#### अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं त्रक्ष सनातनम् । दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थमृग्यजुःसामलक्षणम् ॥२३॥

अभिवायुरविभ्यस्तिवतादि ॥ ब्रह्म ऋग्यज्ञःसामसंशं वेदत्रयं अभिवायुरविभ्य आकृष्टवात् । सनातनं नित्यं । वेदापौरुषेयत्वपक्ष एव मनोरिभमतः । पूर्वकृष्ये वे वेदास एव परमात्ममूर्तिर्व्रह्मणः सर्वज्ञस्य स्प्रत्याकृद्धाः । तानेव कृष्पादौ अभिवायुरविभ्य आकर्ष । श्रीतश्रायमर्थो न शङ्कनीयः । तथाच श्रुतिः—'अभेर्क्र्यवेदो वायोर्थजुर्वेद आदित्यात्सामवेदः' इति । आकर्षणार्थत्वादुष्टिधातोर्नाभिवायुरविभ्णामकथितकर्मता कित्वपादानतेव । यज्ञसिच्यर्थ श्रुवीसंपाद्यत्वाद्यज्ञानां आपीनस्वक्षीरविद्यमानानामेव वेदानामभिव्यक्तिप्रदर्शनार्थ आकर्षणवाचको गौणो दृष्टिः प्रयुक्तः ॥ २३ ॥

## कालं कालविभक्तीश्र नक्षत्राणि प्रहांस्तथा।

सरितः सागराञ्छेलान्समानि विषमाणि च ॥ २४ ॥
कालं कालविभक्तीश्रेत्यादि ॥ अत्र ससर्जेत्युत्तरश्चोकवर्तिनी क्रिया संबध्यते ।
आदित्यादिकियाभचयरूपं कालं कालविभक्तीमीसर्त्वयनाचाः नक्षत्राणि कृत्तिका-दीनि अहान्सूर्योदीन् सरितो नदीः सागरान्ससुद्वान् कैलान्पर्वतान् समानि समस्यानानि विषमाणि उक्कनीचरूपाणि ॥ २४ ॥

#### तपो वाचं रित चैव कामं च क्रोधमेव च । रुष्टिं ससर्ज चैवेमां स्नष्टुमिन्छिन्नमाः प्रजाः ॥ २५ ॥

तपो वाचिमत्यादि ॥ तपः प्राजापत्यादि वार्च वाणीं रतिं चेतःपरितोवं काम-मिच्छां को वं चेतोविकारं इमां एतच्छ्लोकोक्तां पूर्वश्लोकोक्तां च सृष्टि चकार । सृज्यत इति सृष्टिः । कर्मणि किन् । इमाः प्रजा वस्यमाणा देवादिकाः कर्तुमिच्छन् ॥२५॥

#### कर्मणां च विवेकार्थे भ्रमीधर्मी व्यवेचयत् । इन्द्वेरयोजयचेमाः सुखदुःखादिभिः प्रजाः ॥ २६ ॥

कर्मणां चेति ॥ धर्मो बङ्गादिः स च कर्तव्यः अधर्मो ब्रह्मवधादिः स न कर्तव्यः इति कर्मणां विमागाय धर्माधर्मौ व्यवेचयरपृथक्त्वेनाभ्यधात् । धर्मस्य फर्ल सुस्तं, अधर्मस्य फर्ल दुःखम्। धर्माधर्मफलभूतैईन्द्रैः परस्परविरुद्धैः सुखदुःखादिभिरिमाः प्रजा बोजितवान्। आदिग्रहणात्कामकोधरागद्देचक्कुत्पिपासाञ्चोकमोहादिमिः॥२६॥

## अण्व्यो मात्रा विनाशिन्यो दशार्धानां तु याः स्पृताः । ताभिः सार्धमिदं सर्वे संभवत्यनुपूर्वश्नः ॥ २७ ॥

अण्ड्यो मात्रा इति ॥ दशार्थानां पञ्चानां महाभूतानां याः सूक्ष्माः पञ्चतन्यात्र-रूपा विनाशिन्यः पञ्चमहाभूतरूपतया विपरिणामिन्यः ताभिः सह उक्तं वक्ष्यमाणं चेदं सर्वमुत्पद्यते । अनुपूर्वशः क्रमेण । सूक्ष्मात्स्थूलं स्थूलात्स्थूलतरमित्यनेन सर्वश-केर्मञ्चाणो मानससृष्टिः कदाचित्तत्वनिरपेक्षा स्यादितीमां शङ्कामपनिनीषंसाद्वारेणे-वेयं सृष्टिरिति मध्ये युनः पूर्वोक्तं स्यारितवान् ॥ २०॥

#### यं तु कर्मणि यसिन्स न्ययुक्त प्रथमं प्रश्नः। स तदेव खयं भेजे सृज्यमानः पुनः पुनः॥ २८॥

यं तु कर्मणीति ॥ स प्रजापितयं जातिविशेषं व्याघादिकं बस्यां क्रियायां हरि-णभारणादिकायां सृष्ट्यादौ नियुक्तवान् स जातिविशेषः पुनःपुनरिप सृज्यमानः स्वकर्मवशेन तदेवाचरितवान् । एतेन प्राणिकर्मसापेश्चं प्रजापतेरुत्तमाधमजातिनि-भाणं न रागद्वेषाधीनमिति दर्शितम् । अतएव बस्यित 'यथाकर्म तपोयोगात्सृष्टं स्थावरजङ्गमम्' इति ॥ २८ ॥

पुतदेव प्रपञ्चयति-

## हिंसाहिंसे मृदुकूरे धर्माधर्मावृतानृते । यद्यस्य सोऽदधात्सर्गे तत्तस्य स्वयमाविशत् ॥ २९ ॥

हिंस्नाहिंसे इत्यादि ॥ हिंसं कर्म सिंहादेः करिमारणादिकम् । अहिंसं हरिणादेः । मृदु द्याप्रधानं निप्रादेः । कूरं क्षत्रियादेः । धर्मी यथा महाचर्यादेः गुरुश्चश्रूषादिः । अधर्मी यथा तत्येव मांसमैथुनसेबनादिः । ऋतं सत्यं तत्र प्रायेण देवानाम् । अनु- तमसस्यं तदिप प्रायेण मनुष्याणास् । तथाच श्रुतिः— 'सत्यवाची देवा अनृतवाची मनुष्याः' इति । तेषां मध्ये यत्कर्म स प्रजापितः सर्गादौ यस्याधारयत्सृष्टशुत्तरका-स्त्रमि स तदेव कर्म प्राक्तनादृष्टवशात्स्वयमेव मेजे ॥ २९ ॥

अत्र दशन्तमाह—

यथतिलिङ्गान्यृतवः स्वयमेवर्तुपर्यये । स्वानि स्वान्यभिपद्यन्ते तथा कर्माणि देहिनः ॥ ३० ॥ यथितिनि ॥ यथा वसन्तादिऋतव ऋतुचिह्नानि चूतमञ्जर्यादीनि ऋतुपर्यये स्वकार्यावसरे स्वयमेवामुवन्ति तथा देहिनोऽपि हिंसादीनि कर्माणि ॥ ३० ॥

लोकानां तु विष्ट्रन्द्र्यर्थे मुखबाह्र्रुपादतः । ब्राह्मणं क्षत्रियं वैभ्यं शूद्रं च निरवर्तयत् ॥ ३१ ॥

लोकानां न्विति ॥ भूगदीनां बाहुल्यार्थं मुखबाहूरुपादेभ्यो ब्राह्मणक्षत्रियवैदय-भूदान्यथाकमं निर्मितवान् । बाह्मणादिभिः सायंभातरमावाहुतिः प्रक्षिता सूर्यमुप-निष्ठते सूर्यादृष्टिवृष्टेरसमझात्मजाबाहुल्यम् । वक्ष्यति च— 'अम्रौ प्रास्ताहुतिः सम्य-गावित्यम्—'इत्यादि। दैव्या च शक्त्या मुखादिभ्यो ब्राह्मणादिनिर्माणम् । ब्राह्मणो न विशक्कनीयः श्रुतिसिद्धत्वान् । तथाच श्रुतिः 'ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीन्' इत्यादि ३१

द्विधा कृत्वान्मनो देहमर्धेन पुरुषोऽमवत् । अर्धेन नारी तस्यां स विराजमस्जन्मभ्रः ॥ ३२ ॥

हिधा कृत्वेनि ॥ स ब्रह्मा निजदेष्टं द्विखण्डं कृत्वा अर्थेन स्त्री तस्यां मैथुमधर्मेण विरादसंज्ञं पुरुषं निर्मितवान् । श्रुतिश्र- 'ततो विरादजायत' इति ॥ ३२ ॥

> तपस्तानास्जद्यं तु स खयं पुरुपो विराद् । तं मां वित्तास्य सर्वस्य स्नष्टारं द्विजसत्तमाः ॥ ३३ ॥

तपसहवेति ॥ स विराद तपो विधाय यं निर्मितवान् तं मां मनुं जानीत अस्य सर्वस्य जगतः स्वष्टारं भो द्विजसत्तमाः । एतेन स्वजन्मोत्कर्षसामर्थ्यातिश्चयाव-भिहितवान् लोकानां प्रत्ययितप्रत्ययार्थम् ॥ ३३ ॥

> अहं प्रजाः सिस्रश्चस्तु तपस्तात्वा सुदुश्वरम् । पतीन्त्रजानामस्रजं महर्षीनादितो दश्च ॥ ३४ ॥

अहमिति ॥ अहं प्रजाः स्रष्टुमिष्छन् सुदुश्चरं तपस्तस्वा दश प्रजापतीन्ययमं सृष्टवान् । तेरपि प्रजानां सृज्यमानत्वात् ॥ ३४ ॥

मरीचिमन्यङ्गिरसौ पुलस्त्यं पुलहं ऋतुम् । मचेतसं वसिष्ठं च भृगुं नारदमेव च ॥ ३५॥ मरीचिमित्यादि ॥ त एते दश प्रजापतयो नामतो निर्दिष्टाः ॥ ३५॥

#### एते मन्द्रंतु सप्तान्यानस्जन्भूरितेजसः । देवान्देवनिकायांश्र महर्षीश्रामितोजसः ॥ ३६ ॥

एते मन् स्वित ॥ एते मरीच्यादयो दश भूरितेजसो बहुतेजसोऽन्यान् सप्ताप-रिमिततेजस्कान् मन्नदेवान् ब्रह्मणाऽस्ष्टान् देवनिवासस्थानानि स्वर्गोदीन्महर्षीत्र स्ष्टवन्तः। मनुशब्दोऽयमधिकारवाची। चनुदेशसु मन्वन्तरेषु यस्य यत्र सर्गोद्यधि-कारः स तस्मिन्मन्वन्तरे स्वायंभुवस्वारोचिषादिनामिममनुरिति व्यपदिश्यते ॥३६

## यक्षरक्षःपिशाचांश्र गन्धर्वाप्सरसोऽसुरान् । नागान्सर्वान्सुपर्णाश्र पिदणां च पृथग्गणान् ॥ ३७ ॥

यक्षरक्ष इति ॥ एतेऽस्जिबिति पूर्वस्थैवात्रानुषद्गः उत्तरत्र श्लोकद्वये च । यक्षो वैश्ववणसदनुषराश्च । रक्षांसि रावणादीनि । पिशाषान्तेन्योऽपकृष्टा अश्लुषिमरुदेशनिवासिनः । गन्धवाश्चित्रस्थादयः । अप्सरस उर्वदेयाद्याः । असुरा विरोधनादयः । नागा वासुक्यादयः । सर्पास्ततोऽपकृष्टा अलगदीदयः । सुपर्णा गरुडादयः । पितृणामाज्यपादीनां गणः समूहः । एषां च भेद इतिहासादिप्र-मिद्दो नाध्यक्षादिगोचरः ॥ ३७ ॥

## विद्युतोऽश्रनिमेघांश्र रोहितेन्द्रधन्ंषि च । उल्कानिर्घातकेत्ंश्र ज्योतींष्युचावचानि च ॥ ३८ ॥

विद्युत इति ॥ मेघेषु दृश्यं दीर्घाकारं ज्योतिर्विद्युत् । मेघादेव यज्योतिर्वृक्षा-दिविनाशकं तदशनिः । मेघाः प्रसिद्धाः । रोहितं दृण्डाकारम् । नानावणं दिवि दृश्यते यज्योतिम्तदेव वक्रमिन्द्रधनुः । उल्का रेखाकारमन्तरिक्षान्यतज्योतिः । निर्घातो मून्यन्तरिक्षगत उत्पातध्वनिः । केतवः शिखावन्ति ज्योतीपि उत्पात-रूपाणि । अन्यानि ज्योतीपि ध्रवागस्त्यादीनि नानाप्रकाराणि ॥ ३८ ॥

## किन्नरान्वानरान्मत्स्यान्विविधांश्च विहङ्गमान् । पश्चन्यृगान्मनुष्यांश्च व्यालांश्चोभयतोदतः ॥ ३९ ॥

किश्वरानिति ॥ किश्वरा भश्वमुखा देवयोनयो नरविष्रहाः । वानराः प्रसिद्धाः । मन्त्या रोहितादयः । विहङ्गसाः पक्षिणः । पश्चो गवाद्याः । सृगा हरिणाद्याः । व्यालाः सिंहाद्याः । उभयतोदतः द्वे दन्तपङ्की वेषां उत्तराधरे भवतः ॥ ३९ ॥

#### कृमिकीटपतङ्गांश्र यूकामक्षिकमत्कुणम् । सर्वे च दंशमशकं स्थावरं च पृथग्विषम् ॥ ४० ॥

कृतिकीटेति ॥ कीटाः कृतिभ्यः किंकित्स्थ्लाः । पतङ्गाः सलभाः । युकाद्यः प्रतिदाः । 'क्षुद्रजन्तवः' इत्यनेन एकवङ्गावः । स्थावरं दृक्षलतादिभेदेन विविधमकारम् ॥ ४० ॥

## एवमेतैरिदं सर्वे मिनयोगान्महात्मिभः। यथाकर्म तपोयोगात्मृष्टं स्थावरजङ्गमम्।। ४१।।

एवमेतैरिति ॥ एवमित्युक्तप्रकारेण एतैर्मरीच्यादिभिरिदं सर्वे स्थावरजङ्गमं सृष्टम् । यथाकर्म यस्य जन्तोर्यादशं कर्म नदनुरूपम् । तस्य देवमनुष्यतिर्यगादि-योनिष्रपादनं मक्षियोगान्मदाज्ञया । तपोयोगान्महत्तपः कृत्वा । सर्वमैश्वर्यं तपो-धीनमिति दर्शितम् ॥ ४५ ॥

> येषां तु यादशं कर्म भूतानामिह कीर्तितम् । तत्त्रथा वोऽभिघास्थामि क्रमयोगं च जन्मनि ॥ ४२ ॥

येपामित्यादि ॥ येपां पुनर्यादशं कर्म इह संसारे पूर्वाचाँयः कथितम् । यथा 'ओषध्यः फलपाकान्ता बहुपुष्पफलोपगाः' । ब्राह्मणादीनां चाध्ययनादिकर्मे तत्त्रथेव वो युष्माकं वस्थामि । जन्मादिकमयोगं च ॥ ४२ ॥

पश्चश्च मृगांश्रव न्यालाश्चोभयतोदतः । रक्षांति च पिशाचाश्च मनुष्याश्च जरायुजाः ॥ ४३ ॥

परावश्चेति ॥ जरावुर्गर्भावरणचर्मे तत्र मनुष्यादयः प्रादुर्भवन्ति पश्चान्मुक्ता जायन्ते । एषामेव जन्मक्रमः प्रागुक्तो विवृतः । दन्तश्चदसमानार्थौ दुच्छददः प्रकृत्यन्तरमन्ति तस्येदं प्रथमाबहुवचने रूपमुभयतोदत इति ॥ ४३ ॥

अण्डजाः पक्षिणः सर्पा नका मत्स्याश्च कच्छपाः । यानि चैवंप्रकाराणि स्थलजान्यादकानि च ॥ ४४ ॥

अण्डजाः पक्षिण इति ॥ अण्ड आदाँ संभवन्ति ततो जायन्त इति एषां जन्म-क्रमः। नकाः कुम्भीराः। स्थलजानि क्रकलासादीनि। औदकानि शक्कादीनि॥ ४४॥

म्बेदजं दंशमशकं युकामक्षिकमत्कुणम् । ऊप्मणश्रोपजायन्ते यचान्यत्किचिदीदृशम् ॥ ४५ ॥

म्बेदजिमिति ॥ स्बेदः पार्थिवद्रव्याणां तापेन हेन्दः ततो दंशमशकादिजीयते । जप्मणश्च स्वेदहेतुतापादिप अन्यदंशादिसदशं पुत्तिकापिपीलिकादि जायते ॥ ४५ ॥

उद्भिजाः स्थावराः सर्वे बीजकाण्डप्ररोहिणः ।

ओष्ट्यः कलपाकान्ता बहुपुष्पफलोपगाः ॥ ४६ ॥

उद्भिजा इति ॥ उद्भेदनमुद्भित् । भावे किए । ततो जायन्ते ऊर्ध्वं बीजं भूमिं च भित्त्वेन्युद्भिजा वृक्षाः । ते च द्विचा । केचिद्धीजादेव जावन्ते । केचित्काण्डात् शाखा एव रोपिता वृक्षतां यान्ति । इदानीं येषां वादशं कर्म तदुच्यते—ओषध्य इति ॥ ओषध्यो बीहियवादयः फलपाकेनैव नश्यन्ति बहुपुष्पफलयुक्ताश्च भवन्ति । ओषधिशब्दादेव 'कृदिकाशदृक्तिनः' इति डीपि दीधेत्वे ओषध्य इति रूपम् ॥४६॥

## अपुष्पाः फलवन्तो ये ते वनस्पतयः स्पृताः । पुष्पिणः फलिनश्रेव दृक्षास्त्मयतः स्पृताः ॥ ४७॥

अपुष्पा इति ॥ नास्य श्लोकस्याभिधानकोशवन्संज्ञासंज्ञिसंबन्धपरत्वम-प्रकृतत्वात् किंतु 'क्रमयोगं च जन्मनि' इति प्रकृतं तदर्थमिदसुच्यते । ये वनस्पतयस्तेषां पुष्पमन्तरेणैव फलजन्म, इतरेभ्यस्तु पुष्पाणि जायन्ते तेभ्यः फलानीति । एवं वृक्षा अभयरूपाः । प्रथमान्तात्तसिः ॥ ४७ ॥

## गुच्छगुल्मं तु विविधं तथैव तृणजातयः। वीजकाण्डरुहाण्येव प्रताना बङ्घ एव च ॥ ४८ ॥

गुच्छगुल्मं त्विति ॥ मूलत एव यम्र लतासमूहो भवति नच प्रकाण्डानि ते गुच्छा मिलकादयः । गुल्मा एकमूलाः संघातजाताः शरेक्षुप्रभृतयः । गुण्जातय उलपाद्याः । प्रतानास्तन्तुयुक्तास्त्रपुपालावृत्रभृतयः । वल्ले गुड्च्यादयः या भूमे-वृक्षमारोहन्ति । एतान्यपि बीजकाण्डरुहाणि । 'नपुंसकमनपुंसकेनैकवचास्यान्य-तग्स्याम्,' इति नपुंसकन्वात् ॥ ४८ ॥

## तमसा बहुरूपेण वेष्टिताः कर्महेतुना । अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः ॥ ४९ ॥

तमनेति ॥ एते वृक्षाद्यम्ममोगुणेन विचित्रदुःखफलेनाधर्मकर्महेतुकेन व्याप्ता अन्तश्चेतन्या भवन्ति । यधिप सर्वे चान्तरेव चेतयन्ते तथापि बहिर्व्यापारादि-कार्यविरहात्तथा व्यपदिइयन्ते । त्रिगुणारब्धन्वेऽपि चैपां तमोगुणबाहुल्यात्तथा व्यपदेशः । अत्रण्य सुखदुःखसमन्विताः । सत्त्वस्थापि भावात्कदाचित्सुखलेशोऽपि जलधरजनितजलसंपर्काद्यां जायते ॥ ४९ ॥

## एतदन्तास्तु गतयो ब्रह्माद्याः समुदाहृताः । घोरे ऽस्मिन्भूतसंसारे नित्यं सततयायिनि ॥ ५० ॥

एतदन्ता इति ॥ स्थावरपर्यन्ता ब्रह्मोपक्रमा गतय उत्पत्तयः कथिताः। भूतानां क्षेत्रज्ञानां जन्ममरणप्रबन्धे दुःखबहुलतया 'पिषणे मदा विनश्वरे ॥ ५०॥

इत्थं सर्गमभिधाय प्रख्यदशामाह--

## एवं सर्वे स स्रष्टेदं मां चाचिन्त्यपराक्रमः। आत्मन्यन्तर्दघे भूयः कालं कालेन पीडयन्॥ ५१॥

एवं सर्वमिति ॥ एवं उक्तप्रकारेण । इदं सर्व स्थावरजङ्गमं जगत्सृष्ट्वा स प्रजाप-तिरचिन्त्यशक्तिरात्मिन शरीरत्यागरूपमन्तर्घानं कृतवान् । सृष्टिकालं प्रलय-कालेन नाशयन्त्राणिनां कर्मवशेन पुनः पुनः सर्गप्रलयान्करोतीत्यर्थः ॥ ५१ ॥ अत्र हेतुमाह-

यदा स देवो जागित तदेदं चेष्टते जगत्। यदा स्विपिति शान्तात्मा तदा सर्वे निमीलति॥ ५२॥

यदेति ॥ यदा स प्रजापतिजांगर्ति सृष्टिस्थिती इच्छिनि तदेदं जगत् श्वास-प्रश्वासाहारादिचेष्टां रूभते । यदा स्विपिति निवृत्तेच्छो भवति तदा शान्तास्मा उपसंहारमनाः तदेदं जगत्मरूथिते ॥ ५२ ॥

पूर्वोक्तमेव स्पष्टयति-

तसिन्स्वपति सुस्थे तु कर्मात्मानः शरीरिणः । स्वकर्मभ्यो निवर्तन्ते मनश्च ग्लानिमृज्जति ॥ ५३ ॥

तिस्मन्त्रपतिति ॥ तिस्मन्यजापती निवृत्तेच्छे मुख्ये उपमंहतदेहमनीच्यापारे कर्मेलब्धदेहाः क्षेत्रज्ञाः म्बकर्मभ्यो देहग्रहणादिभ्यो निवर्तन्ते । मनः सर्वेन्द्रिय-सिहतं वृत्तिरहितं भवति ॥ ५३ ॥

इदानीं महाप्रलयमाह—

युगपत्तु प्रलीयन्ते यदा तस्मिन्महात्मनि । तदायं सर्वभूतात्मा सुखं स्वपिति निर्दृतः ॥ ५४ ॥

युगपन्ति ॥ एकस्मिश्चेत काले यदा तस्मिन्परमात्मिन सर्वभूतानि प्रलयं यान्ति तदायं सर्वभृतानामात्मा निर्वृतः निवृत्तजाप्रस्वप्रच्यापारः सुखं स्वपिति मुषुप्त इव भवति । यद्यपि नित्यज्ञानानन्दम्बरूपे परमात्मिन न सुप्वापम्तथापि जीवधर्मीऽयमुपचर्यते ॥ ५४ ॥

इदानीं प्रलयप्रसङ्गेन जीवस्योत्क्रमणमपि श्लोकद्वयेनाह—

तमोऽयं तु समाश्रित्य चिरं तिष्ठति सेन्द्रियः। न च स्वं कुरुते कर्म तदोत्कामति मूर्तितः॥ ५५॥

तमोऽयमिति ॥ अयं जीवसमां ज्ञाननिवृत्तिं प्राप्य बहुकालमिन्द्रियादिसहि-तिसिष्ठति न चारमीयं कर्म श्वासप्रश्वासादिकं करोति नदा मूर्तितः पूर्वदेहादु-त्कामित अन्यत्र गच्छति । लिङ्गश्चरीरावच्छिन्नस्य जीवस्य उद्गमात्तद्भमनमप्युप-प्रथते । तथाचोक्तं वृहदारण्यके—'तमुन्कामन्तं प्राणोऽनृन्कामित । प्राणमनृ-त्कामन्तं सर्वे प्राणा अनृन्कामन्ति'। प्राणा इन्द्रियाणि ॥ ५५ ॥

कदा देहान्तरं गृह्वातीत्यत आह-

यदाणुमात्रिको भूत्वा बीजं स्थासु चरिष्णु च। समाविशति संसष्टस्तदा मूर्ति विमुश्चति ॥ ५६॥

यदाणुमात्रिक इति ॥ अणवो मात्राः पुर्यष्टकरूपा यस्य सोऽणुमात्रिकः । पुर्व-ष्टकराब्देन भूतादीन्यष्टाबुच्यन्ते । तदुक्तं सनन्देन—'भूतेन्द्रियमनोबुद्धिवासना- कर्मवायवः । अविद्या चाष्टकं प्रोक्तं पुर्यष्टसृषिसत्तमैः ॥' ब्रह्मपुराणेऽप्युक्तम्— 'पुर्यष्टकेन लिक्नेन प्राणासेन स युज्यते । तेन बद्धस्य वै बन्धो मोक्षो मुक्तस्य तेन तु ॥' यदाणुमात्रिको भूत्वा संपद्य स्थास्त्र वृक्षादिहेतुभूतं, चरिष्णु मानुषा-दिकारणं वीजं प्रविश्वत्यधिनिष्टनि तदा संस्रष्टः पुर्यष्टकयुक्तो सूर्ति स्थूलदेहान्तरं कर्मानुरूपं विसुद्धनि गृह्णाति ॥ ५६ ॥

प्रासिककं जीवस्योत्क्रमणमभिधाय प्रकृतसुपसंहरिन-

एवं स जाग्रत्स्वप्ताभ्यामिदं सर्वे चराचरम् । संजीवयति चाजस्रं प्रमापयति चाव्ययः ॥ ५७ ॥

एवं स जाग्रन्सप्ताभ्यामिति ॥ सब्ह्या अनेन प्रकारेण स्वीयजाप्रत्स्वप्ताभ्यामिदं स्थावरजङ्गमं संजीवयति मारयति च। अजस्तं सततम्। अच्ययः अविनाशी ॥५७॥

> इदं शास्त्रं तु कृत्वासौ मामेव खयमादितः । विधिवद्वाहयामास मरिच्यादींस्त्वहं मुनीन् ॥ ५८ ॥

इदं शास्त्रमिति ॥ असा बह्या इदं शास्त्रं कृत्वा सृष्टशादी मामेव विधिवच्छासीकाङ्गजातानुष्टानेनाच्यापितवान् । अहं तु मरीच्यादीनच्यापितवान् ॥ ननु ब्रह्मकृतत्वेऽस्य शास्त्रस्य कथं मानवव्यपदंशः । अत्र मेथानिथिः । शास्त्रश्चेतेन शासार्थी
विधिनिपेधसमृह उच्यते । तं ब्रह्मा मनुं प्राह्मयामास । मनुस्तु तस्रतिपादकं प्रन्थं
कृतवानिति न विरोधः । अन्ये तु ब्रह्मकृतन्वेऽप्यस्य मनुना प्रथम मरीच्यादिम्यः
स्वरूपतोऽर्थतश्च प्रकाशितत्वान्मानवव्यपदंशः वेदापीरुषयत्वेऽपि काठकादिव्यपदेशवन् । इदं तूच्यते । ब्रह्मणा शतसाहस्त्रमिदं धर्मशास्त्रं कृत्वा मनुरध्यापित
आसीत्ततम्तेन च स्ववचनेन मंक्षिप्य शिष्येम्यः प्रतिपादितमित्यविरोधः । तथाच नारदः सनसाहस्त्रोऽयं ग्रन्थ इति स्वरति स्व ॥ ५८ ॥

एतद्वोऽयं भृगुः शास्त्रं श्रावयिष्यत्यशेषतः । एतद्धि मत्तोऽधिजमे सर्वमेषोऽखिलं मुनिः ॥ ५९ ॥

एतहोऽयमित्यादि ॥ एतच्छास्त्रमयं ऋगुः युप्माकमस्त्रिकं कथयिष्यति । यस्मादेषोऽहोषमेतन्मसोऽधीतवान् ॥ ५९ ॥

> ततस्तथा स तेनोक्तो महर्षिमेनुना मृगुः । तानत्रवीद्दपीन्सर्वान्भीतात्मा श्रुयतामिति ॥ ६० ॥

ततस्तथेति ॥ स भृगुर्मनुना तथोक्तोऽयं श्राविषय्यनीति यसादेषोऽधिजग इत्युक्तन्ततोऽनन्तरमनेकमुनिसंनिधा गुरुसंभावनया त्रीतमनास्तानृषीन्त्रस्युवाच श्र्यतामिति ॥ ६० ॥

> स्वायंश्चवस्थास्य मनोः षद्वंत्र्या मनवोऽपरे । सृष्टवन्तः प्रजाः स्वा स्वा महात्मानो महीजसः ॥ ६१ ॥

स्वायंश्चवस्पेति ॥ ब्रह्मपुत्रस्यास्य मनोः षडुंशश्रमवा अन्ये मनवः। एवं कार्षका-रिणः स्वस्वकाले सृष्टिपालनादावधिकृताः स्वाः स्वाः प्रजा उपादितवन्तः ॥ ६ १॥

स्वारोचिषश्रोत्तमश्र तामसो रैवतस्तथा।

चाक्षुषथ महातेजा विवस्तत्सुत एव च ॥ ६२ ॥

स्वारोचिपश्रेति ॥ एते मेदेन मनवः घट् नामतो निर्दिष्टाः ॥ ६२ ॥

खायं अवाद्याः सप्तेते मनवो भूरितेजसः ।

स्वे स्वेऽन्तरे सर्वमिदमुत्पाद्यापुत्रराचरम् ॥ ६३ ॥

स्वायं सुवेति ॥ स्वायं सुवसुः सप्तामी मनवः स्वीयस्वीयाधिकारकाले इदं स्थावरजङ्गमसुःपाद्य पालितवन्तः ॥ ६३ ॥

इत्रानीसुक्तमन्वन्तरसृष्टिप्रख्यादिकालपरिमाणपरिज्ञानायाह—

निमेषा दश चाष्टी च काष्टा त्रिंशतु ताः कला। त्रिंशत्कला मुहुर्तः स्थादहोरात्रं तु तावतः ॥ ६४ ॥

निमेपा दश चाष्टाविति ॥ अश्चिपश्मणोः स्वामाविकस्य उन्मेपस्य सहकारी निमेषः । तेऽष्टादश काष्टा नाम कालः । त्रिशच काष्टाः कलामंज्ञकः । त्रिश्च-त्कलाः मुहूर्नाम्यः कालः । तात्रश्चिशन्मुहुर्तान् अहोरात्रं कालं विद्यान् । नावत इति द्विनीयानिर्देशाद्विण।दित्यध्याहारः ॥ ६४॥

> अहोरात्रे विभजते सूर्यो मानुषदैविके । रात्रिः स्वप्ताय भूतानां चेष्टाये कर्मणामहः ॥ ६५ ॥

अहोरात्रं इति ॥ मानुपर्देवसंबन्धिना दिनरात्रिकालावादित्यः पृथक्करोति । तयोर्मध्ये भृतानां स्वप्नार्थं रात्रिर्मवति, कर्मानुष्टानार्थं च दिनम् ॥ ६५ ॥

पित्र्ये राज्यहनी मासः प्रविभागस्तु पक्षयोः । कर्मचेष्टाखहः कृष्णः ग्रुकः स्वप्नाय भवरी ॥ ६६ ॥

पित्र्ये इति ॥ मानुपाणां मासः पितृणामहोरात्रे भवतः । तत्र पक्षद्वयेन विभागः । कर्मानुष्टानाय पूर्वपक्षोऽहः । स्वापार्थं गुक्कपक्षो रात्रिः ॥ ६६ ॥

देवे राज्यहनी वर्षे मविभागस्तयोः पुनः । अहस्तत्रोदगयनं रात्रिः साद्दक्षिणायनम् ॥ ६०॥

देवे राज्यह्नी वर्षमिति ॥ मानुषाणां वर्षे देवानां रात्रिदिने भवतः । तयो-रप्ययं विभागः । नराणामुद्गयनं देवानामहः । तत्र प्रायेण देवकर्मणामनुष्टानं, दक्षिणायनं तु रात्रिः ॥ ६७ ॥

> त्राह्मस्य तु क्षपाहस्य यत्त्रमाणं समासतः । एकैकशो युगानां तु क्रमशस्त्रिक्षेघत ॥ ६८ ॥

ब्राह्मस्येति ॥ ब्रह्मणोऽहोरात्रस्य यत्परिमाणं श्रस्येकं युगानां च कृतादीनां तत्क्रमेण समासतः मंक्षेपतः शृणुत । प्रकृतेऽपि कालविभागे यह्नह्मणोऽहोरात्रस्य पृथक् प्रतिज्ञानं तत्तदीयज्ञानस्य पृण्यफलज्ञानार्थम् । वक्ष्यति च 'ब्राह्मं पुण्य-सहर्विदुः' इति । नद्देदनान्पुण्यं भवनीत्यर्थः ॥ ६८ ॥

#### चन्वायोहुः सहस्राणि वर्षाणां तत्कृतं युगम् । तस्य तावच्छती संध्या संध्यांश्रश्च तथाविधः ॥ ६९ ॥

चन्वार्याहुरिति ॥ चन्वारि वर्षसहस्राणि कृतयुगकालं मन्वादयो वदन्ति । तस्य तावद्वर्षशतानि संध्या संध्यांशश्च भवति । युगस्य पूर्वा संध्या उत्तरश्च संध्यांशः । तदुक्तं बिण्णुपुराणे—'तत्यमाणेः शर्तः संध्या पूर्वा नत्राभिधीयते । संध्यांशकश्च तत्तुस्यो युगस्यानन्तरो हि यः ॥ संध्यासंध्यांशयोरन्तर्यः कालो मुनिसत्तम । युगान्यः स तु विज्ञेयः कृतत्रेताद्मिज्ञकः ॥' वर्षसंख्या चेयं दिव्यमानेन तस्यै-वानन्तरप्रकृतन्वात् । 'दिव्यैवर्षसहन्नेस्तु कृतत्रेतादिसंज्ञितम् । चनुर्युगं द्वादश-भिम्तद्विभागं निवोध मे ॥' इति विष्णुपुराणवचनाच ॥ ६९ ॥

## इतरेषु ससंध्येषु ससंध्यांशेषु च त्रिषु । एकापायेन वर्तन्ते सहस्राणि शतानि च ॥ ७० ॥

इतरेप्विति ॥ अन्येषु त्रेताद्वापरकलियुगेषु संध्यासंध्यांशसहितेषु एकहान्या सहस्राणि शतानि च भवन्ति । तेनेवं संपद्यते । त्रीणि वर्षसहस्राणि त्रेतायुगं, तस्य त्रीणि वर्षशतानि संध्या रं यांशश्च । एवं दे वर्षसहस्रे द्वापरः, तस्य हे वर्षशते संध्या संध्यांशश्च । एवं वर्षसहस्रं कलिः, तस्यैकवर्षशतं संध्या संध्यांशश्च ॥७०॥

## यदेतत्परिसंख्यातमादावेव चतुर्युगम् । एतद्वादशसाद्द्मं देवानां युगमुच्यते ॥ ७१ ॥

यदेतिहिति ॥ एतस्य क्ष्तिकस्यादी यदेतन्मानुपं चतुर्थुगं परिगणितं एतहेवानां युगमुच्यते । चतुर्थुगशब्देन संध्यासंध्यांशयोरश्राप्तिशङ्कायामाह—एतद्वादशसाह-स्वमिति । स्वार्थेऽण् । चतुर्थुगरेव द्वादशसंख्येदिंच्यं युगमिति तु मेधातिथेश्रमो नादतंच्यः । मनुनानन्तरं दिव्ययुगसहस्रेण ब्रह्माहस्थाप्यभिधानात् । विष्णुपुराणे च मानुपचतुर्थुगसहस्रेण ब्रह्माहर्कार्तनान्मानुषचतुर्थुगेनेय दिव्ययुगानुगमनात् । तथाच विष्णुपुराणम्—'कृतं त्रेता द्वापरं च कल्किक्षेति चतुर्थुगम् । शोच्यते तत्सहस्रं नु ब्रह्मणो दिवसो मुने'॥ ७१॥

#### दैविकानां युगानां तु सहस्रं परिसंख्यया । ब्राह्ममेकमहर्द्भेयं तावतीं रात्रिमेव च ॥ ७२ ॥

दैविकानामिति ॥ देवयुगानां सङ्खं बाह्मादिनं ज्ञातस्यम् । सङ्खमेव राग्निः। परिसंख्यचेति श्लोकपूरणोऽर्थानुवादः ॥ ७२ ॥

#### तहै युगसहस्रान्तं ब्राह्मं पुण्यमहर्विदुः । गत्रिं च तावतीमेव तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ ७३ ॥

तहै युगेति ॥ युगसहस्रेणान्तः समाप्तिर्यस्य तद्राह्ममहम्तपरिमाणां च गाँत्रं ये जानन्ति तेऽहोरात्रज्ञा इति स्तृतिरियम् । स्तृत्या च बाह्ममहोरात्रं ज्ञातव्यमिति विधिः परिकल्पते । अन एतन्युण्यहेतुन्वान्युण्यमिति विशेषणं कृतम् ॥ ७३ ॥

#### तस्य सोऽहर्निशस्यान्ते प्रसप्तः मतिबुध्यते । प्रतिबुद्धश्च राजति मनः सदसदात्मकम् ॥ ७४ ॥

तस्यति ॥ स ब्रह्मा तस्य पूर्वोकस्य स्वीयाहोरात्रस्य समासी प्रतिबुद्धो भवित्र प्रतिबुद्धश्च स्वायं मनः स्वति भूलोंकादित्रयस्पृष्टये नियुद्धे नतु जनयति । तस्य महाप्रलयान्तरं जानत्वादनष्टन्वास । अवान्तरप्रलये भूलोंकादित्रयमात्रनान्त्रात स्पृष्टर्थं मनानियुक्तिरेव मनःसृष्टिः । तथाच पुराणे श्र्यते — मनः निसृक्षया पुक्तं सर्गाय निद्धे पुनः हिन । अथवा मनः जन्दोऽयं महत्तन्वपर एव । यद्यपि नन्महाप्रलयानन्तरमृत्पन्नं, महान्तमेव चेत्यादिना सृष्टिरिय तस्योक्ता, तथाप्यवृक्तं भूतानामुत्पत्तिकमं नहुणांश्च कथियतुं सहाप्रलयानन्तरितामेव महदादिन्धि भृतसृष्टि च हिरण्यगर्भस्यापि परमार्थत्वात्त्वकृतंनामनुवद्ति । एतेनेद्रसुक्तं भवितः। ब्रह्मा महाप्रलयानन्तरितसृष्ट्याद्यां परमारमरूपेण महदादिन्द्वानि जगन्स्ष्टर्यं स्वति । अवान्तरश्चर्यां स्वति । अवान्तरश्चर्यां स्वति । अन्यत्विस्थावनिस्थाविस्थानक्रमेणव प्राथम्यप्राह्मिरित्येषा सृष्टिरादिन इति निष्ययोजने। अनुवादः स्वात् ॥ ७४ ॥

## मनः स्र्रष्टं विद्वस्ते चोद्यमानं सिस्क्षया । आकारां जायते तसात्तस्य शब्दं गुणं विदुः ॥ ७५ ॥

मनः सृष्टिमिति ॥ मनो महान्मृष्टिं करोति परमात्मनः सृष्टुमिच्छया प्रेथमाणं नस्मादाकाशसुप्यते । तच प्रतिकानुसारादहंकारतन्मात्रक्रमेणाकाशस्य शब्दं गुणं विदुर्मन्वादयः ॥ ७५ ॥

आकाशातु विकुर्वाणात्सर्वगन्धवहः श्रुचिः। बलवाञ्जायते वायुः स व स्पर्शगुणो मतः॥ ७६॥

आकाशादिति ॥ आकाशात्तु विकारजनकात्सुरभ्यसुरिभगन्धवहः पवित्रो बल्द्यांश्च वायुरुत्पद्यते । स च स्पर्शास्त्रगुणवान्मन्वादीनां संमतः ॥ ७६ ॥

वायोरिप विक्वर्वाणाद्विरोचिष्णु तमोनुदम् । ज्योतिरुत्यद्यते भास्त्रसद्भूपगुणमुच्यते ॥ ७७ ॥

वायोरपीति ॥ वायोरपि तेज उत्पचते । विरोविष्णु परप्रकाशकं तमोनाशनं भास्तत्प्रकाशकम् । तच्च गुणरूपमिश्वीयते ॥ ७७ ॥

## ज्योतिषश्च विद्वर्वाणादायो रसगुणाः स्मृताः । अद्भो गन्धगुणा भूमिरित्येषा सृष्टिरादितः ॥ ७८ ॥

ज्योतिषश्चेति ॥ तेजस आप उत्पद्यन्ते । ताश्च रसगुणयुक्ताः । अज्यो गन्धगुण-युक्ता भूमिरिखेषा महाप्रख्यानन्तरसृष्ट्यादौ भूतसृष्टिः । तेरेव भूतैरवान्तरप्रख-यानन्तरमपि भूरादिखोकत्रयनिर्माणम् ॥ ७८ ॥

#### यत्त्राग्द्वादशसाहस्रम्जदितं दैविकं युगम् । तदेकसप्ततिगुणं मन्वन्तरमिहोच्यते ॥ ७९ ॥

यद्यागिति ॥ यन्पूर्वे द्वादशवर्षसहस्वपरिमाणं संध्यासंध्यांशसहितं मनुष्याणां चनुर्युगं देवानामेकं युगमुक्तं तदेकसप्ततिगृणितं मन्वन्तराख्यः काल इह शाखे-ऽभिधीयते । नत्रैकस्य मनोः सर्गाचिषकारः ॥ ७९ ॥

## मन्त्रन्तराण्यसंख्यानि सर्गः संहार एव च । क्रीडिंबिवेतत्कुरुते परमेष्टी पुनः पुनः ॥ ८० ॥

मन्यन्तराणीति ॥ यद्यपि चतुर्वशमन्यन्तराणि पुराणेषु परिगण्यन्ते, तथापि मर्गाप्रस्थानामानन्त्यादसंख्यानि । आवृत्त्या सर्गः संहारश्चासंख्यः । एतत्सर्वं क्रीडक्षिव प्रजापतिः पुनः पुनः कुरुते । सुखार्था हि प्रवृत्तिः क्रीडा । तस्य चाप्तकामन्वाक्ष सुखार्थितेति इवशब्दः प्रयुक्तः। परमे स्थानेऽनावृतस्रक्षणे तिष्ठतीति परमेष्टी । प्रयोजनं विना परमात्मनः सृष्ट्यादौ कथं प्रवृत्तिरिति चेह्नीस्वयैव । एवं-स्वभावत्वादित्यर्थः । व्यास्त्रानुरिव करताडनादौ । तथाच शारीरकस्त्रं 'स्रोकवतु सीस्वकेवस्यम्' ॥ ८० ॥

#### चतुष्पात्सकलो धर्मः सत्यं चैव कृते युगे । नाधर्मेणागमः कश्चिन्मजुष्यान्त्रति वर्तते ॥ ८१ ॥

चतुष्पात्सकलो धर्म इति ॥ सत्ययुगे सकलो धर्मश्चनुष्पात्सर्वोङ्गसंपूर्ण आसीत् । धर्मे मुख्यपादासंभवात् 'वृषो हि भगवान्धर्मः' इत्याधागमे वृष्यवेन कीर्तनात्तस्य पादचतुष्टयेन मंपूर्णत्वान्सत्ययुगेऽपि धर्माणां सर्वेरङ्गैः समग्रत्वात्मंपूर्णत्वपरोऽयं चतुष्पाच्छव्दः । अथवा तपः परमित्यत्र मनुनैव तपोज्ञानयज्ञदानानां चतुर्णो कार्तनात्तस्य पादचतुष्टयेन संपूर्णत्वात्पादन्वेन निरूपिताः सत्ययुगे समग्रा इत्यर्थः । तथा सत्यं च कृतयुगमासीत् । सकलधर्मश्चेष्ठत्वात्सत्यस्य पृथग्यहणम् । तथा न शास्त्रातिक्रमेण धनविद्यादरागम उत्पत्तिर्मनुष्यान्यति संपद्यते ॥ ८१ ॥

#### इतरेष्वागमाद्धर्मः पादशस्त्ववरोपितः । चौरिकानृतमायाभिर्घर्मश्रापैति पादशः ॥ ८२ ॥

इतरेष्विति ॥ सत्ययुगादन्येषु त्रेतादिषु आगमादधर्मेण धनविद्यादेरर्जनात्तस्यैव पूर्वस्थोके प्रकृतत्वात् । आगमाद्वेदादिति तु गोषिन्दराजो मेधातिथिश्च । धर्मो यागादिः यथाक्रमं प्रतियुगं पादंपादमवरोपितो हीनः कृतस्थ्या धनविधार्जि-तोऽपि यो धर्मः प्रचरति सोऽपि चौर्यासत्यच्छक्काभिः प्रतियुगं पादको हासाद्यप-गच्छति । त्रेतादियुगैः सह चौरिकानृनच्छक्कानां न यथासंस्यम् । सर्वत्र सर्वेषां दर्शनात् ॥ ८२ ॥

अरोगाः सर्वसिद्धार्थाश्रतुर्वर्पश्चतायुषः । कृते त्रेतादिषु क्षेषामायुर्हसति पादशः ॥ ८३ ॥

अरोगा इति ॥ रोगनिसित्ताधर्माभावादरोगाः सर्वसिद्धकाम्यफलाः प्रतिबन्धका-धर्माभावाश्चनुर्वर्षशतायुद्धं च स्वाभाविकस् । अधिकायुःप्रापकधर्मवशाद्धिकायु-षोऽपि भवन्ति । तेन 'दशवर्षसहसाणि रामो राज्यमकारयत्' इत्याद्यविरोधः । 'शतायुर्वे पुरुषः' इत्यादि श्वतौ तु शतशब्दो बहुन्वपरः कल्पिरो वा । एवंस्पा मनुष्याः कृते भवन्ति । त्रेतादिषु पुनः पारंपादमायुरुषं भवतीति ॥ ८३ ॥

> वेदोक्तमायुर्मर्त्यानामाशिषश्चेव कर्मणाम् । फलन्त्यनुयुगं लोके मभावाश्च शरीरिणाम् ॥ ८४ ॥

वेटोक्तमायुरिति ॥ 'शतायुर्वे पुरुषः' इत्यादि वेदोक्तमायुः. कर्मणां च काम्यानां फलविषयाः प्रार्थनाः, ब्रह्मणाटीनां च शापानुग्रहश्चमत्वादिप्रभावा युगानुरूपेण फलन्ति ॥ ८४ ॥

> अन्ये कृतयुगे धर्मास्रेतायां द्वापरेऽपरे । अन्ये कलियुगे नृणां युगहासानुरूपतः ॥ ८५ ॥

अन्य इति ॥ कृतयुगेऽन्ये धर्मा भवन्ति । त्रेतादिष्विप युगापचयानुरूपेणा-धर्मवैलक्षण्यम् ॥ ८५ ॥

> तपः परं कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते । द्वापरे यज्ञमेवाहुर्दानमेकं कला युगे ॥ ८६ ॥

तपः परमिति ॥ यद्यपि तपःश्रभृतीनि सर्वाणि सर्वयुगेष्वनुष्टेयानि तथापि सत्ययुगे तपः प्रधानं महाफलमिति ज्ञाप्यते । एवमात्मज्ञानं त्रेतायुगे, हापरे यज्ञः, दानं कलौ ॥ ८६ ॥

सर्वस्थास्य तु सर्गस्य गुप्त्यर्थं स महाद्युतिः। ग्रस्तवाहरूपञ्जानां पृथकर्माण्यकल्पयत्।। ८७॥

सर्वस्यास्येति ॥ स बद्धा महातेजा अस्य सर्गस्य समग्रस्य 'अग्नी प्रास्ताहुतिः' इति न्यायेन रक्षार्थं मुखाद्रिजातानां बाह्मणादीनां विभागेन कर्माणि दृष्टादृष्टार्थानि निमितवान् ॥ ८७ ॥

अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । दानं प्रतिग्रहं चैव ब्राह्मणानामकल्पयत् ॥ ८८ ॥ अध्यापनमिति ॥अध्यापनादीनामिह सृष्टिप्रकरणे सृष्टिविशेषतयाभिधानं विधि-स्तेषामुत्तरत्र भविष्यति । अध्यापनादीनि षद कर्माणि त्राह्मणानां कल्पितवान् ॥८८॥

> त्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च । विश्येष्वप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः ॥ ८९ ॥

प्रजानामिति ॥ प्रजारक्षणादीनि क्षत्रियस्य कर्माणि कल्पितवान् । विषयेषु गीत-नृत्यवनिनोपभोगादिष्वप्रसक्तिस्तेषां पुनरनासेवनम् । समासतः संक्षेपेण ॥ ८९॥

> पश्चनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च । वणिक्पथं कुसीदं च वैक्यस्य कृषिमेव च ॥ ९० ॥

पश्चनामिति ॥ पश्चनां पारुनादीनि वैद्यस्य कल्पितस्वातः । वणिक्यथं स्थल-जलादिना वाणिज्यम् । कुनीदं वृद्धा धनप्रयोगः ॥ ९० ॥

> एकमेव तु श्द्रस्य प्रश्वः कर्म समादिशत् । एतेषामेव वर्णानां शुश्रुषामनम्यया ॥ ९१ ॥

म्कमेव स्विति ॥ प्रभुवेहाा शृद्धस्य ब्राह्मणादिवर्णश्रयपरिचर्यात्मकं कर्म निर्मिनवान् । एकमेवेति प्राधान्यप्रदर्शनार्थं। दानाद्रपि तस्य विहितत्वात् । अनस्यया गुणानिनद्या ॥ ९१ ॥

इदानीं प्राधान्येन सर्गरक्षणार्थन्वाहाह्मणस्य तदुपक्रमधर्माभिधानत्वाह्मस्य ज्ञास्त्रस्य, ब्राह्मणस्य स्तुतिराह—

> ऊर्ध्व नाभेर्मेध्यतरः पुरुषः परिकीर्तितः । तस्मान्मेध्यतमं त्वस्य ग्रुखग्रुकं स्वयंश्ववा ॥ ९२ ॥

अर्ध्वमिति ॥ मर्चत एव पुरुषो मेध्यः, नाभेरूर्ध्वमातशयेन मेध्यः, ततोऽपि कुलमस्य, मेध्यतमं ब्रह्मणोक्तम् ॥ ९२ ॥

ततः किमत आह-

उत्तमाङ्गोद्भवाज्येष्टचाद्रसणश्चेव धारणात् । सर्वस्येवास्य सर्गस्य धर्मतो आद्यणः मञ्चः ॥ ९३ ॥

उत्तमाङ्गोद्धवादिति॥उत्तमाङ्गं मुसं तदुद्धवत्वात् क्षत्रियादिभ्यः पूर्वोत्पद्धत्वाद-यापनव्याख्यानादिना युक्तस्यातिशयेन वेदधारणात्सर्वस्यास्य जगतो धर्मानुशास-वन बाह्मणः प्रभुः । 'संस्कारस्य विशेषात्तु वर्णानां बाह्मणः प्रभुः' ॥ ९३ ॥ कस्योत्तमाङ्गादयमुद्धत इस्यत आह—

> तं हि स्वयंभूः स्वादास्थात्तपत्तात्वादितोऽस्टजत् । हव्यकव्याभिवाद्याय सर्वस्थास्य च गुप्तये ॥ ९४ ॥

तं हि स्वयंभूरिति ॥ तं त्राह्मणं प्रह्मा आत्मीयमुखाहैविपिण्ये हिविःकस्ये वह-नाय तपः कृत्वा सर्वस्य जगतो रक्षाये च क्षत्रियादिग्यः प्रथमं सष्टवान् ॥ ९४ ॥ प्रवेक्तिह्व्यकस्यवहनं स्पष्टयति—

> यस्यास्येन सदाश्रन्ति ह्व्यानि त्रिदिनौकसः। कव्यानि चैव पितरः किं भूतमधिकं ततः॥ ९५॥

यस्यास्थेनेति ॥ यस्य विश्रस्य मुखेन श्राद्धादौ सर्वदा देवा हव्यानि पितरश्च कव्यानि भुनते ततोऽन्यत्रकृष्टतमं भूतं किं भवेत् ॥ ९५ ॥

> भूतानां प्राणिनः श्रेष्टाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः । बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्टा नरेषु त्राह्मणाः स्पृताः ॥ ९६ ॥

भूतानामिति ॥ भूतारब्धानां स्थावरजङ्गमानां मध्ये प्राणिनः कीटादयः श्रेष्ठाः । कदाचित्मुखलेकात् । तेपामिष बुद्धिजीविनः सार्थनिरथेदेशोपसर्पणापम-पंणकारिणः पश्चादयः । तेभ्योऽपि मनुष्याः । प्रकृष्टज्ञानमंबन्धात् । तेभ्योऽपि ब्राह्मणाः सर्वपुज्यन्वादपवर्गाधिकारयोग्यन्वाच ॥ ९६ ॥

> त्राक्षणेषु च विद्वांसो विद्वत्सु कृतबुद्धयः। कृतबुद्धिपु कर्तारः कर्तृषु त्रक्षवेदिनः॥ ९७॥

ब्राह्मणंषु चान ॥ ब्राह्मणंषु तु मध्ये बिद्धांसी महाफलज्योतिष्टोमादिकमीधिकारित्वात् । तेम्योऽपि कृतबुद्धयः अनागतेऽपि कृतं मयेति बुद्धिर्येपाम् । शास्त्रोक्तानुष्टानेपूरपन्नकर्नव्यनाबुद्धय इत्यर्थः । तेम्योऽपि अनुष्टातारः । हिताहितप्राप्ति-परिहारमागित्वात् । तेम्योऽपि ब्रह्मविदः मोक्षलाभात् ॥ ९७ ॥

उत्पत्तिरेव विप्रस्य मृर्तिर्धर्मस्य शाश्वती । स हि धर्मार्थमुत्पन्नो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ९८ ॥

उपितरिवेति ॥ अाक्षणदेहजन्ममात्रमेव धर्मस्य शरीरमविनाशि । यसादसी धर्मार्थं जातः धर्मानुगृष्टातात्मकानेन मोक्षाय संपद्यते ॥ ९८ ॥

> त्राक्षणो जायमानो हि पृथिव्यामि जायते । ईश्वरः सर्वभूतानां धर्मकोशस्य गुप्तये ॥ ९९ ॥

ब्राह्मण इति ॥ यसाङ्काञ्चणो जायमानः पृथिच्यामधि उपरि भवति । श्रेष्ट इत्यर्थः। सर्वभूतानां धर्मसमूहरकाचै प्रभुः। ब्राङ्मणोपदिष्टत्वात्सर्वधर्माणाम् ॥९९॥

सर्वे खं ब्राह्मणस्येदं यत्किचिजगतीगतम्। श्रष्टचेनाभिजनेनेदं सर्वे वै ब्राह्मणोऽईति ॥ १००॥

सर्वे खमिति ॥ यह्किविजगद्वर्ति धनं तद्वाद्यणस्य स्वमिति स्तुत्योच्यते । स्वमिव स्वं न तु स्वमेव । ब्राह्मणस्यापि मनुना स्तेयस्य वश्यमाणस्वात् । तसाद्वाह्ममुखोद्ग- बलोमासिजनेन श्रेष्ठतया सर्वे ब्राह्मणोऽईति सर्वेष्ठहणयोग्यो अवस्पेव । वै अव-धारणे ॥ १०० ॥

> खमेव ब्राह्मणो भुङ्गे खं वस्ते खं ददाति च । अनुशंस्याद्वाह्मणस्य भुङ्गते हीतरे जनाः ॥ १०१॥

स्वमेवेति ॥ यत्परस्याप्यमं ब्राह्मणो सुद्धे, परस्य च वसं परिचत्ते, परस्य गृहीन्वान्यस्मे ददाति तद्पि ब्राह्मणस्य स्वमिव । पूर्ववत्स्तुतिः । एवं स्रति ब्राह्मणस्य कारुण्यादन्ये भोजनादि कुर्वन्ति ॥ १०१ ॥

इदानीं प्रकृष्टबाह्मणकर्माभिधायकतया शास्त्रप्रशंसां प्रक्रमते-

तस्य कर्मविवेकार्थं शेषाणामनुपूर्वशः । स्वायंश्चवो मनुर्धीमानिदं शास्त्रमकल्पयत् ॥ १०२ ॥

तस्य कर्मविवेकार्धमिति ॥ ब्राह्मणस्य कर्मज्ञानार्थं शेपाणां श्रविवादीनां च स्वायं-नुवो ब्रह्मपुत्रो श्रीमान्सर्वविषयज्ञानवान्मनुरिदं शास्त्रं विरचितवान् ॥ १०२॥

> विदुषा ब्राह्मणेनेदमध्येतव्यं प्रयत्नतः । शिष्येभ्यश्च प्रवक्तव्यं सम्यङ्गान्येन केनचित् ॥ १०३ ॥

विदुपेति ॥ एतच्छाकाध्ययनफलज्ञेन ब्राह्मणेन एतस्य शाक्तस्य व्याख्यानाध्या-पनोचितं प्रयक्षतोऽध्ययनं कर्तव्यं शिष्येभ्यश्चेदं व्याख्यानव्यं नान्येन क्षत्रियादिना । अध्ययनमात्रं तु व्याख्यानाध्यापनरहितं क्षत्रियवैश्ययोरिप 'निपेकादिश्मशानान्तैः' इत्यादिना विश्वास्थते । अनुत्रादमात्रमेतदिनि मेधानिधिमनम् । तश्च मनोहरम् । दि जेरध्ययनं ब्राह्मणेनैवाध्यापनव्याच्याने इत्यस्याखाभात् । यत्तु 'अधीयीरंक्षयो वर्णाः' इत्यादि तद्वेदविषयमिति वश्यति । विष्रेगैवाध्यापनमिनि विधानेन नंभवत्यप्यनुवाद्यसन्थिति वृथा मेघातिथेगेहः ॥ १०३॥

> इदं शास्त्रमधीयानो ब्राह्मणः शंसितव्रतः । मनोवाग्देहजैनित्यं कर्मदोपैने लिप्यते ॥ १०४ ॥

इनं शास्त्रमिति ॥ इदं शास्त्रं पठन्नेतदीयमर्थे ज्ञान्ता श्रांसितवतोऽनुष्ठितवतः गनोवाकायमंभवैः पापैर्न संबध्यते ॥ १०४ ॥

पुनाति पर्क्षि वंश्यांश्र सप्त सप्त परावरान् । पृथिवीमपि चैवेमां कृत्स्नामेकोऽपि सोऽर्हति ॥ १०५ ॥

पुनातीति ॥ इदं शास्त्रमधीयान इत्यनुवर्तते । अपाक्कतयोपहतां पक्किमानुपूर्व्या निविष्टजनसमूहं पवित्रीकरोति । वंशभवांश्च सप्त पगन्पित्रादीन् , अवरांश्च पुत्रा-दीन् । पृथिवीमपि सर्वा सकस्त्रधर्मज्ञतया पात्रत्वेन गृहीतुं योग्यो भवति॥ १०५॥

इदं खस्त्ययनं श्रेष्ठमिदं बुद्धिविवर्धनम् । इदं यञ्चस्यमायुष्यमिदं निःश्रेयसं परम् ॥ १०६ ॥ मनु॰ ३ इदिमिति ॥ अभिप्रेतार्थस्याविनाशः स्वस्ति तस्यायनं प्रापकं एतच्छास्यस्ययनं स्वस्त्ययनं जपहोमादिबोधकत्वाच श्रेष्टं स्वस्त्ययनान्तरात्रकृष्टं बुद्धिविवर्धनम् । एतच्छास्माभ्यासेनाशेषविधिनिषेधपरिज्ञानात् । यशसे हितं यशस्यं विद्वत्तया स्वातिलामात्परं प्रकृष्टम् । तिःश्रेयसं निःश्रेयसस्य मोक्षस्योपायोपदेशकत्वात् ॥१०६

## असिन्धर्माऽत्तिलेनोक्तो गुणदोषौ च कर्मणाम् । चतुर्णामपि वर्णानामाचारश्चैव शाश्वतः ॥ १०७॥

अस्मिन्धर्मे इति ॥ अस्मिन्कार्त्स्न्येन धर्मोऽभिहित इति शास्प्रशंसा । कर्मणां च विहितनिषिद्धानामिष्टानिष्टफले । वर्णचतुष्टयस्थैव पुरुषधर्मेरूप आचारः शास्तरः पारम्पर्यागतः । धर्मन्वेऽप्याचारस्य प्राधान्यस्यापनाय पृथक्टिरैंशः ॥ १००॥

प्राधान्यमेव स्पष्टयति--

आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तः सार्त एव च । तसादसिन्सदा युक्तो नित्यं स्थादात्मवान्द्रिजः ॥१०८॥

आचार इति ॥ युक्तो यववान् आत्महिनेच्छुः । सर्वस्यात्मामीनि आत्मशब्देन आत्महिनेच्छा रुक्ष्यते ॥ १०८ ॥

> आचाराद्विच्युतो विष्रो न वेदफलमश्रुते । आचारेण तु संयुक्तः संपूर्णफलभाग्भवेत् ॥ १०९ ॥

आचारादिति ॥ आचाराद्विच्युतो विद्यो न वैदिकं फलं लमेत् । आचारयुक्तः पुनः समग्रफलभाग्मवति ॥ १०९ ॥

> एवमाचारतो दृष्टा धर्मस्य ग्रुनयो गतिम् । सर्वस्य तपसो मृलमाचारं जगृहुः परम् ॥ ११० ॥

ण्विभिति ॥ उक्तप्रकारेणाचाराद्धर्मप्राप्तिमृषयो बुध्वा तपसश्चानद्वायणादैः समग्रस्य कारणमाचारमनुष्टेयतया गृहीनवन्तः । उत्तरत्र वश्यमाणस्याचारस्येह स्तुतिः शास्त्रस्तृत्यर्थो ॥ ११० ॥

इतानी शिष्यस्य सुन्वप्रतिपत्त्यं वस्यमाणार्थानुक्रमणिकामाह—

जगतश्र सम्रुत्पत्तिं संस्कारविधिमेव च । व्रतचर्योपचारं च स्नानस्य च परं विधिम् ॥ १११ ॥

जगतश्च समुत्यत्तिमिति ॥ पाषण्डगणधर्माश्चेत्वन्तं जगदुत्पत्तिर्यथोका । त्राह्मणस्तुतिश्च सर्गरक्षार्थत्वेन। त्राह्मणस्य शास्त्रत्त्वादिकं च सृष्टावेबान्तर्भवति । एतत्मणमाध्यायप्रमेयम् । संस्काराणां जातकर्मादीनां विधिमनुष्ठानं, त्रह्मचारिणो वताचरणमुपचारं च गुर्वादीनामभियादनोपासनादि । 'सर्वो इन्हो विभाषयेक-वज्ञवनि' इत्येकवद्भावः । एतद्विनीयाध्यायप्रमेयम् । स्नानं गुरुकुलान्निवर्तमानस्य संस्कारविशेषस्तस्य प्रकृष्टं विधानस् ॥ १९९ ॥

#### दाराधिगमनं चैव विवाहानां च लक्षणम् । महायज्ञविधानं च श्राद्धकरुपं च शाश्वतम् ॥ ११२ ॥

दाराधिगमनिर्माते ॥ दाराधिगमनं विवाहः तद्विशेषाणां ब्राह्मादीनां च लक्ष-णस् । महायक्षाः पञ्च वैश्वदेवाद्यः। श्राद्धस्य विधिः शाश्वतः प्रतिसर्गमनादिप्रवा-हप्रवृत्त्वा नित्यः । एष तृतीयाध्यायार्थः ॥ ११२ ॥

#### वृत्तीनां रुक्षणं चैव स्नातकस्य व्रतानि च । मध्यामध्यं च शौचं च द्रव्याणां शुद्धिमेव च ॥ ११३ ॥

वृत्तीनामिति । वृत्तीनां जीवनोपायानां ऋतादीनां लक्षणं । स्नातकस्य गृहस्थस्य वतानि नियमाः । एतचतुर्थोध्यायप्रमेयम् । भक्ष्यं द्यादि, अभक्ष्यं लच्चनादि, शौधं मरणादी वाद्याणादेर्दशाहादिना । द्रव्याणां श्चित्रमुदकादिना ॥ १९३ ॥

#### स्त्रीधर्मयोगं तापस्यं मोक्षं संन्यासमेव च । राज्ञश्र धर्ममखिलं कार्याणां च विनिर्णयम् ॥ ११४ ॥

सीधर्मयोगमिति ॥ स्त्रीणां धर्मयोगं धर्मोपायं एतत्पाञ्चमिकम् । तापस्यं तपसे वानप्रस्थाय हितं तस्य धर्मम् । मोक्षहेतुत्वान्मोक्षं यतिधर्मम् । यतिधर्मत्वेऽपि संन्यासस्य पृथगुपदेशः प्राधान्यज्ञापनार्थः। एष पद्याध्यायार्थः। राज्ञोऽभिषिकस्य सर्वो दष्टादृष्टार्थो धर्मः। एष सप्तमाध्यायार्थः। कार्याणामृणादीनामर्थिप्रस्यर्थिसम-पितानां विनिर्णयो विचार्य तस्वनिर्णयः ॥ ११४ ॥

## साक्षिप्रश्नविधानं च धर्म स्त्रीपुंसयोरिप । विभागधर्म द्युतं च कण्टकानां च शोधनम् ॥ ११५ ॥

साक्षीति ॥ साक्षिणां च प्रभे यद्विधानं । व्यवहाराङ्गन्वेऽपि साक्षिप्रभस्य विधाननिर्णयोपायस्वारपृथङ्किर्देशः । एतदाष्टमिकम् । क्षीपुंसयोभार्यापत्योः सिक्षधावस-क्षिषौ च धर्मानुष्टानं ऋक्थभागस्य च धर्मम् । यद्यपि ऋक्थभागोऽपि कार्याणां च विनिर्णयमित्यनेनेव प्राप्तस्तथाप्यध्यायभेदान्पृथङ्किर्देशः । धूतविषयो विधिर्धूत- शब्देनोच्यते । कण्टकानां चौरादीनां शोधनं निरम्नम् ॥ १९५॥

## वैभ्यश्द्रोपचारं च संकीर्णानां च संभवम् । आपद्धर्मे च वर्णानां प्रायश्चित्तविधि तथा ॥ ११६ ॥

वैश्यश्रुद्रोपचारं चेति ॥ वैश्यश्रुद्रोपचारं स्वधर्मानुष्टानम् । एतन्नवमे । एतं संकीर्णानां अनुलोमप्रतिलोमजानामुत्पत्तिं, आपदि च जीविकोपदेशं आपद्मीम् । एतद्दशमे । प्रायश्चित्तविधिमेकादशे ॥ ११६ ॥

> संसारगमनं चैव त्रिविधं कर्मसंभवम् । निःश्रेयसं कर्मणां च गुणदोषपरीक्षणम् ॥ ११७॥

संसारगमनमिति ॥ संसारगमनं देहान्तरपाप्तिरूपं वसममध्यमाधमभेदेन ग्रि-विधं शुभाश्चभकर्महेतुकम् । निःभेयसमान्मज्ञानं सर्वोत्कृष्टमोक्षरुक्षणस्य श्रेयोहेतु-स्वात् । कर्मणां च बिहितनिषिद्धानां गुणदोषपरीक्षणम् ॥ ११७ ॥

## देशधर्माञ्जातिधर्मान्कुलधर्माश्च शाश्वतान् । पाषण्डगणधर्मीश्च शास्त्रेऽसिन्नुक्तवान्मनुः ॥ ११८ ॥

देशधर्मानिति ॥ प्रतिनियतदेशेऽनुष्ठीयमाना देशधर्माः, ब्राह्मणादिजातिनियता जातिधर्माः, कुलविशेषाश्रयाः कुलधर्माः, वेदबाह्मागमसमाश्रया प्रतिषिद्धवतचर्या पाषण्डं, तद्योगात्पुरुषोऽपि पाषण्डः तिश्वमित्ता ये धर्माः 'पाषण्डिनो विकर्मस्थान्' इस्यादयः तेषां पृथग्धर्मानभिधानात् । गणः समूहो वर्णगादीनाम् ॥११८॥

यथेदग्रुक्तवाञ्छास्रं पुरा पृष्टो मनुर्मया। तथेदं युयमप्यद्य मत्सकाञ्चानिकोधत ॥ ११९ ॥

इति मानवे धर्मशास्त्रे सृगुप्रोक्तायां मंहितायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ यथेदमिति ॥ पूर्वं मया पृष्टो मनुर्यथेदं शास्त्रमभिहितवांसयैवान्यूनानितिक्तं मन्सकाशाच्य्रुणुतेति ऋषीणां श्रद्धातिशयार्थं पुनरभिधानम् ॥ ११९ ॥

इति श्रीकुलुकभट्टकृतायां मन्वथंमुक्तावल्यां मनुकृतौ प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

#### द्वितीयोऽध्यायः।

मक्रष्टपरमात्मज्ञानरूपधर्मज्ञानाय जगन्कारणं बद्ध यतिपाद्याधुना बद्धज्ञानाङ्ग-भूतं संस्काराविरूपं धर्मे प्रतिपिपाव्यिपुर्धर्मसामान्यसञ्चलं प्रथममाह—

> विद्वद्भिः सेवितः सद्भिर्नित्यमद्वेषरागिभिः। इदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तं निवोधत ॥ १ ॥

विद्विहिरिति॥ विद्विहिर्विद्विहः सिद्विधीर्मिकै रागद्वेषश्चिरतृष्टितो हृद्येनाभिमुख्येन ज्ञात इत्यनेन श्रेयःसाधनमभिहितं। तत्रहि स्वरसान्मनोऽभिमुखीभवित।
वेदविद्विज्ञात इति विशेषणोपादानसामर्थ्याञ्ज्ञातस्य वेदस्यैव श्रेयःसाधनज्ञाने
कारणत्वं विविधितम्। सङ्ग्रधारिणा इत इत्युक्ते धतसङ्गर्स्यव इनने प्राधान्यम्।
भनो वेदप्रमाणकः श्रेयःसाधनं धर्म इत्युक्तः। एवंविधो यो धर्मस्तं नियोधत। उक्ताथंसंग्रहश्लोकाः—'वेदविद्विज्ञात इति प्रयुक्तानो विशेषणम्। वेदादेव परिज्ञातो
धर्म इत्युक्तवान्मनुः ॥ हृद्येनाभिमुख्येन ज्ञात इत्यपि निर्दिशन् । श्रेयःसाधनमित्याह तत्र धभिमुखं मनः॥वेदप्रमाणकः श्रेयःसाधनं धर्म इत्यतः। मन्क्तमेव
मुनयः प्रणिन्युर्धर्मञ्ज्ञभणम् ॥' अतएव हारीतः—'श्र्यातो धर्म व्याख्यास्यामः।
श्रुतिप्रमाणको धर्मः। श्रुतिश्च द्विष्ठिया वैदिकी ताश्चिकी च'। भविष्यपुराणे—
'धर्मः श्रेयः समुद्दिष्टं श्रेयोऽम्युद्यशक्षणम् । स तु पञ्चविधः प्रोक्तो वेदमुङः

सनातनः ॥ अस्य सम्यगनुष्ठानात्स्वर्गो मोक्षश्च जायते । इह लोके सुलैक्यंमतुलं च लगाविष ॥' श्रेयःसाधनिस्त्वर्यः । जिमिनिरिष इदमिष धर्मेलक्षणमसूत्रयत्—'चोदनालक्षणोऽथों धर्मः' इति । उभयं चोदनमा लक्ष्मते—अर्थः श्रेयःसाधनं ज्योतिष्टोमादिः, अनर्थः प्रत्यवायसाधनं इयेनादिः। तत्र वेदप्रमाणकं श्रेयःसाधनं ज्योतिष्टोमादि धर्म इति सूत्रार्थः । स्मृत्याद्योऽपि वेदमूलत्वेनैव धर्मे प्रमाणमिति दशीयष्यामः । गोविन्दराजस्तु हृदयेनाम्यनुज्ञात इत्यन्तःकरणविधिकित्साध्न्य इति ध्याल्यातवान् । तन्मते वेदविद्वरनुष्टितः संशयरितश्च धर्म इति धर्मलक्षणं त्यात्या । एवंच दष्टार्थग्रामगमनादिसाधारणं धर्मलक्षणं विचक्षणा न श्रद्धते । मेधातिथिस्तु हृदयेनाम्यनुज्ञात इति यत्र चित्तं प्रवर्तयतीति व्याल्याय, अथवा हृदयं वेदः स ह्यितो भावनारूपेण हृदयस्थितो हृदय-मिन्युच्यत हृत्युक्तवान् ॥ १ ॥

कामात्मता न प्रशस्ता न चैनेहास्त्यकामता। काम्यो हि नेदाधिगमः कर्मयोगश्च नैदिकः॥ २ ॥

कामात्मतिति ॥ फलामिलापशीलस्वं पुरुषस्य कामात्मता । सा न प्रशस्ता बन्धहेतुत्वात् । स्वर्गोदिफलामिलावेण काम्यानि कर्माण्यतुष्टीयमानानि पुनर्जन्मने कारणं भवन्ति । नित्यनैमिसिकानि त्वात्मज्ञानसङ्कारितया मोक्षाय कल्पन्ते । न पुनरिच्छामात्रमनेन निपिध्यते । तदाष्ट्र न चैबेहास्यकामतेति । यतो वेदस्वीकरणं वैदिकसकल्प्रमेसंबन्धश्रेच्छाविषय एव ॥ २ ॥

अत्रोपपत्तिमाह—

संकल्पमूलः कामो वै यज्ञाः संकल्पसंभवाः । व्रतानि यमधर्माश्र सर्वे संकल्पजाः स्मृताः ॥ ३ ॥

संकल्पमूल इति ॥ अनेन कर्मणेद्मिष्टं फलं साध्यत इत्येवंतिषया दुद्धिः मंकल्पः, तदनन्तर्गम्छसाधनतयावगते तस्मिक्षच्छा जायते, तद्यं प्रयत्नं कुरुते चेलेवं यज्ञाः संकल्पप्रभवाः, वतानि, यमरूपाश्च धर्माश्चनुर्थाध्याये वस्यमाणाः । सर्व इत्यनेन पदेन अन्येऽपि शास्त्रार्थाः संकल्पादेव जायन्ते । इच्छामन्तरेण तान्यपि न संभवन्तीत्यर्थः । गोविन्द्गजस्तु वतान्यनुष्टेयरूपाणि यमधर्माः प्रतिवेधार्थका इत्याह ॥ ३ ॥

अत्रेव लौकिकं नियमं दर्शयति-

अकामस्य क्रिया काचिदृश्यते नेह कर्हिचित्। यद्यद्धि कुरुते किंचित्तत्त्कामस्य चेष्टितम्॥ ४॥

अकामस्येति ॥ लोके या काचिद्रोजनगमनादिकिया साप्यनिष्छतो न कदाचिदृश्यते । तत्रश्च सर्वे कर्म लौकिकं वैदिकं च यद्यापुरुषः कुरते तत्तिः-च्छाकार्यम् ॥ ४ ॥ मंत्रति पूर्वोक्तं फलाभिलापनिषेशं नियमयति— तेषु सम्यग्वर्तमानो गच्छत्यमरलोकताम् । यथा संकल्पितांश्वेह सर्वान्कामान्समश्चते ॥ ५ ॥

तेषु सम्यावर्तमान इति ॥ नात्रेच्छा निषिध्यते किंतु शास्त्रोक्तकर्मसु सम्यावृत्तिः विधीयते । बन्धहेतुफलाभिलाषं विना शास्त्रीयकर्मणामनुष्टानं तेषु सम्यावृत्तिः सम्यावर्तमानोऽमरलोकताममरधर्मकं ब्रह्मभावं गच्छति । मोक्षं प्रामोनीत्यर्थः । तथाभृतश्च सर्वेश्वरत्वादिहापि लोकं सर्वानिभलपितान्त्रामोति। तथाच छान्दोग्ये— 'स यदा पिनृलोककामो भवति संकल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्टन्ति' हत्यादि ॥ ५॥

इतानी धर्मप्रमाणान्याह— नेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तदिदाम् ।

आचारश्रेव साश्रूनामात्मनस्तुष्टिरेव च ॥ ६ ॥

यदोऽखिलो धर्मसूलमिति ॥ वेद ऋष्यज्ञःसामाध्वेलक्षणः स सर्वो विध्यर्थवादमञ्चात्मा धर्मे मूलं प्रमाणम् । अर्थवादानामिष विध्येकवाक्यत्या स्तावकत्वेन धर्मे
प्रामाण्यात् । यदाह जैमितिः 'विधिना स्वेकवाक्यत्वान्स्तुत्वर्थेन विधीनां स्युः 'मञ्चाधवादानामिष विधिवाक्यैकवाक्यत्येव धर्मे प्रामाण्यं, प्रयोगकाले चानुहेयसारकत्वं, वेदस्य च धर्मे प्रामाण्यं यथानुभवकरणत्वरूपं न्यायसिद्धम् । स्युत्वादीनामिष तत्मकूल्येनेव प्रामाण्यप्रतिपादनार्थमन् यते । मन्वादीनां च वेदविदां
न्युतिधर्मे प्रमाणम् । वेदविदामिति विदोपणोपादानाहेद्दम्हल्येनेव स्मृत्वादीनां
प्रामाण्यमित्रमतम् । शीलं ब्रह्मण्यतादिक्षम् । नदाह हारीतः—'ब्रह्मण्यता देवपिगुभक्तता सौम्यता अपरोपनापिता अनस्यता सृदुता अपाहत्यं मन्नता
प्रियवादिन्यं इतज्ञता शरण्यता कारुण्यं प्रशान्तिश्रेति त्रयोदशविधं शीलम्' ।
गोविन्दराजस्तु शीलं रागहेपपरित्याग इत्याह । आचारः कम्बलवस्कलाद्याचरणरूपः, साधूनां धार्मिकाणां आत्मनुष्टिश्च वैकल्पिकपदार्थविषया धर्मे प्रमाणम् ।
तदाह गर्गः—'वैकल्पिकं आत्मनुष्टिः प्रमाणम्' ॥ ६ ॥

वेदादन्येषां वेदमूलन्येन प्रामाण्येऽभिहितेऽपि मनुस्मृतेः सर्वोत्कर्पज्ञापनाय विशेषेण वेदमूलतामाह---

> यः कश्चित्कस्यचिद्धर्मो मनुना परिकीर्तितः। स सर्वोऽभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः॥ ७॥

यः कश्चिदिति ॥ यः कश्चित्कस्यचिद्राह्मणादेर्मजुना धर्म उक्तः स सर्वो बेदे प्रतिपादिनः । यस्मात्सर्वज्ञोऽसौ मजुः सर्वज्ञतया चोत्सन्नविप्रकीर्णपर्यमानवेदार्ये सम्याज्ञान्वा कोकहितायोपनिषद्धवान् । गोविन्द्राजस्तु सर्वज्ञानमय इत्यस्य सर्वज्ञानारब्ध इव वेद इति वेदविद्योवणतामाह ॥ ७ ॥

सर्वे तु समवेस्येदं निखिलं ज्ञानचक्षुषा । श्रुतिप्रामाण्यतो विद्वान्खधर्मे निविश्चेत वै ॥ ८ ॥ सर्वं स्विति ॥ सर्वं शास्त्रजातं वेदार्थावगमोचितं ज्ञानं मीमांसाव्याकरणादिकं ज्ञानमेव चक्षुस्तेन निस्तिकं तद्विशेषेण पर्याक्षोच्य वेदग्रामाण्येनानुष्ठेयमवराम्य न्वधर्मेऽवतिष्ठेत ॥ ८ ॥

## श्रुतिस्मृत्युदितं धर्ममनुतिष्टन्हि मानवः। इह कीर्तिमनाशोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम्॥९॥

श्रुतिस्मृत्युदितमिति ॥ श्रुतिस्मृत्युदितं धर्ममनुतिष्ठन्मानव इह लोके धार्मि-कत्वेनानुपक्तिकीं कीर्ति परलोके च धर्मकलमुन्कृष्टं स्वर्गापवर्गोदिसुखरूपं प्रामोति । अनेन वास्तवगुणकथनेन श्रुतिस्मृत्युदितं धर्ममनुतिष्ठेदिति विधिः कल्प्यते ॥ ९॥

#### श्रुतिस्तु नेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु नै स्मृतिः । ते सर्वार्थेष्वमीमांस्ये ताभ्यां धर्मो हि निर्वभौ ॥ १० ॥

श्रुतिस्विति ॥ लोकप्रसिद्धमंज्ञामंज्ञिसंबन्धानुवादोऽयं श्रुतिस्सृत्योः प्रति-कृलतर्केणामीमांस्यत्वविधानार्यं, स्मृतेः श्रुतितुस्यत्वबाधनेनाचारादिभ्यो बल-बन्वप्रतिपादनार्यं च । तेन स्मृतिविरुद्धाचारो हेय इत्यस्य फलम् । श्रुतिर्वेदः मन्वादिशास्त्रं स्मृतिः ते उभे प्रतिकृलनर्केर्न विचारियतस्ये। यतमाभ्यां निःशेषेण श्रमां बभौ प्रकाशनां गतः ॥ १०॥

#### योऽवमन्येत ते मूले हेतुशास्त्राश्रयाद्विजः । स साधुभिर्वहिष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ ११ ॥

योऽवमन्येतेति ॥ यः पुनन्ते द्वे श्रुतिस्मृती द्विजोऽवमन्येत स शिष्टैर्द्विजानुष्टेया-ध्ययनादिकर्मणो निःसार्यः । पूर्वश्लोके सामान्येनामीमांस्ये इति मीमांसानिषेधाद-नुक्छमीमांसापि न प्रवर्तनीयेति अमो माभूदिति विशेषयति—हेतुशास्त्राश्रयात् । यद्वान्यमप्रमाणं वान्यत्वात् विप्रस्तम्भकवान्यवदित्यादिप्रतिक्छतकोवष्टम्भेन चार्वाकादिनाम्तिक इव नास्तिकः । यतो वेदनिन्दकः ॥ १९ ॥

. इदानीं शीलस्थाचार प्रवान्तर्भावसंभवाद्वेदमूलतेव तक्कं न स्मृतिशीला-दिशकारनियम इति दर्शयितुं चतुर्धा धर्मप्रमाणमाष्ट—

> वेदः स्मृतिः सदाचारः खस्य च प्रियमात्मनः। एतचतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम्।। १२।।

वेद इति ॥ वेदो धर्मप्रमाणं स कविद्यत्यक्षः कवित्स्मृत्यानुमित इत्येवं ताप्पर्यं नतु प्रमाणपरिगणने । अतएव 'श्रुतिस्मृत्युदितं धर्मे' इत्यत्र द्वयमेवा-भिहितवान् । सदाचारः क्षिष्टाचारः । स्वस्य चारमनः प्रियमारमतुष्टिः ॥ ३२ ॥

अर्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते । धर्मे जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥ १३ ॥ अर्थकामेष्वति॥अर्थकामेष्वसक्तानां अर्थकामिष्टप्साधून्यानां धर्मोपदेशोऽयम्। ये त्यर्थकामसमीह्या ढोकप्रतिपस्पर्धं धर्ममजुतिष्टन्ति न तेषां कर्मेफलमिल्यधः।
यमं च ज्ञातुमिच्छतां प्रकृष्टं प्रमाणं श्रुतिः। प्रकर्षकोधनेन च श्रुतिस्मृतिविरोधे
स्मृत्यर्थों नादरणीय इति भावः। अत्रण्य जावालः—'श्रुतिस्मृतिविरोधे तु
श्रुतिरेष गरीयसी। अविरोधे सदा कार्यं सार्तं वैदिकवरसता॥' भविष्यपुराणप्युक्तम्—'श्रुत्या सह विरोधे तु बाध्यते विषयं विना'। जैमिनिरप्याह—'विरोधे
स्वनपेक्षं स्मादसति इतुमानकम्'। श्रुतिविरोधे स्मृतिवाक्यमनपेक्ष्यमप्रमाणमनादरणीयम्। असति विरोधे मृलवेदानुमानमित्यर्थः॥ १३॥

## श्रुतिदेधं तु यत्र स्थानत्र धर्मानुभौ स्मृतौ । उभाविप हि तौ धर्मी सम्यगुक्तौ मनीषिभिः ॥ १४ ॥

श्रुतिद्वैषं त्विति ॥ यत्र पुनः श्रुत्योरेव द्वेतं परस्परविरुद्धार्थप्रतिपादनं तत्र द्वाविष धर्मौ मनुना स्मृतौ । तुत्यबलतया विकल्पानुष्टानविधानेन च विरोधान्मावः । यसान्मन्वादिभ्यः पूर्वतरैरिप विद्वद्विः सम्यक् समीचीनौ द्वाविष तौ धर्मांदुक्तौ । समानन्यायतया स्मृत्योरिप विरोधे विकल्प इति प्रकृतोपयोगः पुस्यबल्पवाविरोषान् । तदाह गौतमः— 'तुस्यबल्पवरोधे विकल्पः' ॥ १४ ॥

अन्न रष्टान्तमाह---

## उदितेऽनुदिते चैव समयाध्युषिते तथा । सर्वथा वर्तते यज्ञ इतीयं वैदिकी श्रुतिः ॥ १५ ॥

उदितेऽनुदिते चैवेति ॥ सूर्यनक्षत्रवर्जितः कालः समयाध्युषितशब्देनोच्यते । उदयारपूर्वभरुणिकरणवानप्रविरलतारकोऽनुदिनकालः । परस्परविरुद्धकालश्चवणे-ऽपि सर्वथा विकल्पेनाश्चिहोत्रहोमः प्रवर्तते । देवतोदेशेन द्रस्यत्यागगुणयोगात । यज्ञशब्दोऽत्र गौणः । 'उदिते होतव्यम्' द्वत्यादिका वैदिकी श्वतिः ॥ १५॥

## निषेकादिश्मशानान्तो मर्चेर्यसोदितो विधिः । तस्य शास्रेऽधिकारोऽसिञ्ज्ञेयो नान्यस्य कस्यचित् ॥१६॥

निपेकादीति ॥ गर्माधानादिरन्त्येष्टिपर्यन्तो यस्य वर्णस्य मन्नैरनुष्टानकलाप उक्तो द्विजातेरित्यर्थः । तस्यास्मिन्मानवधर्मशास्त्रेऽध्ययने श्रवणेऽधिकारः न त्वन्यस्य कस्यचिष्ट्यद्वादेः। एतच्छास्नानुष्टानं च यथाधिकारं सर्वेरेव कर्तव्यं, अवसनं त्वस्या-ध्यापनं व्यास्थानरूपं बाह्मणकर्तृकमेवेति विदुषा बाह्मणेनेत्यन्न व्यास्थातम् ॥१६॥ धर्मस्य स्वरूपं प्रमाणं परिभाषां सोक्त्वा इदानीं धर्मानुष्टानयोग्यदेशानाह—

सरस्रतीदृषद्वत्योर्देवनद्योर्यदृन्तरम् । तं देवनिर्मितं देशं ब्रह्मावर्ते प्रचक्षते ॥ १७ ॥

सरस्वतीति ॥ स्वरस्वतीरषद्वत्योर्नचोरुभयोर्मध्यं ब्रह्मावर्त देशमाहुः । देवनदीदेवनिर्मितशब्दी नदीदेशमाशस्त्र्यार्थी ॥ १७ ॥

#### तसिन्देश्चे य आचारः पारंपर्यक्रमागतः । वर्णानां सान्तरालानां स सदाचार उच्यते ॥ १८ ॥

तस्मिन्देश इति ॥ तस्मिन्देशे प्रायेण शिष्टानां संमवात्तेषां ब्राह्मणादिवर्णानां संकीर्णजातिपर्यन्तानां य आचारः पारंपर्यक्रमागतो न त्विदानींतनः स सदाचा-रोऽभिधीयते ॥ १८ ॥

#### कुरुक्षेत्रं च मत्स्याथ पश्चालाः ग्रूरसेनकाः । एष ब्रह्मर्षिदेशो वै ब्रह्मावर्तादनन्तरः ॥ १९ ॥

कुरुक्षेत्रमिति ॥ मत्स्यादिशब्दा बहुवचनान्ता एव देशविशेषवाचकाः । पञ्चालाः कान्यकुव्जदेशाः । शूरसेनका मधुरादेशाः । एव ब्रह्मपिंदेशो ब्रह्मावर्ता-क्लिंचितृनः ॥ १९ ॥

#### एतदेशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्पृथिन्यां सर्वमानवाः ॥ २० ॥

एतदेश इति ॥ कुरुक्षेत्रादिदेशजातस्य बाह्मणस्य सकाशास्तर्वमनुष्या आत्मी-यमात्मीयमाचारं शिक्षेरन् ॥ २०॥

#### हिमवद्विन्ध्ययोर्मध्यं यत्त्राग्विनशनादिष । प्रत्यगेव प्रयागाच मध्यदेशः प्रकीर्नितः ॥ २१ ॥

हिमबदिति ॥ उत्तरदक्षिणदिगवस्थितौ हिमबद्धिन्ध्यौ पर्वतौ तयोर्यन्मध्यं बिन-शनात्सरस्रत्यन्तर्धानदेशाचल्पूर्वे प्रयागाच यत्पश्चिमं स मध्यदेशनामा देशः कथितः ॥ २१ ॥

#### आ समुद्रात्तु वै पूर्वादासमुद्रात्तु पश्चिमात्। तयोरेवान्तरं गिर्योरार्यावर्ते विदुर्वेधाः॥ २२॥

आ समुद्रात्त्विति ॥ आ पूर्वसमुद्रात् आ पश्चिमसमुद्राद्विमवद्विन्ध्ययोश्च यन्म-ध्यं तमार्थावर्तदेशं पण्डिता जानन्ति । मर्थादायामयमाङ् नाभिविधौ । तेन समु-द्रमध्यद्वीपानां नार्यावर्तता । आर्या अत्रावर्तन्ते पुनःपुनरुद्भवन्तीत्यार्थावर्तः ॥२२॥

#### कृष्णसारस्तु चरति मृगो यत्र खमावतः । स क्षेयो यक्षियो देशो म्लेच्छदेशस्त्वतः परः ॥ २३ ॥

कृष्णसारस्विति ॥ कृष्णसारो सुगो यत्र स्वसावतो वसति नतु बलादानीतः स यज्ञाहीँ देशो ज्ञातस्यः । अन्यो म्लेच्छदेशो न यज्ञाहीँ इत्यर्थः ॥ २३ ॥

> एतान्द्रिजातयो देशान्संश्रयेरन्त्रयत्नतः । शूद्रस्तु यसिन्कसिन्वा निवसेद्वृत्तिकश्चितः ॥ २४ ॥

एतानिति ॥ अन्यदेशोद्भवां अपि द्विजातयो यज्ञार्यत्वावृद्दष्टार्थत्वाचैतान्देशा-न्ययक्षादाश्रयेरत् । श्रूद्रस्तु वृत्तिपीडितो वृत्त्यर्थमन्यदेशमप्याश्रयेत् ॥ २४ ॥

# एषा धर्मस्य वो योनिः समासेन प्रकीर्तिता । संभवश्रास्य सर्वस्य वर्णधर्मात्रियोधत ॥ २५ ॥

एषा धर्मस्येति ॥ एषा युष्माकं धर्मस्य योनिः संक्षेपेणोक्ता । योनिर्क्तिकारणं 'वेदोऽलिलो धर्ममूलम्' इत्यादिनोक्तमित्यर्थः । गोविन्दराजिन्वह धर्मशब्दोऽपूर्वाल्यात्मकधर्मे वर्तत इति विद्वद्धिः सेवित इत्यत्र तत्कारणेऽष्टकादौ वा पूर्वाल्यात्मकधर्मे वर्तत इति विद्वद्धिः सेवित इत्यत्र तत्कारणेऽष्टकादौ वा पूर्वाल्यस्य धर्मस्य योनिरिति व्याल्यातवान् । संभवश्चोत्पित्तर्जगत इन्युक्ता । इदानीं वर्णधर्माञ्च्युत्त । वर्णधर्मशब्द्य वर्णधर्माञ्चमधर्मवर्णाश्रमधर्मगुणधर्मनेमित्तिकथर्माणामुपलक्षकः । ते च भविष्यपुराणोक्ताः—'वर्णधर्मः स्मृतस्वेक आश्रमाणामतः परम् । वर्णाश्रमस्तृतीयस्तु गौणो नैमित्तिकस्या ॥ वर्णत्वमेकमाश्रित्य यो धर्मः संप्रवर्तते । वर्णधर्मः स उक्तस्तु यथोपनयनं नृप ॥ यस्त्वाश्रमं समाश्रित्य अधिकारः प्रवर्तते । स बल्वाश्रमधर्मस्तु भिक्षादण्डादिको यथा ॥ वर्णत्वमाश्रमत्वं च योऽधिकृत्य प्रवर्तते । स वर्णाश्रमधर्मस्तु भिक्षादण्डादिको यथा ॥ वर्णत्वमाश्रमत्वं च योऽधिकृत्य प्रवर्तते । स वर्णाश्रमधर्मस्तु माञ्जीया मेखला यथा॥ यो गुणेन प्रवर्तत गुणधर्मः स उच्यते । यथा मूर्णाभिषिक्तस्य प्रजानां पिरपालनम् ॥ निमित्तमेकमा-श्रित्य यो धर्मः संप्रवर्तते । नैमित्तिकः स विज्ञेयः प्रायश्चित्तविधर्यथा' ॥ २५ ॥

वैदिकैः कर्मभिः पुण्यैनिषेकादिद्विजन्मनाम्। कार्यः श्ररीरसंस्कारः पावनः मेत्य चेह च॥ २६॥

वैदिकैरिति ॥ वेदम्लावाहैदिकैः पुण्यैः शुभैमेन्नयोगादिकमेभिः हिजातीनां गभौधानादिशगिरसंस्कारः कर्नव्यः । पावनः पापक्षयहेनुः । प्रेत्य परलोके संस्कृतस्य यागादिकलसंबन्धात् इह लोके च वेदाध्ययनाशिकारात्॥ २६॥

कृतः पापसंभवो बेनैषां पापक्षयहेतुन्वमत आह— गार्भहोंमेजीतकर्मचाडमाञ्जीनिबन्धनः । वैजिकं गार्भिकं चैनो द्विजानामपमृज्यते ॥ २७॥

गामेंरिति ॥ ये गर्भगुद्धये क्रियन्ते ते गार्भाः । होमग्रहणमुपलक्षणम् । गर्भाः धानादेरहोमरूपन्वात् । जातस्य यत्कर्म मञ्जवत्सपिः श्राशनादिरूपं तज्जातकर्म । चौर्ड चृढाकरणकर्म । मौजीनिबन्धनमुपनयनम्। एतै बैंजिकं प्रतिषिद्धमेथुनसंकल्पा- दिना च पैतृकरेतो दोषाद्यवस्पापं गार्भिकं चाञ्जिमातृगर्भवासजं तद्विजातीनाम-पमृज्यते ॥ २७ ॥

स्वाध्यायेन त्रतैहोंमेस्त्रैनिचेनेज्यया सुतैः। महायज्ञेश्व यज्ञेश्व बाक्षीयं कियते ततुः॥ २८॥

स्वाध्यायेनेति ॥ वेदाध्ययनेन । व्रतेमेधुमांसवर्जनादिनियमैः। होमैः सावित्रच-रुहोमादिभिः सार्यपातहोंमैश्च । त्रैविद्यास्येन च । व्रतेष्वप्राधान्यादस्य पृथगुप- न्यासः । इज्यया ब्रह्मचर्यावस्थायां देवधिपितृनर्पणरूपया, गृहस्थावस्थायां पुत्रो-त्पाद्नेन । महायज्ञैः पञ्चभिर्बह्मयज्ञादिभिः । यज्ञैज्योतिष्टोमादिभिः । ब्राह्मी ब्रह्मप्राप्तियोग्येयं ततुः तन्वविद्यञ्ज आत्मा क्रियते । कर्मसहकृतब्रह्मज्ञानेन मोक्षावाक्षेः ॥ २८ ॥

माङ्गाभिवर्धनात्षुंसो जातकर्म विधीयते । मञ्चवत्त्राञ्चनं चास्य हिरण्यमधुसर्पिषाम् ॥ २९ ॥

प्रागिति ॥ नाभिच्छेदनात्माक् पुरुषस्य जातकर्माख्यः संस्कारः क्रियते । तदा चास्य स्वगृद्योक्तमन्त्रैः स्वर्णमधुचनानां प्राज्ञनम् ॥ २९ ॥

नामधेयं दशम्यां तु द्वादश्यां वास्य कारयेत् । पुण्ये तिथी सुहूर्ते वा नक्षत्रे वा गुणान्विते ॥ ३०॥

तामधेयमिति ॥ जातकर्मेति पूर्वश्लोके जन्मनः प्रस्तुनत्वाज्ञन्मापेक्षयैव दशमें द्वादर्शे वाहनि अस्य शिशोर्नामधेयं स्वयमसंभवे कारयेत् । अथवा 'आशीचे नु व्यतिकान्ते नामकर्म विधीयने' इति शङ्कावचनाहश्चमेऽहन्यतीते एकादशाह इति व्याग्ययम् । तत्राप्यकरणे प्रशन्ते तिथी प्रशन्त एव मुहूर्ते नक्षत्रे च गुणवत्येव ज्योतिपावगते कर्तव्यम् । वाशब्दोऽवधारणे ॥ ३० ॥

मङ्गल्यं ब्राह्मणस्य स्थात्क्षत्रियस्य वलान्वितम् । वैभ्यस्य धनसंयुक्तं शृद्धस्य तु जुगुप्सितम् ॥ ३१ ॥

मङ्गल्यमिति ॥ श्राक्षणादीनां यथाक्रमं मङ्गलबलधननिन्दावाचकानि शुभ-बलवसुदीनादीनि नामानि कर्नव्यानि ॥ ३१ ॥

इदानीमुपपदनियमार्थमाह-

शर्मवहास्रणस स्वाद्राज्ञो रक्षासमन्वितम् । वैभ्यस्य पुष्टिसंयुक्तं शूद्रस्य प्रेष्यसंयुतम् ॥ ३२ ॥

शर्मवद्राह्मणस्पेति ॥ एपां यथाकमं शर्मरक्षापुष्टित्रैज्यवाचकानि कर्नव्यानि, शर्मवर्मभूतिदासादीनि उपपदानि कार्याणि । उत्तरहरणानि तु ग्रुभशर्मा, बलवर्मा, वसुभूतिः दीनदासः इति । तथाच यमः-'शर्म देवश्च विप्रस्य वर्म ज्ञाता च भूभुजः । भूनिदत्तश्च वैश्यस्य दासः शूद्धस्य कारयेत् ॥' विष्णुपुराणेऽप्युक्तम्—'शर्मवद्राद्य-णम्योक्तं वर्मेति क्षत्रसंयुतम् । गुसदासात्मकं नाम प्रशस्तं वैश्यशूद्योः' ॥ ३२ ॥

> स्त्रीणां सुखोद्यमकूरं विस्पष्टार्थं मनोहरम् । मङ्गल्यं दीर्घवर्णान्तमाशीर्वादाभिधानवत् ॥ ३३ ॥

खीणामिति ॥ सुखोबार्यमक्र्रार्थवाचि व्यक्ताभिधेयं मनःप्रीतिजननं मक्कर-वाचि दीर्घस्वरान्तं माशीर्वाचकेनाभिधानेन शब्देनोपेतं सीणां नाम कर्तव्यम् । यथा यशोदादेवीति ॥ ३३ ॥

## चतुर्थे मासि कर्तव्यं शिशोनिष्क्रमणं गृहात्। पृष्टेऽन्नप्राञ्चनं मासि यद्वेष्टं मङ्गलं कुले॥ ३४॥

चतुर्थे मासीति ॥ चतुर्थे मासे बालस्य जन्मगृहाञ्चिष्कमणमादिखदर्शनार्थं कार्यम् । अञ्चन्नानां च षष्टे मासे, अथवा कुलधर्मत्वेन यन्मङ्गल्मिष्टं तत्कर्तव्यं तेनोक्तकालादन्यकालेऽपि निष्कमणम् । तथाच यमः—'ततस्तृतीये कर्तव्यं मासि सूर्यस्य दर्शनम्' । सकलमंस्कारशेष(विषय)श्चायम् । तेन नाम्नां शर्मोदिकमप्युप-पदं कुलाचारेण कर्तव्यम् ॥ ३४ ॥

## चूडाकर्म द्विजातीनां सर्वेषामेव धर्मतः । प्रथमेऽब्दे तृतीये वा कर्तव्यं श्रुतिचोदनात् ॥ ३५ ॥

चूडाकर्मेति ॥ चूडाकरणं प्रथमे वर्षे तृतीये वा द्विजातीनां धर्मतो धर्मार्थं कार्यम् । श्रुतिचोद्नात । 'यत्र बाणाः संपतन्ति कुमारा विशिला इव' इति मञ्जलिङ्गान्कुलधर्मानुसारणायं व्यवस्थितविकस्पः । अत एवाश्वलायनगृद्यम्— 'तृतीये वर्षे चौलं यथाकुलधर्मं वा' ॥ ३५ ॥

#### गर्भाष्टमेऽन्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम् । गर्भादेकादशे राज्ञो गर्भात्तु द्वादशे विश्वः ॥ ३६ ॥

गर्भाष्टम इति ॥ गर्भवर्णादृष्टमे वर्षे ब्राह्मणस्योपनायनं कर्तव्यम् । उपनयन-मेनोपनायनम् । 'अन्येषामपि दश्यते' इति दीर्घः । गर्भैकादशे क्षत्रियस्य, गर्भद्वादशे वश्यस्य ॥ ३६ ॥

#### त्रक्षवर्चसकामस्य कार्यं विषयः पश्चमे । राज्ञो बलार्थिनः पष्टे वैश्यस्येहार्थिनोऽष्टमे ॥ ३७॥

ब्रह्मवर्षसकामस्येति ॥ वेदाध्ययनतद्यंज्ञानादिप्रकर्षकृतं तेजो ब्रह्मवर्षसं तत्कामस्य ब्राह्मणस्य गर्भपद्धमे वर्षे उपनयनं कार्यम् । श्रित्रयस्य इस्त्यश्वादिरा-ज्यवलार्थिनो गर्भपष्ठे। वैद्यस्य बहुकृष्यादिचेष्टार्थिनो गर्भाष्टमे गर्भवर्षाणामेव प्रकृतन्वात् । यद्यपि बालस्य कामना न संभवति तथापि तत्पितुरेव तद्गतफल-कामना तस्मिलुपचर्यते ॥ ३७ ॥

#### आषोडशाद्राक्षणस्य सावित्री नातिवर्तते । आद्वार्विशात्क्षत्रबन्धोराचतुर्विशतेर्विशः ॥ ३८ ॥

आपोडशाद्विति ॥ अभिविधावाङ् । ब्राह्मणक्षत्रियविशामुक्ताष्टमैकादशद्वादश-वर्षद्वेगुण्यस्य विवक्षितत्वात् पोडशवर्षपर्यन्तं ब्राह्मणस्य सावित्र्यर्थे वस्तमुपनयनं नातिकान्तकालं भवति । क्षत्रियस्य द्वाविंशतिवर्षपर्यन्तम् । वैश्यस्य सनुविशति-वर्षपर्यन्तम् । अत्र मर्योदायामाङ् । केचिद्यास्यापयन्ति यमवस्तवर्शनात् । तथा स यमः—'पतिता यस सावित्री दश वर्षाणि पद्म स । ब्राह्मणस्य विशेषेण तथा ्रै राजम्यवैद्ययोः ॥ प्रायश्चित्तं मवेदेषां प्रोवाच वदतां वरः । विवस्ततः सुतः ्रै श्रीमान्यमो धर्मार्थतत्त्ववित् ॥ सिशलं वपनं कृत्वा वतं कुर्यात्समाहितः । हविष्यं ै भोजयेद्वचं ब्राह्मणान्सप्त पञ्च वा' ॥ ३८ ॥

#### अत ऊर्घ्व त्रयोऽप्येते यथाकालमसंस्कृताः । सावित्रीपतिता त्रात्या भवन्त्यार्थविगर्हिताः ॥ ३९ ॥

अत अर्थ्वमिति ॥ एते ब्राह्मणाद्यो यथाकालं यो यस्यानुकल्पिकोऽप्युपनयन-काल उक्तः घोडशवर्षादिपर्यन्तं तत्रासंस्कृतास्त्रदृध्वं सावित्रीपतिता उपनयनंहीनाः शिष्टगर्हिता ब्रात्यसंज्ञा भवन्ति । संज्ञाप्रयोजनं च 'ब्रात्यानां याजनं कृत्वा' इत्या-दिना व्यवहारसिद्धिः ॥ ३९ ॥

#### नैतरपूर्तैर्विधिवदापद्यपि हि कर्हिचित् । ब्राह्मान्यौनांश्च संबन्धानाचरेद्वाह्मणः सह ॥ ४० ॥

नैतिरिति ॥ एतैरप्तेत्रांसैर्यथाविधिप्रायश्चित्तमञ्जतविदः सह आपत्कास्रेऽपि कदाचिद्ध्यापनकन्यादानादीन्संबन्धान्त्राह्मणो नानुतिष्टेत् ॥ ४० ॥

## कार्ष्णरौरवबास्तानि चर्माणि ब्रह्मचारिणः । वसीरकानुपूर्व्येण शाणश्लौमाविकानि च ॥ ४१ ॥

कार्णरीरवबाम्तानीति ॥ कार्ण इति विशेषानिभधानेऽपि मृगविशेषो रुस्ता-हचर्यात् 'हारिणमेणेयं वा कार्णं वा बाह्यणस्य' इत्यापन्तम्बवचनाम् कृष्णमृगो गृद्धते । कृष्णमृगरुरुच्छागचर्माणि ब्रह्मचारिण उत्तरीयाणि वसीरन् । 'चर्माण्युत्तरी-याणि' इति गृद्धवचनात् । तथा शणक्षुमामेषलोमभवान्यधोवसनानि ब्राह्मणाद्यः कमेण परिवर्धीरन् ॥ ४१ ॥

#### मौझी त्रिवृत्समा श्रक्षणा कार्या विष्रस्य मेखला । क्षत्रियस्य तु मौर्वा ज्या वैभ्यस्य शणतान्तवी ॥ ४२ ॥

मौक्षीति ॥ युअमयी त्रिगुणा समगुणत्रयनिर्मिता सुस्तस्यक्षां ब्राह्मणस्य मेस्तला कर्तव्या । क्षत्रियस्य मूर्वामयी ज्या धनुर्गुणरूपा मेस्तला । अतो ज्यात्विनाशायसे-सिवृद्धं नासीति मेधातिथिगोविन्दराजी । वैद्यस्य शणस्त्रमयी । अत्र त्रैगुण्य-मनुवर्तत एव । 'त्रिगुणाः प्रदक्षिणा मेस्तलाः' इति सामान्येन प्रचेतसा त्रेगुण्या-भिधानात् ॥ ४२ ॥

## मुखालामे तु कर्तव्याः कुशास्मन्तकबल्वजैः। त्रिवृता प्रन्थिनैकेन त्रिभिः पश्चभिरेव वा ॥ ४३ ॥

मुआलाभे त्विति ॥ कर्तव्या इति बहुवचननिर्देशाद्रक्षचारित्रयस्य प्रकृतत्वान्मु-स्थालाभे त्रिष्वप्यपेक्षायाः समत्वात्कौशादीनां च तिसृणां विधानात् मुआयलाभ इति बोद्ययम् । कर्तव्या इति बहुवचनमुएपस्तरस् । भिस्नजातिसंवन्धितयेति मनु• ४ बुवाणस्य मेधातिथेरि बहुवचनपाठः संमतः। मुञ्जाद्यकाभे ब्राह्मणादीनां त्रवाणां सथाकमं कुशादिभिस्तृणविशेषैभेंखलाः कार्याः। त्रिगुणेनेकप्रन्थिना युक्तास्त्रिभिर्वा पद्मभिर्वा। अत्रच वाशब्दनिर्देशाह्रन्थीनां न विप्रादिभिः क्रमेण संबन्धः किंतु सर्वत्र यथाकुलाचारं विकल्पः। प्रन्थिभेदश्चायं मुख्यामुख्यापेक्षासंभवाहहीत्वयः॥ ४३॥

#### कार्पासम्प्रवीतं स्याद्विपस्योध्वेद्यतं त्रिद्यत् । शणसूत्रमयं राज्ञो वैश्यस्याविकसौत्रिकम् ॥ ४४ ॥

कार्पासमिति ॥ यदीयविन्यासविशेषस्योपवीतसंज्ञां वक्ष्यित तस्मिन्नाह्मणस्य कार्पासम्, क्षत्रियस्य शणसूत्रमयम्, वैश्यस्य मेपलोमनिर्मितम् । त्रिवृदिति त्रिगुणं कृत्वा अर्ध्ववृतं वृक्षिणावर्तितम् । एनच सर्वत्र संबच्यते । यद्यपि गुणत्रयमेवोध्र्व-वृतं मनुनोक्तं नथापि तिन्नगुणीकृत्य त्रिगुणं कार्यम् । तदुक्तं छन्दोगपरिशिष्टे— 'अर्ध्वं नु त्रिवृतं कार्यं तन्नुत्रयमधोवृतम् । त्रिवृतं चोपवीतं स्थासस्यको प्रन्थिरि-यस्ते ॥' देवलोऽप्याह—'यज्ञोपवीतं कुर्वीत स्वाणि नव तन्तवः'॥ ४४॥

#### ब्राह्मणो बैल्वपालाशौ क्षत्रियो वाटखादिरौ । पैलबौदुम्बरौ वैश्यो दण्डानईन्ति धर्मतः ॥ ४५ ॥

ब्राह्मण इति ॥ यद्यपि द्वन्द्रनिर्देशेन समुख्यावगमाद्धारणमपि समुश्चितस्यैव शासं तथापि 'केशान्तिको ब्राह्मणस्य दण्डः कार्यः' इति, तथा 'प्रतिगृद्धोप्सतं दण्डम्' इति विधावेकत्वस्य विवक्षितत्वात 'बेल्वः पालाशो वा दण्डः' इति वासिष्ठे विकल्पदर्शनादेकस्येव दण्डस्य धारणविकल्पितयोरेवैकब्राह्मणसंबन्धान्स-सुख्यो द्वन्द्वेनान्यते । ब्राह्मणाद्यो विकल्पेन द्वा द्वी दण्डौ वक्ष्यमाणकार्ये कर्तु-मर्हन्ति ॥ ४५ ॥

केशान्तिको ब्राह्मणस्य दण्डः कार्यः प्रमाणतः । ललाटसंमितो राज्ञः स्यातु नासान्तिको विशः ४६ ॥

केशान्तिक इति ॥ केशललाटनासिकापर्यन्तपरिमाणक्रमेण ब्राह्मणादीनां दण्डाः कर्तव्याः ॥ ४६ ॥

> ऋजवस्ते तु सर्वे स्युरत्रणाः सौम्यदर्शनाः । अनुद्रेगकरा नृणां सत्वचोऽनग्निदृषिताः ॥ ४७॥

ऋजव इति ॥ ते दण्डाः अवणा अक्षताः शोमनदर्शनाः सवस्कला अझिदाह-रहिता भवेयुः ॥ ४७ ॥

नव तैः प्राणिजातसुद्देजनीयमित्याइ—

प्रतिगृद्धेप्सितं दण्डम्रुपस्थाय च भास्करम् । प्रदक्षिणं परीत्यापिं चरेन्नैक्षं यथाविधि ॥ ४८ ॥ प्रतिगृद्धोप्सतमिति ॥ उक्तलक्षणं प्राप्तमिष्टं दण्डं गृहीत्वा आदित्यामिसुसं विकत्याप्ति प्रदक्षिणीकृत्य यथाविधि भैक्षं याचेत् ॥ ४८ ॥

## भवत्पूर्व चरेज्ञैश्वम्रुपनीतो द्विजोत्तमः । भवन्मध्यं तु राजन्यो वैश्यस्तु भवदुत्तरम् ॥ ४९ ॥

भवदिति ॥ ब्राह्मणो भवति भिक्षां देहीति भवच्छव्दपूर्वं भिक्षां याचन्वाक्यमु-श्वारयेत् । क्षत्रियो भिक्षां भवति देहीति भवन्मध्यम् । वैश्यो भिक्षां देहि भव-तीति भवदुत्तरम् ॥ ४९ ॥

## मातरं वा स्वसारं वा मातुर्वा मगिनीं निजाम् । भिक्षेत मिक्षां प्रथमं या चैनं नावमानयेत् ॥ ५० ॥

मातरं बेनि ॥ उपनयनाङ्गभूतां भिक्षां प्रथमं मातरं भगिनीं वा मातुर्वो भगिनीं सहोटरां याचेत् । या चैनं ब्रह्मचारिणं प्रत्याख्यानेन नावमन्येत । पूर्वासंभव उत्तरापरिग्रहः ॥ ५० ॥

#### समाहत्य तु तद्भेक्षं यावदत्रममायया । निवेद्य गुरवेऽश्रीयादाचम्य प्राज्युत्तः श्रुचिः ॥ ५१ ॥

ममाहत्येति ॥ तज्ञेक्षं बहुभ्य आहत्य यावदः तृप्तिमात्रोचितं गुरवे निवेध निवेदनं कृत्वा अमायया न कदबेन सदशं प्रच्छाधैवमेसहुरुर्घहीण्यतीत्यादिमाया-व्यक्तिरेकेण तदनुकात आनमनं कृत्वा छुचिः सन् मुजीत प्राक्षुखः ॥ ५३ ॥

इदानीं काम्यभोजनमाह-

#### आयुष्यं प्राच्युको भुङ्गे यशस्यं दक्षिणामुकः। श्रियं प्रत्यच्युको भुङ्गे ऋतं भुङ्गे ह्युदच्युकः॥ ५२॥

आयुष्यमिति ॥ आयुषे हितमन्नं प्राक्षुको भुक्के । आयुःकामः प्राक्षुको भुक्क इत्यर्थः । यशसे हितं दक्षिणाग्रुकः । श्रियमिच्छन्यत्यक्षुकः । ऋतं सत्यं तत्फरू-मिच्छबुदक्षुको भुन्नीत ॥ ५२ ॥

#### उपस्पृत्र्य द्विजो नित्यमन्नमचात्समाहितः । भुक्त्वा चोपस्पृशेत्सम्यगद्भिः खानि च संस्पृशेत् ॥५३॥

उपस्पृश्चिति ॥ 'निवेश गुरवेऽश्वीयादाचम्य' इति यद्यपि भोजनात्मागाचमनं विहितं तथाप्यद्भिः लानि च संस्पृशेदिति गुणविधानार्थोऽनुवादः । नित्यं ब्रह्मच-योनन्तरमपि द्विज आचम्याश्चं भुश्चीत । समाहितोऽनन्यमनाः भुक्त्वा चाधा-मेदिति । सम्यग्यथाशास्त्रम् । तेन 'प्रक्षास्य इस्तौ पादौ च त्रिः पिबेदम्बु वीक्षितम्' इत्यादि दक्षाद्युक्तमपि संगृह्णाति । जलेन सानीन्द्रियाणि वद छिद्राणि च स्पृशेत् । तानि च शिरःस्थानि प्राणसञ्चःश्चोत्रादीनि ग्रहीतव्यानि । 'सानि चोपस्पृशेस्त्रीपं- ण्यानि' इति गोतमवयनात् । उपस्पर्शनं कृत्वा सानि संस्कृशेदिति प्रयन्त्रिधाना-धिरव्यक्षणमात्रमायमनम्, सस्पर्शनादिकमितिकर्तव्यतेति वृक्षितम् ॥ ५३ ॥

# पूजयेदशनं नित्यमदाचैतदकुत्यसन् । दृष्ट्वा हृष्येत्प्रसीदेच प्रतिनन्देच सर्वशः ॥ ५४ ॥

प्रायेदशनमिति ॥ सर्वदा अश्चं प्रायेत्प्राणार्थत्वेन ध्यायेत् । तदुक्तमादिपुराणे-'अश्चं विष्णुः स्वयं प्राह' इत्यनुवृत्तौ 'प्राणार्थं मां मदा ध्यायेत्स मां संप्रायेत्सदा । अनिन्दंश्चैतद्यात्तु दृष्ट्वा इज्येत्यसीदेश्च ॥'इति।हेत्वन्तरमिष खेदमञ्जदर्शनेन त्यजेत्। प्रतिनन्देत् । नित्यमस्माकमेतद्स्त्वित्यमिधाय वन्दनं प्रतिनन्दनम् । तदुक्तमादि-पुराणे—'अश्चं दृष्ट्वा प्रणम्यादौ प्राञ्जित्वः कथयेत्ततः । अस्माकं नित्यमस्त्वेतिदिति भक्तया स्तुवश्चमेत् ॥' सर्वशः सर्वमश्चम् ॥ ५४ ॥

#### पूजितं द्यशनं नित्यं बलमूर्जं च यच्छति । अपूजितं तु तद्भक्तमुभयं नाशयेदिदम् ॥ ५५ ॥

पूजितमिति ॥ यसान्पूजितमक्षं सामध्यं वीयं च दर्गात । अपूजितं पुनरेतदु-भयं नाशक्ति । तस्मात्मर्वदाऽक्षं पूजयेदिनि पूर्वेणकवाक्यतापक्रमिदं फलअ-वणम् । संध्यावन्दनादावुपात्तदुरितक्षयविक्तयं कामनाविषयत्वेनापि नित्यश्चतिरवि-हतानित्यश्चतिविरोधात् । फलअवणं स्तुत्यर्थमिति नु मेधातिथिगोविन्दराजौ ॥५५॥

## नोच्छिष्टं कस्यचिद्यात्राद्याचैव तथान्तरा । नचैवात्यश्चनं कुर्यात्र चोच्छिष्टः कचिद्वजेत् ॥ ५६ ॥

नोच्छिष्टमिति ॥ श्रुकावरोपं कम्यचित्र द्यात् । चतुथ्यी प्राप्तायां संबन्धमात्र-विषक्षया पद्य । अनेनैव सामान्यनिपेषेन श्रूद्रस्याप्युच्छिष्टदानिपेषे सिद्धे 'नोच्छिष्टं न हविष्कृतम्' इति श्रूद्रगोचरनिषेधश्चातुर्थः स्नातकवतस्यार्थः । दिवा-सायंभोजनयोश्च मच्चे न भुन्नीत । वारद्वयेऽप्यानभोजनं न कुर्याक्षातिसौहित्य-माचरेदिति चातुर्थं स्नातकवतार्थम् । उच्छिष्टः सन् कचिक्नं गच्छेन् ॥ ५६ ॥

अतिभोजने दोपमाह-

# अनारोग्यमनायुष्यमखर्ग्यं चातिभोजनम् । अपुण्यं लोकविद्विष्टं तसात्तत्परिवर्जयेत् ॥ ५७ ॥

अनारोग्यमिति ॥ अरोगो रोगाभावसस्यै हितमारोग्यं आयुपे हितमायुष्यम् । यसादितभोजनमनारोग्यमनायुष्यं च भवति अजीर्णजनकरवेन रोगमरणहेतु- । त्वात् । अस्वर्ग्यं च स्वर्गहेतुयागादिविरोधित्वान् । अपुण्यमितरपुण्यप्रतिपक्षत्वात् । स्रोकविद्विष्टं बहुभोजितया स्रोकिनिन्दनात् । तसासन्न कुर्योत् ॥ ५७ ॥

त्राह्मेण वित्रस्तीर्थेन नित्यकालमुपस्पृशेत्। कायत्रैद्शिकाभ्यां वा न पित्र्येण कदाचन ॥ ५८ ॥ ब्राह्मेणेति ॥ ब्राह्मादिसंज्ञेषं शास्त्रे संस्ववहाराधां स्तुत्यर्थां च । नतु मुख्यं ब्रह्मदे-बताकत्वं संभवति । अयागरूपत्वात् । नीर्थशब्दोऽपि पावनगुणयोगाद्वाह्मेण तीर्थेन सर्वदा विप्रादिराचामेत् । कः प्रजापतिस्तदीयः, 'तस्वेदम्' इस्वण् इकारश्चान्ता-देशः । त्रैदिशको देवस्ताभ्यां वा । पित्र्येण तु तीर्थेन न कदाचिदाचामेत् । अप्रतिद्वत्वात् ॥ ५८

बाह्यादितीर्थान्याह-

अङ्गुष्टमूलस्य तले बाह्यं तीर्थं प्रचक्षते । कायमङ्गुलिमृलेऽग्रे दैवं पित्र्यं तयोरघः ॥ ५९ ॥

अङ्कुष्टमूलस्पेति ॥ अङ्कुष्टमूलस्याघोभागे त्राह्मं, कनिष्टाङ्कुिटमूले कायं, अङ्कुलीना-ममे दैवं, अङ्कुष्टप्रदेशिन्योर्मध्ये पित्र्यं तीर्थं मन्वादय आहुः। यद्यपि कायमङ्गुलि-मूले, तयोर्थ इत्यत्र चाङ्कुलिमात्रं अतं तथापि स्मृत्यन्तराद्विशेषपरिम्रहः। तथाच याज्ञवल्क्यः—'कनिष्ठादेशिन्यङ्गुष्टमूलान्यमं करस्य च। प्रजापितपितृत्रह्मदेवतीर्था-न्यनुकमात्'॥ ५९॥

सामान्येनोपदिष्टस्याचमनस्यानुष्टानकममाह-

त्रिराचामेदपः पूर्वे द्विः प्रमृज्यात्ततो मुखम् । खानि चैव स्पृशेदद्भिरात्मानं शिर एव च ॥ ६० ॥

त्रिराचामेदिति ॥ पूर्वं ब्राह्मादिनीर्थेन जलगण्डूपत्रयं पिबेन् । अनन्तरं संदृत्ये-ष्टाधरौ वारह्यमञ्जूष्टमूलेन संमृज्यात् । 'संवृत्याङ्गुष्टमूलेन द्विः प्रमृज्यात्ततो मुखम्' इति दक्षेण विशेषामिधानात् । खानि चेन्द्रियाणि जलेन स्पृशेत् । मुखस्य सिक्त-धानान्मुखस्वान्येव । गोतमोऽप्याह— 'स्वानि चोपस्पृशेच्छीर्पण्यानि ह्यन्तर्ज्योतिः पुरुषः' इत्युपनिषत्मु हृद्यदेशत्वेनात्मनः अवणादात्मानं हृद्यं शिरश्चाद्विरेव स्पृशेत् ॥ ६० ॥

अनुष्णाभिरफेनाभिरद्गिस्तीर्थेन धर्मवित् । शौचेप्सः सर्वदाचामेदेकान्ते प्रागुद्शुखः ॥ ६१ ॥

अनुष्णाभिरिति ॥ अनुष्णीकृताभिः फेनवर्जिताभिर्बाद्वादितीर्थेन शौषमिच्छके-कान्ते जनैरनाकीर्णे शुचिदेश इत्यर्थः । प्राध्मुख उद्देखुखो वा सर्वदाचामेत् । आपस्तम्बेन तप्ताभिश्च कारणादित्यभिधानाद्याध्यादिकारणव्यतिरेकेण नाचामेत् । व्याप्यादौ तु उष्णीकृताभिरप्याचमने दोषाभावः । तीर्थव्यत्रिकेणाचमने शौषा-भाव इति दर्शयितुमुक्तस्यापि तीर्थस्य पुनर्वचनम् ॥ ६१ ॥

आचमनजलपरिमाणमाइ--

हृद्गाभिः पूयते वित्रः कण्ठगाभिस्तु भूमिपः । वैभ्योऽद्भिः शाश्चिताभिस्तु शूद्रः स्पृष्टाभिरन्ततः ॥ ६२ ॥ इद्वामिरिति ॥ ब्राह्मणो इद्यगामिनीभिः, क्षत्रियः कण्ठगामिनीभिः, वैश्योऽ-न्तरास्यप्रविष्टाभिः कण्ठमप्रासाभिरपि, श्रृद्धो जिङ्कौष्टान्तेनापि स्पृष्टाभिरद्धिः पूर्तो भवति । अन्तत इति तृतीयार्थे तसिः ॥ ६२ ॥

आचमनाङ्गतामुपवीतस्य दर्शयितुमुपवीतलक्षणं ततः प्रसङ्गेन प्राचीनावीती-स्यादिलक्षणमाह—

> उद्धृते दक्षिणे पाणावुपवीत्युच्यते द्विजः । सन्ये प्राचीनआबीती निवीती कण्ठसजने ॥ ६३ ॥

उद्गते इति ॥ दक्षिणे पाणासुद्भते वामस्कन्धस्थिते दक्षिणस्कन्धावलम्ये यज्ञ-सूत्रे वस्ने वोपयीती द्विजः कथ्यते । वामपाणासुद्भते दक्षिणस्कन्धस्थिते वाम-स्कन्धावलम्ये प्राचीनावीती भण्यते । सत्ये प्राचीनआवीतीति छन्दोऽनुरोधादुक्तम् । तथाच गोभिलः—'दक्षिणं बाहुमृद्भत्य शिरोऽवधाय सत्येंऽसे प्रतिष्ठापयति दक्षि-णस्कन्धमवलम्यनं भवत्येवं यज्ञोपवीती भवति । सत्यं बाहुमुद्भत्य शिरोऽवधाय दक्षिणेंऽसे प्रतिष्ठापयति सन्यं कक्षमवलम्यनं भवन्येवं प्राचीनावीती भवति । निवीती कण्ठसज्जन इति शिरोवधाय दक्षिणपाण्यादावप्यनुद्भते कण्ठादेव सज्जन-ऋजुपालम्ये यज्ञसूत्रे वस्तं च निवीती भवति ॥ ६३ ॥

> मेखलामजिनं दण्डम्रुपवीतं कमण्डलुम्। अप्सु मास्य विनष्टानि गृह्वीतान्यानि मन्त्रवत् ॥ ६४ ॥

मेखलामिति ॥ मेखलादीनि विनष्टानि भिन्नानि छिन्नानि च जले प्रक्षिप्या-न्यानि स्वस्वगृह्योक्तमञ्जैगृंहीयात् ॥ ६४ ॥

> केशान्तः पोडशे वर्षे बाह्यणस्य विधीयते । राजन्यवन्धोद्वीविशे वैश्यस्य ब्यधिके ततः ॥ ६५ ॥

केशान्त इति ॥ केशान्ताख्यो गृह्योक्तसंस्कारो 'गर्भादिसंख्यावर्षाणाम्' इति बोधायनवचनाद्गर्भषोडशे वर्षे बाह्यणस्य, क्षत्रियस्य गर्भद्वाविंशे, वैश्यस्य ततो अधिके गर्भचतुर्विशे कर्तव्यः ॥ ६५ ॥

> अमित्रका तु कार्येयं स्त्रीणामात्रदशेषतः । संस्कारार्थे शरीरस्य यथाकालं यथाक्रमम् ॥ ६६ ॥

अमिश्रकेति ॥ इयमावृद्यं जातकर्मादिकियाकलापः समग्र उक्तकालक्षमेण शरीरसंस्कारार्थं स्त्रीणाममञ्जकः कार्यः ॥ ६६ ॥

अनेनोपनयनेऽपि प्राप्ते विशेषमाह-

वैवाहिको विधिः स्त्रीणां संस्कारो वैदिकः स्मृतः । पतिसेवा गुरौ वासो गृहार्थोऽप्रिपरिक्रिया ॥ ६७॥ वैवाहिक इति ॥ विवाहविधिरेव श्वीणां वैदिकः संस्कार उपनयनाख्यो सन्वा- दिभिः स्मृतः । पतिसेवैव गुरुकुछे वासो वेदाध्ययनरूपः । गृहकृत्यमेव सायंप्रातः समिद्धोमरूपोऽग्निपरिचर्या । तसाद्विवाहादेरुपनयनस्थाने विधानादुपनयनादे-निवृत्तिरिति ॥ ६७ ॥

> एष प्रोक्तो द्विजातीनामौपनायनिको विधिः। उत्पत्तिव्यञ्जकः पुण्यः कर्मयोगं निबोधत ॥ ६८ ॥

एष इति ॥ औपनायनिक इत्यनुश्तिकादिन्वादुभयपदवृद्धिः । अयं द्विजा-तीनामुपनयनसंबन्धी कर्मकलाप उक्तः उत्पत्तिर्दितीयजन्मनो व्यञ्जकः ॥ ६८ ॥

इदानीमुपनीतस्य येन कर्मणा योगमं भूगुतेत्याह-

उपनीय गुरुः शिष्यं शिक्षयेच्छीचमादितः । आचारमभिकार्ये च मंध्योपासनमेव च ॥ ६९ ॥

उपनीय गुरुरिति ॥ गुरुः शिष्यमुपनीय प्रथमम् 'एका लिक्ने गुदे तिस्रः' इत्यादि वक्ष्यमाणं शीचं खानाचमनाचाचारमग्री सार्यप्रातः सिक्कोमानुष्टानं समञ्जकसंध्योपासनविधि च शिक्षयेत् ॥ ६९ ॥

> अध्येष्यमाणस्त्वाचान्तो यथाशास्त्रमुदश्चुतः । ब्रह्माञ्जलिकृतोऽध्याप्यो लघुवामा जितेन्द्रियः ॥ ७० ॥

अध्येष्यमाण इति ॥ अध्ययनं करिष्यमाणः शिष्यो वथाशास्त्रं कृतासमन उत्त. राभिमुखः कृताञ्जलिः पवित्रवद्यः कृतेन्द्रियसंयमो गुरुणा अध्याप्यः । 'प्रास्त्रुखो दक्षिणतः शिष्य उदक्कुको वा' इति गोतमवचनात्प्राक्कुक्तसप्यध्ययनम् । ब्रह्मान् ज्ञलिकृत इति 'वाहिताद्रयादिषु' इत्यनेन कृतशब्दस्य परनिपातः ॥ ७० ॥

ब्रह्मारम्भेऽवसाने च पादौ ग्राह्मौ गुरोः सदा । संहत्य हस्तावध्येयं स हि ब्रह्माञ्जलिः स्मृतः ॥ ७१ ॥

ब्रह्मारम्भेऽवसाने चेति ॥ वेदाध्ययनस्थारम्भे कर्तव्ये समापने च कृते गुरोः पादोपसंग्रहणं कर्तव्यम् । हम्नो संहत्य संश्चिष्टी कृत्वाध्येतव्यं स एव ब्रह्माञ्जितिः समृत इति पूर्वश्चोकोक्तमह्याञ्जलिशव्दार्थव्याकारः॥ ७१॥

व्यत्यस्तपाणिना कार्यम्रपसंग्रहणं गुरोः । सव्येन सव्यः स्पष्टव्यो दक्षिणेन च दक्षिणः ॥ ७२ ॥

व्यत्यस्तपाणिनेति ॥ पादोपसंग्रहणं कार्यमित्यनन्तरमुकं तद्यत्यस्तपाणिना कार्य-मिति विधीयते । कीदशो व्यत्यासः कार्य इत्यत आह—सच्येन पाणिना सच्यः पादो दक्षिणेन पाणिना दक्षिणः पादो गुरोः स्प्रष्टच्यः । उत्तानहस्ताम्यां चेदं पादयोः स्पर्शनं कार्यम् । यदाह पैठीनसिः—'उत्तानाभ्यां हस्ताभ्यां दक्षिणेन दक्षिणं सच्यं सच्येन पादावभिवादयेत् । दक्षिणोपरिभावेन व्यत्यासो वायं शिष्टस-माचारात्'॥ ७२॥ अध्येष्यमाणं तु गुरुर्नित्यकालमतन्द्रितः । अधीष्य मो इति ब्र्याद्विरामोऽस्त्विति चारमेत् ॥ ७३ ॥ अध्येष्यमाणमिति ॥ अध्ययनं करिष्यमाणं शिष्यं सर्वदा अनलसो गुरुरधीष्य मो इति प्रथमं वदेत् । शेषे विरामोऽस्त्वित्यमिधाय विरमेश्विवर्तेत ॥ ७३ ॥

> त्रक्षणः प्रणवं कुर्यादादावन्ते च सर्वदा । स्रवत्यनोंकृतं पूर्व पुरस्ताच विशीर्यति ॥ ७४ ॥

ब्रह्मणः प्रणविमिति ॥ ब्रह्मणो वेदस्थाध्ययनारम्भे अध्ययनसमाप्ती चींकारं कुर्या-त् । यस्मान्प्र्वं यस्योंऽकारो न कृतस्तन्त्रवित शनैः शनैनंश्यति । यस्य पुरस्ताक्त कृतस्तिद्विशीर्यति अवस्थितिमेव न लभते ॥ ७४ ॥

> माक्लान्पर्युपासीनः पिनत्रेश्वेन पानितः । प्राणायामेस्त्रिभिः पूतस्तत ओंकारमर्रति ॥ ७५ ॥

प्राक्कानिति ॥ प्राक्कान्यागयान्दर्भानध्यासीनः पवित्रैः कुर्धः करहयस्थैः पवित्रीकृतः 'प्राणायामाखयः पञ्चदशमात्राः' इति गोतमस्मरणात्पञ्चदशमात्रे-स्विभिः प्राणायामेः प्रयतः । अकारादिलम्बक्षरकालश्च मात्रा । ततोऽध्ययनार्थमों-कारमर्हति ॥ ७५ ॥

> अकारं चाप्युकारं च मकारं च मजापतिः। वेदत्रयाचिरदुहद्वर्भुवःखरितीति च ॥ ७६॥

अकारं चेति ॥ 'एतद्श्वरमेनां चं इति वक्षति तस्यायं शेषः। अकारमुकारं मकारं च प्रणवावयवभूनं ब्रह्मा वेदत्रयाद्ययगुःसामलक्षणाञ्चर्भुवःस्वृतिति व्याहृतित्रयं च क्रमेण निरदृहदुबृतवान् ॥ ७६ ॥

त्रिभ्य एव तु वदेभ्यः पादं पादमद्दुहत्।

तदित्यृचोऽस्याः सावित्र्याः प्रमेष्ठी प्रजापतिः ॥ ७७ ॥

त्रिभ्य एवेति ॥ तथा त्रिभ्य एव वेदेभ्य ऋग्यज्ञःसामभ्यः तदित्यृच इति प्रतीकेनानूदितायाः साविज्याः पादं पाद्मिति त्रीन्पादान्यक्षां चकर्ष । परमे स्थाने निष्ठतीति परमेष्ठी ॥ ७७ ॥

एतदश्वरमेतां च जपन्व्याहृतिपूर्विकाम् । संध्ययोर्वेदविद्विप्रो वेदपुण्येन युज्यते ॥ ७८ ॥

यत एवमत एतदक्षरमिति ॥ एतदक्षरमोंकाररूपम्, एतां च त्रिपदां सावित्रीं व्याहतित्रयपूर्विकां संध्याकाले जपन्वेदत्रो विप्रादिवेंदत्रयाध्ययनपुण्येन युक्तो भवति । अतः संध्याकाले प्रणवध्याहृतित्रयोपेतां सावित्रीं जपेदिति विधिः करूप्यते ॥ ७८ ॥

#### सहस्रकृत्वस्त्वभ्यस्य बहिरेतित्रिकं द्विजः । महतोऽप्येनसो मासान्त्वचेवाहिर्विद्यच्यते ॥ ७९ ॥

सहस्रकृत्व इति ॥ संध्यायामस्यत्र काल एतत्प्रकृतं प्रणवन्याहृतित्रवसावित्र्यान्त्रमकं त्रिकं मामाद्वहिनंदीतीरारण्यादौ सहस्रावृत्तिं जिपत्वा महतोऽपि पापास्तर्पे इव कञ्चकान्मुच्यते । तस्मात्पापश्चयार्थमिदं जपनीयमित्यप्रकरणेऽपि लाघवार्थ-मुक्तम् । अन्यत्रैतश्चयोश्वारणमपि पुनः कर्तव्यं स्यात् ॥ ७९ ॥

### एतयची विसंयुक्तः काले च क्रियया खया । ब्रह्मक्षत्रियविद्योनिर्गर्हणां याति साधुषु ॥ ८० ॥

एतयर्चेति ॥ संध्यायामन्यत्र समय ऋवेतया साविज्या विसंयुक्तस्यक्तसावित्री-जपः स्वकीयया कियया सायंग्रातहोंमादिरूपया स्वकाले त्यक्तो ब्राह्मणः क्षत्रियो वेश्योऽपि सज्जनेषु निन्दां गच्छति । तस्मान्स्वकाले सावित्रीजपं स्वक्रियां च न त्यजेत् ॥ ८० ॥

#### ओंकारपूर्विकास्तिस्रो महाव्याहृतयोऽव्ययाः । त्रिपदा चैव सावित्री विज्ञेयं ब्रह्मणो मुखम् ॥ ८१ ॥

ओंकारपूर्विका इति ॥ ओंकारपूर्विकास्तिस्रो व्याहतयो भूर्श्ववःस्वरिखेता अक्षरत्र-ह्यावाप्तिफलत्वेनाव्यया त्रिपदा च सावित्री ब्रह्मणो वेदस्य मुखमान्मम् । तत्पूर्वकवे-दाध्ययनारम्भात् । अथवा ब्रह्मणः परमात्मनः प्राप्तेद्वीरमेतत् । अध्ययनजपादिना निष्पापस्य ब्रह्मज्ञानप्रकर्षेण मोक्षावाप्तेः ॥ ८१ ॥

अत एवाह---

# योऽधीतेऽहन्यहन्येतांस्त्रीणि वर्षाण्यतन्द्रितः । स ब्रह्म परमभ्येति वायुभृतः खमूर्तिमान् ॥ ८२ ॥

योऽधीत इति ॥ यः प्रत्यहमनलसः सन्सावित्रीं प्रणवव्याहतियुक्तां वर्षत्रयम-धीते स परं ब्रह्माभिमुखेन गच्छति । स वायुभूतो वायुरिव कामचारी जायते । सं ब्रह्मतदेवास्य मूर्तिरिति समूर्तिमान् मवति शरीरस्थापि नाशाह्रहीव संपद्यते ॥८२॥

#### एकाक्षरं परं ब्रह्म प्राणायामाः परं तपः । सावित्र्यास्तु परं नास्ति मौनात्सत्यं विशिष्यते ॥ ८३ ॥

एकाक्षरमिति ॥ एकाक्षरमोंकारः परं ब्रह्म परब्रह्मावासिहेतुत्वात् । ओंकारस्य जपेन तद्र्थस्य च परब्रह्मणो भावनया तद्वासेः । प्राणायामाः सप्रणवसच्याहृतिसशिरस्कगायत्रीभिक्षिरावृत्तिभिः कृताश्चान्द्रायणादिभ्योऽपि परं तपः । प्राणायामा
इतिबहुवचननिर्देशाश्चयोऽवश्यं कर्तव्या इत्युक्तम् । साविञ्याः प्रकृष्टमन्यन्मश्चजातं नास्ति । मौनाद्पि सत्यं वाग्विशिष्यते । एषां चतुर्णा स्तुत्या चत्वार्येतान्युपासनीयानीति विधिः कल्पते।धरणीघरेण तु 'एकाक्षरपरं ब्रह्म प्राणायामपरं तपः'इति पठितं

स्याख्यातं च एकाक्षरं परं यस्य तदेकाक्षरपरं एवं प्राणायामपरमिति मेघातिथिप्र-भृतिमिर्वृद्धैरलिखितं यतः लिखनात्पाठान्तरं तत्र स्वतन्नो घरणीघरः॥ ८३॥

# क्षरन्ति सर्वा वैदिक्यो जुहोतियजतिकियाः । अक्षरं दुष्करं ब्रेयं ब्रह्म चैव मजापतिः ॥ ८४ ॥

श्वरन्तीति ॥ सर्वा वेद्विहिता होमयागादिरूपाः कियाः स्वरूपतः फलतश्च विनश्यन्ति । अक्षरं नु प्रणवरूपमक्षयं ब्रह्मप्राप्तिहेतुत्वात्फल्रहारेणाक्षरं ब्रह्मीभाव-स्याविनाशात् । कथमस्य ब्रह्मप्राप्तिहेतुत्वमन आह—व्रह्म चैवेति । चशब्दो हेतौ । बस्मात्प्रजानामधिपतिर्यद्वस्य तदेवायमोकारः । स्वरूपतो ब्रह्मप्रतिपादकत्वेन चास्य ब्रह्मत्वम् । उभयथापि ब्रह्मत्वप्रतिपादकत्वेन वायमुपासितो जपकाले मोक्षहेतुरि-स्यनेन द्शितम् ॥ ८४ ॥

#### विधियज्ञाजपयज्ञो विशिष्टो दश्मिर्गुणैः । उपांशः स्याच्छतगुणः साहस्रो मानसः स्मृतः ॥ ८५ ॥

विधियज्ञादिति ॥ विधिविषयो यज्ञो विधियज्ञो दर्शपौर्णमासादिन्तस्मात्प्रकृतानां प्रणवादीनां जपयज्ञो दशगुणाधिकः । सोऽप्युपांशुश्रेदनुष्टितस्तदा शतगुणाधिकः। यत्समीपस्थोऽपि परो न शृणोति तदुपांशु । मानसस्तु जपः सहस्रगुणाधिकः। यत्र जिह्नोष्टं मनागपि न चलति स मानसः ॥ ८५ ॥

#### ये पाकयज्ञाश्वत्वारो विधियज्ञसमन्त्रिताः । सर्वे ते जपयज्ञस्य कलां नाईन्ति पोडशीम् ॥ ८६ ॥

ये पाकयज्ञा इति ॥ ब्रह्मयज्ञादन्ये ये पञ्चमहायज्ञान्तर्गता वैश्वदेवहोमबिलकर्म-तित्यश्राद्धातिथिभोजनात्मकाश्चन्वारः पाकयज्ञाः विधियज्ञा दर्शपोर्णमासादयस्तैः सिहिता जपयज्ञस्य पोडर्शामपि कलां न प्राप्तुवन्ति । जपयज्ञस्य पोडशांशेनापि न समा इत्यर्थः ॥ ८६ ॥

### जप्येनेव तु संसिध्येद्राह्मणी नात्र संशयः। कुर्यादन्यत्र वा कुर्यान्मैत्रो बाह्मण उच्यते॥ ८७॥

जप्येनैवेति ॥ ब्राह्मणो जप्येनैव निःसंदेहां सिद्धि रूभते मोक्षप्राप्तियोग्यो मवित । अन्यद्वैदिकं यागादिकं करोतु न करोतु वा । यसान्मैन्नो ब्राह्मणो ब्रह्मणः संबन्धी ब्रह्मणि लीयत इत्यागमेणूच्यते । मित्रमेव मैन्नः । स्वार्थेऽण् । यागादिषु पशुबीजादिवधान्न सर्वप्राणिप्रियता संभवति तस्माचागादिना विनापि प्रणवादिज-पनिष्ठो निस्तरर्ताति जपप्रशंसा नतु यागादीनां निषेधस्तेषामिष शास्त्रीयत्वात्॥८०॥

इदानीं सर्ववर्णानुष्टेयं सकलपुरुषार्थोपयुक्तिमिनद्वयसंयममाह—

इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु । संयमे यत्तमातिष्ठेद्विद्वान्यन्तेव वाजिनाम् ॥ ८८ ॥ इन्द्रियाणामिति ॥ इन्द्रियाणां विषयेष्वपहरणशीलेषु वर्तमानानां क्षयित्वा-इतिविषयदोषाञ्जानन्संयमे यत्नं कुर्यात्सारियरिव स्थनियुक्तानामश्वानाम् ॥ ८८ ॥

एकादशेन्द्रियाण्याहुयोनि पूर्वे मनीषिणः।

तानि सम्यक्प्रवक्ष्यामि यथावदनुपूर्वश्रः ॥ ८९ ॥

एकादरोति ॥ पूर्वपण्डिता यान्येकादरोन्द्रियाण्याहुम्तान्यर्वाचां शिक्षार्थं सर्वाणि कर्मतो नामतश्च कमाहस्थामि ॥ ८९ ॥

> श्रोत्रं त्वक् चक्षुपी जिहा नासिका चैव पश्चमी । पायूपस्थं हस्तपादं वाकैव दशमी स्मृता ॥ ९० ॥

श्रोत्रमिति ॥ तेष्वेकादशसु श्रोत्रादीति दशैतानि बहिरिन्दियाणि नामतो निर्दिष्टानि । पायूपस्थं हन्तपादमिति 'द्रन्द्रश्च माणितूर्यसेनाङ्गानाम्' इति प्राण्य-इद्गन्द्रत्वादेकवद्गावः ॥ ९० ॥

> बुद्धीन्द्रियाणि पश्चेषां श्रोत्रादीन्यनुपूर्वशः। कर्मेन्द्रियाणि पश्चेषां पाय्वादीनि प्रचक्षते॥ ९१॥

बुद्धीन्द्रियाणीति॥ एषां दशानां मध्य श्रोत्रादीनि पञ्च क्रमोक्तानि बुद्धेःकरणन्वा-हुद्धीन्द्रियाणि।पाच्वादीनि चोत्मर्गादिकर्मकरणत्वात्कर्मेन्द्रियाणि तद्विदो वदन्ति॥

> एकादशं मनो ब्रेयं खगुणेनोभयात्मकम् । यसिख्रिते जितावेती भवतः पश्चकी गणी ॥ ९२ ॥

णुकादशमिति ॥ एकादशसंख्याएरकं च मनोरूपमन्तरिन्द्रियं ज्ञातस्यम् । स्वगु-णेन संकल्पक्रपेणोभयरूपेन्द्रियगणप्रवर्तकस्वरूपम् । अतएव यस्मिन्मनसि जिते उभावपि पञ्चको बुद्धीन्द्रियकमेंन्द्रियगणौ जितौ भवतः । पञ्चकाविति 'तदस्य परिमाणम्' इत्यनुवृत्तौ 'संख्यायाः संज्ञामञ्जस्त्राध्ययनेषु' इति पञ्चसंख्यापरि-मितसङ्खार्थे कः ॥ ९२ ॥

भनोधर्मसंकल्पमूलत्वादिन्द्रियाणां प्रायेण प्रवृत्तेः किमर्थामिन्द्रियनिग्रहः कर्तव्य इत्यत आह—

> इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषमृच्छत्यसंशयम् । संनियम्य तु तान्येव ततः सिद्धिं नियच्छति ॥ ९३ ॥

इन्द्रियाणामिति ॥ यसादिन्द्रियाणां विषयेषु प्रसत्त्या दृष्टादृष्टं च दोषं निःसं-देहं प्रामोति । तान्येव पुनरिन्द्रियाणि सम्यङ्गियम्य सिद्धिं मोक्षादिपुरुषार्थयोग्य-तारूपां रूमते । तसादिन्द्रियसंयमं कुर्यादिति शेषः ॥ ९३ ॥

किमिन्दियसंयमेन विषयोपभोगादेरळञ्चकामो निवर्त्यतीत्वाशङ्काह-

न जातु कामः कामानाद्युपभोगेन शाम्यति । इतिषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥ ९४ ॥

न जात्विति ॥ न कदाक्तिकामोऽभिलाषः काम्यन्त इति कामा विषयासेषायु-पभोगेन निवर्तते, किंतु एतेनाग्निरिवाधिकाधिकतममेव वर्धते । प्राप्तमोगस्यापि प्रतिदिनं तद्धिकभोगवाण्डादर्शनात् । अतएव विष्णुपुराणे ययातिवाक्यम्— 'यत्प्रिय्यां ब्रीहियवं हिरण्यं पञ्चवः स्त्रियः । एकस्यापि न पर्याप्तं तदिस्यतितृषं स्रजेत् ॥' तथा—'पूर्णं वर्षसहस्तं मे विषयासक्तचेतसः । तथाप्यजुदिनं तृष्णा यत्तेष्वेव हि जायते' ॥ ९४ ॥

> यश्रैतान्त्राप्रुयात्सर्वान्यश्रैतान्केवलांस्त्यजेत् । त्रापणात्सर्वकामानां परित्यागो विशिष्यते ॥ ९५ ॥

यश्चेतानिति ॥ य एतान्सर्वान्त्रिययान्त्रामुयाद्यश्चेतान्कामानुपेक्षते तयोर्विषयोपे क्षकः श्रेयांन्त्रसात्सर्वकामप्राप्तेमादुपेक्षा प्रशस्या । तथाहि विषयछोलुपस्य तत्सान्धनासुन्पादने कष्टसंभवो विपत्तो च क्षेत्रातिशयो नतु विषयविरसस्य ॥ ९५ ॥

इदानीमिन्द्रियसंयमोपायमाह--

न तथैतानि शक्यन्ते संनियन्तुमसेवया । विषयेषु प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन नित्यशः ॥ ९६ ॥

न तथेति ॥ एतानीन्द्रियाणि विषयेषु प्रसक्तानि तथा नासेवया विषयसिन्निधि-वर्जनरूपया नियन्तुं न शक्यन्ते दुर्गिवारन्यात्। यथा सर्वेदा विषयाणां क्षयिन्वादि-दोपज्ञानेन शरीरस्य चास्थिम्यूरूमित्यादिवस्थमाणदोपचिन्ननेन । तस्माद्विपयदो-षज्ञानादिना बहिरिन्द्रियाणि मनश्च नियच्छेत् ॥ ९६ ॥

यसादनियमितं मनो विकारस्य हेतुः स्यादन आह---

वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च । न विषदुष्टमावस्य सिद्धिं गच्छन्ति कर्हिचित् ॥ ९७ ॥

वेदा इति॥ वेदाध्ययनदानयज्ञनियमतपांसि भोगादिविषयसेवासंकल्पशीलिनो न कदाचित्फलसिद्धये प्रमवन्ति ॥ ९० ॥

जितेन्द्रियस खरूपमाइ---

श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च श्रुक्त्वा घ्रात्वा च यो नरः। न हृष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः॥ ९८॥

श्रुत्वेति ॥ स्तुतिवाक्यं निन्दानाक्यं च श्रुत्वा, सुलस्पन्नं दुक्त्सादि दुःलस्पन्नं मेषकम्बलादि स्पृष्ट्वा, सुरूपं कुरूपं च दृष्ट्वा, स्वादु अस्वादु च सुक्त्वा, सुरिभम-सुरिभं च प्रात्वा, यस्य न हर्षविषादी स जितेन्द्रियो ज्ञातब्यः ॥ ९८ ॥

एकेन्द्रियासंयमोऽपि निवार्थत इत्याह-

इन्द्रियाणा तु सर्वेषां यद्येकं क्षरतीन्द्रियम् । तेनास क्षरति प्रज्ञा हतेः पादादिनोदकम् ॥ ९९ ॥ इन्द्रियाणां त्विति ॥ सर्वेषामिन्द्रियाणां मध्ये यथेकमपीन्द्रियं विषयप्रवणं अवति ततोऽस्य विषयपरस्य इन्द्रियान्तरैरिप तत्त्वज्ञानं झरति न व्यवतिष्ठते । वर्मनिर्मितोदकपात्रादिवैकेनापि छिद्रेण सर्वस्थानस्थमेवोदकं न व्यवतिष्ठते॥९९॥

इन्द्रियसंयमस्य सर्वपुरुषार्थहेतुतां दर्शयति---

### वशे कृत्वेन्द्रियग्रामं संयम्य च मनस्तथा । सर्वान्संसाधयेदर्थानक्षिण्वन्योगतस्तनुम् ॥ १०० ॥

वशे कृत्वेति ॥ बहिरिन्द्रियगणमायतं कृत्वा मनश्च संयम्यं सर्वान्पुरुषार्थान्स-म्यक्साधयेत् । योगत उपायेन स्वदेहमपीडयन्यः सहज्ञसुस्ती संस्कृताश्चादिकं भुक्के स क्रमेण तं त्यजेत् ॥ १०० ॥

# पूर्वी संध्यां जपंस्तिष्ठेत्सावित्रीमार्कदर्शनात् । पश्चिमां तु समासीनः सम्यगृक्षविभावनात् ॥ १०१ ॥

पूर्वी संध्यामिति ॥ पूर्वी संध्यां पश्चिमामिति च । कालाध्वनोरसन्तसंबोगे हितीया । प्रथमसंध्यां सूर्यदर्शनपर्यन्तं सावित्रीं जपंत्सिहेत्। आसनादुःश्याय निष्ट्तगितरेकत्र देशे कुर्यात् । पश्चिमां तु मंध्यां सावित्रीं जपन्तम्यङ्कश्चत्रशंनपर्यन्तसुपविष्टः स्वात् । अत्र च फलवस्वाजपः प्रधानं स्थानासने त्वक्ने । 'फलबत्सत्विधावफलं तदक्वम्' इति न्यायात् । 'मंध्ययोर्वेदविद्विप्रो वेदपुण्येन युज्यते ।
सहस्रकृत्यस्वस्यस्य इति च पूर्वे जपात्फलमुक्तम् । मेधातिथिस्तु स्थानासनयोरेव प्राधान्यमाह । संध्याकालश्च मुहूर्नमात्रम् । तदाह वागियाज्ञवल्त्यः—'हासवृद्धी तु मततं दिवसानां यथाक्रमम् । संध्या मुहूर्तमात्रं तु हासे वृद्धी च सा
स्मृता'॥ १०१॥

# पूर्वी संध्यां जपंस्तिष्ठक्षेशमेनो व्यपोहित । पश्चिमां तु समासीनो मलं हिन्त दिवाकृतम् ॥ १०२ ॥

ेपूर्वी संघ्यामिति ॥ पूर्वसंघ्यायां तिष्ठन् जपं छ्वांणो निशासंचितं पापं नाशयित । पश्चिमसंघ्यायां तूपविष्टो जपं छुर्वेन्दिवार्जितं पापं निहन्ति । तन्नापि जपात्फलन् मुक्तम् । एतज्ञाज्ञानादिकृतपापविषयम् । अतपुव बाज्ञवल्क्यः—'दिवा वा थदि वा रात्रो यद्ज्ञानकृतं भवेत् । त्रिकालसंच्याकरणात्तन्सर्वं विप्रणश्यति'॥ १०२॥

#### न तिष्ठति तु यः पूर्वी नोपास्ते यश्च पश्चिमाम् । स शुद्रवद्वदिष्कार्यः सर्वसाद्विजकर्मणः ॥ १०३ ॥

न तिष्टतीति।।यः पुनः पूर्वसंध्यां नानुतिष्टति पश्चिमां च नोपास्ते। तत्तत्काल-विहितं जपादि न करोतीत्वर्थः । स शूद्ध इच सर्वसाद्विजातिकर्मणोऽतिथित्वत्का-रादेरपि बाद्यः कार्यः । अनेनेव प्रत्यवायेन संध्योपासनस्य नित्यतोका । नित्यत्वे-ऽपि सर्वदापेक्षितपापक्षयस्य कल्ल्बमविरुद्धस् ॥ १०३ ॥

# अपां समीपे नियतो नैत्यकं विधिमास्थितः । सावित्रीमप्यधीयीत गत्वारण्यं समाहितः ॥ १०४ ॥

अपां समीप इति ॥ ब्रह्मयज्ञरूपमिदं बहुवेदाध्ययनाशक्तौ सावित्रीमात्राध्ययन-मपि विधीयते। अरण्यादिनिर्जनदेशं गत्वा नचादिजलसमीपे नियतेन्द्रियः समा-हितोऽनन्यमना नैत्यकं विधि ब्रह्मयज्ञरूपमास्थितोऽनुतिष्ठासुः सावित्रीमपि प्रणव-ब्याहृतित्रययुतां यथोक्तामधीयीत ॥ १०४॥

वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नैत्यके । नातुरोधोऽस्त्यनध्याये होममञ्जेषु चैव हि ॥ १०५ ॥

वेदोपकरण इति ॥ वेदोपकरणे वेदाङ्गे शिक्षादौ नैत्यके नित्यानुष्टेये च स्वाध्याये ब्रह्मयक्तरूपे होममञ्जेषु चानध्यायादरो नाम्नि ॥ १०५ ॥

नैत्यके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसत्रं हि तत्स्पृतम्। ब्रह्माहृतिहुतं पुण्यमनध्यायवषदकृतम् ॥ १०६ ॥

नेत्रक इति ॥ प्रवेक्तिनेत्रकस्वाध्यायस्यायमनुवादः । नेत्रके जपयज्ञेऽनध्यायो नाम्ति । यतः सततभवत्वात । ब्रह्मसत्रं तन्मन्वादिभिः स्मृतम् । ब्रह्मेवाहुतिर्वन् स्माहुतिर्हविस्तस्या हुतमनध्यायाध्ययनमध्ययनरूपननध्यायवपदकृतमपि पुण्यमेव भवति ॥ १०६॥

> यः स्वाध्यायमधीतेऽव्दं विधिना नियतः शुचिः। तस्य नित्यं क्षरत्येष पयो दिध वृतं मधु॥ १०७॥

यः स्वाध्यायमिति ॥ अध्दमित्यत्यन्तसंयोगे हितीया । यो वर्षमप्येकं स्वाध्याय-महरहविहिताक्षयुक्तं नियतेन्द्रियः प्रयतो जपित तस्येव स्वाध्यायो जपयज्ञः क्षीरा-द्दीनि क्षरति क्षीरादिभिर्देवान्ग्विश्च प्रीणाति । ते च प्रीताः सर्वकामैजपयज्ञकारि-णसप्यन्तीत्यर्थः । अतण्व याज्ञवल्ययः—'मयुना पयसा चैव स देवांम्प्येहिजः । पितृन्मश्चवृताभ्यां च अचोऽधीते हि योऽभ्यहम् ॥ इत्युपक्रम्य चतुणीमेव वेदानां प्रराणानां जपस्य च देविपतृत्तिफलमुक्त्वा दोये 'ते तृसास्तर्पयन्त्येनं सर्वकामफलैः भुमैः' इत्युक्तवान् ॥ १०७ ॥

अग्नीन्धनं भैक्षचर्यामधःशय्यां गुरोहितम् । आ समावर्तनात्कुर्यात्कृतोपनयनो द्विजः ॥ १०८ ॥

अग्रीन्धनमिति ॥ सार्यप्रातः समिद्धोमं भिक्षासमूहाहरणमखट्टाशयनरूपाम-धःशय्यां नतु स्थण्डिलशायित्वमेव । गुरोरुदककुम्भाषाहरणरूपं हितं कृतोप-नयनो ब्रह्मचारी समावर्तनपर्यन्तं कुर्यात् ॥ १०८॥

कीहशः शिष्योऽध्याप्य इत्याह-

आचार्यपुत्रः ग्रुश्रूपुर्ज्ञानदो धार्मिकः ग्रुचिः । आप्तः शक्तोऽर्थदः साधुः स्रोऽच्याप्या दश्च धर्मतः ॥१०९॥ आश्वार्यपुत्रः, परिचारकः, ज्ञानान्तरहाता, धर्मवित्, सृद्वार्यादिषु शुचिः, क्रिन्धवः, प्रहणधारणसमर्थः, धनदाता, हितेच्छुः, ज्ञातिः, दृशैते धर्मणाध्याप्याः ॥

> नापृष्टः कखचिद्र्याम चान्यायेन पृच्छतः। जानस्पि हि मेघावी जडवङ्घोक आचरेत्॥ ११०॥

नापृष्ट इति ॥ यदन्येनाल्पाक्षरं विस्तरं चाधीतं तस्य तस्वं न बदेत् । शिष्यस्य स्वपृच्छतोऽपि वक्तव्यम् । भक्तिश्रद्धादिप्रक्षधर्मोहाङ्गनमन्यायस्तेन पृच्छतो न श्रूयात् । जानश्रपि हि प्राज्ञो लोके मूक इव व्यवहरेत् ॥ १५० ॥

उक्तप्रतिषेधद्वयातिक्रमे दोपमाह—

अधर्मेण च यः प्राह यश्राधर्मेण एच्छति । तयोरन्यतरः प्रैति विद्वेषं वाधिगच्छति ॥ १११ ॥

अधर्मेणीत ॥ अधर्मेण पृष्टोऽपि यो यस्य वदति यश्चान्यायेन यं पृच्छति तयोरन्यतरो व्यतिक्रमकारी स्त्रियने, बिहेपं वा तेन सह गच्छति ॥ १११॥

> धर्मार्थी यत्र न स्थातां ग्रुश्रूषा वापि तद्विधा । तत्र विद्या न वक्तव्या शुभं बीजमिबोषरे ॥ ११२ ॥

धर्मार्थाविति ॥ यसिन् शिष्येऽध्यापिते धर्मार्थौ न भवतः परिचर्या वाध्यय-नानुरूपा तत्र विद्या नार्पणीया। सुष्ठु ब्रीझादिबीजिमिनोपरे। वत्र बीजमुसं न प्ररोहति स जपरः। न चार्भमहणे भृतकाध्यापकत्वमाशङ्कनीयम्, यद्येतावन्मसं दीयते तदैतावद्ध्यापयामीति नियमाभावात ॥ ११२॥

> विद्यर्थेव समं कामं मर्तव्यं ब्रह्मवादिना । आपद्यपि हि घोरायां न त्वेनामिरिणे वपेत् ॥ ११३ ॥

विद्ययेति ॥ विद्ययेव सह वेदाध्यापकेन वरं मतंत्र्यं नतु सर्वथाध्यापनयोग्यशि-प्याभावे चापात्रायेव तां प्रतिपाद्येत्। तथा छान्दोग्यब्राह्मणम् 'विद्यया सार्थं स्रियेत न विद्यासूषरे वपेत्'॥ ११३॥

अस्यानुवादमाह—

विद्या त्राह्मणमेत्याह श्लेविधिष्टेऽस्मि रक्ष माम् । असूयकाय मां मादास्त्रथा स्यां वीर्यवत्तमा ॥ ११४ ॥

विद्या ब्राह्मणमिति ॥ विद्याधिष्ठात्री देवता कंचिद्रभ्यापकं ब्राह्मणमागत्यैवम-वदत्। तवाहं निधिरिक्षा। मां रक्षः। अस्यकादिदोषवते न मां वदेः। तथा सत्य-तिशयेन वीर्यवती भूयासम्। तथाच छान्दोग्यब्राह्मणस्—'विद्या ह वै ब्राह्मणमा-जगाम तवाहमस्मि त्वं मां पालयानहंते मानिने नैव मादा गोपाय मां अयसी तथाहमस्मि' इति ॥ ११४॥ 42

[ अध्यायः २

यमेव तु शुचि विद्यात्रियतब्रह्मचारिणम् । तसी मां बृहि वित्राय निधिपायात्रमादिने ॥ ११५ ॥

यमिति ॥ यमेव पुनः शिष्यं शुचिं नियतेन्द्रियं ब्रह्मचारिणं जानासि तस्म . विद्यारूपनिषिरक्षकाय प्रमादरहिताय मां वद ॥ ११५ ॥

ब्रह्म यस्त्वननुज्ञातमधीयानादवाप्रयात् । स ब्रह्मस्तेयसंयुक्तो नरकं प्रतिपद्यते ॥ ११६ ॥

महोति ॥ यः पुनरम्यासार्थमधीयानाद्रन्यं वा कंचिद्रध्यापयतस्तद्नुमतिरहिनं वेदं गृह्वाति स वेदस्तेययुक्तो नरकं गच्छति तसादितन्न कर्तव्यम् ॥ ११६ ॥

> लौकिकं वेदिकं वापि तथाध्यात्मिकमेव च । आददीत यतो ज्ञानं तं पूर्वमिमवादयेत् ॥ ११७॥

काँकिकमिति ॥ काँकिकमधंशास्त्रादिज्ञानं, वैदिकं वेदार्थज्ञानं, आध्यात्मिकं ब्रह्मज्ञानं, यसान्तु गृह्णाति तं बहुमान्यमध्ये स्थितं प्रथममभिवाद्येत् । काँकिका-दिज्ञानदातृणामेव त्रयाणां समवाये यथोत्तरं मान्यत्वम् ॥ १९७ ॥

सानित्रीमात्रसारोऽपि वरं वित्रः सुयन्त्रितः । नायन्त्रितस्त्रिवेदोऽपि सर्वाज्ञी सर्वविक्रयी ॥ ११८ ॥

सावित्रीति ॥ सावित्रीमात्रवेत्तापि वरं सुयश्चितः शास्त्रनियमितो विप्रादि-मान्यः नायश्चितो वेदत्रयवेत्तापि निषिद्धभोजनादिशीलः प्रतिपिद्धविकेता च । एतस्य प्रदर्शनमात्रम् । सुयश्चितशब्देन विधिनिषेधनिष्ठत्वस्य विवक्षित-स्वात् ॥ १९८ ॥

> शय्यासनेऽध्याचरिते श्रेयसा न समाविशेत् । शय्यासनस्पर्श्वेनेनं प्रत्युत्थायाभिवादयेत् ॥ ११९ ॥

शाय्येति ॥ शय्या चासनं च शय्यासनं 'जातिस्प्राणिनाम्' इति द्वन्द्वैकव-द्वावः । तस्मिन्द्रेयसा विद्याद्यधिकेन गुरुणा चाध्याचरिते साधारण्येन स्वीकृते च तत्कालमपि नासीत । स्वयं च शय्यासनस्यो गुरावागते उत्यायाभिवादनं कुर्यात् ॥ ११९ ॥

अस्यार्थवादमाह—

ऊर्ध्व प्राणा ह्युत्कामन्ति यूनः स्थविर आयति । प्रत्युत्थानाभिवादाभ्यां पुनस्तान्यतिपद्यते ॥ १२० ॥

अर्ध्वमिति ॥ यसाधूनीऽस्पवयसो वचोविद्यादिना स्पविरे आयति आगच्छति सति प्राणा अर्ध्व उत्कामन्ति देहाइहिर्निर्गन्तुमिच्छन्ति तान्वृद्धस्य प्रत्युत्थानाभि-वादान्यां पुनः सुस्थान्करोति । तसाद्वृद्धस्य प्रत्युत्थायाभिवादनं कुर्यात् ॥ १२०॥ इतम्र फलमाह—

अभिवादनशीलस्य नित्यं दृद्धोपसेविनः । चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम् ॥ १२१ ॥

अभिवाद नशीलस्पेति ॥ उत्थाय सर्वदा वृद्धाभिवाद नशीलस्य वृद्धसेविनश्च आयुःप्रज्ञायशोबलानि चत्वारि सम्यक् प्रकर्षेण वर्धन्ते ॥ १२१ ॥

संप्रत्यभिवादनविधिमाइ--

#### अभिवादात्परं विद्रो ज्यायांसमभिवादयन् । असौनामाहमसीति स्वं नाम परिकीर्तयेत् ॥ १२२ ॥

अभिवादात्परमिति ॥ वृद्धमभिवादयन् विप्रादिरभिवादात्परं अभिवादय इति शब्दोश्वारणानन्तरममुकनामाहमस्मीति स्वं नाम परिकीर्तयेत् । अतो नामशब्दस्य विशेषपरन्वात्स्वनामविशेषोश्वारणानन्तरमभिवादनवाक्ये नामशब्दर्य द्विते मेधातिथिगोविन्दराजयोरभिधानमप्रमाणम् । अत्तप्व गोतमः—'स्वनाम प्रोच्याहमभिवादय इत्यभिवदेत्' । साङ्क्ष्यायनोऽपि 'असावर्दं भो इत्यात्मनो नामादिशेत्' इत्युक्तवान् । यदि च नामशब्दअवणात्तस्य प्रयोगस्तदा 'अकारश्वास्य नाम्रोऽन्ते' इत्यभिधानान्त्रत्यभिवादनवाक्ये नामशब्दोश्वारणं स्वाद्ध च तत्कस्यविन्त्रंमसम् ॥ १२२॥

# नामधेयस ये केचिद्भिवादं न जानते।

तान्प्राज्ञोऽहमिति श्रूयात्स्त्रयः सर्वास्तथैव च ॥ १२३ ॥ नामधेयस्यति ॥ नामधेयस्य उद्यारितस्य सतो ये केचिद्भिवाद्याः संस्कृतान- निञ्चतयाभिवादमभिवादार्थं न जानन्ति तान्प्रत्यभिवादनेऽप्यसमर्थत्वात्प्राञ्च इत्यभिवादशक्तिविज्ञोऽभिवादयिताभिवादयेऽहमित्येवं श्रूयात् । स्नियः सर्वो- मधेव श्र्यात् ॥ १२३ ॥

भोःशब्दं कीर्तयेदन्ते खस्य नाम्नोऽभिवादने ।

नाम्नां खरूपभावो हि भोभाव ऋषिभिः स्मृतः ॥१२४॥
भोःशब्दमिति ॥ अभिवादने यश्वाम प्रयुक्तं तखान्ते भोःशब्दं कीर्तबेदिभिवायनंबोधनार्थम् । अतप्वाह—नाम्नामिति ॥ भो इखस्य यो भावः सत्ता सोऽभिवाचनाम्नां खरूपभाव ऋषिभिः स्मृतः । तस्मादेवमभिवादनवाक्यम् 'अभिवाद्वे ग्रुभशामाँहमस्मि भोः'॥ १२४॥

आयुष्मान्भव सौम्येति वाच्यो विमोऽभिवादने ।

अकारश्वास्य नाम्नोऽन्ते वाच्यः पूर्वाक्षरः प्रुतः ॥ १२५॥ श्रायुप्तानिति॥ समिवादने कृते प्रत्यभिवादियम् अभिवादको विप्रादिः 'आ-युष्पान्भव सीम्य' इति वाच्यः। अस्य वाभिवादकस्य यक्षाम तस्यान्ते योऽकरादिः स्वरो नाम्नामकारान्तत्वनियमाभावात्स क्षुतः कार्यः । स्वरापेशं चेदकारान्तत्वं

व्यक्षनान्तेऽपि नाम्नि संभवति । पूर्व नामगतमक्षरं संश्विष्टं यस्य स पूर्वाक्षरस्तेन नागन्तुरपकृष्य चाकारादिः स्वरः द्वतः कार्यः । एतच 'वान्यस्य टेः द्वत उदात्तः' इत्यस्यानुवृत्त्ते 'प्रत्यभिवादेऽञ्चद्दे' इति द्वतं सरन्याणिनिः स्फुटमुक्तवान् । व्यास्यातंय वृत्तिकृता वामनेन—'टेरिति किम्, व्यक्षनान्तस्यैव टेः द्वतो यथा स्यात्' इति । तस्मादीदशं प्रत्यभिवादनवाक्यं 'आयुष्मान्भव सौम्य ग्रुभशर्मन्' एवं क्षत्रिन्तस्य बस्वर्मन्, एवं वैदयस्य वसुभूते । 'द्वतो राजन्यविशां वा' इति कात्यायन्यवात् स्वयंत्रयवेद्ययोः पक्षे द्वतो न भवति । ग्रुद्धस्य द्वतो न कार्यः, 'अश्वद्दे' इति पाणिनिवचनात्। 'स्वियामपि निषेधः' इति कात्यायनवचनात्स्वयामपि प्रत्यभिवाद्ववाक्ये न द्वतः। गोविन्दराजस्तु ब्राह्मणस्य नान्नि शर्मोपपदं नित्यं प्रागमिषाय प्रत्यभिवादनवाक्ये 'आयुष्मान् भव सौम्य मद्द' इति निरुपदोदाहरणतोपपदो-दाहरणानभिज्ञत्वमेव निजं ज्ञापयति। धरणीधरोऽपि आयुष्मान् भव सौम्य, इति संबुद्धिसभक्त्यन्तं मनुवचनं पद्मकृष्यसंबुद्धिप्रथमैकवचनान्तममुकशर्मेत्युदाह-रन्विचक्षणीरप्रयुपेक्षणीय एव ॥ १२५॥

यो न वेन्यभिवादस्य विमः प्रत्यभिवादनम् । नाभिवाद्यः स विदुषा यथा शूद्रस्तथैव सः ॥ १२६ ॥

यो न वेसीति ॥ यो विप्रोऽभिवादनस्यानुरूपं प्रत्यभिवादनं न जानात्यसा-वभिवादनविदुषापि स्वनामोचारणाशुक्तविधिना ग्रृह इव नामिवाधः। अभिवाद-येऽहमिति शब्दोचारणमात्रं नु चरणप्रहणादिश्चमनिषिद्धम् । प्रागुक्तन्वात् ॥१२६

> ब्राह्मणं कुशलं पृच्छेत्क्षत्रबन्धुमनामयम् । वैञ्यं क्षेमं समागम्य शूद्रमारोग्यमेव च ॥ १२७ ॥

ब्राह्मणमिति ॥ समागम्य समागमे कृते अभिवादकमवरवयस्कं समानवयस्कमनभिवादकमपि ब्राह्मणं कुशलं, अत्रियमनामयं, वैश्यं क्षेमं, श्रूद्धमारोग्यं पृच्छेत् ।
अत्यापस्तम्बः—'कुशलमवरवयसं समानवयसं वा विश्वं पृच्छेत् । अनामयं
क्षत्रियं क्षेमं वेश्यं आरोग्यं श्रुद्धम् । अवरवयसमभिवादकं वयस्यमनभिवादकमपीति मन्वर्थमेवापस्तम्बः स्फुटयितिका।गोविन्दराजस्तु अकरणास्त्रस्वभिवादकस्यब कुशलादिमभमाह । तब्र, अभिवादकेन सह समागमस्यानुमास्त्वात् । समागम्येति निष्प्रयोजनानुवादप्रसङ्गात् । अतः कुशलक्षेमशब्दयोरनामयारोग्यपद्योश्च
समानार्थन्याच्छव्दविशेषोचारणमेव विविश्वतम् ॥ १२७ ॥

अवाच्यो दीक्षितो नाम्ना यवीयानिप यो मवेत्। मोभवत्पूर्वकं त्वेनमभिमापेत धर्मवित्॥ १२८॥

अवाच्य इति ॥ प्रत्यभिवादनकाले अन्यदा च दीक्षणीयातः प्रमृत्याव मृथसा-नात्किनिष्ठोऽपि दीक्षितो नामा न वाच्यः, किंतु मोमवच्छा दपूर्वकं दीक्षितादि-शब्देरूकपीभिषायिभिरेव धार्मिकोऽभिमाचेत । मो दीक्षित, इदं कुरु, भवता यजमानेन इदं क्रियतामिति ॥ १२८॥

#### परपत्ती तु या स्त्री स्थादसंबन्धा च योनितः। तां ब्र्याद्भवतीत्येवं सुभगे भगिनीति च ॥ १२९॥

्परपत्नी त्विति ॥ या स्त्री परती भवति, असंबन्धा च बोनित इति खवादिनं श्वित तामनुपयुक्तसंभाषणकाले भवति सुमगे मगिनीति वा वदेत्। परपत्नीप्रह-शत्कन्यायां नैष विधिः। स्वसुःकन्यादेस्त्वायुप्मतीत्यादिपदैराभिभाषणम् ॥१२९॥

### मातुलांश्व पितृन्यांश्व श्वशुरानृत्विजो गुरून् । असावहमिति श्रृयात्त्रत्युत्थाय यवीयसः ॥ १३० ॥

मातुलांश्रेति ॥ मातुलादीनागतान्कनिष्ठानासनादुत्थाय असावहमिति वदेत् गमिवादयेत् । असाविति स्वनामनिदेशः । 'भूयिष्ठाः स्वतु गुरवः' इत्युपक्रम्य हानवृद्धतपोवृद्धयोरिष हारितेन गुरुवकीतेनात्तयोश्र कनिष्ठयोरिष संभवात्तिह-वयोऽयं गुरुशब्दः ॥ १३० ॥

# मातृष्वसा मातुलानी श्वश्रृरथ पितृष्वसा । संपूज्या गुरुपतीवत्समास्ता गुरुभायया ॥ १३१ ॥

मातृष्वसेति ॥ मातृष्वस्वादयो गुरुपत्नां चन्द्रस्यानाभिवादनासनदानादिभिः संपूज्याः । अभिवादनप्रकरणादिभवादनमेव संपूजनं विज्ञायत इति समास्त । इत्यवीचत् । गुरुभार्यासमानन्वाप्प्रत्युन्थानादिकमपि कार्यमित्यर्थः ॥ १३ १ ॥

# श्रातुर्भायोपसंत्राह्या सवर्णोहन्यहन्यपि ! वित्रोप्य तूपसंत्राह्या ज्ञातिसंवन्धियोपितः ॥ १३२ ॥

श्रातुर्भोर्येति ॥ श्रातुः सजातीया भार्या ज्येष्ठा प्जाप्रकरणादुपसंप्राह्मा पादयोरभिवाद्या । अहन्यहनि प्रत्यहमेव । अपिरेवार्थे । ज्ञातयः पितृपक्षाः पितृव्यादयः, संबन्धिनो मातृपक्षाः श्रञ्जरादयश्च, तेषां पत्न्यः पुनर्विप्रोप्य प्रवा-सात्प्रत्यागतेनैवाभिवाद्याः नतु प्रत्यष्टं नियमः ॥ १३२ ॥

### पितुर्भगिन्यां मातुश्र ज्यायस्यां च स्वसर्यपि । मातृबद्धृत्तिमातिष्ठेन्माता ताभ्यो गरीयसी ॥ १३३ ॥

पितुर्भगिन्यामिति ॥ पितुर्मातुश्च भगिन्यां ज्येष्ठायां चात्मनो भगिन्यां मातृ-वहृत्तिमातिष्ठेत् । माता पुनन्ताम्यो गुरुतमा । ननु मातृष्वसा मानुलानीत्यनेनंव गुरुपत्नीवत्पूज्यत्वमुक्तं किमधिकमनेन बोध्यते । उच्यते । इदमेव माता ताम्यो गरीयसीति । तेन जितृष्वसानुज्ञायां दत्तायां मात्रा च विरोधे मानुराज्ञा अनुष्ठेयेति । अथवा पूर्वे पितृष्वसादेर्मातृवन्यूज्यत्वमुक्तम् । अनेन तु कोहादिवृत्ति-रप्यतिदिश्यत इत्यपुनहक्तिः ॥ १३३ ॥

दशाब्दाख्यं पौरसख्यं पञ्चाब्दाख्यं कलाभृताम् । त्र्यब्दपूर्वे श्रोत्रियाणां खल्पेनापि खयोनिषु ॥ १३४ ॥ दशाब्दास्यमिति ॥ दश अब्दा आस्या यस्य सह्शाब्दास्यं पीरसल्यम् । अयमयः । एकपुरवासिनां वश्यमाणविवादिगुणरहितानामेकस्य दशमिरव्दैज्ये- ष्टावेसत्यपि सस्यमाल्यायते । पुरग्रहणं प्रदर्शनार्थं तेनेकप्रामादिनिवासिनामपि स्थात् । गीतादिकलाभिशानां पञ्चवर्षपर्यन्तं सस्यं, श्रोत्रियाणां व्यवद्पर्यन्तं, सपिण्डेप्वत्यन्तास्वेनेव कालेन सह सस्यम् । अपिरेवार्थं । सर्वत्रोक्तकालादृष्वं ज्येष्ठव्यवहारः ॥ १३४ ॥

त्राक्षणं दशवर्षे तु शतवर्षे तु भूमिपम् । पितापुत्रौ विजानीयाद्वाक्षणस्तु तयोः पिता ॥ १३५ ॥

माह्मणमिति ॥ दशवर्षं माह्मणं शतवर्षं पुनः क्षत्रियं पितापुत्री जानीयात् । तयोर्मध्ये दशवर्षेऽपि माह्मण एव क्षत्रियस्य शतवर्षस्थापि पिता । तस्मास्पिनृ-वदसौ तस्य मान्यः ॥ १३५ ॥

वित्तं बन्धुर्वयः कर्म विद्या भवति पश्चमी । एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम् ॥ १३६ ॥

बित्तमिति ॥ वित्तं न्यायाजितं धनं, बन्धुः पितृच्यादिः, वयोऽधिकवयस्कता, कर्मे श्रीतं सातं च, विद्या वेदार्थतस्वज्ञानं, एतानि पञ्च मान्यत्वकारणानि । एषां मध्ये यद्यदुत्तरं तत्तत्पूर्वसाष्ट्रेष्टमिति बहुमान्यमेलके बलाबलमुक्तम् ॥ १२६ ॥

पश्चानां त्रिषु वर्णेषु भूयांसि गुणवन्ति च । यत्र स्युः सोऽत्र मानार्हः ऋद्रोऽपि दशमीं गतः॥१३७॥

पञ्चानामिति ॥ त्रिषु वर्णेषु बाह्यणादिषु पञ्चानां वित्तादीनां मध्ये यत्र पुरुषे पूर्वमप्यनेकं भवति स एवोत्तरसादिष मान्यः । तेन वित्तवन्धुयुक्तो वयोधिकान्मान्यः । एवं वित्तादित्रययुक्तः कर्मवतो मान्यः । वित्तादित्रययुक्तो विदुषो मान्यः । गुणवन्ति चेति प्रकर्णवन्ति । तेन ह्योरेव विद्यादिसस्व प्रकर्णे मानदेतुः । श्रूदोऽपि दशमीमवस्थां नवत्यधिकां गतो द्विजन्मनामिप मानाईः । श्रतवर्षाणां दशधा विमागे दशम्यवस्था नवत्यधिका भवति ॥ १३७ ॥

अयमपि प्जाप्रकारः प्रसङ्गादुच्यते---

चिक्रणो दशमीस्थस्य रोगिणो भारिणः स्त्रियाः। स्नातकस्य च राज्ञश्च पन्था देयो वरस्य च ॥ १३८॥

चिक्रण इति ॥ चक्रयुक्तरयादियानारूढस्य, नवस्यधिकवयसः, रोगार्तस्य, -भारपीडितस्य, श्वियाः, अचिरनिवृत्तसमावर्तनस्य, देशाधिपस्य, विवाहाय प्रस्थि-तस्य पन्थास्यक्तव्यः । स्वागार्थस्याच ददातेर्न चतुर्यी ॥ १३८ ॥

> तेषां तु समवेतानां मान्यी स्नातकपार्थिवौ । राजस्नातकयोश्रीव स्नातको नृपमानभाक् ॥ १३९ ॥

तेषामिति ॥ तेषामेकत्र मिलितानां देशाधिपसातकौ मान्यो । राजसातकयो-रिप सातक एव राजापेक्षया मान्यः । अतो राजशब्दोऽत्र पूर्वश्लोके न केवलजा-तिवचनः । क्षत्रियजात्यपेक्षया 'ब्राह्मणं दशवर्ष तु' इत्यनेन ब्राह्मणमात्रत्य मान्यत्वामिधानात्स्नातकप्रहणवैयर्थ्यात् ॥ १३९ ॥

आचार्यादिषाब्दार्थमाह—

उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्विजः। सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते॥ १४०॥

उपनीयेति ॥ तैः शब्दैरिष्ट शास्त्रे प्रायो व्यवहारात् । यो बाह्मणः शिष्यसुप-नीय कल्परहस्यसहितां वेदशास्त्रां सर्वामध्यापयति तमाचार्यं पूर्वे सुनयो वदन्ति । कल्पो यज्ञविद्या, रहस्यसुपनिपत् । वेदन्वेऽप्युपनिषदां प्राधान्यविवक्षया पृथ-क्रिटेशः ॥ १४० ॥

> एकदेशं तु वेदस्य वेदाङ्गान्यपि वा पुनः । योऽध्यापयति वृत्त्यर्थमुपाध्यायः स उच्यते ॥ १४१ ॥

एकदेशमिति ॥ वेदस्यैकदेशं मश्रं श्राह्मणं च वेदरहितानि व्याकरणादीन्यङ्गानि यो वृत्त्यर्थमध्यापर्यात स उपाध्याय उच्यते ॥ १४१ ॥

> निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि । संभावयति चात्रेन स विप्रो गुरुरुच्यते ॥ १४२ ॥

निपेकादीनीति ॥ निपेको गर्भाधानं तेन पितुरयं गुरुत्वोपदेशः । गर्भाधाना-दीनि संस्कारकर्माणि पितुरुपदिष्टानि यथाशाश्चं यः करोति, असेन च संवर्धयति स वित्रो गुरुरुच्यते ॥ १४२ ॥

अम्याधेयं पाकयज्ञानिप्रष्टोमादिकान्मखान् ।

यः करोति इतो यस स तस्यर्त्विगिहोच्यते ॥ १४३ ॥

अध्याधेयमिति ॥ आहवनीयाद्यद्रश्यादकं कर्माद्रयाधेयं, अष्टकादीन्पाकय-ज्ञान्, अप्तिष्टोमादीन्यज्ञान्कृतवरणो वस्य करोति स तस्यित्विग्ह शास्रेऽभिधी-यते । ब्रह्मचारिधर्मेष्वनुपयुक्तमप्यृत्विग्लक्षणमाचार्योदिवद्दत्विजोऽपि मान्यत्वं दर्शयितुं प्रसङ्गादुक्तम् ॥ १४३॥

> य आवृणोत्यवितथं ब्रह्मणा श्रवणावुमौ । स माता स पिता ज्ञेयस्तं न द्रह्मेत्कदाचन ॥ १४४ ॥

य आवृणोतिति ॥ य उभी कर्णौ अवितयमिति वर्णस्वरवैगुण्यरहितेन सत्यरू-पेण वेदेनापूरयति स माता पिता च ज्ञेयः। महोपकारकस्वगुणयोगादयमध्यापको मातापितृज्ञव्दवाच्यस्तं नापकुर्यात् । कदाचनेति गृहीते वेदे ॥ १४४ ॥

# उपाध्यायान्दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता । सहस्रं तु पिदन्माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ १४५ ॥

उपाध्यायानिति ॥ दशोपाध्यानपेक्ष्य आचार्यः, आचार्यशतमपेक्ष्य पिता, सहस्रं पितृनपेक्ष्य माता गौरवेणातिरिक्ता भवति । अशोपनयनपूर्वकसावित्रीमात्राध्यापयिता आचार्योऽभिमेतस्तमपेक्ष्य पितुरुकर्षः । 'उत्पादकब्रह्मदात्रोः' इत्यन्तेन मुख्याचार्यस्य पितरमपेक्ष्योकर्षं वक्ष्यतीत्यविरोधः ॥ १४५॥

# उत्पादकब्रह्मदात्रोर्गरीयान्ब्रह्मदः पिता । ब्रह्मजन्म हि विमस्य प्रेत्य चेह च शाश्वतम् ॥ १४६ ॥

उत्पादकेति ॥ जनकाचार्यौ द्वाविष पितरौ । जन्मदानृत्वात । तयोराचार्यः पिना गुरुतरः । यसाद्विप्रस्य ब्रह्मप्रहणार्थं जन्मोपनयनजन्म संस्काररूपं परलोके इह-लोके च शाश्रतं नित्यम् । ब्रह्मप्राप्तिफलकन्वात् ॥ १४६ ॥

# कामान्माता पिता चैनं यदुत्पादयतो मिथः। संभूतिं तस्य तां विद्याद्यद्योनावभिजायने॥ १४७॥

कामादिति ॥ मातापितरौ यदेनं वालकं कामवशेनान्योन्यमुग्पादयतः संभव-मात्रं तत्तस्य पश्चादिमाधारणम् । यद्योगी मातृकुक्षार्वाभजायतेऽक्रप्रसङ्गानि लभते ॥ १९७ ॥

# आचार्यस्त्वस्य यां जगति विधिवद्वेदपारगः । उत्पादयति सावित्र्या सा सत्या साजरामग ॥ १४८ ॥

आचार्य इति ॥ आचार्यः पुनर्वेद्जोऽस्य माणवकस्य यां जातिं यज्ञन्म विधिवत्साविज्येति माङ्गोपनयनपूर्वकसाविज्यनुवचनेनोत्पाद्यति सा जातिः सत्या अजरामरा च । ब्रह्मप्राप्तिफलत्वात् । उपनयनपूर्वकस्य बेदाध्ययनतद्श्येज्ञाना-नुष्टानैनिष्कामस्य मोक्षलामान् ॥ १४८ ॥

# अर्ल्प वा बहु वा यस श्रुतस्थोपकरोति यः। तमपीह गुरुं विद्याच्छुतोपक्रियया तया ॥ १४९ ॥

अल्पं वेति ॥ श्रुतस्य श्रुतेनेत्यर्थः । उपाध्यायो यस्य शिप्यस्थाल्पं चा बहु वा कृत्वा श्रुतेनोपकरोति तमपीह शास्त्रे तस्य गुरुं जानीयान् । श्रुतमेवोपक्रिया तया श्रुतोपक्रियया ॥ १४९ ॥

ब्राह्मस्य जन्मनः कर्ता स्वधर्मस्य च शासिता । बालोऽपि विप्रो दृद्धस्य पिता भवति धर्मतः ॥ १५०॥ ब्राह्मस्येति ॥ ब्रह्मश्रवणार्थं जन्म ब्राह्मसुपनयनम् । स्वधर्मस्य शासिता वेदार्थ- ाता तारकोऽपि बालो वृद्धस्य ज्येष्टस्य पिता अवति । धर्मत इति पितृध-सिखनुष्ठातव्याः ॥ १५० ॥ इतानुरूपार्थवादमाइ—

अध्यापयामास पिवुञ्जिञ्जराङ्गिरसः कविः । पुत्रका इतिहोवाच ज्ञानेन परिगृद्य तान् ॥ १५१ ॥

अध्यापयामासेति ॥ अङ्गिरसः पुत्रो बालः कविविद्वान् पितृन्गौणान् पितृन्य-सुत्रादीनधिकवयसोऽध्यापितवान् । ताञ्ज्ञानेन परिगृद्ध शिष्यान्कृत्वा पुत्रका ति आजुहाव । इतिह इत्यव्ययं पुरावृत्तसूचनार्थम् ॥ १५१ ॥

ते तमर्थमपृच्छन्त देवानागतमन्यवः । देवाश्वेतान्समेत्योचुर्न्याय्यं वः शिशुरुक्तवान् ॥ १५२ ॥

ते तमर्थमगुच्छन्तेति ॥ ते पितृतुत्याः पुत्रका इत्युक्ता अनेन जातक्रोधाः पुत्र-कशब्दार्थं देवान्यृष्टवन्तः देवाश्च यृष्टा मिलित्वा एतानवोचन् । युप्मान्यच्छिशुः पुत्रशब्देनोक्तवांस्तयुक्तम् ॥ १५२ ॥

अज्ञो भवति वे वालः पिता भवति मन्त्रदः। अज्ञं हि वालमित्यादुः पितेत्येव तु मन्त्रदम् ॥ १५३ ॥

अज्ञ इति ॥ वैशव्दोऽवधारणं । अज्ञ एव बालो सवति न त्वस्पवयाः । मञ्जदः पिता भवति । मञ्जयदणं वेदोपलक्षणार्थम् । यो वेदमध्यापयित व्याच्छे स पिता । अग्रेव हेतुमाह—यसान्ध्वेंऽपि मुनयोऽयं बालिमिन्यूचुः, मञ्जदं च पितेलोवाश्चवित्तयाह ॥ १५३ ॥

न हार्यनर्ने पिलर्तेर्न वित्तेन न बन्धुभिः । ऋषयश्रक्तिरे धर्म योऽनूचानः स नो महान् ॥ १५४ ॥

न हायनेरिति ॥ न बहु भिर्वपेः, न केशस्मश्रुकोमिः ग्रुक्केः, न बहुना धनेन न पितृव्यत्वादिभिर्वन्श्रुभावैः समुद्धितरप्येतेनं महत्त्वं भवति, किंतु ऋषय इसं धर्म कृतवन्तः । यः साङ्गवदाध्येता सोऽस्माकं महान् संसतः ॥ १५४ ॥

> विप्राणां ज्ञानतो ज्येष्ठचं क्षत्रियाणां तु वीर्यतः । वैश्यानां धान्यधनतः शूद्राणामेव जन्मतः ॥ १५५ ॥

वित्राणाभिति ॥ ब्राह्मणानां विद्यया, श्रत्रियाणां पुनर्वीर्येण, वैश्यानां धान्यव-स्नादिधनेन, ग्रुद्धाणामेव पुनर्जन्मना श्रेष्ठत्वम् । सर्वत्र तृतीयार्थे तप्तिः ॥ १५५ ॥

> न तेन दृद्धो भवति येनास्य पिलतं शिरः । यो वै युवाप्यधीयानस्तं देवाः स्थविरं विदुः ॥ १५६ ॥

न तेनिति ॥ न तेन वृद्धो भवति येनास्य शुक्ककेशं शिरः किंतु युवापि सन्वि-द्वांस्तं देवाः स्थविरं जानन्ति ॥ १५६ ॥

यथा काष्ट्रमयो हस्ती यथा चर्ममयो मृगः। यश्च विमोऽनधीयानस्रयस्ते नाम विश्वति ॥ १५७॥

यथा काष्टमय इति ॥ यथा काष्ट्रघटितो हस्ती, यथा चर्मनिर्मितो सृगः, यश्च विद्यो नाधीते त्रय एते नाममात्रं द्रधित नतु हस्त्यादिकार्ये शत्रुवधादिकं कर्तृ क्षमन्ते ॥ १५७ ॥

> यथा वण्ढोऽफलः स्त्रीषु यथा गौर्गवि चाफला। यथा चान्नेऽफलं दानं तथा विग्रोऽनुचोऽफलः॥ १५८॥

यथा पण्ढ इति ॥ यथा नपुंसकः स्त्रीपु निष्फलः, यथा च स्त्रीगवी गव्यामैव निष्फला, यथा चाज्ञे दानमफलं, तथा ब्राह्मणोऽप्यनधीयानो निष्फलः श्रीतस्मा-र्तकर्मानईतया तत्फलरहितः ॥ १५८ ॥

> अहिंसयेव भूतानां कार्य श्रेयोनुशासनम् । वाकैव मधुरा श्रक्षणा प्रयोज्या धर्ममिच्छता ॥ १५९ ॥

अहिंसवैवेति ॥ भूतानां शिष्याणां अकरणाच्ह्रेयोर्धमनुशासनमनतिहिंसया कर्तव्यम्।'रञ्ज्या येणुदलेन वा' इत्यल्पहिंसाया अभ्यनुत्तानात्। वाणी मधुरा प्रीति-जननी श्रष्टणा या नोचिरुच्यते सा शिष्यशिक्षाये धर्मबुद्धिमिच्छता प्रयोक्तव्या १५९ इदानीं पुरुषमात्रस्य फलं धर्म बाब्धनःसंयममाह—

> यस्य वाड्यनसी शुद्धे सम्यग्गुप्ते च सर्वदा । स वै सर्वमवाप्तोजि वेदान्तोषगतं फलम् ॥ १६० ॥

यस्येति ॥ अध्यापियनुरेव यस्य वाद्धानश्चोभयं शुद्धं भवति । बागनृतादिभिर-दुष्टा मनश्च रागद्वेषादिभिरद्रिपतं भवति । एते वाङ्मनसी तिषिद्धविषयप्रकरणे सर्वदा यस्य पुंसः सुरक्षिते भवतः स वेदान्तेऽवगतं सर्वं फलं सर्वज्ञत्वं सर्वेद्याना-दिरूपं मोश्वलाभादवामोति ॥ १६० ॥

नारंतुदः स्यादार्तीऽपि न परद्रोहकर्मधीः।

ययास्योद्विजते वाचा नालोक्यां तामुदीरयेत् ॥ १६१ ॥ नारंतुद इति ॥ अयमपि पुरुषमात्रस्यैव धर्मो नाध्यापकस्य । आर्तः पीडितोऽपि नारंतुदः स्याच मर्मपीडाकरं नत्त्वदूषणमुदाहरेत् । तथा परस्य द्वोहोऽपकारस्त-द्यं कर्म बुद्धिश्च न कर्तव्या । तथा यथा वाचास्य परो व्यथते तां मर्मस्पृशम-थालोक्यां स्वर्गोदिप्रातिविरोधिनीं न वदेत् ॥ १६१ ॥

संमानाद्राक्षणो नित्यमुद्रिजेत विषादिव । अस्तरसेव चाकाङ्केदवमानस्य सर्वदा ॥ १६२ ॥ संमानादिति ॥ माझणः संमानाद्विषादिव सर्वदोद्विजेत संमाने प्रीति न कुर्यात् । इत्तरचेव सर्वसाहोकादवमानस्याकाङ्केत् । अवमाने परेण कृतेऽपि क्षमावांस्तत्र वदं न कुर्यात् । मानावमानद्वन्द्वसहिष्णुत्वमनेन विधीयते ॥ १६२ ॥

अवमानसहिष्णुत्वे हेतुमाह—

सुखं सनमतः शेते सुखं च प्रतिबुध्यते । सुखं चरति लोकेऽसिन्नवमन्ता विनश्यति ॥ १६३ ॥

सुखं इवमतः शेत इति ॥ यस्माद्वमाने परेण कृते तत्र खेदमकुर्वाणः सुखं निदाति । अन्यथावमानदुःखेन दह्ममानः कथं निदां क्रभते । कथं च सुखं प्रति-बुध्यते । प्रतिबुद्धश्र कथं सुखं कार्येषु चरति । अवमानकर्ता तेन पापेन विन-इयति ॥ १६३ ॥

अनेन क्रमयोगेन संस्कृतात्मा द्विजः शनैः। गुरौ वसन्संचित्रयाद्वसाधिगमिकं तपः॥ १६४॥

अनेनेति ॥ अनेन क्रमकथितोपायेन जातकर्मादिनोपनयनपर्यन्तेन संस्कृतो द्विजो गुरुकुले वसन् शनैरत्वस्या वेदमहणार्थं तपोऽभिहिताभिधास्यमाननियम-कलापरूपमनुतिष्टेत् । विध्यन्तरसिद्धस्याप्ययमर्थवादोऽध्ययनाङ्गत्वबोधनाय॥१६४ अध्ययनाङ्गत्वमेव स्पष्टयति—

तपोविशेषैविंविधेर्वतेश्व विधिचोदितेः।

वेदः कृत्स्नोऽधिगन्तव्यः सरहस्यो द्विजन्मना ॥ १६५ ॥

त्तपोविशेषेरिति ॥ तपोविशेषिनियमकलापैविधिषेबंहुप्रकारेश्व 'अध्येष्यमाण-स्त्वाचान्तः' इत्यादिनोक्तः, 'सेवेतेमांस्तु नियमान्' इत्यादिभिषंध्यमाणैरि, वर्त-श्रोपनिषन्महानाम्निकादिभिर्विधिदेशिनेः स्वगृद्धविहितैः समप्रवेदो मञ्जवाद्यणा-स्मकः सोपनिषत्कोऽप्यध्येतव्यः । रहस्यमुपनिषदः । प्राधान्यस्यापनाय पृथक्रिर्देशः॥ १६५॥

वेदमेव सदाभ्यस्थेत्तपस्तप्सिन्द्वजोत्तमः । वेदाभ्यासो हि विष्रस्य तपः परिमहोच्यते ॥ १६६ ॥

वेदमेवेति ॥ यत्र नियमानामङ्गत्वमुकं तत्कृत्वस्वाध्यायाध्ययनमनेन विधत्ते । तपस्तप्संश्रादिव्यन्द्विजो वेदमेव ग्रहणार्थमावर्तयेत् । तस्माद्वेदाभ्यास एव विशादे-रिष्ट लोके प्रकृष्टं तपो मुनिभिरमिधीयते ॥ १६६ ॥

आ हैव स नखाग्रेभ्यः परमं तप्यते तपः । यः स्नग्व्यपि द्विजोऽघीते खाध्यायं शक्तितोऽन्वहम् १६७ भाहैदेति ॥ खाखायाच्यदनस्तुतिरियम्। इज्ञन्दः परमग्रन्दविहितसापि प्रक-मनु॰ ६

वृंत्रिम्य एव चरणनसपर्यन्तं सर्वदेहब्बापकमेव प्र-पुगममालाधार्यपि शत्यहं यथाशकि स्वाध्याय-इत्वारिनियमत्यागमपि स्तुत्वर्थे दर्शयति । क्रष्टतमं तपस्तप्यते । यः सम्बापि इर् मधीते । स्रव्यपीत्यनेन वेदाध्ययनाय म गात्मनेपदे भवतः॥ १६७॥ सप्यत इति 'तपन्तपःकर्मकस्येव' इति य

योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्य कुरुते श्रमम्।

स जीवनेव श्रृद्रत्वमाशु गन्छति स्मान्वयः ॥ १६८ ॥ बोडनधीत्येति ॥ यो द्विजो वेदमनधीत्यान्यत्रार्थका विकास करोति स जीवक्षेत्र पुत्रपौत्रादिसहितः शीघ्रं ग्रुहन्वं गच्छित । वेदमन् धीत्यापि ुभनधीत्यीय यां स्मृतिवेदाङ्गाध्ययने विरोधाभावः । अतगुव शङ्कालिसितीः विद्यासधीयीनान्यम् वेदाङस्मृतिभ्यः' ॥ १६८ ॥

द्विजानां तत्र तत्राधिकारश्चनेद्विजन्त्रनिरूपणार्थमाह-

मातुरग्रेऽधिजननं द्वितीयं माञ्जिबन्धने । तृतीयं यज्ञदीक्षायां द्विजस्य श्रुतिचोदनात् ॥ 🖔 🕄 ॥

मातुरप्र इति ॥ मातुः सकाकादादी पुरुषस्य जन्म । द्वितीयं मीक्षिबन्धने उपनयने । 'ङ्यापोः संज्ञाछन्द्रसार्वहलम्' इति हम्बः। तृतीयं ज्योतिष्टोमादियज्ञदी-क्षायां बेदश्रवणात् । तथाच श्रुनिः--- 'पुनर्वा यहात्वजो यज्ञियं कुर्वन्ति यहीक्षय-न्ति' इति । प्रथमद्विनीयनृतीयजन्मकथनं चेदं द्विनीयजन्मस्तुत्वर्थं, द्विजस्यैव यज्ञ-टीक्षायामप्यधिकागन् ॥ १६९॥

तत्र यद्वस्रजन्मास्य मीर्ज्जावन्थनचिहितम्। तत्रास्य माता मावित्री पिता त्वाचार्य उच्यते ॥ १७०॥ तत्रेति ॥ तेषु त्रिपु जनमसु मध्ये यद्तद्रह्मप्रहणार्थे जन्मोपनयनसंस्काररूपं मेखलाबन्धनोपलक्षिनं तत्रास्य माणवकस्य मावित्री माना, आचार्यश्च पिता। मातृपित्रमंपाद्यत्वाजन्मनः ॥ १७० ॥

वदप्रदानादाचार्य पितरं परिचक्षते ।

न ह्यसिन्युज्यते कर्म किंचिदामौज्जिबन्धनात् ॥ १७१ ॥ वेदप्रदानादिति ॥ वेदाध्यापनादाचार्यं पितरं मन्वाद्यो वदन्ति । पितृवन्महोप-कारफलाद्रीणं पितृत्वम् ॥ महोपकारमेव दर्शयति - न हास्मिश्निति । यसादस्मि-न्माणवके प्रागुपनयनात्किचिक्कमें श्रीतं स्मार्तं च न संबध्यते। न तन्नाधिकियत इत्यर्थः ॥ ५७१ ॥

नाभिज्वाहारयेद्रहा खधानिनयनाहते । शूद्रेण हि समस्तावद्यावद्वेदे न जायते ॥ १७२ ॥ नाभिब्याहार्येदिति ॥ भामौक्षिबम्धनादित्यनुवर्तते । प्रागुपनयनाद्वेदं नोश्वार- क्ष्य । स्वधाशब्देन श्राद्धमुख्यते । निनीयते निष्पाद्यते येन मन्नजातेन तद्वर्जयित्वा कुरित्वको नवश्राद्धादौ मन्नं नोचारयेत् । तद्यतिरिक्तं वेदं नोदाहरेत् । यसाधा-बद्वेदे न जायते तावदसौ सूद्रेण तुस्यः ॥ १७२ ॥

> कृतोपनयनस्थास्य त्रतादेशनिम्यते । त्रह्मणो ग्रहणं चैव क्रमेण विधिपूर्वकम् ॥ १७३ ॥

कृतोपनयनस्थेति ॥ यसादस्य माणवकस्य 'समिधमाधेहि' 'दिवा मा स्वाप्सीः' इत्यादिव्रतादेशनं वेदस्याध्ययनं मञ्जवाह्मणक्रमेण 'अध्येष्यमाणस्वाचान्तः' इत्या-दिविधिपूर्वकमुपनीतस्योपदिश्यते । तस्मादुपनयनात्पूर्वं न वेदमुदाहरेत् ॥१७३॥

> यद्यस विहितं चर्म यत्सूत्रं या च मेखला। यो दण्डो यच वसनं तत्तदस्य व्रतेष्वपि ॥ १७४॥

यद्यन्येति ॥ यस्य ब्रह्मचारिणो यानि चर्मसूत्रमेसलादण्डवस्नाण्युपनयनकाले गृह्मेण विहितानि, गोदानादिव्यतेष्वपि तान्येव नवानि कर्तव्यानि ॥ १७४ ॥

> सेवेतेमांस्तु नियमान्त्रह्मचारी गुरौ वसन् । सन्नियम्येन्द्रियग्रामं तपोवृद्ध्यर्थमात्मनः ॥ १७५ ॥

सेवेतेति ॥ श्रह्मचारी गुरुसमीपे वसिक्षन्द्रियसंयमं कृत्वानुगतादृष्टवृद्धार्थमिमा-श्वियमाननुतिष्टेत् ॥ १७५ ॥

नित्यं स्नात्वा ग्रुचिः कुर्यादेविषितृतर्पणम् । देवताभ्यर्चनं चैव समिदाधानमेव च ॥ १७६ ॥

नित्यमिति ॥ प्रत्यहं सात्वा देवांपेंपितृभ्य उदकदानं, प्रतिमादिषु हरिहरादिदे-वप्तनं, सायंप्रातश्च समिद्धोमं कुर्यात् । यस्तु गौतमीवे साननिषेधो ब्रह्मचारिणः स सुखसानविषयः । अतएव वीधायनः—'नाप्सु श्लाधमानः सायात्'। विष्णु-नात्र 'कालद्वयमभिषेकाप्रिकार्यकरणमप्सु दण्डवम्मजनस्' इति बुवाणेन बारद्वयं सानंसुपरिष्टम् ॥ १७६॥

वर्जयेन्मधु मांसं च गन्धं माल्यं रसान्स्रियः।

शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव हिंसनम् ॥ १७७॥ वर्जयेदिति ॥ क्षौद्धं मांसंच न खादेत् । गन्धं च कर्प्रचन्दनकस्त्रिकादि वर्ज-येत् । एषां च गन्धानां यथासंभवं भक्षणमनुष्ठेपनं च निषद्धम् । मास्यं च न धारयेत् । उदिक्तरसां शुह्रादीक खादेत् । क्षियश्च नोपेयात् । यानि स्वभावतो मधुरादिश्सानि कालवशेनोदकवासादिना चाम्लयन्ति तानि शुक्तानि न खादेत् । प्राणिनां हिंसां न कुर्यात् ॥ १६७॥

अभ्यक्रमञ्जनं चाक्ष्णोरुपानन्छत्रधारणम् । कामं क्रोधं च लोमं च नर्तनं गीतवादनम् ॥ १७८ ॥ अभ्यक्तमिति ॥ तेलादिना शिरःसहितदेहमदैनलक्षणं, कजलादिभिश्च चश्चुपो-वं, पादुकायाश्चन्नस्य च धारणं, कामं मैथुनातिरिक्तविचयाभिलाषातिशयम् । धुनस्य श्चिय इत्यनेनैव निषिद्धस्वात् । क्रोधलोभनृत्यगीतवीणापणवादि जैयेत् ॥ १७८ ॥

द्युतं च जनवादं च परिवादं तथानृतम् । स्त्रीणां च प्रेक्षणालम्भमुपघातं परस्य च ॥ १७९ ॥

सूतं चेति ॥ अक्षक्रीडां, जनैः सह निरर्थकवाक्कलहं, परस्य दोषवादं, सृषाभि-त्रानं, स्नीणां च मैधुनेच्छया सानुरागेण प्रेक्षणालिक्कनं, परस्य चापकारं वर्जयेत् । १९९॥

एकः श्रयीत सर्वत्र न रेतः स्कन्दयेत्कचित् ।

कामाद्धि स्कन्दयन्तेतो हिनस्ति व्रतमात्मनः ॥ १८० ॥

एक इति ॥ सर्वत्र नीचशय्यादावेकाकी शयनं कुर्यात् । इच्छया न स्वशुकं शतयेत् । यसादिच्छया स्वमेहनाच्छुकं पातयन्स्वकीयवतं नाशयति । वतलोपे वावकीणिवायश्चित्तं कुर्यात् ॥ १८० ॥

स्रप्ते स्वित्वा ब्रह्मचारी द्विजः शुक्रमकामतः।

स्नात्वार्कमर्चियत्वा त्रिः पुनर्मामित्यृचं जपेत् ॥ १८१ ॥

स्वम इति ॥ ब्रह्मचारी स्वभादावनिष्छ्या रेतः निक्ता कृतस्वानश्चन्दनाचनु छेपनपुष्पधूपादिभिः सूर्यमभ्यर्थ्यं 'पुनर्मामैक्षिनिव्वयम्' इत्येतामृतं वारत्रयं पठेत् । इदमत्रं प्रायश्चित्तम् ॥ १८९ ॥

उदकुम्भं सुमनसो गोशकृन्यृत्तिकाकुशान् । आहरेद्यावदर्थानि भैक्षं चाहरहश्चरेत् ॥ १८२ ॥

उद्कुम्भमिति ॥ जलकलशपुष्पगोमयमृत्तिकाकुशान्यावदर्थानि यावदिः प्रयो-जनानि आचार्यस्य तावन्त्याचार्यार्थमाहरेत्। अतएवोदकुम्भमित्यत्रैकत्वमप्यविव-क्षितम्। प्रदर्शनं चैतत्। अन्यद्प्याचार्योपयुक्तमुपाहरेद्रीक्षं च प्रत्यहमजेयेत्॥८२॥

वेदयज्ञैरहीनानां प्रशस्तानां खकर्मसु।

ब्रह्मचार्याहरेद्धेक्षं गृहेभ्यः प्रयतोऽन्वहम् ॥ १८३ ॥

वेदयज्ञैरिति ॥ वेदयज्ञैश्वात्यक्तानां स्वकर्मसु दक्षाणां गृहेभ्यः प्रत्यहं ब्रह्मचारी सिद्धान्नभिक्षासमूहमाहरेत् ॥ १८३ ॥

गुरोः कुले न भिक्षेत न ज्ञातिकुलबन्धुषु।

अलाभे त्वन्यगेहानां पूर्व पूर्व विवर्जयेत् ॥ १८४ ॥

गुरोः कुल इति ॥ आचार्यस्य सिक्टियु, बन्युयु, मातुलादियु च न भिक्षेत । नद्गृहव्यतिरिक्तभिक्षायोग्यगृहाभावे चोक्तेभ्यः पूर्वे पूर्वं वर्जयेत् । ततश्च प्रथमं भिक्षेत । तत्रालाभे ज्ञातीन् । तत्रालाभे गुरोरिक ज्ञातीन्मिक्षेत ॥ १८४ ॥

# सर्वे वापि चरेद्वामं पूर्वोक्तानामसंभवे । नियम्य प्रयतो वाचमभिश्वस्तांस्तु वर्जयेत् ॥ १८५ ॥

सर्वे वेति ॥ पूर्वे 'वेदयज्ञैरहीनानाम्' इत्यनेनोक्तानामसंभवे सर्वे वा प्रामसुक्त-गुरणहितमपि ग्रुष्मिमौनी भिक्षेत । महापातकाचिभिश्वतांस्यजेत् ॥ १८५ ॥

द्रादाहृत्य समिषः संनिदध्यादिहायसि । सायंपातश्र जुहुयात्ताभिरप्रिमतन्द्रितः ॥ १८६ ॥

दूरादिति ॥ दूराहिग्भ्यः परिगृहीतदृक्षेभ्यः समित्र श्रानीय आकाहो घारणाशकः। ।टलादौ स्थापयेत् । ताभित्र समित्रिः सार्यप्रातरनले होसं कुर्यात् ॥ १८६ ॥

> अकृत्वा मैक्षचरणमसमिध्य च पावकम् । अनातुरः सप्तरात्रमवकीर्णित्रतं चरेत् ॥ १८७ ॥

अकृत्वेति ॥ भिक्षाहारं, सार्यप्रातः समिद्धोमं, अरोगो नैरन्तर्येण सप्तरात्रमकृत्वा गुप्तवतो भवति । ततश्चावकीर्णिप्रायश्चितं कुर्यात् ॥ १८७ ॥

मैक्षेण वर्तयेश्रित्यं नैकाशादी भवेद्वती। भैक्षेण व्रतिनो चुत्तिरुपवाससमा स्मृता।। १८८॥

भेक्षेणेति ॥ ब्रह्मचारी न एकासमद्यान्कितु बहुगृहाहृतभिक्षासमूहेन प्रत्यहं गीदेत्। यसाद्रिक्षासमूहेन ब्रह्मचारिणो वृत्तिरुपवासतुख्या मुनिभिः स्मृता॥१८८॥

त्रतवद्देवत्ये पित्र्ये कर्मण्यथर्षिवत् । काममभ्यर्थितोऽश्रीयाद्वतमस्य न छुप्यते ॥ १८९ ॥

वतविदित ॥ पूर्वनिषिद्धस्थैकावभोजनस्थायं प्रतिप्रसवः । देवदैवत्ये कर्मणि इवतो देशेनाभ्यार्थतो बद्धाचारी वतविदित वतविरुद्धमधुमांसादिवर्जितमेकस्थाप्यकं प्रथेप्तितं भुजीत । अथ पित्रदेशेनाभ्यार्थतो भवति तदा ऋषिर्वतिः सम्यग्दर्शन-पंपन्नतास इव मधुमांसवर्जितमेकस्थाप्यकं यथेप्सितं भुजीत इति स एवार्थो वेदग्ध्येनोक्तः, तथापि भैक्षवृत्तिनियमरूपं वतमस्य छुसं न भवति । याज्ञवल्क्योगि आद्येऽभ्यार्थतस्यैकाक्यभोजनमाह—'बद्धाचर्ये स्थितो नैकमक्षमधादनापदि ।
गाह्मणः काममभीयाच्छाद्धे वतमपीदयन् ॥' इति । विश्वरूपेण तु 'वतमस्य न छुप्यते' इति पश्यता ब्रह्मचारिणो मांसमक्षणमनेन मनुवचनेन विधीयत इति व्याख्यातम् ॥ १८९ ॥

त्राद्मणस्थैव कर्मेतदुपदिष्टं मनीषिभिः। राजन्यवैश्ययोस्त्वेवं नैतत्कर्म विधीयते॥ १९०॥

माझणस्येवेति ॥ ब्राह्मणक्षत्रियविद्यां त्रवाणामेव ब्रह्मचारिणां मैक्षाचरणविधा-नात् 'वतवत्' इस्यनेन तद्पवादक्षमोकाश्वमोजनग्रुपदिष्टं क्षत्रियवैद्ययोरपि पुन- रुक्तेन पर्युद्खते । एतदेकामभोजनरूपं कर्म तहाझाणस्यैव वेदार्धविद्विविहितं क्षत्रि-यवैद्ययोः पुनर्न चैतत्कर्मेति मृते ॥ १९० ॥

चोदितो गुरुणा नित्यमप्रचोदित एव वा । कुर्यादध्ययने यसमाचार्यस्य हितेषु च ॥ १९१ ॥

चोदित इति ॥ आचार्येण प्रेरितो न प्रेरितो वा स्वयमेव प्रत्यहमध्ययने गुरुहितेषु चोद्योगं कुर्यात् ॥ १९१ ॥

> श्वरीरं चैव वाचं च बुद्धीन्द्रियमनांसि च । नियम्य प्राञ्जलिस्तिष्ठेद्वीक्षमाणो गुरोर्ध्वस् ॥ १९२ ॥

शरीरं चेति ॥ देहवाग्बुद्धीन्द्रियमगांसि नियम्य कृताञ्जलिर्गुरुमुखं पश्यंस्तिष्टे-स्नोपबिशेल् ॥ १९२ ॥

> नित्यग्रुद्धृतपाणिः स्थात्साध्वाचारः सुसंयतः । आस्यतामिति चोक्तः सन्नासीताभिग्रुखं गुरोः ॥ १९३ ॥

नित्यमिति ॥ सतनमुत्तरीयाद्दृहिष्कृतदक्षिणबादुः, शोभनाचारः, वस्तावृतदेहः, आस्पतामिति गुरुणोक्तः सन् गुरोरभिमुन्वं यथा भवति तथा आसीत ॥ १९३ ॥

हीनामनस्रवेषः स्थात्सर्वदा गुरुसिन्नधी । उत्तिष्ठेत्मथमं चास्य चरमं चैव संविश्चेत् ॥ १९४ ॥

हीनाश्वयक्षेति ॥ सर्वदा गुरूसमीपे गुर्वपेक्षया त्ववकृष्टाश्वयक्षप्रसाधनो भवेत् । गुरोश्च प्रथमं रात्रिक्षेवे शयनादुत्तिष्ठेत , प्रदीपे च गुरी सुसे पश्चाच्छयीत ॥ १९४ ॥

प्रतिश्रवणसंभाषे शयानो न समाचरेत्।

नासीनो न च भुज्ञानो न तिष्ठन पराज्युतः ॥ १९५ ॥

प्रतिश्रवणिति ॥ प्रतिश्रवणमाज्ञाङ्गीकरणं, संभाषणं च गुरोः शय्यायां सुप्तः, भासनोपविष्टो, भुज्ञानः, तिष्टन्, विमुख्य न कुर्यान् ॥ १९५ ॥

कथं तर्हि कुर्यात्तदाइ-

आसीनस्य स्थितः कुर्योदभिगच्छंस्तु तिष्ठतः । मत्युद्गम्य त्वात्रजतः पश्चाद्धावंस्तु धावतः ॥ १९६ ॥

आसीनस्येति ॥ आसनोपनिष्टस्य गुरोराज्ञां ददनः स्वयमासनादुत्थितः, तिष्ठतो गुरोरादिशतम्बद्भिमुखं कृतिचित्पदानि गत्वा, यथा गुरुरागच्छति तथाण्यभिमुखं गत्वा, यदा तु गुरुर्धावश्वादिशति तदा तस्य पश्चाद्धावन्प्रतिश्रवणसंभाषे कुर्यात् ॥ १९६ ॥

> पराश्चुखस्याभिम्रुखो दूरस्यसैत्य चान्तिकम् । मणम्य तु शयानस्य निदेशे चैव तिष्ठतः ॥ १९७॥

पराश्चुखस्येति ॥ पराश्चुखस्य वादिशतः संमुखस्यो, दूरस्थस्य गुरोः समीपमा-गत्य, शयानस्य गुरोः प्रणम्य प्रद्वो भूत्वा, निदेशे निकटेऽवतिष्ठतो गुरोरादिशतः प्रद्वीभूयेव प्रतिश्रवणसंभाषे कुर्यात् ॥ १९७ ॥

नीचं शय्यासनं चास्य सर्वदा गुरुसिमधौ।

गुरोस्तु चक्षुर्विषये न यथेष्टासनी भवेत् ॥ १९८ ॥

नीचमिति ॥ गुरुसमीपे चास्य गुरुशच्यासनापेक्षया नीचे एव शच्यासने नित्धं स्थाताम् । यत्र च देशे समासीनं गुरुः पश्यित न तत्र यथेष्टचेष्टां चरणप्रसारादिकां कुर्यात् ॥ १९८ ॥

नोदाहरेदस्य नाम परोश्वमि केवलम् । न चैवास्यानुकुर्वीत गतिभाषितचेष्टितम् ॥ १९९ ॥

नोदाहरेदिति ॥ अस्य गुरोः परोक्षमि उपाध्यायाचार्यादिपूजावचनोपपद्यून्यं नाम नोचारयेत् । नतु गुरोर्गमनभाषितचिष्टितान्यनुकुर्वीत गुरुगमनादिमदशान्याग्मनो गमनादीन्युपहासबुद्धा न कुर्वीत ॥ १९९ ॥

गुरोर्यत्र परीवादो निन्दा वापि प्रवर्तते ।

कर्णों तत्र पिधातव्यो गन्तव्यं वा ततोऽन्यतः ॥ २००॥ गुरोर्यत्रेति ॥ विद्यमानदोपस्थानिधानं परीवादः, अविद्यमानदोपानिधानं निन्दा । यत्र देशे गुरोः परीवादो निन्दा च वर्तते तत्र स्थितेन शिष्येण कर्णौ इसादिना तिरोधातव्यो । तसाद्वा दंशादेशान्तरं गन्तव्यम् ॥ २०० ॥

इदानीं शिष्यकर्रृकपरीवादकृतफलमाइ--

परीवादात्खरो भवति श्वा वै भवति निन्दकः। परिमोक्ता कृमिर्भवति कीटो भवति मत्सरी।। २०१।।

परीवादादिति ॥ गुरोः परीवादाच्छिष्यो सृतः खरो भवति । गुरोर्निन्दकः कुकुरो भवति । परिभोक्ता अनुचितेन गुरुधनेनोपजीवकः कृमिर्भवति । मन्सरी गुरोरुक्पर्यसहनः कीटो भवति । कीटः कृमिभ्यः किंचिन्स्थूलो भवति ॥ २०१ ॥

दूरस्यो नार्चयेदेनं न क्रुद्धो नान्तिके स्नियाः। यानासनस्यर्भेवनमवरुद्याभिवादयेत्॥ २०२॥

दृरस्य इति ॥ दूरस्थः शिष्योऽन्यं नियुज्य मास्यवसादिना गुरुं नार्चयेत्। स्वयं गमनाशक्तौत्वदोषः। कृद्धः कामिनीसमीपे च स्थितं स्वयमपि नार्चयेत्। यानासन-स्वश्च शिष्यो यानासनादवतीर्यं गुरुमभिवादयेत्। यानासनस्वश्चेवैनं प्रत्युत्थायेत्य-नेन यानासनादुत्थानं विहितसनेन तु यानासनत्याग इत्यपुनरुक्तिः॥ २०२॥

मितवाते ज्लुवाते च नासीत गुरुणा सह । असंश्रवे चैव गुरोर्न किंचिद्पि कीर्तयेत् ॥ २०३ ॥ मितवात इति ॥ मितगतोअभिमुसीभूतः शिष्यस्तदा गुरुदेशास्क्रिप्यदेशमाग- च्छति सप्रतिचातः, यः शिष्यदेशाद्वरुदेशमागच्छति सोऽनुवातः, तत्र गुरुणा समं नासीत । तथाऽविद्यमानः संश्रवो यत्र तस्मिष्ठसंश्रवे । गुरुर्यत्र न प्रणोतीत्यर्थः । तत्र गुरुगतमन्यगतं वा न किंचित्कययेत् ॥ २०३ ॥

गोऽश्वोष्ट्रयानप्रासादस्रस्तरेषु कटेषु च । आसीत गुरुणा सार्घ शिलाफलकनीषु च ॥ २०४॥

गो इति ॥ यानसन्दः मत्येकमभिसंबध्यते । बलीवर्दयाने, घोटकप्रयुक्ते याने, ष्ट्युक्तयाने रथकाष्टादौ, प्रासादोपरि, खम्तरे, कटे च तृणादिनिर्मिते, शिलायां, फलके च दारुघटितदीर्घासने, नौकायां च गुरुणा सह आसीत ॥ २०४॥

> गुरोर्गुरी सिन्निहिते गुरुवद्वृत्तिमाचरेत् । न चानिष्टष्टो गुरुणा खान्गुरूनिभवादयेत् ॥ २०५ ॥

गुरोर्गुराविति ॥ आचार्यस्याचार्ये सिक्षहिते आचार्य इव तस्मिन्नप्यभिवादिकां वृत्तिमनुतिष्ठेत् । तथा गुरूगृहे बसन् शिष्य आचार्येणानियुक्तो न स्वान्गुरून्मातृ-पितृब्यादीनभिवादयेत् ॥ २०५ ॥

> विद्यागुरुष्वेतदेव नित्या वृत्तिः खयोनिषु । प्रतिषेधत्सु चाधर्मान्हितं चोपदिश्वत्खपि ॥ २०६ ॥

विद्येति ॥ आचार्यव्यतिरिक्ता उपाध्याया विद्यागुरवः तेष्वेतदेवेति सामान्योप-कमः । किं तदाचार्य इव नित्या सार्वकालिकी वृत्तिर्विधेया । तथा स्वयोनिष्वपि पितृव्यादिषु तद्वृत्तिः । अधर्माक्षिपेष्ठत्सु धर्मनत्त्वं चोपदिशत्सु गुरुवद्वतितव्यम् २०६

श्रेयःसु गुरुवद्वृत्ति नित्यमेव समाचरेत्। गुरुपुत्रेषु चार्येषु गुरीश्रेव स्वयन्धुषु ॥ २०७॥

श्रेयःस्विति ॥ श्रेयःसु विद्यातपःसमृद्धेषु, भार्येष्विति गुरुपुत्रविद्येषणम् । समान्नजातिगुरुपुत्रेषु गुरोश्र ज्ञातिष्विप पितृव्यादिषु सर्वदा गुरुवद्वृत्तिमनुतिष्ठेत् । गुरु-पुत्रश्चात्र शिष्यस्य विद्याप्यस्य विद्यमाणत्वात् ॥ २०७ ॥

बालः समानजन्मा वा शिष्यो वा यज्ञकर्मणि । अध्यापयन्गुरुसुतो गुरुवन्मानमहीति ॥ २०८ ॥

बाल इति ॥ कनिष्ठः सवया वा ज्येष्ठोऽपि वा शिप्योऽध्यापयश्चयापनसमर्थः । गृहीतवेद इत्यर्थः । स यज्ञकर्मणि ऋत्विगनृत्विग्वा यज्ञदर्शनार्थमागतो गुरुवत्पू-जामर्हति ॥ २०८ ॥

आचार्यविद्यविशेषेण पूजायां प्राप्तायां विशेषमाह— उत्सादनं च गात्राणां स्नापनोच्छिष्टभोजने । न कुर्योद्गुरुपुत्रस्य पादयोश्वावनेजनम् ॥ २०९ ॥ उत्सादनमिति ॥ गात्राणामुत्सादनमुद्दर्तनं, <sup>उ</sup>च्छिष्टस्य मक्षणं, पादयोश्र प्रका-रूनं गुरुपुत्रस्य न कुर्यात् ॥ २०९ ॥

> गुरुवत्त्रतिपूज्याः स्युः सवर्णा गुरुयोषितः । असवर्णास्तु संपूज्याः प्रत्युत्थानाभिवादनैः ॥ २१० ॥

गुरुवदिति ॥ सवर्णा गुरुपन्यः गुरुवदाज्ञाकरणादिना पूज्या भवेयुः । अस-वर्णाः पुनः केवलप्रत्युखानाभिवादनैः ॥ २१० ॥

> अभ्यञ्जनं स्नापनं च गात्रोत्सादनमेव च । गुरुपस्या न कार्याणि केशानां च प्रसाधनम् ॥ २११ ॥

अभ्यञ्जनमिति ॥ तैलादिना देहाम्यङ्गः, स्नापनं, गात्राणां चोहतेनं, केशानां च मालादिना प्रसाधनमेतानि गुरुपत्न्या न कर्तव्यानि । केशानामिति प्रदर्शनमात्रार्थे देहस्यापि चन्दनादिना प्रसाधनं न कुर्यात् ॥ २११ ॥

> गुरुपत्नी तु युवतिर्नाभिवाद्येह पादयोः । पूर्णविद्यतिवर्षेण गुणदोषा विजानता ॥ २१२ ॥

गुरुपक्षी त्विति ॥ युवितिर्गुरुपक्षी पादयोरुपसंगृद्ध अभिवादनदोषगुणज्ञेन यूना नाभिवाद्या । पूर्णविंशतिवर्षत्वं यौवनप्रदर्शनार्थम् । बालस्य पादयोरिभवादनमनि-पिद्रम् । यूनस्तु भूमावभिवादनं वस्यति ॥ २१२ ॥

> खमाव एष नारीणां नराणामिह दूपणम् । अतोऽशीत्र प्रमाद्यन्ति प्रमदासु विपश्चितः ॥ २१३ ॥

स्वभाव इति ॥ स्त्रीणामयं स्वभावः यदिह श्रृङ्गारचेष्टया व्यामोह्य पुरुषाणां वृषणम् । अतोऽर्थादसाद्धेतोः पण्डिताः स्त्रीषु न प्रमत्ता भवन्ति ॥ २१३ ॥

> अविद्वांसमलं लोके विद्वांसमि वा पुनः। प्रमदा ह्युत्पथं नेतुं कामकोधवशानुगम्।। २१४।।

अविद्वांसिमिति ॥ विद्वानहं जितेन्द्रिय हति बुच्या न स्नीसिश्वियिधेयः । यसादिवद्वांसं विद्वांसमिप वा पुनः पुरुषं देहधर्मात्कामकोधवशानुयायिनं स्निय उत्पर्य नेतुं समर्थाः ॥ २१४ ॥

अत आह—

मात्रा खस्ना दुहित्रा वा न विविक्तासनी भवेत्। बलवानिन्द्रियद्रामी विद्वांसमि कर्षति ॥ २१५॥

मात्रेति ॥ मात्रा, भगिन्या, दुहित्रा, निर्जनगृहादौ नासीत । यतोऽतिबल इन्द्रियगणः शास्त्रनियमितास्मानमपि पुरुषं परवशं करोति ॥ २१५ ॥

# कामं तु गुरुपत्नीनां युवतीनां युवा श्रुवि । विधिवद्दन्दनं कुर्यादसावहमिति ब्रुवन् ॥ २१६ ॥

कामं त्विति ॥ कामं तु गुरुपत्नीनां युवनीनां स्वयमपि युवा यथोक्तविधिना 'अभि-वाद्येऽमुकशर्माहं भोः' इति मुवन्पाद्ग्रहणं विना यथेष्टमभिवादनं कुर्यात्॥२ १ ६॥

#### विमोष्य पादग्रहणमन्वहं चाभिवादनम् । गुरुदारेषु कुर्वात सतां धर्ममनुसरन् ॥ २१७ ॥

वित्रोप्येति ॥ त्रवासादागत्य सञ्येन सब्यं दक्षिणेन च दक्षिणमित्युक्तविधिना पाद्यहणं प्रत्यहं भूमावभिवादनं च गुरुपबीपु युवा कुर्यात् । शिष्टानामयमा-चार इति जानन्तु ॥ २१७ ॥

उक्तस्य ग्रुश्रूपाविधेः फलमाह---

यथा खनन्खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति । तथा गुरुगतां विद्यां ग्रुश्रृपुरधिगच्छति ॥ २१८ ॥

यथेति ॥ यथा कश्चित्मनुष्यः स्तिनेत्रेण भूमि खनन् जलं प्राप्नोति, एवं गुराँ स्थितां विद्यां गुरुसेवापनः शिष्यः प्राप्नोति ॥ २५८ ॥

बहाचारिणः प्रकारत्रयमाह---

मुण्डो वा जिटलो वा स्याद्यवा स्याच्छिखाजटः।

नेनं ग्रामेऽभिनिम्लोचेत्मूर्यो नाभ्युदियात्कचित् ॥२१९॥
मुण्डो बेनि ॥ मुण्डितमस्तकः, शिरःकेशजदाबान्वा, शिर्षंव वा जटा जाना
यस्य वा, परे शिरःकेशा मुण्डितास्तथा वा भवेन् । एनं ब्रह्मचारिणं कचिद्रामे
निद्राणं, उत्तरत्र शयानमिति दर्शनात्मुर्यो नाभिनिम्लोचेबास्तमियात ॥ २१९॥
अत्र प्रायक्षित्तमाह—

तं चेदभ्युदियात्स्र्यः शयानं कामचारतः। निम्लोचेद्वाप्यविज्ञानाजपन्नुपवसेदिनम् ॥ २२० ॥

तं चेदिति ॥ तं चेकामतो निद्राणं निद्रोपत्रशस्त्रेन सूर्योऽभ्युद्यादस्त्रमियात्तद्दा साबित्रीं जपन्नुभयत्रापि दिनसुपवसन् रात्रौ सुक्षीत । अभिनिर्मुक्तस्योत्तरेऽहृति उपबासजपौ । 'अभिरभागे' इति कर्ममवचनीयसंज्ञा, ततः कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया । सावित्रीजपं नु गोतमवचनात् । तदाह गोतमः—'सूर्याभ्युद्ति महा-चारी तिष्ठेत् अहरसुक्षानोऽभ्यस्तमितश्च रात्रिं जपन्सावित्रीस्' । ननु गोतमवचनात्स्य्याभ्युद्दितस्यैव दिनाभोजनजपानुक्तां, अभ्यस्तमितस्य तु राष्ट्रयभोजनजपौ, नितत् अपेक्षायां व्याभ्यासंदेहे वा सुन्यन्तरवितृतमन्वर्धमन्वयमाह्(?) नतु स्फुटं मन्वर्थं स्मृत्यन्तरदर्शनादन्यया कुर्मः। अतप् जपापेक्षायां गोतमवचनात्सावित्री-जपमन्युपेय एव नत्भयत्र स्फुटं मन्कं दिनोपवासजपावपाकुर्मः । तस्नादभ्यस्तिमत्य मानवगोतमीयप्रायश्चित्तिकस्यः ॥ २२०॥

अस्य तु प्रायश्चित्तविधेरर्थवादमाह--

मुर्येण ह्यभिनिर्धुकः श्रयानोऽभ्युद्विश्व यः ।

त्रायश्चित्तमकुर्वाणो युक्तः खान्महर्तेनसा ॥ २२१ ॥

सूर्येणेति ॥ यसात्सूर्येणाभिनिर्मुक्तोऽभ्युदितश्च निद्राणः प्रायश्चित्तमकुर्वन्महता पापेन युक्तो नरकं गच्छति । तस्माद्यथोक्तप्रायश्चित्तं कुर्यात् ॥ २२१ ॥ यस्माद्कप्रकारेण संध्यातिकमे महत्पापमतः—

आचम्य प्रयतो नित्यमुभे संध्ये समाहितः।

शुचो देशे जपञ्जप्यग्रुपासीत यथाविधि ॥ २२२ ॥

आचम्येति ॥ आचम्य पवित्रो नित्यमनन्यमनाः श्रुचिदेशे सावित्रीं जपशुभे मंध्ये विधिवदुपामीत ॥ २२२ ॥

यदि स्त्री यद्यवरजः श्रेयः किंचित्समाचरेत् । तत्सर्वमाचरेद्यक्तो यत्र वास्य रमेन्मनः ॥ २२३ ॥

बदीति ॥ यदि स्त्री सूदी वा किचिच्छ्रेयोऽनुनिष्टति तत्सर्वे युक्तोऽनुतिष्टेन् । यत्र च शास्त्रानिपिद्धे मनोऽस्य तुष्यति नदपि कुर्यात् ॥ २२३ ॥

श्रेय एव हि धर्मार्थीं तहर्शयति-

धर्मार्थावुच्यते श्रेयः कामार्थी धर्म एव च । अर्थ एवेह वा श्रेयस्रिवर्ग इति तु स्थितिः ॥ २२४ ॥

धर्मार्थाविति ॥ धर्मार्था श्रेयोऽभिधीयते कामहेतुत्वादिति केचिदाचार्या मन्यन्ते। अन्ये त्वर्थकामी सुखहेतुत्वाच्छ्रेयोऽभिधीयते। धर्म एवेत्वपरे। अर्थकाम-योरप्युपायत्वात्। अर्थ एवेह लोके श्रेय इत्वन्ये। धर्मकामयोरिप साधनत्वात्। संप्रति स्वमतमाह—धर्मार्थकामात्मकः परस्पराविरुद्धिवर्ग एव पुरुपार्थनया श्रेय इति विनिश्चयः। एवं च बुभुश्चन्त्रत्युपदेशो न मुसुश्चन् । मुसुश्चणां तु मोक्ष एव श्रेय इति विविश्चयः। एवं च बुभुश्चन्त्रत्युपदेशो न मुसुश्चन् । मुसुश्चणां तु मोक्ष एव श्रेय इति वष्टे वह्यते॥ २२४॥

आचार्यश्र पिता चैव माता भ्राता च पूर्वजः। नार्तेनाप्यवमन्तन्या ब्राह्मणेन विशेषतः॥ २२५॥

आचार्यश्चेति ॥ आचार्यो जनको जननी च भ्राता च सगर्भो ज्येष्ठः पीडितेनाप्य-मी नावमाननीयाः विशेषतो बाह्मणेन यसात् ॥ २२५ ॥

आचार्यो ब्रह्मणो मूर्तिः पिता मूर्तिः प्रजापतेः।

माता पृथिच्या मूर्तिस्तु आता स्त्रो मूर्तिरात्मनः ॥२२६॥

आचार्य इति ॥ आचार्यो वेदान्तोदितस्य ब्रह्मणः परमात्मनो मूर्तिः शरीरं, पिता हिरण्यगर्भस्य, माता च धारणात्प्रथिवीमूर्तिः, भाता च स्वः सगर्भः क्षेत्रज्ञस्य । तसाद्देवतारूपा एता नावमन्तव्याः ॥ २२६ ॥

अध्यायः २

# यं मातापितरौ क्षेत्रं सहेते संभवे नृणाम् । न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि ॥ २२७ ॥

यमिति ॥ नृणामपत्यानां संभवे गर्भाधाने सति अनन्तरं वं क्रेशं मातापितरी सहेते तस्य वर्षशतेरप्यनेकैरिप जन्मिभरानृण्यं कर्तुमशक्यम् । मातुस्तावत्कुक्षाे धारणदुःखं, प्रसववेदनातिशयो, जातस्य रक्षणवर्धनकष्टं च पितुरधिकान्येव । रक्षासंवर्धनदुःखं, उपनयनात्प्रसृति वेदतदङ्गाध्यापनादिक्केशातिशय इति सर्व-सिद्धं तस्मात् ॥ २२७ ॥

तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा । तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वे समाप्यते ॥ २२८ ॥

तयोर्नित्यमिति ॥ तयोर्मातापित्रोः प्रत्यहमाचार्यस्य च सर्वदा प्रीतिग्रुन्पाद्येत् । यसात्तेप्वेव त्रिपु प्रीतेषु सर्वं तपश्चान्द्रायणादिकं फलद्वारेण सम्यक्प्राप्यते मात्रा-वित्रयतुष्टगैव सर्वस्य तपसः फर्लं प्राप्यत इत्यादि ॥ २२८ ॥

> तेषां त्रयाणां शुश्रूषा परमं तप उच्यते । न तरभ्यनजुज्ञातो धर्ममन्यं समाचरत् ॥ २२९ ॥

तेपामिति ॥ तेपां मातापित्राचार्याणां परिचर्या सर्वं तपोमणं श्रेष्टमित एव सर्वतपःफलप्राप्तेर्यचन्यमपि धर्मे कथंचित्करोति तदप्येतश्रयानुमितव्यतिरेकेण न कुर्यात् ॥ २२९ ॥

> त एव हि त्रयो लोकास्त एव त्रय आश्रमाः। त एव हि त्रयो वेदास्त एवोक्तास्त्रयोऽप्रयः॥ २३०॥

त एवति ॥ यसात एव मानापित्राचार्यास्वयो लोकाः लोकत्रयप्राप्तिहेतुत्वात् । कारणे कार्योपचारः । त एव व्रह्मचर्यादिभावत्रय आश्रमाः । गाईस्थ्याद्याश्रम-त्रयप्रदायकत्वात् । त एव त्रयो वेदाः । वेदत्रयजपफलोपायत्वात् । त एव हि त्रयोऽप्रयोऽभिहितास्रेतासंपाद्ययज्ञादिफलदातृत्वात् ॥ २३० ॥

> पिता वै गाईपत्योऽप्रिमीताप्रिर्दक्षिणः स्मृतः । गुरुराहवनीयस्तु साप्तित्रेता गरीयसी ॥ २३१ ॥

पितेति ॥ वैशब्दोऽवधारणे । पितेव गाईपत्योऽिधः, माता दक्षिणािधः, आचार्य आहवनीयः । सेयमिधिश्रेता श्रेष्ठतरा । स्तुत्वर्थत्वाचात्व न वस्तुविरोधोऽश्र भावनीयः ॥ २३१ ॥

> त्रिष्वममाद्यक्षेतेषु त्रींछोकान्विजयेद्वृही । दीप्यमानः स्वतुषा देववहिवि मोदते॥ २३२ ॥

त्रिष्विति ॥ एतेषु त्रिषु प्रमाद्भकुर्वन्त्रह्मचारी तावज्रवस्वेव गृहस्थोऽपि श्रीह्मो-कान्त्रिजयते । संज्ञापूर्वकस्थात्मनेपद्विधेरनित्यत्वाच 'विपराम्यां जेः' इत्यात्मनेप दम् । श्रींहोकान्त्रिजयेदिति त्रिष्वाधिपत्यं प्राप्तोति । तथा स्ववपुषा प्रकाशमानः सूर्यादिदेववदिवि हृष्टो भवति ॥ २३२ ॥

> इमं लोकं मातृभक्त्या पितृभक्त्या तु मध्यमम् । गुरुशुश्रुपया त्वेवं ब्रह्मलोकं समश्रुते ॥ २३३ ॥

इममिति ॥ इमं भूखोंकं मातृभक्तया । पितृभक्तया मध्यममन्त्ररिक्षं । आचार्य-भक्तया तु हिश्यगर्भकोकमेव प्रामोति ॥ २३३ ॥

सर्वे तसाहता धूर्मा यसैते तत्र आहताः।

अनादतास्तु यसैते सर्वास्तसाफलाः क्रियाः ॥ २३४ ॥

सर्व इति ॥ यस्येते त्रयो मानृषित्राचार्या आहताः सत्कृताम्तस्य सर्वे धर्माः फलदा अवन्ति । यस्येते त्रयोऽनाहताम्तस्य सर्वाणि ध्रोतस्मार्तकर्माणि निष्फलानि भर्वान्त ॥ २३४ ॥

यावत्रयस्ते जीवेयुस्तावन्नान्यं समाचरेत् । तब्वेव नित्यं शुश्रुषां कुर्योत्त्रियहिते रतः ॥ २३५ ॥

याविति ॥ ते त्रयो यावर्जावन्ति तावदन्यं धर्मं स्वातक्ष्येण नानुतिष्ठेत् । तद्-नुज्ञया तु धर्मानुष्ठानं प्राग्विहिनमेव । किंतु तेष्वेवं प्रत्यहं प्रियहितपरः ग्रुश्रूवां तदर्थे प्रीतिसाधनम् । प्रियं भेपजपानादिवत् । आपस्यामिष्टसाधनं हितम्॥२३५॥

तेषामनुपरोधेन पारच्यं यद्यदाचरेत् । तत्तिवेदयेत्तंभ्यो मनोवचनकर्मभिः ॥ २३६ ॥

तेषामिति ॥ तेषां शुश्रूषाया अविरोधेन तदनुज्ञानो यथन्मनोवचनकर्मिनः पर-लोकफलं कमीनुष्टितं तन्मयंतदनुष्टितमिति पश्चात्तेभ्यो निवेदयेत् ॥ २३६ ॥

> त्रिष्वेतेष्वितिकृत्यं हि पुरुषस्य समाप्यते । एष धर्मः परः साक्षादुपधर्मोऽन्य उच्यते ॥ २३७ ॥

त्रिप्तिति ॥ इतिशब्दः कात्स्न्यें । हिशब्दो हेतो । यस्मादेतेषु त्रिपु सुश्रूषितेषु पुरुषस्य सर्वे श्रीतस्मार्ते कर्तव्यं संपूर्णमनुष्ठितं भवति । तत्पत्रलावासेः । तस्मादेव श्रेष्ठो धर्मःसाक्षात्सर्वपुरुषार्थसाधनः । अस्याभ्रहोत्राद्मितिनयतस्वर्गादिहेतुरूप-धर्मो जधन्यधर्म इति सुश्रूषास्तुतिः ॥ २३७ ॥

श्रद्धानः ग्रुमां विद्यामाददीतावरादपि । अन्त्यादपि परं धर्मे स्त्रीरतं दुष्कुलादपि ॥ २३८ ॥

श्रह्यान इति ॥ श्रद्धायुक्तः ग्रुमां दृष्टशक्तिं गारुडादिविद्यामवराच्छूद्राद्विप गृह्धी-यात् । अन्त्यश्राण्डाळस्तस्माद्वि जातिस्मरादेविहितयोगमकर्पात् दुष्कृतहोषो-पमोगार्धमवास्त्राण्डाळजन्मतः परं धर्मं मोक्षोपायमात्मज्ञानमाददीत । तथा अज्ञानमेवोपकम्य मोक्षधर्मे प्राप्यशानं श्राह्मणारक्षत्रियाद्वैश्याच्छूद्राद्वि नीचाद-मञ्च० ७ भीक्ष्णं भद्धातस्यं श्रद्धानेन निलं। न श्रद्धिनं प्रति जन्मसृत्युचिशेषता। मेधाति-थिस्तु 'श्रुतिस्मृत्यपेक्षया परो धर्मो लोकिकः। धर्मशब्दो व्यवस्थायामपि युज्यते। यदि चाण्डालोऽप्यश्र प्रदेशे मा चिरं स्था मा चास्मिश्वम्भसि खाया 'इति वद्ति तमपि धर्ममनुतिष्ठेत'। 'प्रागल्भ्याल्लीकिकं वस्तु परं धर्ममिति श्रुवन्। चित्रं तथापि सर्वत्र श्राच्यो मेधातिथिः सताम्॥' स्नीरतं आन्मापेक्षया निकृष्टकुलाद्रि परिणेतुं स्वीकुर्यात्॥ २३८॥

> विषाद्प्यमृतं प्राह्यं बालादपि सुभाषितम् । अमित्रादपि सद्दुत्तममेध्यादपि काञ्चनम् ॥ २३९ ॥

विषादिनि ॥ विषं यद्यस्तसंयुक्तं भवति तदा विषमपयार्थं तस्मादसृतं प्राह्मभ् । बालादपि हितवचनं आद्यं, शत्रुतोऽपि मजनवृत्तं, अमेध्यादपि सुवर्णादिकं प्रहीतव्यम् ॥ २३९ ॥

स्त्रियो रत्नान्यथो दिद्या धर्मः शौचं सुभाषितम् । विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्वतः ॥ २४० ॥

श्चिय इति ॥ अत्र स्यादीनामुक्तानामपि दृष्टान्तन्वेनोपादानं । यथा स्याद्यो निकृष्टकुळादिभ्यो गृह्यन्ते तथा अन्यान्यपि हितानि चित्रळिखनादीनि मर्वनः प्रतिग्रहीतव्यानि ॥ २४० ॥

> अब्राह्मणाद्य्ययनमापत्काले विधीयते । अनुत्रज्या च ग्रुश्रृषा यावद्य्ययनं गुरोः ॥ २५१ ॥

अश्रक्षणादिति ॥ श्राह्मणाद्रन्यो यो द्विजः क्षत्रियस्तद्रभावे वैश्यो वा तस्माद्रध्य-यनमापन्काले श्राह्मणाध्यापकासंभवे ब्रह्मचारिणो विधीयते । अनुब्रज्यादिरूपा गुरोः ग्रुश्र्या यावदध्ययनं तावत्कार्या । गुरुपादप्रक्षालनोच्छिष्टप्राश्चनादिरूपा ग्रुश्र्या प्रशन्ता सा न कार्या । तद्रथमनुब्रज्या स्ति विशेषितम् । गुरुवमपि यावदध्ययनमेव क्षत्रियस्याह व्यासः—'मञ्चदः क्षत्रियो विप्रैः ग्रुश्र्पानुगमादिना । श्राप्तविद्यो श्राह्मणस्तु पुनम्तस्य क्षाः स्यूतः' ॥ २४१ ॥

ब्रह्मचारित्वे नैष्ठिकस्थाप्यबाक्ष्यप्रदेश्ययनं प्रसक्तं प्रतिषेधयति-

नात्राक्षणे गुरौ शिष्यो वासमात्यन्तिकं वसेत्। ब्राह्मणे चानन्चाने काङ्कन्मतिमनुत्तमाम् ॥ २४२ ॥

नाबाह्मण इति ॥ आत्यन्तिकं वासं यावजीविकं ब्रह्मचर्यं क्षत्रियादिके गुरी ब्राह्मणे साङ्गवेदानध्येतिर । अनुत्तमां गतिं मोक्षलक्षणामिच्छन् शिष्यो नाव-तिष्ठेत ॥ २४२ ॥

> यदि त्वात्यन्तिकं वासं रोचयेत गुरोः कुछे। युक्तः परिचरेदेनमाश्वरीरविमोक्षणात् ॥ २४३॥

यदीति ॥ यदि तु गुरोः कुळे निष्टिकवक्सचर्यात्मकमात्यन्तिकं वासमिच्छेत्तदा

अस्य फलमाह---

आ समाप्तेः श्ररीरस्य यस्तु शुश्रूषते गुरुष् ।

स गन्छत्यञ्जसा विप्रो ब्रह्मणः सद्म शाश्वतम् ॥ २४४ ॥ आ समाप्तेरिति ॥ समाप्तिः शरीरस्य जीवनत्यागस्तत्पर्यन्तं यो गुर्ह परिचरित स तत्त्वतो ब्रह्मणः सद्म रूपमविनाशि प्रामोति । ब्रह्मणि छीयत इत्यर्थः ॥२४४॥

न पूर्व गुरवे किंचिदुपकुर्वीत धर्मवित् । स्नास्यंस्तु गुरुणाङ्गप्तः शक्तया गुर्वर्थमाहरेत् ॥ २४५ ॥

न पूर्वमिति ॥ उपकुर्वाणस्यायं विधिः नैष्टिकस्य कानासंभवात् । गुरुद्क्षिणा-दानं धर्मको ब्रह्मचारी कानात्प्र्वं किंचिद्रोवकादि धनं गुरवे नावक्यं द्यात् । यदि तु यद्यकातो लभते तदा गुरवे द्याद्व । अत्रण्व कानात्प्र्वं गुरवे दानमाहाप-स्त्रम्यः—'यदन्यानि द्याणि यथालाभमुपहरित दक्षिणा एव ताः स एव ब्रह्मचा-रिणो यक्तो नित्यव्रतम् इति । कास्यम्पुनर्गुरुणा दक्ताको यथाक्तक्ति धनिनं याचि-म्यापि प्रतिग्रहादिनापि गुरवेऽर्थमाहत्यावक्यं द्यात् ॥ २४५॥

किं नत्तदाह-

क्षेत्रं हिरण्यं गामश्रं छत्रोपानहमासनम् । धान्यं शाकं च त्रासांसि गुरवे त्रीतिमावहेत् ॥ २४६ ॥

क्षेत्रमिति ॥ 'शक्त्या गुर्वर्थमाहरेत्' इन्युक्तत्वाक्षेत्रहिरण्यादिकं यथासामर्थ्यं विकल्पितं समुदिनं वा गुरवे दत्वा तन्त्रीतिमर्जयेन् । विकल्पपक्षे चान्ततोऽन्या-संभवे छत्रोपानहमपि द्यान् इन्द्रनिर्देशात् । समुदिनदानं प्रदर्शनार्थं चैतन् । संभुवेऽन्यद्पि द्यान् । अनगुव छन्नुहारोतः—'गुक्रमप्यक्षरं यस्तु गुरुः शिष्ये नि-वेदयेत । पृथिव्यां नास्ति तद्रव्यं यह्त्वा चानुणी भवेत् ॥' असंभवे शाक्रमपि द्यात् ॥ २४६ ॥

आचार्ये तु खलु मेते गुरुपुत्रे गुणान्विते ।

गुरुदारे सपिण्डे वा गुरुवद्वृतिमाचरेत् ॥ २४७ ॥

आचार्य इति ॥ नैष्टिकस्यायमुपद्शः । आचार्ये सते तत्सुते विद्यादिगुणयुक्ते, तदभावे गुरुपस्यां, तदभावे गुरोः सपिण्डे पितृत्यादी गुरुवच्छुश्रूपामनुतिष्टेत ॥

एतेष्वविद्यमानेषु स्नानासनविहारवान् ।

मयुज्जानोऽप्रिञ्जश्रुषां साधयेदेहमात्मनः ॥ २४८ ॥

प्तेष्विति ॥ णृतेषु त्रिप्वविद्यमानेषु सततमाचार्यस्यैवाग्नेः समीपे स्नानासन-विहारेः सायंत्रातरादी समिद्धोमादिना चाग्नेः ग्रुश्रूणां कुर्वनात्मनो देहमात्मदेहाव-विच्छनं जीवं ब्रह्मप्राप्तियोग्यं साधयेतु ॥ २४८ ॥

#### एवं चरति यो विमो ब्रह्मचर्यमविष्ठुतः । स गच्छत्युत्तमस्थानं न चेहाजायते पुनः ॥ २४९ ॥

इति मानवे धर्मशास्त्रे भृगुप्रोक्तायां संहितायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥
एवं स्रतीति ॥ 'आ समाप्तेः शरीरस्य' इत्यनेन यावजीवमाचार्यशुश्र्वाया
मोक्षलक्षणं फलम्। इदानीमाचार्ये मृतेऽपि एवमित्यनेनानन्तरोक्तविधिना आचायेपुत्रादीनामच्य्रिपर्यन्तानां शुश्र्यको यो नेष्ठिकष्ठस्वर्यमस्विष्ठतव्रतोऽनुतिष्ठिति स उत्तम्ं स्थानं ब्रह्मण्यात्यन्तिकलक्षणं प्राप्तोति । न चेह संमारे कर्मवन्नादुत्पत्तिं रूभते ॥ २४९ ॥

इति श्रीकुछ्नभट्टकृताया मन्वयमुक्तावल्या मनुवृत्तो दितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

### अथ तृतीयोऽध्यायः ।

पूर्वेत्र 'आ ममाप्तेः अर्रारस्य' इत्यनेन निष्ठिकत्रहाचर्यमुक्तं न तत्रावध्यपेक्षा । आ समावर्त्तृनादित्यनेन चोपकुर्याणकस्य मावधित्रहाचर्यमुक्तम् । अतन्तस्यैव गा-र्हरूथ्याधिकारः । तत्र कियदवधिविधौ ब्रह्मचर्ये तस्य गार्हरूथ्यमित्यपेक्षायामाह—

#### ृ पर्त्रिशदाब्दिकं चर्य गुरो त्रैवेदिकं व्रतम् । तदर्थिकं पादिकं वा ग्रहणान्तिकमेव वा ॥ १ ॥

षद्त्रिशदाब्दिकमिनि ॥ त्रयो वेदा ऋग्यजुःसामाख्यास्तेषां समाहारस्त्रिवेदी तहिषयं वर्तं स्वगृह्योक्तनियमसमृहरूपं पद्यिवद्वपं यावदुरुकुले चरितव्यम्। पद्त्रिः गदाब्दिकमिति पद्त्रिंशद्ब्दशब्दान 'कालाद्वज' अस्मिश्च पक्षे 'समं स्यादश्चतत्वान्' इति न्यायेन प्रतिवेदकान्तं हादकावपीणि वनाचरणम् । तद्धिकमष्टादश वर्पाणि । तत्र प्रतिवेदशाम्बं पर । पादिकं नय त्रपीणि । तत्र प्रतिवेदशाम्बं त्रीणि । यावता का-लेनोक्तावधेरू वैमधो वा वेदाम्पृह्णानि तावन्कालं वा वताचरणम्। विषमिशिष्टत्वे-ऽपि पक्षाणामेका देयाम्निन्नो देयाः पड्देयाइतिवश्वियमफले न्यूनापेक्षो विकल्पः । तथा च श्रुतिः--'नियमेनाधीनं वीर्यवत्तरं भवति' इति । प्रहणान्निकपक्षसंद्र्शना-त्पूर्वोक्तपक्षत्रये ग्रहणाद्ध्वमिप बतानुष्टानमवगम्यते । अथर्षवेदस्यर्गेदांशस्येऽपि 'ऋग्वेदं यजुर्वेदं सामयेद्मथर्वाणं चतुर्थम्' इति छान्दोग्योपनिषद् चतुर्थवेदत्वेन कीनेनात् । 'अङ्गानि चेदाश्रन्वारः' इति विष्णुपुराणादिवास्येषु च पृथिक्ट्रिशाध-तथेवेदत्वेऽपि प्रायेणाभिचाराद्यथेत्वाद्यज्ञविद्यायामनुपयोगाचानिर्देशः । तथाहि 'ऋग्वेदेनीय हीत्रं कुर्वन्यजुर्वेदेनाध्वर्यवं सामवेदेनीद्वात्रं यदेव त्रय्ये विद्याये सक्तं तेन ब्रह्मत्वम्' इति श्रुतेस्रयीसंपाद्यत्वं यज्ञानां ज्ञायते । अयं च मानवस्रैवेदिक-वतचर्याविधिर्नाधर्ववेदवतचर्यां निपेधयति । तत्परत्वे वाक्यभेदप्रसङ्गाच्छ्रसन्तरे वेदमात्रे बनश्रवणाच । यदाह योगियाज्ञ बल्क्यः-- 'प्रतिवेदं ब्रह्मचर्यं द्वादशाब्दानि पञ्चवा'॥ १॥

#### वेदानधीत्य वेदी वा वेदं वापि यथाक्रमम् । अविष्ठतब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रममावसेत् ॥ २ ॥

वेदानधीत्येति वेदशब्दोऽयं भिश्ववेदशाखापरः । स्वशाखाध्यमपूर्वकवेदशाखान्त्रयं द्वयमेकां वा शाखां मञ्जवाद्याणक्रमेणाधीत्य गृहस्थाश्रमं गृहस्यविहितकर्मक-स्वापस्पमनुतिष्ठेत् । कृतदारपरिप्रहो गृहस्यः । गृहशब्दस्य दारवचनत्वात् । अवि-स्वश्वस्य इति पूर्वविहितस्त्रीसंयोगमधुमांसमक्षणवर्जनरूपव्रह्मचर्यानुवादोऽयं प्रकृष्टाध्ययनाङ्गन्वस्थापनार्थः । पुरुपशक्तयपेक्षश्रायमेकद्वित्रिशाखाध्ययनविकस्यः । यद्यपि वतानि वेदाध्ययनं च नित्यवदुपदिशता मनुनोभयस्रातक एव श्रेष्ठत्वाद्मि-हितस्थापि स्मृत्यन्तराद्व्यस्नातकोऽपि बोद्धव्यः । तद्यह हारीतः—'त्रयः स्नातका भवन्ति विद्यास्नातको वतस्यातको विद्याद्मातकाः । तद्यह हारीतः—'त्रयः स्नातका भवन्ति विद्यास्नातको वत्यस्मात्य वेद-मस्माप्य वतानि समावर्तते स विद्यास्नातकः । यः समाप्य वतान्यसमाप्य वेदं समावर्तते स वत्यस्तातकः । उभयं समाप्य समावर्तते यः स विद्याव्यतस्नातकः । याद्मवल्क्योऽप्याह—'वेदं व्रतानि वा पारं नीत्वा स्नुभयमेव वा' इति ॥ २ ॥

#### तं मतीतं स्वधर्मेण ब्रह्मदायहरं पितुः। स्वग्विणं तत्य आसीनमह्येत्व्रथमं गवा॥३॥

ति ॥ तं ब्रह्मचारिधमानुष्ठानेन स्यातं, दीयत इति दायः ब्रह्मेव दायो ब्रह्म-दायः नं हरनीति ब्रह्मदाबहुरं, पितुः पितृनो गृहीनवेदमित्यथः । पितृतोऽध्ययनं सुस्यसुक्तं, पितुरभाव आचार्रीदरूपधीतवेदं मालयालंकृतं उन्कृष्टशयनोपविष्टं गोसाधनमुधुपर्केण पिता आचार्यौ व। विवाहान्यथमं पूजयेत् ॥ ३ ॥

#### गुरुणानुमतः स्नात्वा समाद्यतो यथाविधि । उद्दहेत द्विजो भार्यो सवर्णा लक्षणान्विताम् ॥ ४ ॥

गुरुणेति ॥ गुरुणा दत्तानुज्ञः स्वगृद्धोक्तत्रिधिना कृतस्नानसमावतेनः समानवर्णा ग्रुभरुक्षणां कन्यां विवहेत् ॥ ४ ॥

#### असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः। सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मैथुने॥ ५॥

असपिण्डा चेति ॥ मातुर्या सपिण्डा न भवति । सप्तमपुरुषपर्यन्तं सपिण्डतां वस्यित 'सपिण्डतां तु पुरुष सप्तमे विनिवर्तते' इति । तेन मातामहादिवंशजा जाया न भवतीत्यर्थः । चशब्दान्मातृसगोन्नापि मातृवंशपरंपराजन्मनान्नोः प्रत्य-भिक्षाने सित न विवाद्या, तदितरा तु मातृसगोन्नाविवाद्येनि संगृहीतं तथाच व्यासः—'सगोन्नां मातुरप्येके नेच्छन्त्युद्वाहकर्मणि । जन्मनान्नोरविज्ञान उद्वहेद्व-विशङ्कितः ॥' यतु मेघातिथिना वसिष्टनान्ना मातृसगोन्नानिपेधवचनं लिखिन्तम्—'परिणीय सगोन्नां तु समानमवरां नथा। तत्वां कृत्वा समुत्सगं द्विजश्वान्द्वा-यणं चरेत् । मातुल्यस्य सतां चैव मातृगोन्नां तथेव च' इति । तद्पि मातृवंशजन्म-

अध्यायः ३

नामपरिज्ञानविषयमेव । असगोत्रा च या पितुरिति पितुर्या सगोत्रा न भवति । चकारात्पितृसपिण्डापि । पितृव्यादिसंततिभवा या न भवतीत्यर्थः । सा द्विजानीनां दारत्वसंगादके विवाहे प्रशस्ता,मेथुनसाध्ये अत्याधानकर्मपुत्रोत्पादनादी विति॥५॥

महान्त्यपि समृद्धानि गोजाविधनधान्यतः। स्त्रीसंबन्धे दशैतानि कुलानि परिवर्जयेत् ॥ ६ ॥

महान्यपीति ॥ उन्क्रष्टान्यपि गवाहिभिः समृद्धान्यपि इमानि दश कुलानि विवाहे त्यजेत ॥ ६ ॥

तानि कानीत्याह--

हीनिक्रयं निष्पुरुषं निक्छन्दो रोमशार्शनम् । क्षय्यामयाव्यपसारिश्वित्रिक्षष्टिकलानि च ॥ ७ ॥

हीनफियमिति॥ जातकर्मादिकियारहितं, स्त्रीजनकं, वेदाध्यापनश्चन्यं, बहुदीर्घ-रोमान्वितं.अर्शोनामच्याधियुक्तं ।क्षयो राजयक्ष्मा मन्दानलापसारिधित्रकुष्ट्युक्तानां च कुलानि वर्जयेदिति पूर्विक्रियामंबन्धः । दृष्टमूलता चास्य प्रतिपेधस्य मातुल-वदुत्पन्ना अनुबहन्ते । तेन हीनक्रियादिकुलात्परिणीतायां संततिरपि नादशी स्यात । 'ब्याधयः संचारिणः' इति वैद्यकाः परुन्ति—'मर्वे संकामिणो रोगा वर्जियत्वा प्रवाहिकाम्' इति । अवेदमुला कथमियं प्रमाणमिति चेच । रष्टार्थतयैव प्रामाण्य-मंभवात् । तदकं भविष्यपुराणे—'सर्वा एता वेदम्ला दृष्टार्थाः परिहत्य तु' । सीमांसाभाष्यकारेणापि स्मृत्यधिकरणेऽभिहितम् 'ये दृष्टार्थाम्ने तन्त्रमाणं, ये ·वरष्टार्थाम्नेषु वैदिकशब्दानुमानम्' इति ॥ ७ ॥

कुलाश्रयं प्रतिपेश्वमभिश्वायं कन्यास्त्ररूपाश्रयप्रतिषेशमाह---

नोद्वहेत्कपिलां कन्यां नाधिकाङ्गीं न रोगिणीम्। नालोमिकां नातिलोमां न वाचाटां न पिङ्गलाम् ॥ ८ ॥

नोद्वहेदिनि ॥ कपिलकेशां नित्यव्याधितामविद्यमानलोमां प्रचुरलोमां बहुप-रुषभाषिणीं पिङ्गलाक्षीं कन्यां नोपयच्छेत्॥ ८॥

नर्भृष्टभनदीनाम्नीं नान्त्यपर्वतनामिकाम्। न पक्ष्यहिमेष्यनाम्नीं न च भीषणनामिकाम् ॥ ९ ॥

नेति ॥ ऋक्षं नक्षत्रं तन्नामिकां आद्वीरेवतीत्यादिकाम् । एवं तरुनदीम्लेच्छपर्वत-पक्षिसर्पदासभयानकनामिकां कन्यां नोद्वहेत् ॥ ९ ॥

> अव्यङ्गाङ्गीं सौम्यनाम्नीं हंसवारणगामिनीम् । तज्ञलोमकेशदशनां मृद्धश्रीमुद्रहेत्स्त्रियम् ॥ १०॥

अव्यक्ताक्रीमिति ॥ अविकलाक्नी मंधुरसुखोधनान्नी इंसगजरुचिरगमनां अनुति-स्थूललोमकेशदशनां कोमलाङ्गी कन्यासङ्खेत्॥ १०॥

अत्र विधितिषेशयोरभिधानमनिषिद्धविहितकन्यापरिणयनमभ्युद्यार्थमिति द-शेयितुमाह—

#### यस्यास्तु न भवेद्भाता न विज्ञायेत वा पिता। नोपयच्छेत तां प्राज्ञः पुत्रिकाधर्मशङ्कया ॥ ११ ॥

यस्या इति ॥ यस्याः पुनर्ञ्जाता नान्ति तां पुत्रिकाशङ्कया नोइहेत् । 'यदपस्यं भवेदसास्तन्मम सात्स्वधाकरम्' इत्यभिसंधानमात्राद्धि पुत्रिका भवति । 'अभि-संधिमात्रापुत्रिकेत्येके' इति गोतमसारणात् । यस्या वा विशेषेण पिता न ज्ञायते-उनेनेयमुत्पन्नेति तामपि नोद्वहेन् । अत्र च पुत्रिकाधर्मशङ्कयेनि न योजनीयमिनि केचित्। गोविन्दराजस्वाह-'भिन्नपितृकयोरप्येकमातृकयोभ्रांतृत्वभ्रामिद्धेः सभ्रा-तुक्तवेऽपि यस्या विशेषेण पिता न ज्ञायते तामपि पुत्रिकाशह्ययेव नोहहेन्' इति । मेधातिथिस्वेकमेवेमं पक्षमाइ । यस्यास्तु भाता नास्ति तां पुत्रिकाश-क्र्या नापयच्छेत् । पिता चेन्न ज्ञायते प्रोपितो सृतो वा । वाशब्दश्चेदर्थे । पितारे तु विद्यमाने तदीयवाक्यादेव पुत्रिकात्वाभावमवगम्याञ्चातुकापि बोहर्स्यात । असाकं तु विकल्पस्वरसादिदं प्रतिभानि । यस्या विशेषेण पिता न ज्ञायते तामपि जारजन्वेनाधर्मशह्नया नोहहेत् । अत्रच पक्षे प्रत्रिकाधर्मशह्नयेनि पुत्रिका चाधर्मश्च तथोः शङ्का पुत्रिकाधर्मशङ्का तथेति वथासंख्यं योजनीयम्।अन्नच प्रकरणे सगोत्रपरिणयने 'सगोत्रां चेदमत्योपयच्छेन्मातृबदेनां विशृधात्' इति परि-त्यागश्रवणात् 'परिणीय सगोत्रां च' इति प्रायश्रित्तश्रवणाच । तत्र तत्स्मिभव्याहते च मात्रसपिण्डापरिणयनादौ भार्यात्वमेव न भवति।भार्याश्वदस्याहवनीयाहिवस्यं-स्कारवचनत्वात् । येपां पुनर्दष्टगुणदोषमूलके विधिनिषेधाभिधाने यथा हीनक्रिय-मिति, न तदतिक्रमे भार्याखाभावः । अतएव मनुना 'महान्यपि समृद्धानि' इत्यादिप्रथकरणं कृतम् । एतन्मध्यपतितश्च 'नर्श्ववृक्षनदीनाम्नीम्' इत्यादिप्रतिषेधी-Sप न भार्यात्वाभावफलकः, किंत्वत्र शास्त्रातिकमात्प्रायश्चित्तमात्रम् ॥ ११ ॥

## सवर्णाग्रे द्विजातीनां पशस्ता दारकर्मणि।

कामतस्तु प्रवृत्तानामिमाः स्युः ऋमशो वराः ॥ १२ ॥

सवर्णाम इति ॥ ब्राह्मणक्षत्रियवैद्यानां प्रथमे विवाहे कर्तस्ये सवर्णा श्रेष्ठा भवति । कामतः पुनर्विवाहे प्रवृत्तानामता वस्यमाणा श्रानुलोम्येन श्रेष्ठा भवेयुः ॥ १२ ॥

श्रुद्रैव भार्या श्रुद्रस्य सा च स्वा च विशः स्पृते । ते च स्वा चैव राज्ञश्च ताश्च स्वा चाग्रजन्मनः ॥ १३ ॥

श्रृदेवेति ॥ श्रृद्रस्य श्रृद्धैव मार्या भवति न तुत्कृष्टा वैश्यादयस्तिस्रः । वैश्यस्य च श्रृद्धा वैश्या च भार्या मन्वादिभिः स्मृता । क्षत्रियस्य वैश्याश्रृद्धे क्षत्रिया च । नाक्षणस्य क्षत्रिया वैश्या श्रृद्धा बाह्मणी च । वसिष्ठोऽपि 'श्रृद्धामध्येके मञ्चवर्तम्' इति द्विजातीनां मञ्जवर्जितं श्रुद्धाविवाहमाह ॥ १३ ॥

#### न ब्राह्मणक्षत्रिययोरापद्यपि हि तिष्ठतोः । कर्सिश्रिद्पि वृत्तान्ते शुद्रा भार्योपदिश्यते ॥ १४ ॥

न ब्राह्मणिति ॥ ब्राह्मणक्षत्रिययोगार्हस्थ्यमिच्छतोः सर्वथा सवर्णास्त्राभे करिंमश्चि-द्रिप वृत्तान्ते इतिहासाख्यानेऽपि शूद्रा भार्या नामिधीयते । पूर्वसवर्णानुक्रमेणा-नुस्लोम्येन विवाहाद्यनुज्ञानाद्यं निपेधः प्रातिलोम्येन विवाहविषयो बोद्धव्यः । ब्राह्मणक्षत्रियग्रहणं चेदं दोपभूयस्त्वार्थम् । अनन्तरं द्विजातय इति बहुवचनातः, वैद्यगोचरनिपेधम्यापि बक्ष्यमाणन्वात् ॥ १४ ॥

#### हीनजातिस्त्रियं मोहादुइहन्तो दिजातयः। कुलान्येव नयन्त्याशु ससंतानानि शूद्रताम्॥ १५॥

हीनजातिस्वियमिति । सवर्णामिप परिणीय हीनजाति श्रृद्धां आस्वाविवेकात्परि-णयन्तो ब्रह्मक्षत्रियवैदयास्त्रशेत्पञ्चपुत्रपात्रादिक्रमेण कुळान्येय समंतितकानि श्रृद्धतां गमयन्ति । अत्र द्विजातय इति बहुवचननिर्देशान्निन्द्या वैद्यस्थापि निषेधः करुप्यते । ब्राह्मणक्षत्रिययोस्तु पूर्वेत्रंव निषेधकरूपनात्तिसन्द्रामात्रार्थतेव ॥ १५ ॥

#### शूद्रावेदी पतत्यत्रेरुतथ्यतनयस्य च । शौनकस्य सुतोत्पच्या तद्पत्यतया भृगोः ॥ १६ ॥

श्रुद्धावेदीति ॥ श्रुद्धां विन्द्रित परिणयनीति श्रुद्धावेदी सः पतित पतित इव भवति । इदमन्नेमेतं उत्तथ्यतनयस्य गौतमस्य च । अन्याद्ग्रिष्ट्णमादरार्थम् । एत-इष्ट्राष्ट्रणविषयम् । 'श्रुद्धायां सुतोत्पस्या पतिते' इति शोनकस्य मतमेतःक्षत्रियवि-षयम्। 'श्रुद्धासुतोत्पस्या पर्ताने' इति सृगोर्मतं एतद्वेद्दश्यविषयम् । एतस्य महर्षि-मतत्रयस्य ध्यवस्थासंभवे विसद्शपतनविकल्पायोगात् । मेथातिथिगोविन्दराज-योस्तु मतं श्रुद्धावेदी पतनीति पूर्वोक्तश्रुद्धाविवाहितपेधविशेषः सुतोत्पस्या पत्ततिति देवाज्ञातश्रुद्धाविवाहे ऋतां नोपयादिति विधानार्थम्। ऋतुकालगमने सुतोत्पत्तेः। तदपत्यतयेति तु तान्येव श्रुद्धोत्पन्नान्यपत्यानि यस्य स तदपत्यस्यस्य भावस्तदपत्यता तया पतिति । एतेनेदसुक्तं ऋतावुपयन्नितरासु जानापत्य अपयात् ॥ १६॥

### श्रुद्रां शयनमारोप्य ब्राह्मणी यात्यघोगतिम् । जनयित्वा सुतं तस्यां ब्राह्मण्यादेव हीयते ॥ १७॥

श्चदामिति ॥ सवर्णामपरिणीय दैवान्ब्रेहाद्वा श्वदापरिणेतुर्बोद्याणस्य शयननिषे-धोऽयं निन्दया निषेधस्मृत्यनुमानाच्छूद्वां गत्वा ब्राह्मणो नरकं गच्छति । जन-यित्वा सुतं तस्यामित्यृतुकालगमननिषेधपरम् । ब्राह्मण्यादेव हीयत इति दोषभूयस्वार्थः ॥ १७ ॥

> दैविषत्र्यातिथेयानि तत्त्रधानानि यस तु । नाश्नन्ति पितृदेवास्तव च स्वर्गे स गच्छति ॥ १८ ॥

देवेति ॥ यदि कथंकित्सवर्णानुकमेणाकमेण वा शुद्धापि परिणीयते तदा भार्यात्वेन प्रसन्तानि तत्कर्तकानि दैवेत्यनेन निषध्यन्ते । दैवं होमादि, पित्र्यं श्राद्वादि, आतिथेयमतिथिभोजनादि, एतानि यस श्रद्धासंपाद्यानि तद्धव्यं कव्यं पितृदेवा नाभ्रान्त । नच तेनातिथ्येन स गृही स्वर्ग याति । 'यस्तु तत्कारयेन्मो-हात्सजात्या स्थितयान्यया' इति सवर्णायां सम्निहिनायां निपेधं वस्यति । अयं त्वसिक्षित्रितायामपीत्यपुनरुक्तिः ॥ १८॥

#### दृष्ठीफेनपीतस्य निःश्वासीपहतस्य च । तसां चैव प्रमृतस्य निष्कृतिर्न विधीयते ॥ १९ ॥

वपलीति ॥ वपलीफेनोऽधरम्सः स पीतो येन स वृपलीफेनपीतः । 'वाहिता-ध्यादिपु' इत्यनेन समासः । अनेन शृद्धाया अधररसपानं निषिध्यते । निःश्वासोपह-तस्य चेति तथा सहैकशय्यादौ शयननिषधः। तस्यां जातापत्यस्य शुद्धिनौपिदि-**इयत इत्यृतुकालगमननिपेधानुवादः ॥ १९ ॥** 

#### चतुर्णामपि वर्णानां मेत्य चेह हिताहितान्। अष्टाविमान्समासेन स्त्रीवित्राहानिबोधत ॥ २० ॥

चतुर्णामिति ॥ चतुर्णामपि वर्णानां ब्राह्मणादीनां परलोके इहलोके च कांश्चि-द्वितान्कांश्चिद्हितानिमानभिधास्यमानानष्टी संक्षेपेण भार्याप्राप्तिहेतून्विवाहान् श्युन ॥ २०॥

#### बाह्यो देवस्तथैवार्षः प्राजापत्यस्तथासुरः । गान्धर्वो राक्षसञ्चव पैशाचश्राष्ट्रमोऽधमः ॥ २१ ॥

बाह्य इति ॥ न पुते नामनो निर्दिश्यन्ते। बाह्यराक्षसादिसंज्ञा चेयं शास्त्रसंध्यव-हारार्था स्तुतिनिन्दाप्रदर्शनार्था च । ब्रह्मण इवायं ब्राह्मः । रक्षस इवायं राक्षसः । न तु ब्रह्मादिदेवनात्वं विवाहानां संभवति । पैशाचस्याधमत्वाभिधानं निन्दातिशया-र्थम् ॥ २३ ॥

## यो यस धर्म्यो वर्णस्य गुणदोपी च यस यौ। तद्रः सर्वे प्रवक्ष्यामि प्रसवे च गुणागुणान् ॥ २२ ॥

य इति ॥ धर्माद्नपतो धर्म्यः । यो विवाहो धर्म्यो बस्य विवाहस्य यौ गुणदोषी इष्टानिष्टफले तत्तद्विवाहोत्पन्नापत्येषु ये गुणागुणाम्तत्सर्वं युष्माकं प्रकर्षेणाभिधा-स्यामि । वक्ष्यमाणानुकीर्तनिमदं शिष्याणां सुखग्रहणार्थम् ॥ २२ ॥

षडानुपूर्व्या विमस्य क्षत्रस्य चतुरोऽवरान् । विट्शूद्रयोस्तु तानेव विद्याद्धम्यीनराक्षसान् ॥ २३ ॥

पडिति ॥ ब्राह्मणस्य ब्राह्मादिकमेण पद । अत्रियस्यावरानुपरितनानासुरादीं-श्रतुरः । विदशुद्वयोस्तु तानेव राक्षसवर्जितानासुरगान्धर्वपैशाचान् धर्म्यान्धर्मा-दनपेताआनीयात्॥ २३॥

[ अध्यायः ३

#### चतुरो ब्राह्मणस्याद्यान्यशस्तान्कवयो विदुः। राक्षसं क्षत्रियसैकमासुरं वैश्यशृद्धयोः॥ २४॥

चतुर इति ॥ ब्राह्मणस्य प्रथमं पठितान्ब्राह्मादींश्चतुरः । क्षत्रियस्य राक्षसमेक-मेव । वैश्वशूद्भयोरासुरं । एताञ्क्रेष्टान् ज्ञातारो जानन्ति । अतप्त ब्राह्मणादिष्वा-सुरादीनां पूर्वविहितानामप्यत्राप्युपादानं जघन्यत्वज्ञापनार्थं । तेन प्रशस्तविवा-हासंभवे जघन्यस्थापि परिग्रह इति दर्शितम् । एवमुत्तरत्रापि विगर्हितपरि-स्थागो बोद्धस्यः ॥ २४ ॥

#### पश्चानां तु त्रयो धर्म्या द्वावधर्म्या स्पृताविह। पैशाचश्चासुरश्चेव न कर्तव्यो कदाचन॥ २५॥

पञ्चानामिति ॥ इह पैशाचप्रतिपेधादुपरितनानां पञ्चानां प्राजापत्यादीनां ब्रहणं, तेषु मध्ये प्राजापत्यान्धर्वराक्षमाखयो धर्मादनपेताम्नव प्राजापत्यः क्षत्रियादीनाः मप्राप्तो विश्वीयते । ब्राह्मणस्य विहितन्वादन्यते । गान्धर्वस्य च चतुर्णामेव प्राप्तन्वादनुवादः । राक्षमोऽपि वैश्यशूत्रयोर्विश्वीयते । ब्राह्मणस्य क्षत्रियवृत्यवस्थितस्था-प्यासुरपैशाची न कर्तव्यो । कदाचनेत्यविशेषाचतुर्णामेव निषध्यते । अत्र यं वर्णं प्रति यस्य विवाहस्य विधिनिषेधौ तस्य तंप्रति विकल्पः स च विहितासंभवे बोद्यन्यः ॥ २५ ॥

#### पृथक्पृथग्वा मिश्रों वा विवाहों पूर्वचोदितों। गान्धवों राक्षसश्चेव धर्म्यों क्षत्रस्य तो स्मृतां॥ २६॥

पृथगिति ॥ पृथक्पृथगिति प्राप्तत्वादन् धते । मिश्राविति विधीयते । पृथकपृथ-ग्विमिश्री वा पूर्वविहितौ गान्ववराक्षसौ क्षत्रस्य धम्यों मन्दादिभिः स्मृतौ । यदा स्वीपुंसयोरन्योन्यानुरागपूर्वकमंवादेन परिणेता युद्धादिना विजित्य नामुद्वहेत्तदा गान्धवराक्षसौ मिश्री भवतः ॥ २६ ॥

#### आच्छाद्य चार्चियत्वा च श्रुतिश्रीलवते खयम्। आहृय दानं कन्याया त्राह्मो धर्मः प्रकीर्तितः॥ २७॥

आच्छाधेति ॥ आच्छाद्रनमात्रसैवौचित्यप्राप्तत्वात्सविशेषवाससा कन्यावरावा-च्छाद्यालंकारादिना च प्जयित्वा विद्याचारवन्तमप्रार्थकवरमानीय तस्मे कन्यादानं बाह्यो विवाहो मन्वादिभिरुक्तः ॥ २७ ॥

#### यज्ञे तु वितते सम्यगृत्विजे कर्म कुर्वते । अलंकृत्य सुतादानं देवं धर्म प्रचक्षते ॥ २८ ॥

यज्ञ इति ॥ ज्योतिष्टोमादियज्ञे प्रारब्धे यथाविधि ऋत्विजे कर्मकर्त्रे अलंकृत्य कन्यादानं दैवं विवाहं मुनयो मुक्ते ॥ २८ ॥

#### एकं गोमिथुनं द्वे वा वरादादाय धर्मतः। कन्याप्रदानं विधिवदार्षो धर्मः स उच्यते॥ २९॥

एकमिति ॥ स्नीगवी पुंगीश्व गोमिश्चनं । तदेकं हे वा वराद्धर्मतो धर्मार्थं यागादि-सिद्धिये कन्याये वा दातुं नतु शुल्कबुद्धा गृहीत्वा यद्यथाशास्त्रं कन्यादानं स आर्थो विवाहो विधीयते ॥ २९ ॥

#### सहोभी चरतां धर्ममिति वाचानुमाष्य च । कन्यात्रदानमभ्यर्च्य प्राजापत्यो विधिः स्पृतः ॥ ३० ॥

सहेति ॥ सह युवां धर्मे कुरुतमिति सुताप्रदानकाले वचसा पूर्व नियम्यार्चयि-त्वा यत्कन्यादानं स प्राजापन्यो विवाहः स्पृतः ॥ ३० ॥

#### ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्त्वा कन्याये चैव शक्तितः । कन्यापदानं स्वाच्छन्द्यादासुरो धर्म उच्यते ॥ ३१ ॥

ज्ञातिस्य इति ॥ कन्याया ज्ञातिस्यः पित्रादिस्यः कन्याये यराधाशक्ति धनं दुःखा कन्याया आप्रदानमादानं स्वीकारः स्वाच्छन्याग्म्बेच्छया न ग्वार्ष इव शास्त्री-यधनजातिपरिमाणनियमेन स आसुरो विवाह उच्यते ॥ ३१ ॥

#### इच्छयान्योन्यसंयोगः कन्यायाश्र वरस्य च। गान्धर्वः स त विज्ञेयो मेथुन्यः कामसंभवः ॥ ३२ ॥

इच्छयेति ॥ कन्याया वरस्य चान्योन्यानुरागेण यः परस्परसंयोग आलिङ्गनादि-रूपः स गान्थवी ज्ञातच्यः। संभवत्यस्मादिति संभवः। यस्मान्कन्यावरयोरभिलापा-दसी संभवति । अतएव मैथुन्यो मथुनाय हितः। सर्वविवाहानाभेव मैथुन्यत्वेन यदम्य मैथुन्यत्वाभिधानं तत्सत्यपि मथुने न विरोध हति प्रदर्शनार्थम् ॥ ३२ ॥

#### हत्वा छित्त्वा च भित्त्वा च क्रोशन्तीं रुदतीं गृहात्। प्रसद्य कन्याहरणं राक्षसो विधिरुच्यते ॥ ३३ ॥

हत्वेति ॥ प्रसद्ध बलान्कारेण कन्याया हरणं राक्षसो विवाह इत्येव लक्षणम् । यदा तु हर्तुः शक्त्यतिशयं ज्ञात्वा वित्रादिभिरुपेश्यते तदा नावश्यकं हननादि । यदि कन्यापक्षः प्रतिपक्षतां याति तदा हननादिकमपि कर्तव्यमित्यर्थप्राप्तमन्यते । कन्यापक्षान्विनाश्य तेषामङ्गच्छेदं कृत्वा प्राकारादीन्भिरवा 'हा पितर्भातरनाथाहं हिये' इति वदन्तीमश्रूणि मुज्जन्तीं यन्कन्यां गृहाद्रपहरति । अनेन कन्यायामनि-च्छोक्ता गान्धवीद्विवेकार्थम् ॥ ३३ ॥

सुप्तां मत्तां प्रमत्तां वा रही यत्रीपगच्छति । स पापिष्ठो विवाहानां पैशाचश्राष्टमोऽधमः ॥ ३४ ॥ सुरामिति ॥ निद्राभिमूतां मद्यमदिक्कां शीलसंरक्षणेन रहितां विजनदेशे 78

[ अध्यायः ३

यत्र विवाहे मैथुनधर्मेण प्रवर्तते स पापहेतुर्विवाहानां मध्येऽधमः पैशाचः ख्यातः ॥ ३४ ॥

#### अद्भिरेव दिजाय्याणां कन्यादानं विश्विष्यते । इतरेषां तु वर्णानामितरेतरकाम्यया ॥ ३५ ॥

अद्भिरिति ॥ उद्कदानपूर्वकमेव ब्राह्मणानां कन्यादानं प्रशस्तम् । क्षित्रयादीनां पुनिर्विनाच्युद्कं प्रस्परेच्छया बाख्यात्रेणापि कन्यादानं भवति । उद्कपूर्वकमपीत्य-नियमः ॥ ३५ ॥

यो यस्पैषां विवाहानां मनुना कीर्तितो गुणः। सर्वे ग्रुणुत तं विद्याः सर्वे कीर्तयतो मम ॥ ३६ ॥

य इति ॥ यद्यपि 'गुणदोषो च यस्य याँ' इति गुणाभिधानमपि प्रतिज्ञातमेव तथापि बहुनामथीनां तत्र वक्तव्यतया प्रतिज्ञातत्वाद्विशेषज्ञापनार्थः पुनरुपन्यासः । एषां बिवाहानामिति निर्धारणे पष्टी । एषां मध्ये यस्य विवाहस्य यो गुणो मनुना कथितस्तन्तर्यवे हे विद्याः मम कथयतः श्रणुत ॥ ३६ ॥

> दश पूर्वान्परान्वंश्यानात्मानं चैकविंशकम् । ब्राह्मीपुत्रः मुकृतकृत्मोचयदेनसः पितृन् ॥ ३७ ॥

दशिति ॥ दश पूर्वान्पित्रादीन्बंश्यान्, परान्पुत्रादीन्दश, आस्मानं चैकविंशकं ब्राह्मविवाहोदापुत्रो यदि सुकृतकृद्धवित तदा पापान्मोचयित पित्रादीश्वरकादुद्ध-रित, पुत्रादयश्च तस्य कृत्रं निष्यापा जायन्त इति मोचनार्थः । तेषामनुष्यत्तः पापध्वंसस्याशस्यवात् ॥ ३० ॥

र्देवोढाजः सुतश्रेव सप्त सप्त परावरान् । आर्षोढाजः सुतसीस्त्रीन्पदपद कायोढजः सुतः ॥ ३८ ॥

दंत्रोढांत ॥ देवविवाहोडायाः पुत्राः ससपरान्पित्रादीन्ससावरान्पुत्रादिश्च । आपिविवाहोडायाः पुत्रश्चीन्पित्रादींखींश्च पुत्रादीन् । प्राजापत्यविवाहोडायाः पुत्रः पद पित्रादीन् पद पुत्रादीन् आत्मानं चैनसो मोचयतीति पूर्वस्थेव सर्वत्रानुपङ्गः । कायोढज इति 'ङ्गपोः मंज्ञाछन्दसोर्बहुलम्' इति हस्वत्वम् । ब्राह्माछप्टिववाहोटेशक्रमानुसारेण मन्दफलस्यार्पसेह बहुफलभाजापत्यान्पूर्वाभिधानम् । ब्राह्माहिन्विवाहोदेशक्षोक एव कथमयं कम इति चेत् 'पञ्चानां नु त्रयो धर्म्याः' इत्यन्न प्रान्तापत्यव्रहणार्थम् । अन्यथा त्वार्षस्थेव म्रहणं स्थान् ॥ ३८॥

प्रसवे च गुणागुणानिति यदुक्तं तदुच्यते—

श्राह्मादिषु विवाहेषु चतुर्ष्वेवानुपूर्वशः । ब्रह्मवर्चस्विनः पुत्रा जायन्ते शिष्टसंमताः ॥ ३९ ॥ ब्राह्मित ॥ ब्राह्मादिषु चतुर्षु विवाहेषु कमावस्थितेषु श्रुताध्ययनसंपत्तिकतेजो- काः पुत्राः शिष्टमिया जायन्ते । प्रियार्थत्वाच संमतशब्दस्य 'केन च पूजाबाम्' इति न वहीसमासप्रतिवेचः । संवन्त्रसामान्यविषया वहीयं समस्रते ॥ ३९ ॥

#### रूपसत्त्वगुणोपेता धनवन्तो यशस्त्रिनः । पर्याप्तमोगा धर्मिष्टा जीवन्ति च शतं तमाः ॥ ४० ॥

रूपेति ॥ रूपं मनोहराकृतिः, सन्त्वं द्वादशाध्याये वक्ष्यमाणं, गुणा द्याद्यः, तैर्थु-क्ता धनिनः स्यानिमन्तो यथेप्सितवस्त्रसम्मन्यलेपनादिभोगशालिनो धार्मिकाश्च पुत्रा जायन्त इति पूर्वमनुवर्वते । शतं च वर्षाणि जीवन्ति ॥ ४०॥

इतरेषु तु शिष्टेषु नृशंसानृतवादिनः।

जायन्ते दुर्विवाहेषु ब्रह्मधर्मद्विषः सुताः ॥ ४१ ॥

इतरेष्विति ॥ ब्राह्मादिश्यश्चतुश्योंऽन्येष्वासुरादिषु चतुर्षु विवाहेषु क्रूरकर्माणो भृपावादिनो वेदद्वेषिणो यागादिधर्मद्वेषिणः पुत्रा जायन्ते ॥ ४१ ॥

अनिन्दितैः स्नीविचाहैरनिन्द्या भवति प्रजा ।

निन्दितैनिन्दिता नृणां तसानिन्दान्विवर्जयेत् ॥ ४२ ॥

अनिन्दितिनि ॥ संक्षेपेण विवाहानां फलकथनमिदम् । अगिहितैभीयौप्राप्तिहेनुभिर्विवाहेरगिहिना मनुष्याणां मंनांतर्भवति । गिहिनैस्तु गर्हिता । तस्माहहितविवाहान्न कुर्योत् ॥ ४२ ॥

पाणिग्रहणसंस्कारः सवर्णास्पदिश्यते । असवर्णास्त्रयं ज्ञेयो विधिरुद्वाहकर्मणि ॥ ४३ ॥

पाणीति ॥ समानजातीयासु गृद्धमाणासु इन्तप्रहणरूक्षणः संस्कारो गृद्धादिशा-स्रेण विश्रीयते । विजातीयासु पुनरुद्धमानासु विवाहकर्माणे पाणिप्रहणस्थानेऽथ-मनन्तरस्रोके वक्ष्यमाणो विधिर्जेथः ॥ ४३ ॥

> शरः क्षत्रियया ब्राह्मः त्रतोदो वैश्यकन्यया । वसनस्य दशा ब्राह्मा शूद्रयोत्कृष्टवेदने ॥ ४४ ॥

शर इति ॥ क्षत्रियया पाणिग्रहणस्थाने ब्राह्मणविनाहे ब्राह्मणहस्तपरिगृहीतका-ण्डेकदेशो प्राह्मः । वैश्यया ब्राह्मणक्षत्रियविनाहे ब्राह्मणक्षत्रियानश्तप्रतादैकदेशो प्राह्मः । सूद्रया पुनर्द्विजातित्रयविनाहे प्राह्मतनसनदशा प्राह्मा ॥ ४४ ॥

> ऋतुकालाभिगामी स्थात्स्वदारनिरतः सदा । पर्ववर्जे त्रजेचैनां तद्वतो रतिकाम्यया ॥ ४५ ॥

ऋत्विति ॥ ऋतुर्नाम शोणितदुर्शनोपङक्षितो गर्भघारणयोग्यः श्रीणासवस्था-विशेषः । तत्कालाभिगामी स्यादित्ययं नियमैविधिः नतु परिसंख्या । स्वार्थहानि-

१ विधिरत्यन्तमप्राप्ती नियमः पाक्षिके सति॥ तत्र चान्यत्र वा प्राप्ती परिसंख्या निगधते॥

परार्थकरुपनाप्राप्तवाधात्मकदोषत्रयदुष्टत्वात् । ऋतुकालेऽपि रागतः पक्षे गमन-प्राप्ती यसिन्पक्षेऽप्राप्तिस्तत्र विधिः 'समे यजेत' इतिवत् । अतएव ऋतावगमने दोषमाह पराशरः--'ऋतुस्नातां तु यो मार्या सम्निधी नोपगच्छति । घोरायां भूण-हत्यायां पतते नात्र संश्वयः ॥' अनुत्पसपुत्रस्य चायं नियमः । 'ब्राह्मणो ह वै जाय-मानिक्सिर्भर्भेणैर्भणवाश्रायते यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः स्वाध्यायेन-पिंग्यः' इत्येतत्प्रत्यक्षश्चतिम् छत्वेऽस्य संमवति मूलान्तरकस्पनस्यायुक्तत्वात्। 'तसाधुग्मासु पुत्रार्थी संविशेदार्तवे स्त्रियम्' इति च वक्ष्यति। ततोऽप्येतच्छ्रि-मूल्त्वमवगम्यते । पुत्रोत्पादनशास्त्रस्य चैकपुत्रोत्पादनेनैव चरितार्थत्वात् 'काम-जानितरान्विदुः' इति दर्शनाद्जातपुत्रस्यैव नियमः । 'दशास्यां पुत्रानाधेहि' इति मञ्जरतु बहुपुत्रप्रशंसापरः । जातपुत्रस्याप्यृतुकालगमननियमो न दशस्वे-वावतिष्ठते । स्वदारनिरतः सदेति नित्यं स्वदारसंतुष्टः स्वामान्यभार्यामुपगच्छेदिति विधानात्परिसंख्येव । बाक्यानयंक्यात्स्वदारगमनस्य प्रशस्तत्वात् । ऋतावगमने द्रोपाश्रवणाच न नियमविधिः। पर्ववर्जे बजेचैनामिति । पर्वाण्यमावास्यादीनि वक्ष्यन्ते । नानि वर्जयित्वा भार्यामीतिर्वतं यस्य स तद्रतोऽनृतावप्युपेयान् । अत-एव रतिकाम्यया नतु पुत्रोत्पादनशास्त्रबुद्धा । नस्माहिधित्रयमिदं-ऋताबुपैया-देव, अन्यभार्यां नोपगच्छेत् , अनृतावपि भार्याप्रीतये गच्छेदिति । अत्रच गौतमः 'ऋताबुपेयादनृतौ च पर्ववर्जम्'। याज्ञवल्क्योऽप्याह-'यथाकामी भवेद्वापि स्त्रीणां वरमनुसारन्'। पर्ववर्जमिति ऋनावनृती चोभयन्न संबध्यते॥ ४५॥

> ऋतुः खाभाविकः स्त्रीणां रात्रयः पोडश स्मृताः। चतुर्भिरितरेः सार्धमहोभिः सद्विगहितैः॥ ४६॥

ऋतुरिति ॥ अत्र राज्यहःशब्दावहोरात्रपरी । शोणिनदर्शनान्त्रसृति श्रीसंपर्कग-मनादौ शिष्टनिन्दितैश्रनुर्भिरन्यैरहोरात्रैः सह पोडशाहोरात्राणि सासि सासि स्वीणामृतः । स्वभावे भवः स्वाभाविकः । ब्याध्यादिना तु न्यूनाधिककास्रोऽपि भवति ॥ ४६ ॥

#### तासामाद्याश्रतस्रस्तु निन्दितैकादशी च या। त्रयोदशी च शेषास्तु मशस्ता दश रात्रयः॥ ४७॥

नासामिति ॥ तासां पुनः षोडशानां रात्रीणां शोणितदर्शनात्रभृति आद्याश्च-तस्त्रो रात्रय एकादशी त्रयोदशी च रात्रिर्गमने निन्दिता । अवशिष्टा दश रात्रयः प्रशन्ता भवेयुः ॥ ४७ ॥

#### युग्मासु पुत्रा जायन्ते स्त्रियोऽयुग्मासु रात्रिषु । तस्माद्युग्मासु पुत्रार्थी संविशेदार्तवे स्त्रियम् ॥ ४८ ॥

युग्मास्तिति ॥ प्वींकास्त्रिप दशसु षष्ट्रयष्टम्याचासु रात्रिषु गमने पुत्रा उत्पद्यन्ते । अयुग्मासु पञ्चमीसप्तम्यादिषु दुहितरः । अतः पुत्रार्थी युग्मासु ऋतुकाले भार्यो गच्छेत् ॥ ४८ ॥

#### षुमान्पुंसोऽिषके शुके स्त्री भवत्यधिके स्त्रियाः। समेऽषुमान्पुंस्त्रियौ वा क्षीणेऽल्ये च विपर्ययः॥ ४९॥

पुसानिति ॥ पुसी बीजेऽधिकेऽयुग्मास्विष पुत्रो जायते । स्वीवीजेऽधिके युग्मा-स्विष दुह्तिव । अतो कृष्याहारादिना निजवीजाधिक्यं भार्यायाश्चाहारलाघवादिना बीजाल्पत्वमवगम्य युग्मास्विष पुत्रार्थिना गन्तव्यमिति दर्शितम् । स्वीपुंसयोस्तु बीजसाम्येऽपुमाश्वपुंसकं जायते । पुंस्तियाविति यमौ च । निःसारेऽल्पे चोभयोरेव बीजे गर्भस्वासंभवः ॥ ४९ ॥

#### निन्धाखष्टासु चान्यासु स्त्रियो रात्रिषु वर्जयन् । ब्रह्मचार्येव भवति यत्रतत्राश्रमे वसन् ॥ ५० ॥

निन्धिति ॥ निन्धासु पूर्वोक्तासु षदसु रात्रिषु अन्यासु च निन्धास्थिप यासु कासुचित्रष्टासु श्चियो वर्जयन्द्रे रात्री अवशिष्टे पववर्जिते अजन्नसण्डतमञ्चार्थेन्य भवति । यत्रतन्नाश्रमे वसिन्धिति वानप्रस्थापेक्षया । तस्य हि भार्यया सह गमनप्रश्न ऋतुगमनं प्रसक्तम् । नच वनम्थभार्याया ऋतुनं भवतीति वाच्यम् । 'वनं पञ्चारातो वजेत्' इति, 'वैपैरेकगुणां भार्यासुद्वहेड्डिगुणः पुमान्' इत्यादिशास्त्रपर्यांन्छोचनया तत्संभवात् । मेधातिथिस्तु 'यत्रतत्राश्रमे वसिन्धत्यनुवादमात्रम् । गृहस्थेतराश्रमत्रये जितेन्द्रियत्वविधानाद्वात्रिद्वयाभ्यनुक्तानासंभवात्' इत्याह । गोविन्द्रशास्त्रमु 'उत्यन्धविनष्टपुत्रस्याश्रमान्तरस्थस्यापीच्छया पुत्रार्थं रात्रिद्वयगमने दोपाभावश्रतिपादनार्थमेतत् । गत्रतत्राश्रमे वसिन्नति वचनात्पुत्रस्यं संविद्योदिति च प्रस्तुतत्वात्पुत्रस्य च महोपकारकत्वात्' इत्याह । 'इन्त गोविन्द्राजेन विद्येप-मिवृण्वता । ध्यक्तमङ्गीकृतमृतौ स्वदारसुरतं यतेः' ॥ ५०॥

#### न कन्यायाः पिता विद्वान्युद्धीयाच्छुल्कमण्वपि । युद्धंश्छल्कं हि लोभेन स्थानरोऽपत्यविक्रयी ॥ ५१ ॥

नेति ॥ कन्यायाः पिता धनमहणदोपज्ञोऽस्पमपि धनं कन्यादाननिमित्तकं न

## स्त्रीधनानि तु ये मोहादुपजीवन्ति बान्धवाः । नारी यानानि वस्त्रं वा ते पापा यान्त्यधोगतिम् ॥ ५२ ॥

कीधनानीति ॥ कन्यादाननिमित्तकशुल्कग्रहणंनिषेषप्रसङ्गाश्ववमाध्यायाभिधे-यकीधनग्रहणनिषेधोऽयम् । वे बान्धवाः पतिपित्रादयः कलत्रदुहित्रादिधनानि एइन्ति नारी सी, यानान्यवादीनि, वस्नं चेति प्रदर्शनार्थम् । सर्वमेव धनं न प्राह्मम् । ते गृह्मानाः पापकारिणो नरकं गच्छन्ति ॥ ५२ ॥

> आर्षे गोमिथुनं ग्रुल्कं केचिदाहुर्मृषैव तत्। अल्पोऽप्येत्रं महान्वापि विकयस्तावदेव सः॥ ५३॥

आर्ष इति ॥ आर्षे विवाहे गोमियुनं ग्रुल्कं वराद्वाहामिति केचिदाचार्या वदन्ति तरपुनरसत्त्रम्। यसाद्व्यमूच्यसाध्यत्वाद्व्यो वा भवतु,बहुमृत्यसाध्यत्वान्महाम्बा भवतु स तावद्विक्रयो भवत्येव । यत्पुनः 'एकं गोमिथुनम्' इति पूर्वमुक्तं तत्परमत-मिति गोविन्दराजनद्युक्तम् । मनुमते लक्षणमार्पस्य न स्यादेव । वराह्रोमिश्रनम-हणपूर्वककन्यादानस्यैवार्षविवाहलक्षणन्वात् । मन्यभिमतमन्यदेवार्षलक्षणम्, एकं गोमिथुनमिति परमतमिति चेत् 'गुकं गोमिथुनं हे चेत्येतत्परमतं यदि। तदा मनु-मतेनार्पछश्रणं किं तदुच्यताम् ॥ अष्टी विवाहान्कथयनार्षोडासंततेर्गुणान् । मनुः किं स्वमतेनार्पेलक्षणं वक्तमक्षमः ॥' मेघातिथिस्तु पूर्वापरविरोधोपन्यासनिरासमेव न कृतवान् । तसादसामिरित्यं व्याख्यायते । आर्षे विवाहे गोमिशुनं झुल्कमुत्को-चरूपमिति केचिदाचार्या वदन्ति, मनोस्तु मतं नेदं शास्त्रनियमिनजातिसंख्याकं महणं न गुल्करूपम्। गुल्कन्ये मृल्याल्पत्वमहत्ये अनुपयोगिनी विक्रय एव तदा स्यात् । किंत्वार्पविवाहसंपर्त्ये अवश्यकर्तव्ययागादिसिङ्ये कन्याये वा दातुं शास्त्रीयं धर्मार्थमेव गृह्यते । अतप्थापंत्रक्षणक्ष्रोके 'वरादादाय धर्मतः' इति धर्मतो धर्मार्थमिति तस्यार्थः। भोगलोभेन त धनग्रहणं शुल्करूपमशास्त्री-यम् । अतएव 'ग्रह्मन् ग्रुल्कं हि लोभेन' इति निन्दामुक्तवान् । तस्मारपौर्वापर्य-पर्याकोचनादार्वे धर्मार्थं गोमिथुनं बाह्यं नतु भोगार्थमिति मनुना स्वमतमनुव-णितम् ॥ ५३ ॥

आर्थे गोसियुनं गुल्कमिन्युक्तं, इरानीं कन्यार्थमपि धनस्य दानं न ग्रुस्क-मिलाह—

> यासां नाददते ग्रुल्कं ज्ञातयो न स विक्रयः। अर्हणं तत्कुमारीणामानृशंस्यं च केवलम् ॥ ५४ ॥

यासामिति ॥ यासां कन्यानां प्रीत्या वरेण दीयमानं धनं पित्रादयो न गृह्णन्ति किंतु कन्याये समपर्यन्ति सोऽपि न विक्रयः । यसान्कुमारीणां पूजनं तदानृशंस्य-महिसकत्वं केवलं तदनुकम्पारूपम् ॥ ५४ ॥

पितृभिर्भातृभिश्रेताः पतिभिर्देवरस्तथा ।

पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभिः ॥ ५५ ॥

पितृभिरिति ॥ न केवलं विवाहकाले वरेण दत्तं धनं समर्पणीयं किंतु तदुत्तर-कालमपि पित्रादिभिरप्येता भोजनादिना प्जयितव्याः वस्त्रालंकारादिना भूपयित-व्याश्च बहुधनादिसंपदं प्राप्तुकामैः ॥ ५५ ॥

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ॥ ५६ ॥

यत्रेति ॥ यत्र कुले पित्रादिभिः क्रियः प्र्यन्ते तत्र देवताः प्रसीदन्ति । यत्र पुनरेता न प्र्यन्ते तत्र देवताप्रसादाभावाधागादिकियाः सर्वा निष्फला भवन्ती-ति निन्दार्थवादः ॥ ५६ ॥

### शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम् । न शोचन्ति तु यत्रैता वर्धते तद्धि सर्वदा ॥ ५७ ॥

शोषन्ति ॥ 'जामिः स्वस्कुलिखाः' इत्याभिधानिकाः । यक्षिन्कुले भगिनीगृहपतिसंवर्धनीयसिबिहितसिपण्डिख्यश्च पत्नीदृहितृकुपाद्याः परितापादिना दुःखिन्यो भवन्ति तत्कुलं शीघं निर्धनीभवति दंवराजादिना च पीड्यते । यत्रैता न
शोचन्ति तद्यनादिना नित्यं वृद्धिमेति । मेधातिथिगोविन्दराजौ तु 'नवोडादुहितृसुपाद्या जामयः' इत्याहतुः ॥ ५७ ॥

जामयो यानि गेहानि शपन्त्यप्रतिपूजिताः । तानि कृत्याहतानीव विनश्यन्ति समन्ततः ॥ ५८ ॥

जामय इति ॥ यानि गेहानि भगिनीपसीदुहितृसुपाचा अपूजिताः सस्पोऽभिश-यन्तीद्मनिष्टेमपामस्त्रिवति तान्यभिचारहतानि धनपश्चादिसहितानि नश्यन्ति ५८

> तसादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः । भूतिकामैर्नरैनित्यं सत्कारेषुत्सवेषु च ॥ ५९ ॥

यसादिति ॥ यसादेवं तसात्कारणादेता भूपणाच्छादनाशनैनित्वं सन्कारेपु कौमुचादिषु, ज्यसवेपूषनयनादिपु समृद्धिकामैर्नृभिः सदा पूजनीयाः॥ ५९ ॥

> संतुष्टो भार्यया भर्ता भर्ता भार्या तथैव च । यसिनेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम् ॥ ६० ॥

संतुद्ध इति ॥ भार्यया भर्त्रा इति हेती तृतीया । यत्र कुले भार्यया भर्ता श्रीतो भवति स्थन्तराभिखापादिकं न करोति, भार्या च स्वामिना श्रीता भवति तस्मि-" कुले चिरं श्रेयो भवति । कुलग्रहणाब केवलं भार्यापती एव, पुत्रपौत्रादिसंततिः श्रेयोभागिनी भवति ॥ ६० ॥

> यदि हि स्त्री न रोचेत पुमांसं न प्रमोदयेत् । अप्रमोदात्पुनः पुंसः पजनं न प्रवर्तते ॥ ६१ ॥

यदीति ॥ दीहयथींऽत्र रुचिः। बढि की वक्ताभरणाहिना शोभाजनकेन दीप्ति-मती न स्वासदा स्वामिनं पुनर्न हर्षचेदेव । हिशब्दोऽवधारणे । अप्रहर्षात्पुनः स्वामिनः प्रजनं गर्भधारणं न संपद्यते ॥ ६१ ॥

स्त्रियां तु रोचमानायां सर्वे तद्रोचते कुलम् । तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते ॥ ६२ ॥ स्त्रियामिति ॥ स्त्रियां मण्डनादिना कान्तिसस्यां भर्तृस्त्रेष्ट्विषयतस्य परपुरुषसंप- कंषिरहासत्कुलं दीवं भवति । तस्वां पुनरशेषमानायां मर्तृविद्विष्टतया नरान्तर-संपर्कोत्सकलमेव कुलं मलिनं भवति ॥ ६२ ॥

#### कुविवाहैः कियालोपैर्वेदानध्ययनेन च।

कुलान्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च ॥ ६३ ॥ कृविचाहेरिति ॥ आसुरादिविचाहेर्यथावर्णनिषिद्धेजीतकर्मादिकियालोपैवेदिग्पा-ठेन ब्राह्मणापूजनेन बल्यातकुलान्यपकर्षे गच्छन्ति ॥ ६३ ॥

> शिल्पेन व्यवहारेण शूद्रापत्यैश्र केवलैः । गोभिरश्रेश्र यानैश्र कृप्या राजोपसेवया ॥ ६४ ॥

शिल्पेनेति ॥ चित्रकर्मादिविल्पेन कलया धनप्रयोगात्मकव्यवहारेण कैवलक्ष्र-द्वापत्येम गवाश्वरथक्रयविक्रयादिना कृपिराजसेवाभ्यां कुलानि निनश्यन्तीत्युत्तरेण संबन्धः ॥ ६४ ॥

## अयाज्ययाजनेश्वेव नाम्तिक्येन च कर्मणाम्।

कुलान्याशु विनश्यन्ति यानि हीनानि मन्त्रतः ॥ ६५ ॥

अयाज्येति ॥ अयाज्यवात्यादियाज्ञेतः कर्मणां श्रीतस्मातादीनां नास्तिन्येत 'शास्त्रीयफलवन्कर्मसु फलाभावबुद्धिनांग्तिक्यम्'। वेदाध्ययनद्भस्यानि कुलानि क्षिप्रमपक्षर्यं गच्छन्ति । अत्र च विवाहप्रकरणे विवाहनिन्दाप्रसङ्गेन क्रियालोपा-दयो निन्दिताः । निन्द्या चनक कर्तव्यमिति मर्यत्र निषेधः कल्प्यते ॥ ६५ ॥

इदानीं क्रियाकोपादिगतप्रासङ्किककुलनिन्दानुप्रसत्तया कुलोत्कर्यमाह—

### मञ्जतस्तु समृद्धानि कुलान्यल्पधनान्यपि ।

कुलसंख्यां च गच्छन्ति कर्पन्ति च महद्यशः ॥ ६६ ॥

मश्रेति ॥ यथपि धनेन कुलमिति लोके प्रामिद्धं तथाप्यस्वप्रजनान्यपि कुलानि वेदाध्ययननदर्थज्ञानानुष्टानप्रमक्तान्युत्कृष्टकुलगणनायां गण्यन्ते सहतीं च स्था-तिमजयन्ति ॥ ६६ ॥

विवाहप्रकरणमितिकान्तम् । इदानीं वैवाहिकासी संपार्धं महायज्ञविधानं चेति वक्तव्यतया प्रतिज्ञातं महायज्ञाधनुष्टानमाह---

वैवाहिकेऽम्रो कुर्वीत गृह्यं कर्म यथाविधि । पञ्जयज्ञविधानं च पक्ति चान्वाहिकीं गृही ॥ ६७ ॥

वैवाहिक इति ॥ विवाहे भवो वैवाहिकः । अध्यासमादित्वाह्न । तिसिसस्री गृह्योतं कर्म सार्यप्रातहोंमाष्टकादि यथाशास्त्रमिसंपाधं च पश्चमहायज्ञान्तर्गत-वेश्वदेवाधनुष्टानं, प्रतिदिनसंपाधं च पाकं गृहस्थः कुर्यात् ॥ ६७ ॥

पत्र सूना गृहस्थस्य चुङ्घी पेपण्युपस्करः । कण्डनी चोदकुम्भश्च बध्यते यास्तु वाहयन् ॥ ६८ ॥ पञ्चिति ॥ पश्चवधस्थानं स्ना। स्ना इव स्ना हिंसास्वक्तगुणयोगाञ्च छ्यादयः पञ्च गृहस्थस्य हिंसावीजानि हिंसास्थानानि । चुछी उद्गाहनी, पेपणी दपदुपला-न्मिका, उपस्करो गृहोपकरणकुण्डसंमार्जन्यादिः, कण्डनी उल्लब्सुमले. उद्-कुम्भो जलाधारकलदाः । याः स्वकार्वे योजयन्यापेन संबध्यते ॥ ६८ ॥

#### तासां क्रमेण सर्वासां निष्कृत्यर्थं महर्षिभिः । पश्च ऋप्ता महायज्ञाः प्रत्यहं गृहमेधिनाम् ॥ ६९ ॥

तामामिति ॥ तासां बुद्धधादिस्थानानां यथाकमं निष्कृत्यर्थमुत्यसपपनाशार्थं गृहस्थानां पञ्च महायज्ञाः प्रतिदिनं मन्वादिभिरनुष्टेयतया स्मृताः । एवंच निष्कृत्यर्थमित्यभिधानादितास्थानत्वेन च कितिनात् 'सूनादोषेनं छिष्यते' हित वक्ष्यमाणन्वात्पञ्चमूनानां पापहेतुकत्वं, पञ्चयज्ञानां च तन्पापनाशकत्वमवगम्यते । प्रत्यहमित्यभिधानात्प्रतिदिनं तत्पापश्चयत्यापेश्चितत्वात्मंध्यावन्दनादिविश्वत्यत्वमिष न विरुध्यते ॥ ६९ ॥

#### अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम् । होमो देवो बलिभीतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम् ॥ ७० ॥

अध्यापनिर्मातः ॥ अध्यापनशब्देनाध्ययनमिष गृह्यते । अपोऽहुतिनिति वक्ष्यमा-णग्वात् । अतोऽध्यापनमध्ययनं च ब्रह्मयज्ञः । 'अश्वाधेनोदकेन वा' इति तर्पणं यक्ष्यति स पितृयज्ञः । अग्री होमो वक्ष्यमाणो देवयज्ञः । भूनविकर्भृतयज्ञः । अतिथिपूजनं मनुष्ययज्ञः। अध्यापनादिपु यज्ञराब्दो महच्छन्दक्ष स्नुत्यर्थं गाणः ७०

#### पश्चैतान्यो महायज्ञात्र हापयति शक्तितः । स गृहेऽपि वसन्तित्यं मुनादोपैने लिप्यते ॥ ७१ ॥

पत्नेति ॥ शक्तित इत्येतद्विधानार्थोऽयमनुवादः । अनुकल्पेनापि यथासंभवंभते कर्नेव्याः । हापयनीति प्रकृत्यर्थ एव छान्द्रसम्बाण्णिच् । जहातीत्यर्थः ॥ ७१ ॥

#### देवतातिथिभृत्यानां पितृणामान्मनश्र यः । न निर्वपति पञ्चानामुच्छ्वसन्न स जीवति ॥ ७२ ॥

देवतेति ॥ देवताशब्देन भूतानामपि ग्रहणम् । नेपामपि बलिहरणे देवतारूप-स्वात् । भृत्या बृद्धमातापित्रादयोऽवश्यं संवर्धनीयाः । 'सर्वत ण्वात्मानं गोपायत्' इति श्वत्या आत्मपोपणमप्यवश्यं कर्तव्यम् । देवतादीनां पञ्चानां योऽकं न ददाति स श्वतन्नपि जीवितकार्योकरणाच जीवतीति निन्दयावश्यकर्तव्यता बोध्यते ॥७२॥

#### अहुतं च हुतं चैव तथा महुतमेव च । ब्राह्यं हुतं प्राधितं च पश्चयज्ञान्प्रचक्षते ॥ ७३ ॥

अहुतं चेति ॥ नामभेदेऽि वाक्यभेद इति दर्शयितुं पञ्चमहायज्ञानां मुन्यन्त-रकृतान्यहुतादीनि संज्ञान्तराष्यभिषेयानि तानि स्वयं व्याचष्टे ॥ ७३ ॥

#### जपोऽहुतो होनः प्रहुतो भौतिको बलिः। ब्राह्मं हुतं द्विजाम्याची प्राशितं पितृतर्पणम् ॥ ७४ ॥

जप इति ॥ अहुनराव्देन ब्रह्मयज्ञास्यो जप उच्यते । हुतराब्देन देवयज्ञास्यो होमः । प्रहुतवव्देन भूतयज्ञास्यो भूतविलः । ब्राह्मयहुतसब्देन मनुष्ययज्ञास्यो ब्राह्मणश्रेष्ठस्याची । प्राशिनसब्देन पिनृयज्ञास्यं निसम्राह्मम् ॥ ७४ ॥

> स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्वाद्देवे चैवेह कर्मणि । दंवकर्मणि युक्तो हि विभर्तीदं चराचरम् ॥ ७५ ॥

न्याच्याय इति ॥ यदि दारिझादिदोषेणातिथिभोजनादिक कर्तुं न क्षमते तदा मक्षयज्ञे नित्ययुक्तो भवेत् । देवे कर्मण्यझा होमं च । होमस्य स्तुतिमाह । यतो देवकर्मपर इदं स्थावरजञ्जमं धारयति ॥ ७/३ ॥

कुत प्तिदित्याह---

अर्थे। प्रास्ताहृतिः सम्यगादित्यग्रुपतिष्ठते । आदित्याजायते दृष्टिर्हृष्टेरन्नं ततः प्रजाः ॥ ७६ ॥

अग्नाबिति ॥ यजमानेनामाबाहुतिः सम्यक् क्षिसा रसाहरणकारित्वादादित्यस्था-दिसं प्राप्तोति । स चाहुतिरस आदित्यादृष्टिरूपेण जायते । ततोऽतं । तदुपभो-गेन जायन्ते प्रजाः ॥ ७६ ॥

> यथा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजनतवः । तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमाः ॥ ७७ ॥

यथेति ॥ यथा प्राणाल्यवाटवाश्रयेण सर्वप्राणिनो जीवस्ति तथा गृहस्थाश्रयेण सर्वाश्रमिणो निर्वहन्ति ॥ ७७ ॥

गृम्भ्यः प्राणनुत्यः सर्वाश्रमिणामिन्युकं तदेवोषपाद्यति—

यसात्रयोऽप्याश्रमिणो ज्ञानेनान्नेन चान्वहम् । गृहस्यनेव धार्यन्तं तसाङ्येष्टाश्रमो गृही ॥ ७८ ॥

यसादिति ॥ यसाद्गृहस्थव्यतिनिकास्त्रयोऽध्याश्रमिणो वेदार्थव्याल्यानासदा-नाभ्यां नित्यं गृहस्थेरवोपिकयन्ते तस्माक्र्येष्टाश्रमो गृहस्थः । ज्येष्ठ आश्रमो यस्य स तथेति बहुवीहिः ॥ ७८ ॥

स संधार्यः मयत्नेन खर्गमक्षयमिच्छता । सुखं चेहेच्छता नित्यं योऽधार्यो दुर्बलेन्द्रियैः ॥ ७९ ॥

स इति ॥ यत एवमतः स गृहस्थाश्रमः स्वर्गसुखित्वच्छता अनन्तिमिव चिरम्यानित्वात । इह छोके च स्नीसंमोगस्वाहत्वादिभोजनसुखं संततिमिच्छता-प्रयत्नेनानुष्टेयः । योऽसंयतेन्द्रियेर्धारियनुं न अक्यते ॥ ७९ ॥

#### ऋषयः पितरो देवा भूतान्यतिथयस्तथा । आञ्चासते कुटुम्बिभ्यस्तेभ्यः कार्य विजानता ॥ ८० ॥

ऋषय इति ॥ पृते गृहस्थेभ्यः सकाशास्त्रार्थयन्ते । अतः शास्त्रज्ञेन तेभ्यः कर्तेच्यस् ॥ ८० ॥

किं तत्तदाह-

#### स्वाध्यायेनार्चयेतर्षान्होमेर्देवान्यथाविधि । पितृन्श्राद्धेश्च नृनन्भेर्भृतानि बलिकर्मणा ॥ ८१ ॥

स्त्राध्यायेनेति ॥ नानाप्रकारम्बाद्र्यंनस्य स्त्राध्यायादेरर्यनार्थस्त्रमुस्तितम् । महा-यज्ञान्तर्गतेः स्त्राध्यायादिभिः ऋषिदेवपित्रतिथिभूतानि यथाशास्त्रं प्जयेत् ॥८१॥ तत्र पितृयञ्चं तावदाह—

#### कुर्यादहरहः श्राद्धमञ्जाधेनोदकेन वा । पयोमूलफर्लर्वापि पितृभ्यः पीतिमावहन् ॥ ८२ ॥

कुर्यादिति ॥ प्रत्यहं यथासंभवं श्राद्धं कुर्यात् । श्राद्धशब्दोऽयं कर्भविधिवाक्य-वर्ता कौण्डपायिनामयनीयाप्तिहोत्रशब्दवहस्यमाणपार्वणश्राद्धभर्मातिदेशार्थः । अञ्चाधेनेति तिलेबीहिभिर्यवेरित्यादेरुपादानम् । ययः क्षीरम् ॥ ८२ ॥

#### एकमप्याशयेद्विप्रं पित्रर्थे पाश्चयित्रके ।

#### न चैवात्राशयेत्कंचिद्वैश्वदेवं प्रति द्विजम् ॥ ८३ ॥

एकमिति ॥ पितृप्रयोजने पञ्चयज्ञान्तर्गते एकमपि ब्राह्मणं भोजयेत् । अपि-शब्दारसंभवे बहूनपि । पार्वणधर्मग्रहणाच वैश्वदेवब्राह्मणभोजनशासावाह—न कंचिद्वैश्वदेवार्थं ब्राह्मणमत्र भोजयेत् ॥ ८३ ॥

## वैश्वदेवस्य सिद्धस्य गृह्येऽग्रौ विधिपूर्वकम्।

आभ्यः कुर्यादेवताभ्यो ब्राह्मणो होममन्वहम् ॥ ८४ ॥

वैश्वदेवस्येति ॥ विश्वदेवार्थः सर्वदेवतार्थो वैश्वदेवसस्य पकस्याश्चस्यावसध्याप्ती स्वगृह्मविहितपर्युक्षणादीतिकर्तव्यतापूर्वकमाभ्यो वश्यमाणदेवताभ्यो ब्राह्मणः प्र-त्यहं होमं कुर्यात् । ब्राह्मणब्रहणं द्विजातिष्रदर्शनार्थम् । त्रयाणां प्रकृतन्वात् ॥८४॥

#### अग्नेः सोमस्य चैवादी तयोश्वेव समस्तयोः । विश्वेभ्यश्चेव देवेभ्यो धन्वन्तरय एव च ॥ ८५ ॥

अग्नेरिति वचनद्वयम् 'स्वाहाकारप्रदानहोमः' इति कात्यायनस्परणादादाव-मये स्वाहा सोमाय स्वाहेति निरपेक्षदेवनाकं होमद्वयं कृत्वा अभीषोमाभ्यांस्वाहे-ति समस्तदेवताकं होमं कुर्यात् । ततो विश्वेम्यो देवेम्यो धन्वस्तरये ॥ ८५ ॥

#### कुई चैवातुमत्ये च प्रजापतय एव च । सहद्यावापृथिच्योश्र तथा खिष्टकृतेऽन्ततः ॥ ८६ ॥

कुई चेति ॥ कुद्धा अनुमत्यै प्रजापतये द्यावाप्रधिवीम्याममये स्विष्टकृत इत्येवं स्वाहाकारान्तान्होमान्कुर्यात् । श्रुत्यन्तरेष्वभिविशेषणत्वेन स्विष्टकृतो विधाना-त्केवलं स्विष्टकृत्विर्देशेऽप्यभिविशेषणत्वेनैव प्रयोगः । पाठादेवान्तत्वे सिन्धे स्विष्ट-कृतेऽन्तन इत्यभिधानं स्मृत्यन्तरीयहोमममुखयेऽप्यन्तत्वज्ञापनार्थम् ॥ ८६ ॥

#### एवं सम्यग्वविर्द्धत्वा सर्वदिक्षु प्रदक्षिणम् । इन्द्रान्तकाप्पतीन्दुभ्यः सानुगेभ्यो बलिं हरेत् ॥ ८७ ॥

एविमिति ॥ एवमुक्तप्रकारेण सम्यगनन्यचिक्तो देवताध्यानपर एव होमान्कृत्वा सर्वासु प्राच्यादिषु दिश्च प्रदक्षिणिमन्द्रादिस्यः सपुरुषेभ्यो बिलं हरेत् । तथा प्राच्यामिन्द्राय नमः इन्द्रपुरुषेभ्यो नमः । दक्षिणस्यां समाय नमः यसपुरुषेभ्यो नमः । पश्चिमायां वरुणाय नमः वरुणपुरुषेभ्यो नमः । उत्तरस्यां सोमाय नमः सामपुरुषेभ्यो नमः । यद्यपि दाब्दावगम्यन्याद्देवतात्वस्यान्नकाष्पतीनदृश्चब्द्देवोहेन् को युक्तन्त्रथापि बहुचानुष्टानमंवादाहृह्युच्छे च 'यमाय यमपुरुषेभ्यो वरुणाय वरुणपुरुषेभ्यः सोमाय सोमपुरुषेभ्य इति प्रतिदिशम्' इति पाठाद्यथोक्त एव प्रयोगः ॥ ८७ ॥

#### मरुद्ध इति तु द्वारि क्षिपेदप्खद्ध इत्यपि । वनस्पतिभ्य इत्येवं मुसलोलुखले हरेत् ॥ ८८ ॥

मरुत्य इति ॥ इतिशब्दः स्वरूपविवक्षार्थः । मरुत्यो नमः इति हारे बिछं द्यान् । जरुंऽज्य इति । मुसलोल्खल इति हुन्हिनिर्देशात्सहयुक्तयोरन्यनरत्र वनस्र-तिभ्य इति बिलं द्यात् । गुणानुरोधेन प्रधानविकक्षांवृत्तेरन्याय्यत्वात् ॥ ८८ ॥

## उच्छीर्षके श्रिये कुर्याद्भद्रकार्ल्ये च पादतः। ब्रह्मवास्तोष्पतिभ्यां तु वास्तुमध्ये बिलं हरेत् ॥ ८९ ॥

उच्छीषंके इति ॥ वास्तुपुरुपस्य शिरः प्रदेश उत्तरपूर्वस्यां दिशि श्रिये बालं द्यान् । तस्येव पाददेश दक्षिणपश्चिमायां दिशि भद्रकाल्ये । अन्ये तु उच्छीषंकं गृहस्थशयनस्य शिरः स्थानसूमागं पादत इति तस्येव चरणसूप्रदेशमाहुः । ब्रह्मणे वंश्लोण्यतय इति गृहमध्ये । इन्हिनेदेशेऽपि ब्रह्मवास्तोष्यत्योः पृथगेष देवतात्वम् । यत्र उन्हे मिलितस्य देवतात्वमपश्चितं तत्र सहादिशब्दं करोति । यथा सहयावा-पृशिय्योश्चेति ॥ ८० ॥

विश्वेभ्यश्चेव देवेभ्यो बलिमाकाञ्च उत्क्षिपेत्। दिवाचंभ्यो भूतेभ्यो नक्तंचारिभ्य एव च ॥ ९०॥ विश्वेम्य इति ॥ विश्वेम्यश्रैव देवेन्य इति शब्दादेकेयमाहुतिः। विश्वेम्यो दे-वेभ्यो नम इति गृहाकाशे विं द्वात्। दिवाचरेम्यो भूतेम्य इति दिवा, नक्तंचा-रिभ्य इति नक्तम् । बहुचगृद्यदर्शनादियं व्यवस्था ॥ ९० ॥

#### पृष्ठवास्तुनि कुर्वीत बिंह सर्वात्मभूतये । पितृभ्यो बिहिशेषं तु सर्वे दक्षिणतो हरेत् ॥ ९१ ॥

पृष्ठेति ॥ गृहस्योपिर यहुहं तत्पृष्ठवास्तु बाँछं दातुः पृष्ठदेशे भूभागे वः तत्र सर्वात्मभूतये नम इत्येव बाँछं द्यात् । उक्तविट्रानावशिष्टं सर्वमन्नं दक्षिणन्यां दिशि दक्षिणामुखः स्वधापितृभ्य इति बाँछं हरेत । प्राचीनावीतिना चायं बलि-देंपः । 'स्वधापितृभ्य इति प्राचीनावीती शेषं दक्षिणानिनयेन्' इति बहुचगृद्ध-वचनात् ॥ ९१ ॥

#### शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम् । वायसानां कृमीणां च शनकैर्निवेषेद्भुवि ॥ ९२ ॥

शुनां चेति ॥ अन्यद्धं पात्रे समुद्धत्य श्वपनितादिभ्यः शनकेर्यथा रजसा न संगृह्यने तथा भुनि द्यात् । पापरोगी कुर्दा क्षयरोगी या ॥ ९२ ॥

#### एवं यः सर्वभूतानि त्राक्षणो नित्यमचिति । स गच्छति परं स्थानं तेजोमूर्ति पथर्जुना ॥ ९३ ॥

गुवमिति ॥ पृवमुक्तप्रकारेण यः सर्वभूतान्यब्रदानादिना नित्यं पूजर्यात स परं न्थानं ब्रह्मान्मकं तेजोमृतिं प्रकाशं अवक्रेण वन्मैनार्चिरादिमार्गेण प्राम्नोति । ब्रह्मणि लीयत इत्यर्थः । ज्ञानकर्मभ्यां मोक्षप्राप्तेः । तेजोमृतिरिति सविसर्गपाठे प्रकृष्टब्रह्म-बोधस्वभावो भूत्वेति ब्याख्या ॥ ९३ ॥

#### कृत्वैतद्धिकर्मेवमितिथि पूर्वमाशयत् । मिक्षां च भिक्षवे दद्याद्विधिवद्धवचारिणे ॥ ९४ ॥

कृत्येति ॥ एवमुक्तप्रकारेणहत्तिलकर्म कृत्वा गृहभोक्तभ्यः पूर्वमितिर्थं भोज-येत् । भिक्षवे परिवाजे ब्रह्मचारिणे प्रथमाश्रमिणं च विधिवत्स्वस्विवाच्य भिक्षादा-नमप्यूर्ध्वमिति गौतमाद्युक्तविधिना भिक्षां द्चात् । प्रासप्रमाणा च भिक्षा भवति । 'प्रासमात्रा भवेद्विक्षा' इति शातातपवचनात् । संभवे व्यधिकमपि देयम् ॥ ९४ ॥

#### यत्पुण्यफलमामोति गां दत्त्वा विधिवद्वरोः । तत्पुण्यफलमामोति भिक्षां दत्त्वा द्विजो गृही ॥ ९५ ॥

यदिति ॥ गुरवे गां दत्त्वा विधिवत्स्वर्णश्रक्तिकादिविधानेन यत्फलं प्राप्तोति तद्ध-हम्यो विधिना मिक्षादानात्त्रामोति ॥ ९५ ॥

## विद्यामप्युद्रपात्रं वा सत्कृत्य विधिपूर्वकम् । वैदतन्त्रार्थविदुषे ब्राह्मणायोपपादयेत् ॥ ९६ ॥

मिश्वामिति ॥ प्रसुरासाभावे प्रासप्रमाणां भिश्वामिप व्यक्षनादिना सत्कृत्य सद्भावे जलपूर्ण पात्रमिप फलपुर्णादिना सत्कृत्य तत्त्वतो वेदतदर्भज्ञानवते बाह्य-णाय स्वन्तिवाच्येत्यादिविधिपूर्वकं द्यात् ॥ ९६ ॥

## नश्यन्ति ह्व्यकव्यानि नराणामविजानताम् । मसीभूतेषु विशेषु मोहाइत्तानि दारुभिः ॥ ९७॥

नर्यन्तीति ॥ मोहाधन्यात्रानभिज्ञतया देविपत्रहेरोनासानि बेदाध्ययनतद्-र्थज्ञानानुष्टानतेजःशुन्यतया भस्मरूपेव्विय पात्रेषु दत्तानि दातृभिर्निष्फलानि भवन्ति॥ ९७ ॥

## विद्यातपःसमृद्धेषु हुतं विष्रश्चखाग्निषु । निस्तारयति दुर्गाच महत्रश्चैव किल्विषात् ॥ ९८ ॥

विद्यातपःसम्दे प्विति ॥ विद्यातपन्तेजःसंपन्नविद्राणां मुखानि होमाधिकरणन्वे-गान्नितया निरूपितानि । हव्यकव्यादि प्रक्षिप्तामह ब्लोके दुन्तराद्याधिशत्रुराजपी-दादिभयान्महतश्च पापादमुत्र नरकान्नायते ॥ ९८ ॥

### संप्राप्ताय त्वतिथये प्रद्यादासनोदके । अन्नं चैव यथाशक्ति सत्कृत्य विधिपूर्वकम् ॥ ९९ ॥

संप्राप्ताचिति ॥ स्वयमागताय त्वितथये भासनं पादप्रक्षालनाशुद्कं यथासंभवं व्यक्षनादिभिः सत्कृतं चामम् 'आसनावसर्था' इत्यादिवस्यमाणविधिपूर्वकं दश्चात् ॥ ९९ ॥

#### शिलानप्युञ्छतो नित्यं पश्चाग्रीनिप जुद्दतः । सर्वे सुकृतमादने ब्राह्मणोऽनिर्चितो वसन् ॥ १०० ॥

शिलानिति ॥ लनकेदारशेषधान्यानि शिलास्तानप्युधिन्यतो वृत्तिसंयमान्वितस्य त्रेता आवसध्यः सभ्यक्षेति पञ्चाप्तयः । सभ्यो नामाप्तिः शीतापनोदाद्यर्थे यसत्र प्रणीयते । पञ्चस्वप्रिषु होमं कुर्वाणस्य वृत्तिमंकोचो न पञ्चाग्निहोमार्जितपुण्यमन-धितोऽतिथिर्वसन्गृह्णाति । अनया च निन्द्यातिथ्यर्चनस्य निस्रतावगम्यते ॥१००॥

#### तृणानि भूमिरुद्कं वाकतुर्थी च सूनृता । एतान्यपि सतां गेहे नोच्छियन्ते कदाचन ॥ १०१ ॥

तृणानीति ॥ अन्नासंभवे पुनस्तृणविश्रामभूमिपादप्रक्षालनाद्यश्चेजलप्रियवच-नान्यपि धार्मिकगृहेष्वतिथ्यर्थं न कदाचिदुष्टिन्यन्ते अवश्यदेयानीति विधीयते। तृणग्रहणं शयनीयोपलक्षणार्थम् ॥ १०१ ॥ प्रसिद्धत्वाद्तिथिख्झणमाह—

## एकरात्रं तु निवसमतिथित्रीसणः स्पृतः।

अनित्यं हि स्थितो यसात्तसादतिथिरुच्यते ॥ १०२ ॥

एकेति ॥ एकराश्रमेव परगृहे निवसन्त्राह्मणोऽतिथिर्भवति । अनित्यावस्थानाञ्च विद्यते द्वितीया तिथिरस्थेत्यतिथिरुच्यते ॥ १०२ ॥

## नैकग्रामीणमतिथिं विष्रं साक्रतिकं तथा।

उपस्थितं गृहे विद्याद्भार्या यत्राप्रयोजपि वा ॥ १०३ ॥

नैकेति ॥ एकप्रामनिवासिनं लोकेषु विचित्रपरिहासकथादिभिः संगत्मा हृत्य-थिनं भार्याप्रियुक्तो गृहे वैश्वदेवकालोपस्थितग्रपि नातिथि विद्यान् । एतेन भार्या-ग्निरहितस्य प्रवासिनो नातिथित्वमिति बोधितम् ॥ १०३ ॥

उपासते ये गृहस्थाः परपाकमञ्जद्धयः ।

तेन ते प्रेत्य पशुतां वजन्त्यभादिदायिनाम् ॥ १०४ ॥

उपासत इति ॥ अतिथिप्रकरणादातिथ्यकोभेन ये गृहस्थाः श्रामान्तराणि गरवा पराश्चं सेवन्ते ते निपिद्धप्राश्चदोपानभिज्ञाः तेन पराश्वभोजनेन जन्मान्तरे अश्वादि-दायिनां पश्चमां वजन्ति । तस्मादिदं न कुर्यादिति निषेधः कल्प्यते ॥ १०४॥

#### अप्रणोद्योऽतिथिः सायं सूर्योढो गृहमेधिना ।

काले पाप्तास्त्वकाले वा नास्यानश्रन्गृहे वसेत् ॥ १०५ ॥

अप्रणोध इति ॥ सूर्येऽम्हामते गृहस्थेनातिथर्न प्रत्यास्येयः । सूर्येणोढः प्रा-पितो राष्ट्री स्वगृहगमनाशक्तः। द्विनीयवैश्वदेवकाले प्राप्तः। अकाले वा सायंभोजने निवृत्तेऽपि नास्य गृहेऽतिथिरनभन्नसेष्ट्रवस्यस्य भोजनं देयस् । प्रत्यास्थाने प्रायश्चित्तगौरवार्थोऽयमारम्भः । अतएव विष्णुपुराणे 'दिवाऽनिथौ तु विमुखे गते यत्पातकं नृप । तदेवाष्टगुणं प्रोक्तं सूर्योढं विमुखे गते ॥' गोविन्दराजस्तु प्रति-पिद्धातिथिप्रतिप्रसवार्थन्वमस्याह् ॥ १०५ ॥

## न वै खयं तदश्रीयादतिथिं यम भोजयेत् । धन्यं यशस्यमायुष्यं सम्यं वातिथिपूजनम् ॥ १०६ ॥

न वै इति ॥ बद्धृतद्वचाषुत्कृष्टमितिथिनै प्रत्याचष्टे तत्त्रस्थै अद्स्वा न स्वयं भोक्तव्यम्। धनाय हितं धनस्य निमिक्तं वा धन्यम्। एवं यशस्याद्योऽपि शब्दाः। अतिथिभोजनफलकथनमिदम् । न चानावश्यकतापत्तिः। 'सर्वे सुकृतमाद्त्ते' इत्यादिदोषश्रवणात् ॥ १०६॥

आसनावसथौ शय्यामनुत्रज्याम्रुपासनाम् । उत्तमेषुत्तमं कुर्याद्वीने हीनं समे समम् ॥ १०७॥ आसनेति ॥ बासनं पीठं वर्मं वा, बावसयो विवामस्थानम्, शय्या सद्वादि मनु॰ ९ अनुब्रज्या राष्ट्रतोऽनुगमनम्, उपासना परिचर्या । एतस्तर्वे बहुष्वतिथिषु युग-पहुपस्थितेष्वितरेतरापेक्षयोत्हृष्टापहृष्टमध्यमं कुर्याच पुनः सर्वेषां समम् ॥१०७॥

## वैश्वदेवे तु निर्दृत्ते यद्यन्योऽतिथिरात्रजेत् । तस्याप्यम् यथाशक्ति मदद्याम बर्लि हरेत् ॥ १०८ ॥

विश्वदेव इति ॥ अन्यशब्दिनिर्देशादितिथिभोजनपर्यन्तं वैश्वदेवे कृते यद्यपरोऽसि-थिरागच्छेसदा तद्यं पुनः पाकं कृत्वा तस्याकं द्यात् । बिल्हरणं ततो नात्र कृयोत् । बिलिनिषेधादश्वसंस्काराभावो वैश्वदेवस्यावगम्यते । अन्नसंस्कारपक्षे कथ-मसंस्कृतान्नभोजनमनुजानीयात् ॥ १०८ ॥

न भोजनार्थं स्वे विषः कुलगोत्रे निवेदयेत् । भोजनार्थे हि ते शंसन्वान्ताशीत्युच्यते बुधैः ॥ १०९ ॥

निति ॥ भोजनलाभार्थं ब्राह्मणः म्बकुलगोत्रे न निवेदयेत । यसाद्वीजनार्थं ते कथयसुद्रीणांशीनि पण्डितैः कथ्यते ॥ १०९ ॥

न ब्राह्मणस्य त्वतिथिर्गृहे राजन्य उच्यते । वैद्यशृद्धौ सखा चैंव ज्ञातयो गुरुरेव च ॥ ११० ॥

नेति ॥ ब्राह्मणस्य क्षत्रियादयोऽतिथयो न भवन्ति क्षत्रियादीनां ब्राह्मणस्योन्कृ-ष्टजातित्वात् । भित्रज्ञातीनामात्मसंबन्धाद्धरोः प्रभुत्यात् । अनेनैव न्यायेन क्षत्रि-यस्य उन्कृष्टो ब्राह्मणः सजातीयश्र क्षत्रियोऽतिथिः स्यानापकृष्टो वैद्यसूदौ । एवं वैद्यस्यापि द्विजातयोऽतिथयो न दृदः ॥ १९०॥

> यदि त्वतिथिधर्मेण क्षत्रियो गृहमात्रजेत्। भुक्तवत्सु च विशेषु कामं तमिष भोजयेत्॥ १११॥

वदीति ॥ यदि प्रामान्तरागतन्वाद्रतिथिकालोपस्थितस्वादितिथिधर्मेण क्षत्रियो विद्यगृहमागच्छेत्तदा विद्यगृहोपस्थितविद्येषु कृतभोजनेषु स्थितेष्विच्छातस्तमपि भोजयेत् ॥ १९१ ॥

वैज्यगूद्रावपि प्राप्तौ क्रुडुम्बेऽतिथिधर्मिणौ । भोजयेत्सह भृत्यैस्तावानृशंस्यं पयोजयन् ॥ ११२ ॥

वैश्येति ॥ यदि वैश्यश्चद्भाविष बाह्मणस्य कुदुम्बे गृहे प्राप्ती प्रामान्तरादागत-त्वाचितिथिधर्मशास्त्रिनौ तदा ताविष क्षत्रियमोजनकास्तरतो दम्पतीमोजना-त्पूर्व दासभोजनकारु अनुकम्पामाश्रयन्मोजयेत् ॥ ११२ ॥

इतरानि सरूयादीन्संत्रीत्या गृहमागतान् । मकुत्यानं यथाशक्ति भोजयेत्सह भार्यया ॥ ११३॥

इतरानिति ॥ उक्तमोजनकाले क्षत्रियादिव्यतिरिक्तान्सिखसहाध्यायिप्रसृतीन्सं-प्रीत्मा गृहमागतान् न त्वतिथिभावेन । तस्य प्रतिषेषात् । यथाशक्ति प्रकृष्टमकं कृत्वा भार्याया भोजनकाले मोजयेत्। गृहस्वस्थापि स एव भोजनकालः। 'अविशिष्टं तु दम्मती' इति वदस्यमाणत्वात्। आत्मना सहेति वक्तव्ये वचनवैचित्रीयमाचार्यस्य। गुरोस्तु भोजनक लानमिधानं प्रभुत्वेन स्वाधीनकालस्वात्॥ ११३॥

सुवासिनीः कुमारीश्र रोगिणो गर्भिणीः स्त्रियः। अतिथिभ्योऽग्र एवैतान्भोजयेद्विचारयन् ॥ ११४॥

सुवासिनीरिनि ॥ सुवासिन्यो नत्रोढाः श्वियः सुषा दुहितरश्च ताः कुमार्रार्ग-भिणीश्चातिथिभ्योऽग्ने पूर्वमेवातिथिभ्यो भोजयेत् । कथमतिथिष्वभोजितेषु भोज-नमेपामिति विचारमकुर्वन् । मेघातिथिस्त्वन्त्रगेवेति पठित्वानुगतानेवैताम्भोजयेत्-तिथिसमकालमिति व्याख्याय अन्ये तु अम्र इति पटम्तीत्युक्तवान् ॥ ११४ ॥

अदत्त्वा तु य एतेभ्यः पूर्व अक्रे विचक्षणः।

स भुञ्जानो न जानाति श्वगृधेर्जिन्धिमात्मनः ॥ ११५॥ अदत्त्वेति ॥ एतेभ्योऽतिध्यादिन्द्रत्यपर्यन्तेभ्योऽज्ञमदत्त्वा व्यतिक्रमभोजनदोषम-जानन्यः पूर्व भुक्के स मरणानन्तरं श्वगृष्ठेरात्मनो भक्षणं न जानाति । व्यतिक्रम-

स्येदं फलमिति वचनवदग्ध्येनोक्तम् ॥ ११५ ॥

भुक्तवत्स्वथ वित्रेषु स्वेषु भृत्येषु चैव हि।

भुजीयातां ततः पथादविशष्टं तु द्म्पती ॥ ११६ ॥

भुक्तेनि ॥ वित्रेष्वतिथिषु, स्वेषु ज्ञातिषु, शृत्येषु दासादिषु कृतभोजनेषु ततोऽज्ञादविशष्टं भार्यापती पश्चादशीयाताम् ॥ ११६ ॥

देवानृपीन्मनुष्यांश्र पितृन्गृह्याश्र देवताः ।

पूजियत्वा ततः पश्चाद्वहस्यः शेषभ्रुग्भवेत् ॥ ११७ ॥

देवानिति ॥ गृह्याश्च देवता इत्यनेन भूतयज्ञ उक्तः । पञ्चयज्ञानुष्ठानस्य 'अव-शिष्टं तु दम्पती' इत्यनेन शेषभोजनस्य च विहितत्वात् । वश्यमाणदोषकथना-थौंऽयसनुवादः । अथवा देवानित्यनेनेव भूतयज्ञस्यापि संग्रहः । गृहे भवा गृह्या देवताः पूजियत्वेति वासुद्वादिप्रतिकृतिपूजाविधानार्थत्वमस्य ॥ ११७ ॥

> अघं स केवलं भुक्ते यः पचत्यात्मकारणात् । यज्ञशिष्टाशनं सेतत्सतामनं विधीयते ॥ ११८ ॥

अधिमिति ॥ यस्त्वात्मार्थमेवाचं पक्त्वा सुद्धे देवादिभ्यो न द्दाति स पापहेतुत्वात्पापमेव केवलं सुद्धे नामम् । तथाच श्रुतिः—'केवलाघो भवति केवलादी'। यसाद्यदेव पाकयज्ञाविशष्टमञ्चनमन्यत् एतदेव साध्नामभ्रमुप-दिश्यते इति ॥ ११८॥

अतिथिपुजाप्रसङ्गेन राजादीनामपि गृहागतानां पूजाविशेषमाह-

राजर्त्विक्स्नातकगुरून्त्रियश्वज्ञुरमातुलान् । अर्हयेन्मधुपर्केण परिसंवत्सरात्पुनः ॥ ११९ ॥ राजेति ॥ राज्याभिषिकः श्रित्रयो राजा, ऋतिक् यत्ते येन यस्त्रास्त्रणं कृतस्, आतको विद्यावताभ्यास्, प्रियो जामाता । राजादीनेतान्युद्दागतान्सस गृक्कोकेन मधुपकांख्येन कर्मणा प्रजयेत् । परिसंवत्सरादिति संवत्सरं वर्जवित्वा तद्र्ष्वं गृहागतान्युनर्सश्चपकेण प्रजयेत् । 'पञ्चम्यपाक्परिभिः' इति सूत्रेण वर्जनार्थपरियोगेनेयं पञ्चमी । अतप्रवैतत्स्त्रज्ञ्याख्याने जयादित्येनोक्तं 'अपेन साहचर्यात्परे-वर्जनार्थस्य प्रहणस्' इति । मेधातिथिस्तु परिसंवत्सरानिति पठित्वा परिगतो निपकान्तः संवत्सरो येपां तान्य्जयेदिनि ज्याख्यातवान् । उभयन्नापि पाठे संवन्तरसम्बागमने न मधुपकांहता ॥ ११९ ॥

राजकातकयोः पूजासंकोचार्यमाह-

राजा च श्रोत्रियश्वेव यज्ञकर्मण्युपस्थितौ ।

मधुपर्केण संपूज्यों न त्वयञ्ज इति स्थितिः ॥ १२०॥

राजेति ॥ राजस्नातको संवन्तराक्र्ष्वमिष यज्ञकर्मण्येव प्राप्ती मथुपर्केण पूजनीयो नतु यज्ञव्यतिरेकेण । जामाग्राद्यम्तु संवत्तराद्र्ष्वं यज्ञं विनापि मथुपर्कार्द्याः । संवन्तरमध्ये तु मर्वेपां यज्ञविवाह्योरेच मथुपर्कः । तदाह् गौतमः— 'ऋत्विगाचार्यश्रभ्युरिषतृव्यमानुकादीनामुपस्थाने मथुपर्कः । संवत्तरे पुनर्यज्ञविवाहयोरर्वाक् राज्ञः श्रोत्रियस्य च' ॥ १२० ॥

सायं त्वन्नस्य सिद्धस्य पत्यमन्त्रं विल हरेत् । वैश्वदेवं हि नामतत्सायंगातविधीयत् ॥ १२१ ॥

सायमिति ॥ दिनान्ते सिद्धस्याश्वस्य पक्षी अमञ्चं बिलहरणं कुर्यात् इनदाय नम इति मञ्चपाठवर्जम् । मानसस्तु देवतोदेशो न निपिध्यते । यत एनद्वैश्वदेवं नामाञ्चसाध्यं होमबिलदानातिश्वभोजनात्मकं तत्सायंत्रातर्गृहस्थस्योपदिश्वते १२ १ 'श्राद्यकर्ष्यं च शाश्वतम्' इत्यनुक्रमणिकायां प्रतिज्ञानं श्राद्यकरम्युपक्रमते—

पित्यज्ञं तु निर्वर्त्थ विप्रश्चेन्दुक्षयेऽग्निमान्।

पिण्डान्वाहार्यकं आदं कुर्यान्मासानुमासिकम् ॥ १२२ ॥
पितृयक्तमिति ॥ सामिरमावास्यायां पिण्डपितृयक्तास्यं कर्मे कृत्वा आदं कुर्यात् ।
पितृयक्तपिण्डानामनु पश्चादाहियत इति पिण्डान्वाहार्यकं आदं मासानुमासिकं
मासश्चानुमासश्च तयोर्भवम् । पनिमासं कर्तव्यमित्यर्थः । अनेनास्य निस्यत्वमुक्तम् ।
विभ्रम्हणं द्विजातिपरम् । अयाणां मकृतत्वात् ॥ १२२ ॥

इदानीं नामनिर्वचनेनोक्तमेव पितृयज्ञानन्तर्थे द्रदयति-

पिदृणां मासिकं श्राद्धमन्वाहार्ये विदुर्बुधाः ।

तचामिषेण कर्तव्यं प्रशस्तेन प्रयत्नतः ॥ १२३ ॥

पितृणामिति ॥ इदं मासिकं प्रतिमासभवं श्रादं यसात्पिनृयज्ञपिण्डानामनु प-श्रादाहियते तेन पिण्डान्वाहार्यकमिदं पण्डिता जानन्ति । ततो युक्तं पिनृयज्ञान- न्तर्यमस्य । तश्वामिषेण वस्यमाणमांसेन प्रशस्तेन मनोहरेण पूतिगन्धादिरहितेन प्रयस्तः कर्तव्यम् । 'पिण्डानां मासिकं श्राद्धम्' इति वा पाठः । पिण्डानां पितृय-रूपिण्डानां । होपं तुल्यम् ॥ १२३ ॥

#### तत्र ये मोजनीयाः स्युर्ये च वर्ज्या द्विजोत्तमाः । यावन्तश्रेव यैश्वाक्रस्तान्त्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥ १२४ ॥

तत्रेति ॥ तस्मिन् आदे ये भोजनीयाः ये च खाज्या यत्संख्याकाः येश्राक्षेत्र-त्सर्वे प्रवक्ष्यामि ॥ १२४ ॥

अत्र यद्यप्युदेशक्रमेण ये भोजनीया इति वक्तुमुचितं तथाप्यस्पवक्तव्यत्वाह्नाह्म-णसंख्यामाह---

#### द्वौ देवे पितृकार्ये त्रीनेकैकग्रुभयत्र वा । भोजयेत्ससमृद्धोऽपि न प्रसञ्जेत विस्तरे ॥ १२५ ॥

द्वाविति ॥ देवश्राहे ही बाह्मणी पिनपिनामहप्रपितामहानां त्रीन्त्राह्मणान् अथवा देवे एकं पित्रादित्रिके चेकं बाब्धणं भोजयेत् । उक्तातिरिक्तमोजनसमर्थी-ऽपि नाधिकभोजनेषु प्रवर्तेत । मेधातिथिस्वाह । पितृकुत्ये श्रीनिति पितुक्कीन्त्रा-ह्मणान्, पितामहस्य त्रीन्त्राह्मणान्, प्रपितामहस्य त्रीन्त्राह्मणाम्भोजयेत् । 'एकैक-अभयत्र वा' इति देव एकं पित्रादित्रयस्य चैकैकं न श्वेकं पित्रादित्रयस्य । 'न त्वे-वैकं सर्वेपां (काममनाद्ये) पिण्डेर्व्याख्यातम्' इत्याश्वलायनगृह्यविरोधात् । यथैक-पिण्डः पित्रादित्रयस्य न निरूप्यते तथैको ब्राह्मणो न भोजयितस्य इत्यर्थः । तस्मान पित्रादित्रयस्पैकबाह्मणभोजनं । तदसत् गृह्मकारेणेव 'न त्येवेकं मर्वेषां पिण्डेर्च्या-ल्यातम्' इति पठिन्वा 'काममनाद्ये' इत्यभिहितम् । अस्यार्थः । बहुपित्रादिदे-वताकश्राद्धानामाधं सपिण्डीकरणम्भिमतं तद्यतिरिक्तश्राद्धे काममेकः पित्रादिनां ब्राह्मण इत्यर्थः । अथवा अनाद्ये अदनीयद्वव्याभावे एकोऽपि भोजयितव्यः । उभयत्रापि व्याख्याने पार्वणादी पित्रादित्रयस्येकबाह्मणभोजनं गृह्यकृतेवोक्तम् । बसिष्टोऽपि-- 'यथेकं भोजयेच्छाढे दैवतकं कथं भवेत् । अकं पात्रे समुद्धत्य स-र्वस्य प्रकृतस्य च ॥ देवतायतने कृत्वा यथाविधि प्रवर्तयेत् । प्रास्येदशं तद्भौ वा दबाहा ब्रह्मचारिणे ॥' इति सर्वेभ्य एकब्राह्मणभोजनमाह । तस्माचयोक्तेव, च्याख्या। 'प्रथने वावशब्दे' इत्यनेन विस्तार इति श्राप्ते छन्दःसमानत्वात्स्मृतीनां 'सर्वे विश्वयङ्खन्दासे विकल्पन्ते' इति विस्तर इति रूपम् ॥ १२५ ॥

#### सित्क्रयां देशकालों च शीचं ब्राह्मणसंपदः। पञ्जीतान्विस्तरो हन्ति तसाबेहेत विस्तरम् ॥ १२६॥

सिदिति ॥ सिक्तियां ब्राह्मणस्य पूजां देशं दक्षिणप्रवणत्वादिवस्यमाणं कारूमप-राह्मं शीर्च श्राद्धकर्तभोकृत्राह्मणप्रैण्यगतं गुणवद्गाह्मणास्त्रामं च ब्राह्मणविस्तारो नाशयति । तस्माद्राह्मणविस्तरं न कुर्वादिति सिक्तियादिविरोधतो ब्राह्मणविस्तरिन-वैधात्सिक्तियादिसंभवे पित्रादेरेकैकस्थापि ब्राह्मणत्रयाभ्यनुक्षानम् । अतएव गी- तमः—'नषावराग्मोजयेद्युजो वा यथोत्साहम्'। बहुचगृह्यकारोऽपि—'अथातः पार्षणे आहे काम्य आम्युद्यिक एकोहिष्टे वा ब्राह्मणान्' इत्युपक्रम्य' एकैकमेकैकल ही ही ब्रीस्मीन्वा वृद्धी फलभूयस्त्वम्' इत्याह । द्वीद्वावित्याम्युद्यिकआद्भविषयं स्मृत्यन्तरेषु तथा विज्ञानात्, अत्राप्याम्युद्यिक इत्युपक्रमाष ॥ १२६ ॥

मथिता प्रेतकृत्येषा पित्र्यं नाम निधुक्षये । तसिन्युक्तस्येति नित्यं मेतकृत्येव लोकिकी ॥ १२७ ॥

प्रथिनेति ॥ यदेनत्पन्यं कर्मे आद्रुरूपं प्रथमियं प्रख्याता प्रेतकृत्या पित्रुपका-राथां किया । प्रकर्षेण इतः प्रेतः पितृलोकस्य एवोच्यते । विधुक्षयेऽमावास्यायां तस्मिन्पन्ये कर्मणि युक्तस्यत्तप्रस्य लांकिकी स्मार्तिकी प्रेतकृत्या पित्रुपकाराथां किया गुणवन्युत्रपीत्रभनादिकलप्रबन्धस्पेण कर्तारमुपतिष्ठते तस्मादिदं कर्तव्यम् । गोविन्द्राजेन तु विधिः क्षय इति पठितं, व्याख्यातं च योऽयं नामविधिः पित्र्यं कर्मेति क्षये चन्द्रक्षये गृहे वा तद्सांप्रदायिकम् । मधातिथिप्रमृतिभिगीवि-न्द्राजाद्यि वृद्धतरेरनम्युपेतत्वारक्षय इति संबन्धक्षेत्रास्य ॥ ३२७ ॥

> श्रोत्रियायैव देयानि हन्यकन्यानि दातृभिः। अईत्तमाय विप्राय तस्मै दत्तं महाफलम् ॥ १२८ ॥

श्रोत्रियायेति ॥ छन्दोमात्राध्यायी श्रोत्रियम्नस्म दैवपित्र्यात्रानि यवतो देयानि । अर्हत्तमाय श्रुताचाराभिजनादिमिः पूज्यतमाय नस्म दत्तं महाफलं भवति ॥१२८॥

> एकेकमिप विद्वांसं दैवे पित्र्ये च भोजयेत्। पुष्कलं फलमामोति नामञ्जज्ञान्वहृनपि ॥ १२९ ॥

एकैकमिति ॥ दैविषित्र्ययोरकैकमिष वेदतस्विदं झाह्यणं भोजयेन् । तदाषि विशिष्टं आद्धफलं प्राम्नोति नन्विवदुषो बहूनि । एवंच 'फलअवणाह्याह्यणभोजनमेव प्रधानं पिण्डदानादिकं त्वक्षम्' इति गोविन्दराजः । वयं तु पित्रदेशेन द्व्यत्यागं ब्राह्मणस्वीकारपर्यन्तं आद्धशब्दवाच्यं प्रधानं ब्र्मः । तदेव मतुना 'पिण्डान्वाहार्यकं आद्धं कुर्यात्' इति विहितम् । आपसम्बेन तु मन्वर्थस्यव व्याक्यात्वात् । तदाहापम्तस्वः 'तयेतन्मनुः आद्धाव्दं कर्म प्रोवाच प्रजानिः-श्रेयसार्थं तत्र पितरो देवता ब्राह्मणस्त्वाहवनीयार्थं मासि मास्पपरपक्षस्यापराह्यः श्रेयान्' इति । श्राद्धशब्दं आद्धमिति शब्दो वाचको यस्य तत्त्रथा। ब्राह्मणस्त्वाहवनीयार्थं आह्वनीयवस्यक्तद्रव्यप्रतिपत्तिस्थानत्वात् । पितरो देवतिति नियत्वित्रदेवताकत्वाच्य आद्स्य। देवताश्राद्धादौ आद्धशब्दः । पितरो देवतिति नियत्वित्रदेवताकत्वाच्य आद्स्य। देवताश्राद्धादौ आदुशब्दः तद्भिप्राप्त्यर्थां गौणः । कोण्डपायिनामयन ह्वामिहोत्रशब्दः । पुष्कछं फलं प्रामोतिति तु पुष्टतरफलार्थन्तो गुणफलविधः । स भोजनस्याङ्गस्वेऽिष तदाश्रयो न विरुद्धः । 'भापसम्बोऽभ्याप्त्रास्त्रं कर्मैतित्रतृदेवतम् । मन्वर्थं कथ्यंसस्याक्षेत्रं ब्राह्मणभोजनम्' ॥१२९॥

द्रादेव परिश्वेत श्राक्षणं वेदपारगम् । वीर्थे तद्भव्यकव्यानां प्रदाने सोऽतिथिः स्मृतः ॥ १३०॥ दूरादिति ॥ दूरादेव पितृपितामहाश्वभिजनशुद्धिनिरूपणेन कृस्त्रशाखाध्यायिनं ब्राह्मणं परीक्षेत । यसात्त्रथाविधो ब्राह्मणो हब्यादीनां तीर्थं पात्रम् । प्रदाने सोऽ-तिथिरेव महाफल्प्रासेर्हेतुत्वात् ॥ १३० ॥

सहसं हि सहस्राणामनृत्यं यूत्र भुजते ।

एकस्तान्मन्त्रवित्प्रीतः सर्वानर्हति धर्मतः ॥ १३१ ॥

सहस्रमिति ॥ यत्र श्राद्धे ब्राह्मणानामवेदविदां दशलक्षाणि अअते तत्रेको वेदिविद्रोजनेन परितुष्टो धर्मतो धर्मोत्पादनेन तान्सर्वानर्हति स्वीकर्तुं योग्यो भवति । तद्रोजनजन्यं फलं जनयतीत्यर्थः । छान्दसम्बादेकवचनम् । अथवा बहु-वचनामां स्थाने सहस्रमिति मनोरभिमतम् । गोविन्दराजस्वाह 'सहस्रं गच्छन्तु भूतानि' इति वेदे ॥ १३१ ॥

ज्ञानोत्कृष्टाय देयानि कच्यानि च इनींपि च ।

न हि हस्तावसृग्दिग्धी रुधिरणैव शुद्धातः ॥ १३२ ॥

ज्ञानिति ॥ विश्वया उत्कृष्टेभ्यो हच्यानि कव्यानि च देयाति न मूर्खेभ्यः। अर्थान्तर-न्यासो नामालंकारः। नहि रक्ताक्ती हम्सी रक्तेनैव विद्युद्धी भवतः किंतु विमलजलन, एवं मूर्खभोजनेन जनितं दोषं न मूर्खं एव भोजिनोऽपहन्ति किंतु विद्वान् ॥१३२॥

अविद्वक्तिन्द्या विद्वद्दानमेवोक्तं वक्रोक्तया माति--

यावतो ग्रसते ग्रासान्हव्यकव्येष्वमश्रवित् । तावतो ग्रसते प्रत्य दीप्तश्रुल्र्ष्योगुडान् ॥ १३३ ॥

यावत इति ॥ यत्संख्याकान्त्रासान्ह्रस्यकव्येप्ववेदविद्धक्के तत्संख्याकानेव प्रकृतभाद्यकर्ता उवलितश्रूलप्ट्यांख्यायुघलोह्रिण्डान्त्रसते । श्राद्धकर्तुरेवेदमिषद्व-हानफलकथनम् । तथाच व्यासः—'प्रसते यावतः पिण्डान्यस्य वै हविषोऽनृचः। प्रमते तावतः शूलान्गत्वा वेवस्वतक्षयम्'॥ १३३॥

ज्ञाननिष्ठा द्विजाः केचित्त्पोनिष्ठास्तथापरे ।

तपःस्वाध्यायनिष्ठाश्र कर्मनिष्ठास्तथापरे ॥ १३४ ॥

ज्ञानेनि ॥ केचिदात्मज्ञानपरा ब्राह्मणा भवन्ति, अन्ये प्राजापत्यादितपःप्रधानाः, अपरे नपोध्ययननिरताः, इतरे यागादिपराः ॥ १३४ ॥

ततः किमत आह--

ज्ञाननिष्ठेषु कव्यानि मतिष्ठाप्यानि यत्नतः । हव्यानि तु यथान्यायं सर्वेष्वेव चतुर्ष्विपि ॥ १३५ ॥

ज्ञानेति ॥ ज्ञानप्रधानेभ्यः पित्रर्थाज्ञानि यसाहातव्यानि, देवाज्ञानि पुनर्न्या-यावध्तार्थकाञ्चानुसारेण धतुम्बीऽपि ॥ १३५ ॥

> अश्रोत्रियः पिता यस पुत्रः साद्देदपारगः । अश्रोत्रियो वा पुत्रः सात्पिता साद्देदपारगः ॥ १३६ ॥

अश्रोत्रिय इति ॥ योऽश्रोत्रियपितृकः स्वयं च श्रोत्रियः, यः श्रोत्रियपितृकः स्वयं वा अश्रोत्रियः ॥ १३६ ॥

ज्यायांसमनयोर्विद्याद्यस्य स्थाच्छ्रोत्रियः पिता । मन्त्रसंप्रजनार्थे तु सत्कारमितरोऽईति ॥ १३७ ॥

ज्यायांसमिति॥ अनयोः पूर्वश्लोकनिर्दिष्टयोर्मध्ये श्लोत्रियपुत्रं स्वयमश्लोत्रियमि ज्येष्ठं जानीयान् । पिनृविधादरपरसिदम् । यः पुनरश्लोत्रियस्य पुत्रः स्वयं च श्लोत्रियः स नद्धीतवेदपूजनार्थं पूजामर्हति । वेद एव तद्वारेण पूज्यत इति पुत्रधि-धादरपरसिदम् । नसाद्वचनभङ्गया श्लोत्रियपुत्रः स्वयं च श्लोत्रियः श्लोद्धे भोजिय-तब्य इत्युक्तम् । नतु श्लोत्रियपुत्रस्य स्वयमश्लोत्रियस्यवाभ्यनुक्तानं श्लोत्रियायेव देयानीति विरोधान्, एवंच 'दृशदेव परीक्षेत' इति विद्याव्यतिरिक्ताचारादि परी-क्षार्थन्वेनावतिष्टने ॥ १३७ ॥

न श्राद्धे भोजयेन्मित्रं धनैः कार्योऽस्य संग्रहः। नारि न मित्रं यं विद्यात्तं श्राद्धे भोजयेद्दिजम्॥ १३८॥

नैति ॥ श्राद्धे न मित्रं भोजयेत् । धनान्तरेरस्य मैत्री संपादनीया । न शत्रुं नच मित्रं यं जानीयात्तं प्राह्मणं श्राद्धे भोजयेत् ॥ १३८ ॥

यस्य मित्रमधानानि श्राद्धानि च हर्वापि च ।

तस्य प्रेत्य फलं नास्ति श्राद्वेषु च हविःषु च ॥ १३९ ॥

यस्येनि ॥ मित्रशब्दोऽयं भावप्रधानः । यस्य मैत्रीप्रधानानि ह्व्यक्रव्यानि तस्य पार्त्त्वोकिकं फलं न भवनीति फलाभावकथनपरमिदम् । मेत्येनि परलोक इत्यर्थे शब्दान्तरमञ्जयमिदं नतु क्लान्तम्, तेनासमानकतृंकत्ये कथं क्लोति नाश-क्वनीयम् ॥ १३९ ॥

सर्गफलं श्राइत्य दर्शयितुं पूर्वोक्तफलाभावमेव विशेषेण कथयति-

यः संगतानि कुरुते मोहाच्छ्राद्धेन मानवः।

स सर्गाच्यवते लोकाच्ल्राद्धमित्रो द्विजाधमः ॥ १४०॥

य इति ॥ यो मनुष्यः संगतानि मित्रभावं शाखानभिञ्जतया आहेन कुरुते आहमेन मित्रलामहेतुत्नान्मित्रं यस्य स आहमित्रो द्विजापसदः स स्वर्गलोकाष्य-वते । तं न प्रामोतीत्यर्थः । आहस्यापि स्वर्गफलत्वमाह याज्ञवल्यः—'आयुः प्रजां धर्न विद्यां स्वर्ग मोक्षं सुस्वानि च । प्रयच्छन्ति तथा राज्यं प्रीता नृणां पितामहाः'॥ १४०॥

> संभोजनी साभिहिता पैशाची दक्षिणा द्विजै: । इहैवास्ते तु सा लोके गौरन्धेवैकवेक्मनि ॥ १४१॥

संभोजनीति ॥ सा दक्षिणा दानिकवा संभोजनी सह अज्यते यया सा संभोजनी गोष्टी बहुपुरुषभोजनात्मिका पिशावधर्मत्वात्मशौची सन्वादिमिरुका। सा

ः मैन्नीप्रयोजनकत्वाक्ष परछोकप्रका इह छोक एवास्ते । यथान्धा गौरेकसिक्षेत्र ृहे तिष्ठति न गृहान्तरगमनक्षमा ॥ २४१ ॥

#### यथेरिणे बीजसुरवा न वहा लमते फलम् । तथाऽनृचे हविर्दस्वा न दाता लमते फलम् ॥ १४२ ॥

बशेति ॥ ईरिणसृषरदेशो यत्र बीजसुसं न प्ररोहति तत्र यथा बीजसुस्या कर्षको न फलं प्राम्नोत्येवसचिदुचे आद्धदानफलं वृाता न प्राम्नोतीति ॥ १४२ ॥

#### दातृन्त्रतिग्रहीतृंश्र कुरुते फलमागिनः । विदुषे दक्षिणां दस्वा विधिवत्त्रेत्य चेह च ॥ १४३॥

दातृनिति ॥ वेदतत्त्वविदं यथाशास्त्रं दत्तमैहिकामुप्मिकफलमागिनो दातृन्करोति । ऐहिकं फलं यथाशास्त्रानुष्ठानेन लोके स्यानिरूपमानुषङ्गिकमिति मेथातिथिगोबिन्दराजी । वयं त्वायुरादिकमेवैहिकफलं मूमः । 'आयुः प्रजां धनं विद्याम्'
इत्याचैहिकामुप्मिकादिफलत्वेनापि आदस्य याज्ञवल्क्यादिमिरुकत्वात् । प्रतिप्रहीतृंश्व आद्यल्ब्यधनानुष्टितयागादिफलेन परलोके सफलां कुरते । अन्यायार्जितधनानुष्टितयागादेरफलधद्त्वात् । इह लोके न्यायार्जितधनारब्धकृष्यादिफलातिशयलामात्मफलां कुरते ॥ १४३ ॥

#### कामं श्राद्धेऽर्चयेन्मित्रं नाभिरूपमिप त्वरिम् । द्विपता हि हविर्भ्वक्तं भवति मेल्य निष्फलम् ॥ १४४ ॥

कामिति ॥ वरं विद्वहाहाणाभावे गुणवन्मित्रं भोजयेषतु विद्वांसमिप शत्रुम्, यतः शत्रुणा आद्धं भुक्तं परलोके निष्कलं भवति । यथोक्तपात्रासंभवे मित्रप्रतिप्र-सवार्थमित्म् ॥ १४४ ॥

'श्रोत्रियायैव देयानि' इत्यनेन छन्दोमात्राध्यायिनि श्रोत्रियशब्द्मयोगात्तदाश्चय-णमावश्यकमुक्तम्, इदानीं व्वधिकफलार्थं मञ्जनाझणात्मककृत्वशाखाध्यायिनि श्रोत्रिचे दानमाह—

#### यतेन भोजयेच्छाद्धे बहुचं वेदपारगम् । शाखान्तगमथाध्वर्धुं छन्दोगं तु समाप्तिकम् ॥ १४५ ॥

यक्षेनेति ॥ ऋग्वेदिनं मञ्ज्ञाह्मणात्मकशास्त्राध्यायिनं यक्षतो भोजयेन् । तथावि-धमेव यजुर्वेदिनं । वेदस्य पारं गच्छतीति वेदपारगः । शास्त्राया अन्तं गच्छनीति शासान्तगः । समाप्तिरस्यास्त्रीति समाप्तिकः । सर्वेदेव शब्देर्मञ्ज्ञाह्मणात्मककृत्स्व-शासाध्येताभिष्ठितः ॥ १४५ ॥

तन्नोजनेऽधिकं फलमाह-

एषामन्यतमो यस भुझीत श्राद्धमचितः । पितृणां तस तृप्तिः साच्छाश्वती साप्तपौरुषी ॥ १४६ ॥ १०६

एषामिति ॥ एषां संपूर्णशासाध्यायिनां बहु वादीनां मध्यादन्यतमो यस सम्यक् पुजितः सन् आहे मुक्के तस्य पुत्रादिससपुरुवाणां शाधनी अविच्छिका पिदृणां तृ-प्तिः स्वात् । साप्तपौरुषीत्वनुशतिकादित्वाद्भयपद्वृद्धिः तस्य चाकृतिगण-स्वान् ॥ १४६ ॥

> एष वै प्रथमः कल्पः प्रदाने ह्व्यक्व्ययोः । अनुकल्पस्त्वयं ज्ञेयः सदा सद्धिरनुष्टितः ॥ १४७ ॥

एप इति ॥ हव्यकव्ययोरुभयोरेव प्रदाने यद्संबन्धिश्रोत्रियादिभ्यो दीयत इ-स्वयं मुख्यः कल्प उक्तः । अयं तु मुख्याभावे वश्यमाणोऽनुकल्पो ज्ञातव्यः सर्वदा साञ्चभिरनुष्टितः ॥ १४७ ॥

> मातामहं मातुलं च स्वस्नीयं श्वशुरं गुरुम् । दौहित्रं विद्पतिं बन्धुमृत्विग्याज्यो च भोजयेत् ॥१४८॥

मातामहमिति ॥ स्वत्नीयो भागिनेयः, गुरुर्विद्यागुरुराचार्यादिः, बिट दृहिता तस्याः पतिर्विदपतिजीमाता, बन्धुर्मातृष्वसृपुत्रादिः, एतान्मातामहादीन्द्रश्च मुख्य-ओवियाचसंभवे भोजयेत् ॥ १४८ ॥

> न ब्राह्मणं परीक्षेत देवे कर्मणि धर्मवित्। पित्र्ये कर्मणि तु प्राप्ते परीक्षेत पयलतः ॥ १४९ ॥

नेति ॥ धर्मको दैवश्राहे भोजनार्थं न बाह्मणं यवतः परिक्षेत । लोकप्रसिद्धिमात्रे-णासी साधुतया भोजयितव्यः । पित्र्ये पुनः कर्मण्युपस्थिते पितृपितामहाश्रभिज-नपरीक्षा कर्तव्येति प्रयत्नतःशब्दस्यार्थः ॥ ३४९ ॥

> ये स्तेनपतितक्षीबा य च नास्तिकवृत्तयः। तान्हव्यकव्ययोविप्राननर्हान्मनुरत्रवीत् ॥ १५० ॥

य इति ॥ स्तेनश्चारः स च सुवर्णचोरादन्यः, तस्य पतितशंब्देनैब प्रहणात् । पतितो महापातकी, क्षीबो नपुंसकः, नाम्निकवृत्तिर्नाम्तिपरलोक इत्येवं वृत्तिः प्रव-र्तनं यस्य एतान्दैविपतृकुत्ययोरुभयोरेवायोग्यान्मनुरववीदिति मनुप्रहणं निपेधाद-रार्थम् । सर्वधर्माणामेव मनुनोक्तवात् ॥ १५० ॥

जिटलं चानधीयानं दुर्बलं कितवं तथा।

याजयन्ति च ये पृगांस्तांश्र श्राद्धे न भोजयेत् ॥ १५१ ॥

जटिलमिति ॥ जटिलो बह्मचारी । 'मुण्डो वा जटिलो वा स्वात्' इत्युक्तबह्मचा-युंपलक्षणत्वाज्ञटिलत्वस्य मुण्डोऽपि निषिध्यते । अनधीयानं वेदाध्ययनरहितं यस्योपनयनमात्रं कृतं न वेदाद्दाः तेनास्वीकृतवेदस्यापि ब्रह्मचारिणो वेदाध्ययन-कर्तुरम्यनुज्ञानार्थोऽयं निषेधः । अतः 'क्षोत्रियायैव देवानि' इति ब्रह्मचारीतरवि-षयम् । दुर्बलो दुश्रमी । मेधानिधिस्तु दुर्बालमिति पठित्वा खलतिलौहिनकेशो वा ृश्चर्मा वेत्यर्थत्रवसुक्तवान् । किसवी चृतकृत् । प्रायाजका बहुयाजकाः । 'प्राः हसुक्वृन्दयोः' इत्याभिधानिकाः । अतप्व विसष्टः—'यश्चापि बहुयाज्यः स्याद्य-श्लोपनयते बहून्' इति । तान्धाद्धे न भोजयेदिति न दैवे निषेधः । यश्लोभयत्र नेषेधो मनोरभिमनस्तत्र इस्यकस्यमहणसुभयत्रेति वा करोति ॥ १५१ ॥

#### चिकित्सकान्देवलकान्मांसविक्रयिणस्तथा ।

विषणेन च जीवन्तो वर्ज्याः स्युईव्यकव्ययोः ॥ १५२ ॥

चिकित्सेति ॥ चिकित्सको भिषक्, देवलः प्रतिमापरिचारकः, वर्तनार्थत्वेनैत-कर्म कुर्वतोऽयं निपेधो नतु धर्मार्थम् । 'देवकोशोपभोजी च नाम्ना देवलको भवेत्' इति देवलवचनात् । मांसविकयिणः सकृदिप । 'सद्यः पतित मांसन' इति लक्षात् । विपणो विणज्या नया जीवन्तः । हव्यकव्ययोरित्यभिधाना-हवे पिष्ये चैने त्याज्याः ॥ १५२ ॥

#### मेष्यो ग्रामस्य राज्ञश्च कुनस्वी स्यावदन्तकः । त्रतिरोद्धा गुरोश्चेव त्यक्ताप्तिर्वार्धुपिस्तथा ॥ १५३ ॥

प्रेष्य इति ॥ भृतिधहणपूर्वकं मामाणां राज्ञश्चाज्ञाकारी कुत्सितनस्रकृष्णदृन्तः गृहप्रतिक्ञाचरणशीलत्यक्तश्रोनस्मार्ताप्तिकछोपजीवनश्च इच्यकव्ययार्वज्या इति पूर्वस्यवात्रानुषक्क उत्तर एव च ॥ १५३॥

#### यक्ष्मी च पञ्चपालश्च परिवत्ता निराकृतिः । ब्रह्मद्विद् परिवित्तिश्च गणाभ्यन्तर एव च ॥ १५४ ॥

यक्ष्मीति ॥ यक्ष्मी क्षयरोगी, पश्चपालो बृत्यर्थनया छागमेपादिपोपकः, परि-येनृपरिवित्ती वक्ष्यमाणलक्षणौ. निराकृतिः पञ्चमहायज्ञानुष्ठानरहितः । तथाच छन्दोगपरिशिष्टम्—'निराकर्तामरादीनां स विज्ञेयो निराकृतिः', ब्रह्मद्विद् ब्राह्म-णादीनां द्वेष्टा, गणाभ्यस्तरो गणार्थोपसृष्टसंबन्धियनाष्टुपजीवी ॥ १५५ ॥

#### कुशीलवोऽवकीर्णी च रुपलीपतिरेव च । पौनर्भवश्र काणश्र यस्य चोपपतिर्गृहे ॥ १५५ ॥

कुशीलन इति ॥ कुशीलनो नर्तनवृत्तिः, अनकीणी स्नीसंपर्काद्विष्ठतव्रह्मचर्यः भयमाश्रमी यतिश्र, वृषलीपतिः सवर्णामपरिणीय कृतद्भवानिनाहः, पोनर्भनः पुनर्भुषुत्रो वक्ष्यमाणः, उपपतिर्यस्य जायाजारो गृहेऽस्ति ॥ १५५ ॥

#### भृतकाध्यापको यश्र भृतकाध्यापितस्तथा। शृद्रशिष्यो गुरुश्चेव वाग्दृष्टः कुण्डगोलकौ ॥ १५६॥

स्तकेति ॥ स्तिवेतनं तद्वाही स्तकः सन् योऽध्यापकः स तथा, एवं स्नका-ध्यापितः, श्रूद्धिच्यो व्याकरणादौ गुरुश्च तस्यैव, वाग्दुषः परुपभाषी । अभिशस्त इस्यन्ये । कुण्डगोलको वश्चमाणौ ॥ १५६ ॥

[ अध्यायः ३

#### अकारणपरित्यक्ता मातापित्रोग्रेरोस्तथा । त्राक्षेयोंनैश्र संबन्धेः संयोगं पतितैर्गतः ॥ १५७ ॥

अकारणेति ॥ मानुः पितुर्गुरूणां च परित्यागकारणं विना त्यक्ता शुश्रूवादेरकर्ता, पतितश्राध्ययनकन्यादानादिभिः संबन्धेः संपर्कं गतः । पतितत्वादेवास्य निषेध इति चेश्व । संबन्तरात्प्रागिदं भविष्यति संवस्तरेण पततीति वक्ष्यमाणत्वात् ॥ १५७ ॥

#### अगारदाही गरदः कुण्डाशी सोमविक्रयी। समुद्रयायी बन्दी च तैलिकः कृटकारकः॥ १५८॥

अगारेति ॥ गृहदाहकः, मरणहेतुद्रव्यस्य दाता, कृण्डस्य वस्यमाणस्य योऽश्वम-भाति । प्रदर्शनार्थन्यान्कुण्डस्य गोलकस्यापि प्रहणम् । अतपृव देवलः—'अमृते जारजः कुण्डो मृते भतिर गोलकः । यम्तयोरश्वमभाति स कुण्डाशीति कथ्यते॥' सोमलताबिकेता, समुद्रे यो वहिन्नादिना द्वीपान्तरं गच्छिति, बन्दी स्नुतिपाठकः, तैलाधं तिलाविबीजानां पेषा, साक्षिवादे कृटस्य मृपावादस्य कर्ता ॥ ५५८ ॥

#### पित्रा विवदमानश्च कितवो मद्यपत्तथा। पापरोग्यभिशस्तश्च दाम्भिको रसविकयी॥ १५९॥

पित्रेति ॥ पित्रा मह झाखार्थे छोकिक वा वस्तुनि निरथिणो वि इते, कितवो यः स्वयं देविता नस्मान्यः स्वार्थं परान्देवयित न स्वयं देविता तस्योक्तःवात । नच सिमकः तस्य धूतवृत्तिपदेनाभिधास्यमानन्वात् । 'केकरः' इति पाठे तिर्यग्रहिः, सुराज्यनिरिक्तमचपाता, कृष्टी, अनिर्णिते अप तस्मिन्महापानकादौ जाताभिशापः, उधना धर्मकारी, रसविकेता ॥ १५९॥

#### धनुःशराणां कर्ता च यथाप्रेदिधिषूपतिः। मित्रधुग्धृतवृत्तिश्र पुत्राचार्यस्तर्थेव च ॥ १६० ॥

धनुरिति ॥ धनंषि शरांश्र यः करोति, ज्येष्टायां सोदरभगिन्यामनृहायां या किनष्टा विवाहेन दीयने सामेदिधिषूसस्याः पितः। तथान कौगाक्षिः—'ज्येष्टायां यद्यनृहायां कन्यायामुक्षतेऽनुजा। सा चामेदिधिषूर्ज्ञेषा पूर्वा तु दिधिषूः स्मृता॥' गोविन्दराजस्तु 'भ्रातुर्भृतस्य भार्यायाम्,' इत्यनेनामेदिधिपूपतिरेय वृत्तिवशादमेप- दलोपेन दिधिषूपतिरिति मनुना वक्ष्यते स इह गृद्धत इत्याह। मित्रधुक् यो मित्रस्यापकारे वर्तते, यूत्रवृत्तिः सिम्नकः, पुत्रेणाध्यापितः पिता पुत्राचार्यत्वा- संभवान॥ १६०॥

#### श्रामरी गण्डमाली च श्वित्र्यथो पिशुनस्तथा। उन्मत्तोऽन्धश्च वर्ज्याः स्युर्वेदनिन्दक एव च ॥ १६१॥

आमरीति ॥ अपसारी, गण्डमाळाख्यव्याध्युपेतः, श्वेतकुष्ट्युक्तः, दुर्जनः, जन्मादवान् अचक्षुः, वेदनिन्दाकरः ॥ १६१ ॥

# हिलागेश्वीष्ट्रदमको नश्चत्रैर्यश्च जीवति ।

पश्चिणां पोषको यथ युद्धाचार्यस्तर्थेव च ॥ १६२ ॥

इसीति ॥ इस्तिगवाश्वोद्राणां विनेता, नक्षत्रशब्देन ज्योतिःशास्त्रसुपलक्ष्यते तेन वो वर्तते, पक्षिणां पञ्चरसंजातानां कीडायर्थं पोषिता, युद्धार्थमायुधविद्यो-पदेशकः ॥ १६२ ॥

स्रोतसां भेदको यश्च तेषां चावरणे रतः। गृहसंवेशको द्तो द्वक्षारोपक एव च ॥ १६३॥

क्रोतसामिति ॥ प्रवह्ज्ज्ञ्छानां सेतुभेदादिना देशान्तरनेता, तेपामेवावरणकर्तां निजगतिप्रतिबन्धकः, गृहसक्तिवेशोपदेशको वास्तुविद्योपजीवी, दूतो राजधामप्रे-प्यच्यतिरिक्तोऽपि, बृक्षरोपयिता वेतनग्रहणेन नतु धर्मार्थी । 'प्रश्लाचरोपी नरकं न याति' इति विधानात् ॥ १६३ ॥

> श्वक्रीडी क्येनजीवी च कन्यादूषक एव च । हिंस्रो इपलवृत्तिश्र गणानां चेव याजकः ॥ १६४ ॥

श्वक्रीहीति ॥ क्रीडार्थं श्रुनः पोषयति, श्येनैर्जीवति क्रयविक्रयादिना, कन्याभि-गन्ता, हिंसारतः, श्रूद्रोपक्रुसवृत्तिः । 'वृषङपुत्रश्च' इति पाठान्तरम् । वृपछा एव केवलाः पुत्रा यस्येत्वर्थः । विनायकादिगणयागकृत् ॥ १६४ ॥

आचारहीनः ह्रीवश्र नित्यं याचनकस्तथा । कृषिजीवी श्रीपदी च सद्भिनिन्दित एव च ॥ १६५ ॥

भाचारेति ॥ गुर्वतिथिप्रन्युत्थानाद्याचारवर्जितः, क्लीबो धर्मकृत्यादी निरुत्साहः। नपुंसकत्योक्तत्वात् । नित्यं याचनेन परोद्वेजकः, स्वयंकृतया कृष्या यो जीवति, वृश्यन्तरेऽपि वा संभवत्यस्वयंकृतयापि, श्लीपदी व्याधिना स्थूलचरणः, केनापि निमित्तेन साधृनौ निन्दाविषयः ॥ १६५ ॥

> औरश्रिको माहिपिकः परपूर्वापतिस्तथा । ग्रेतनिर्यातकश्रेव वर्जनीयाः ग्रयस्तः ॥ १६६ ॥

भौरभिक इति ॥ मेषमहिषजीयनः, परपूर्वा पुनर्भूसाखाः पतिः, मेतिनिर्हारको धनम्रहणेन नतु धर्मार्थम् । 'णृतद्वे परमं तपो बत्मेतमरण्यं हरन्ति' इत्यवस्यश्रु-त्या बिहितस्वात् ॥ १६६ ॥

एतान्विगर्हिताचारानपाङ्गयान्द्रिजाधमान् । द्विजातिप्रवरो विद्वानुभवत्र विवर्जयेत् ॥ १६७ ॥

एतानिति ॥ एतान्स्तेनादीश्विन्दिताबारान्काणादीं अ पूर्वजन्मार्जितविन्दितकर्म-शेषकव्यकाणादिभावान्साधुभिः सहैकत्र भोजनाधनर्शन्त्राह्मणायसदृश्य् ज्ञाह्मण-श्रेष्ठः शासको देवे पित्रवे च सकेत् ॥ १६७ ॥

#### त्राञ्चणस्त्वनधीयानस्तृणाग्निरिव शाम्यति । तस्रै हव्यं न दातव्यं न हि भस्मनि ह्यते ॥ १६८ ॥

जाह्मण इति ॥ तृणाग्निर्यथा न हिवर्देहनसमर्थो हिविषि प्रक्षिसे शाम्यति निष्क-रूतत्र होमः, पृषं वेदाध्ययनश्च्नो जाह्मणस्तृणाग्निसमस्तकी देवोदेशेन स्वक्तं हिवेदं दात्तव्यं, यतो भक्षानि न हृयते । श्रोत्रियायेव देवानीस्यनेनेवानधीयानस्यापि प्रति-वेधसिद्धौ स्तेनादिवत्पद्धिद्वपक्तवज्ञापनार्थं पुनर्वचनम् । अन्येतु दैवेऽनधीयान एव वर्जनीयः, अधीयानस्तु काणादिरिप शारीरदोषयुक्तो ग्राह्म हस्येतदर्थं पुनर्वचनम् । अत्तप्व वासिष्ठः—'अय चेन्सच्चविद्युक्तः शारीरेः पक्षिद्वपणैः । अदूष्यं तं यमः श्राह्म पक्षिपावन एव सः' । शारीरेः काणम्वादिभिनंतु स्वयमुत्पाद्यैः स्तेनत्वादिभिः १६८

अपाङ्गदाने यो दातुर्भवत्यूर्ध्व फलोद्यः।

देवे हविषि पित्र्ये वा तत्प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥ १६९ ॥

अपाक्कदान इति ॥ पक्किभोजनानईबाझणाय देवे इविषि पिष्ये वा दत्ते दा-नुर्यो दानादूर्थ्व फलोदयसमशेषमभिधास्यामि ॥ १६९ ॥

अवर्तेर्यद्विजिश्चेक्तं परिवेत्रादिभिक्तथा । अपाक्नेर्येर्यदन्येश्व तद्वे रक्षांसि ग्रुञ्जते ॥ १७० ॥

अत्रतिरिति ॥ वेदब्रष्टणार्थं त्रतरिहतैस्तथा परिवेशादिभिरन्यश्चापाक्केयैः स्तेनादि-भिर्यद्वस्यं भुक्तं तद्वक्षांसि भुक्तते । निष्कलं तच्छादं भवनीस्वर्थः ॥ १७० ॥ अमिकस्वात्परिवेशादिलक्षणमाह—

> दारापिहोत्रसंयोगं कुरुते योऽत्रजे स्थिते । परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूर्वजः ॥ १७१ ॥

दारेति ॥ अभिहोत्रवाब्दोऽयमभिहोत्राद्याधानपरः । यः सहोद्रे ज्येष्टे आतर्थ-नृदेऽनभिके च दारपरिश्रहं श्रांतस्मार्ताधिहरणं च कुरुते स परिवेत्ता ज्येष्टश्च परिवित्तिर्भवति ॥ १७१ ॥

मसङ्गात्परिवेदनसंबन्धिनां पञ्जानामध्यतिष्टं फलमाइ—

परिवित्तिः परिवेत्ता यया च परिविद्यते । सर्वे ते नरकं यान्ति दातृयाजकपश्चमाः ॥ १७२ ॥

परीति ॥ परिवित्तिः परिवेत्ता च यया च कन्यया परिवेदनं क्रियते कन्याप्रदा-ता याजकश्च तद्विवाहहोमकर्ता स पश्चमो येषां ते सर्वे नरकं व्रजन्ति ॥ १७२ ॥

आतुर्मृतस्य मार्यायां योऽनुरज्येत कामतः । धर्मेणापि नियुक्तायां स ब्रेयो दिधिषूपतिः ॥ १७३ ॥ आतुरिति ॥ सतस्य आनुर्वक्ष्यमाणनियोगधर्मेणापि नियुक्तायां मार्थायां सङ्ग- स्सक्रदताष्ट्रतावित्वादिविधि हित्वा कामेनाबुरागं मावयेदाक्षेत्रसुम्बनादि कुर्यादसः क्रद्वा प्रवर्तेत स दिधिष्पतिर्ज्ञातव्यः । अतः आङ्गिषिद्धपात्रमध्यपाठादस्यापि हस्यकव्यपात्रयोनिवेधः कल्पनीयः ॥ १७३ ॥

परदारेषु जायेते ही सुती कुण्डगोलकी । पत्यी जीवति कुण्डः स्थान्मृते मर्तरि गोलकः ॥ १७४ ॥

परेति ॥ परदारेषु कुण्डगोलकाल्यौ ह्रौ सुताबुत्पवेते। तत्र जीवत्पतिकायासु-त्पन्नः कुण्डः सृतपतिकायां च गोलकः ॥ १७४ ॥

> तौ तु जातौ परक्षेत्रे माणिनौ प्रेत्य चेह च । दत्तानि हच्यकच्यानि नाश्येते मदायिनाम् ॥ १७५ ॥

ताबिति ॥ ते परभायांयां जाताः कुण्डाचा दष्टानुपयोगास्त्राणिन इति व्यप-विष्टाः । प्राणिनौ ब्राह्मणन्वेऽपि तन्कार्याभावात्प्रेत्य फलाभावात्परलोके चानुचक्किक-कीर्त्यादिफलाभावादत्तानि हव्यकव्यानि प्रेत्य फलाभावादिह कीर्तेरभावान्नाशयेने नाशयतः, प्रदायिभिर्वतानि हव्यकव्यानि निष्फलानि कुर्वन्ति ॥ १७५ ॥

> अपाङ्गचो यावतः पाङ्गचान्भुज्ञानाननुपश्यति । तावतां न फलं तत्र दाता प्राप्तोति बालिशः ॥ १७६ ॥

अपाङ्कय इति ॥ मद्भिः सहैकपद्भयां भोजनानहैः म्तेनादिर्यत्संख्यान्भोजनाही-न्पश्यति तावत्संख्यानां भोजनस्य फलं तत्र श्राद्धे दाना न प्राप्तोति, बालिशोऽज्ञः। अतस्तेनादिर्यथा न पश्यति तथा कर्तव्यम् ॥ १७६ ॥

> वीक्ष्यान्धो नवतेः काणः षष्टेः श्वित्री शतस्य तु । पापरोगी सहस्रस्य दातुनीश्चयते फलम् ॥ १७७ ॥

बीह्येति॥ अन्यस्य वीक्षणासंभवाद्धीक्षणयोग्यदेशसंनिहितोऽसौ पाक्क्ष्यानां नव-तेर्भोजनफलं नाशर्यात, एवं काणः षष्टः, श्वेतकुष्ठी शतस्य. पापरोगी रोगराजोपहतः। सहस्रस्येत्यन्धादिसन्निधिनिरासार्थं वचनम्। गुरुलघुसंख्याभिधानं चेह संख्योपचये दोषगौरवं सत्र च प्रायश्चित्तगोरविमित दर्शयिनुम् ॥ १७७ ॥

> यावतः संस्पृशेदङ्गैर्जीक्षणाञ्छूद्रयाजकः । तावतां न भवेदातुः फलं दानस्य पौर्तिकम् ॥ १७८ ॥

यावत इति ॥ ग्रद्धस्य यज्ञादावृत्तिग्यावत्संस्थान्त्राह्मणान्स्पृताति 'आसनेपूपकृतेषु' इत्यासनभेदस्य वक्ष्यमाणत्वान्मुस्यस्पर्शासंभवे यावतां श्राद्धभोजिनां
पद्भाषुपविशति तावतां संबन्धि पौर्तिकं फर्लं श्राद्धीयं दानुनं भवि । तावतां पौर्तिकं फर्लं वहिर्वेदिदानाच्च यत्फर्लं तच्च भवित इति मेश्वातिथिगोविन्दराजी । अतस्ययेव निन्दया निषद्धगणापिठतस्थापि ग्रद्धयाककस्थभोजननिषेधः करूप्यते ॥ प्रसङ्गाच ग्रह्मवाककप्रतिमहं निवेधयति— वेद्विचापि विपोऽस्य लोभात्कृत्वा प्रतिग्रहम् । विनाशं व्रजति क्षिप्रमामपात्रमिवास्मसि ॥ १७९ ॥

स्राधवार्थमन्यत्र निषेधकरणे शृद्धयाजकशब्दोचारणं कर्तव्यं स्थात् । वेदिति । वेद्जोऽपि बाह्यणः शृद्धयाजकस्य लोभात्प्रतिग्रहं कृत्वा शीव्रं शरीरादिना विनाशं गच्छिति । सुतरामवेदवित् । अपकमृन्ययशरावादिकमिवोदके ॥ १७९ ॥

> सोमविक्रयिणे विष्ठा भिषजे पूयशोणितम् । नष्टं देवलके दत्तमप्रतिष्टं तु वार्धुपौ ॥ १८० ॥

सोमविकयिण इति । सोमविकयिणे यहत्तं नहानुर्भोजनार्थं विष्टा संपद्यते । जन्मान्तरे विष्टाभोजिनां जातो जायत इत्यर्थः । इतरे एवं प्यशोणितेऽपि ब्यास्ये-यम् । नष्टं नाशभागितया निष्कलं विविक्षितम् । अप्रतिष्ठमनाश्रयतया निष्कलमेव ॥ १८० ॥

> यत्तु वाणिजके दत्तं नेह नामुत्र तद्भवेत्। मस्मनीव हुतं हच्यं तथा पोनर्भवे द्विजे ॥ १८१ ॥

यरिवित ॥ वाणिजकाय यहत्तं श्राहे तक्केहानुपङ्गिककीत्यीदिफलाय, नापि पार-लोकिकफलाय भवति । पुनर्भूपुत्राय यहत्तं तद्धसाहुतहविःसमम् । निप्फल-मिल्र्यः ॥ १८९ ॥

> इतरेषु त्वपाङ्गचेषु यथोद्दिष्टेष्वसाधुषु । मेदोसृद्धांसमजास्त्रि वदन्त्यन्नं मनीपिणः ॥ १८२ ॥

इतरेष्टिति ॥ इतरेभ्यो विशेषणानुक्तफलेभ्यः पक्किभोजनानहेभ्यः स्तेनादिभ्यो यथाकीर्तितेभ्यो यहत्तमण्ञं तहानुभोजनार्थं मेदोरुधिरमांसमजास्यि भवनीति पण्डिता वदन्ति । अत्रापि जन्मान्तरे मेदःशोणितादिभुजां जातिषु जायन्त इत्यर्थः ॥ १८२ ॥

> अपाङ्गयोपहता पङ्किः पान्यते यदिंजोत्तर्भेः । तान्निबोधत कारुर्येन द्विजाय्यान्पङ्किपावनान् ॥ १८३॥

अपाङ्करोति ॥ एकपङ्क्तयुपविष्टस्तेनादिदूषिता पङ्किर्वैर्काक्षणैः पवित्रीक्रियते तान्पवित्रीकारकान्त्राक्षणानशेषेण शृणुत । निषेधादेकपङ्किभोजनासंभवेऽपि स्तेना-दीनां रहस्यकृताज्ञातदोपविषयत्वेन साधकतास्य वचनस्य ॥ १८३ ॥

अय्याः सर्वेषु वेदेषु सर्वप्रवचनेषु च । श्रोत्रियान्वयजार्श्वेव विज्ञेषाः पङ्गिपावनाः ॥ १८४ ॥ अथ्या इति ॥ सर्वेषु वेदेषु चतुर्ज्वस्थाः श्रेष्ठाः सम्बन्गृहीतवेदा बाह्यणाः पक्किपावनाः । अतएव यसः पक्किपावनगणनायां 'चतुर्वेद्विदे चैव' इति पठित-वान् । तथा प्रकर्षेणैवोच्यते वेदार्थे एमिरिति प्रवचनान्यक्वानि तेष्वप्यध्याः वडक्व-विदसे च चतुर्वेदिनोऽपि पक्किपावनाः । न्यायविश्व वडक्वविदिति पक्किपावनमध्ये यमेन प्रयत्पठितत्वात् । तथा छन्दसां ग्रुद्धदृशपुरुष इस्युशनोवचनादशपुरुषपर्य-न्तमविष्टिक्ववेदसंप्रदायवंशजाः पक्किपावनाः ॥ १८४ ॥

#### त्रिणाचिकेतः पश्चाग्निस्तिसुपर्णः पडङ्गविद् । ब्रह्मदेयात्मसंतानो ज्येष्टसामग एव च ॥ १८५ ॥

त्रिणाचिकेतः । पञ्चाक्षिरक्षित्ते । तथाच हारीतः—'पवनः पावनक्षेता यस्य पञ्चाक्षयो गृहे । सार्यप्रातः प्रदीप्यन्ते स विप्रः पङ्किपावनः ॥' पवन आवस-प्याक्षिः पावनः सम्योऽक्षिः शितापनोदाद्यर्थं बहुषु देशेष्विष विधीयते । त्रिसुपर्णो यहुचां वेदभागन्तकृतं च, तद्योगान्तुरुपोऽपि त्रिसुपर्णः । यङङ्गानि शिक्षादीनि यो व्याच्छे स वङङ्गवित् सर्वप्रवचनेन पङ्गाध्येतोक्तः । बह्यदेया बाह्यविवाहोदा तस्या आत्मसंतानः पुत्रः । उथ्छसामान्यारण्यके गीयन्ते तेषां गाता । एने षष्ट विज्ञेयाः पञ्चिपावना इन्युत्तरक्षोकेन संबन्धः ॥ १८५ ॥

#### वेदार्थवित्प्रवक्ता च ब्रह्मचारी सहस्रदः । यतायुश्चेव विज्ञेया ब्राह्मणाः पङ्किपावनाः ॥ १८६ ॥

वेदिनि ॥ अनधीत्यापि वदाक्वानि गुरूपदेशाधिगतवेदार्थः, प्रवक्ता वेदार्थस्यैव, ब्रह्मचारी प्रथमाश्रमी, सहस्वद इति देयविशेषानुपादानेऽपि 'गावो व यज्ञस्य मातरः' इत्यादिविशेषप्रकृत्तश्रुतिदर्शनाद्गोसहस्वदाता बहुप्रदो वा । शतायुः शतवर्षवयाः । श्रोत्रियांयैव देयानीति नियमात्सिति श्रोत्रियत्वे उक्तगुणयोगात्पद्भि-पावनत्वम् ॥ १८६ ॥

## पूर्वेद्यरपरेद्युर्वा श्राद्धकर्मण्युपस्थिते । निमन्त्रयेत त्र्यवरान्सम्यग्विप्रान्यथोदितान् ॥ १८७ ॥

पूर्वेद्युरिति ॥ श्राद्धकर्मणि प्राप्ते श्राद्धाहात्पूर्वदिने तदसंभवे श्राद्धदिन एवोक्त-लक्षणान्त्राह्मणान्तस्यगतिसत्कृत्य निमश्चयेत् । श्रयोऽवरा न्यूना येषां ते त्र्यवराः न-मु तावत एव । एकैकभोजनस्याप्युक्तत्वात् ॥ १८७ ॥

## निमित्रतो दिजः पित्र्ये नियतात्मा भवेत्सदा । न च छन्दांसाधीयित यस श्राद्धं च तद्भवेत् ॥ १८८ ॥

निमश्चित इति ॥ श्राद्धे निमश्चितो बाइणो निमश्चणादारभ्य श्राद्धाहोरात्रं यावन्मैशुननिवृत्तिसंयमनियमवान्स्वात् । अवश्यकर्तव्यजपादिवर्जं वेदाध्ययनं च न कुर्यात् । श्राद्धकर्तापि तथैव स्वात् ॥, १८८॥

#### निमित्रतान्हि पितर उपतिष्ठन्ति तान्द्रिजान् । वायुवचानुगच्छन्ति तथासीनानुपासते ॥ १८९ ॥

निमिश्वतानिति ॥ पूर्वनियमविधेरयमनुवादः । यस्मात्तान्त्राह्मणाश्विमश्चितान-दृश्यरूपेण पितरोऽधिनिष्ठन्ति । प्राणवायुवद्गच्छतोऽनुगच्छन्ति, तथोपविष्टेषु तेषु समीप उपविशन्ति, तस्माञ्चियता भवेषुः ॥ १८९ ॥

> केतितस्तु यथान्यायं हव्यक्षव्ये द्विजोत्तमः । कथंचिद्प्यतिकामन्यायः मुकरतां व्रजेत् ॥ १९० ॥

केतित इति ॥ हव्यकव्ये यथाशास्त्रं निमन्नितो ब्राह्मणः स्वीकृत्य केनापि प्रका-रेण भोजनमकुर्वाणस्तेन पापेन जन्मान्तरे मुकरो भवति ॥ १९० ॥

'नियतात्मा भवेत्सदा' इत्यनेन मधुननियंधे छते वृषलीगमनस्याधिकदोष-ज्ञापनायाह—

> आमित्रतस्तु यः श्राद्धे वृषल्या सह मोदते । दातुर्येद्वष्कृतं किंचित्तत्सर्वे प्रतिपद्यते ॥ १९१ ॥

आमिश्वर्तास्चिति ॥ वृपली सृद्धा तत्र मृद्ध्याच्छ्रा है निमिश्वरः सन् यो वृषस्या सार्धे स्वीपुंसधर्मेण सुरतादिना रमते स दातुर्यन्यापं तत्यामोति । पापोत्पत्तिमात्रं विवक्षितम् । अन्यथा दानर्यपापे पापं न जायते । नचेदं दातुः प्रायश्चित्तत्या विहितं चेनासी पापान्मुच्यते । मेधातिथिगोविन्द्रगजी तु सामान्येन ब्रह्मचर्यस्य विधानाहृषस्यन्ती चपल्यांन भर्तारामिति योगाश्रयणेन श्राह्मभोक्तुरुढा ब्राह्मण्यपि वृपस्यभिमतात्रेत्याहतुः ॥ १९१ ॥

अक्रोधनाः श्रांचपराः सततं ब्रह्मचारिणः । न्यस्तशस्त्रा महाभागाः पितरः पूर्वदेवताः ॥ १९२ ॥

अक्रोधना इनि ॥ क्रोधरहिताः, वहिःशांचं स्टूरारिम्यासन्तःशांचं रागद्वेषादि-त्यागमञ्जूकाः सर्वेदा क्रीसंयोगादिश्चन्याः, त्यक्तयुद्धाः द्यायष्टगुणयोगो सहा-भागता तद्वन्तः, अनादिदेवतारूपाः पितरमन्सान्क्रोधादिरहितेन भोक्त्रा कर्त्रा च भवितन्यस् ॥ १९२ ॥

> यसादुत्पत्तिरेतेषां सर्वेषामप्यशेषतः । ये च यैरुपचर्याः स्युर्नियमैलानिबोधतः ॥ १९३ ॥

यसादिति ॥ एषां सर्वेषां पितृणां यसादुत्पत्तिर्थे च पितरो वैश्रांझणादिभिर्थेनि-यमेः शास्त्रोक्तकर्मभिरुपचरणीया भवेयुम्तान्साकरूपेन श्रणुत ॥ १९३ ॥

मनोहरण्यगर्भस्य ये मरीच्यादयः सुताः । तेषामृषीणां सर्वेषां पुत्राः पितृगणाः स्मृताः ॥ १९४ ॥ ŗ

मनोरिति ॥ हिरण्यगर्भापत्यस्य मनोर्चे मरीच्यादयः पुत्राः पूर्वमुक्ताः 'मरीचि-रभ्यक्किरसौ' इत्यादिना तेषासृषीणां सर्वेषां सोमपादयः पितृगणाः पुत्रा मन्या-दिभिः स्मृताः ॥ १९४ ॥

> विराद्सुताः सोमसदः साध्यानां पितरः स्मृताः । अग्निष्वात्ताश्च देवानां मारीचा लोकविश्चताः ॥ १९५ ॥

विराहिति ॥ विराद्सुताः सामसदो नाम साध्यानां पितरः । अग्निष्वाता मरीचेः पुत्रा लोकविल्याता देवानां पितरः ॥ १९५ ॥

दैत्यदानवयक्षाणां गन्धर्वोरगरक्षसाम् । सुपर्णाकेस्नराणां च स्मृता बर्हिपदोऽत्रिजाः ॥ १९६ ॥ दैन्वेति ॥ दैन्यादीनां प्रथमाध्यायोदितभेदानामत्रिपुत्रा बर्हिपदो नाम पितरः

स्तृताः ॥ १९६ ॥ सोमपा नाम विशाणां क्षत्रियाणां हविर्श्वजः । वैश्यानामाज्यपा नाम शृद्धाणां तु सुकालिनः ॥ १९७ ॥

सामपा इति ॥ ब्राह्मणप्रस्तितां चतुर्णां वर्णानां सोमपाप्रसृतयश्चत्वारः पितरः म्फृताः ॥ १९७॥

सोमपास्तु कवेः पुत्रा हविष्मन्तोऽङ्गिरःसुताः । पुलस्त्यस्याज्यपाः पुत्रा वसिष्ठस्य सुकालिनः ॥ १९८ ॥ सोमपा इति ॥ कवेर्जृगोः सोमपाः पुत्राः । हविर्भुज एव हविष्मन्तोऽङ्गिरसः पुत्राः । आज्यपाः पुलस्त्यसुनाः । सुकालिनो वसिष्टसुनाः ॥ १९८ ॥

अग्निदग्धानग्निदग्धान्काच्यान्बर्हिषदस्तथा ।

अग्निष्वात्तांश्च सौम्यांश्च विप्राणामेव निर्दिशेत् ॥ १९९ ॥ अग्नीति ॥ अग्निरुधानिभव्यकाव्यवर्षिपद्मिष्वात्तसौम्यास्थान्परान्पिदन्व-माणामेव जानीयात् ॥ १९९ ॥

> य एते तु गणा मुख्याः पितृणां परिकीर्तिताः । तेषामपीह विज्ञेयं पुत्रपौत्रमनन्तकम् ॥ २००॥

य इति ॥ य एते प्रधानभूताः पितृगणा उक्तास्तेषामपीह जगति पितर एव पुत्रपीत्रा अनन्ता विज्ञेयाः । पुत्रपीत्रमिति 'गवाश्वप्रभृतीनि स' इत्येकवद्भावः । एतच्छ्रोकस्चिता एव 'वरो वरेण्यः' इत्यादयोऽन्येऽपि पितृगणा मार्कण्डेयादिषु-राणादिषु श्र्यन्ते ॥ २०० ॥

> ऋषिभ्यः पितरो जाताः पितृभ्यो देवमानवाः । देवेभ्यस्तु जगत्सर्वे चरं स्थाप्वतुपूर्वश्वः ॥ २०१ ॥

क्रियम् इति ॥ ऋषिभ्यो मरीच्यादिभ्य उक्तक्रमेण पितरो जाताः । पितृभ्यो देवमानवा जाताः देवेभ्यश्च अङ्गमस्थावरं जगरक्रमेण जातम् । तस्मास्सोमपादिप्र- भवस्यास्त्वपितृपितामहमपितामहानामेषां आह्रे प्यानीयाः सोमपादयोऽपि प्रजिताः सन्तः आद्धफलदानाय कल्पन्त इति प्रकृतश्च वित्रादिश्चाद्धस्तुत्यर्थोऽयं सोमपादिपितृगणोपन्यासः । अथवा आवाहनकालं निजपित्रादयो ब्राह्मणादिभिः सोमपादिस्रपेण ध्येयाः । एवं व्यवस्थाज्ञानमनुष्ठानपरता च स्थात् ॥ २०१ ॥

राज्तभीजनरेषामथो वा राजतान्वितः।

वार्यपि श्रद्धया दत्तमक्षयायोपकल्पते ॥ २०२ ॥

राजतिरिति ॥ एपां पितृणां रूप्यमयपात्रैः रूप्ययुक्तियां ताल्लादिपात्रैर्जलमपि श्रद्धया दक्तमक्षयसुन्धहेतुः संपद्यते कि पुनः प्रशम्तपायसादीति ॥ २०२ ॥

देवकार्याद्विजातीनां पितृकार्य विशिष्यते । देवं हि पितृकार्यस्य पूर्वमाप्यायनं श्रुतम् ॥ २०३ ॥

देवेति ॥ देवानुद्दिय यिक्यिते तदेवकार्यम् । ततः पितृकार्यं द्विजातीनां विही-पेण कर्नव्यमुपद्दियते । अनेन पितृश्चाद्वस्य प्राधान्यं, देवं तत्राङ्गसित्याह । एतदेव स्पष्टयति । यतो देवं कर्म पितृक्कत्यस्य पूर्वं सदाप्यायनं परिपूरकं स्मृतम् ॥२०३॥

तेपामारक्षभूनं तु पूर्व देवं नियोजयेन्।

रक्षांसि हि विलुम्पन्ति श्राद्धमारक्षवर्जितम् ॥ २०४॥ नेपामिति ॥ भारक्षो रक्षा नेपां पितृणां रक्षाभृतं देवं विश्वदेववाह्मणं पूर्व निमन्नवेत् । यसादृक्षावर्जितं श्राद्धं राक्षसा आच्छिन्दन्ति ॥ २०४॥

दैवाद्यन्तं तदीहेत पित्राद्यन्तं न तद्भवेत् ।

पित्राद्यन्तं त्वीहमानः श्चिमं नश्यति सान्त्रयः ॥ २०५ ॥ देवेति ॥ यत एवमतः तच्छाद्धं देवाधन्तं देवे कर्मणि आग्रन्तावारस्भावसाने यस्य तत्त्वधा । एतेनेदमुकं निमग्रणादि सर्व देवपूर्व, विसर्जनं तु देवानां शेषे । अतएव देवलः—'यत्तत्र क्रियतं कर्म पैतृकं बाग्रणान्यति । तस्सर्वे तत्र कर्तव्यं वैसदेविकपूर्वकम् ॥' नतु तच्छादं पित्रुपक्रमावसानं पित्राद्यन्तं तदनुतिष्ठन्ससं-तानः शीव्रं विनश्यति ॥ २०५ ॥

शुचि देशं विविक्तं च गोमयेनोपलेपयेत् । दक्षिणापवणं चेव प्रयत्नेनोपपादयेत् ॥ २०६ ॥

शुचिमिति ॥ अस्थ्यक्वाराधनुपहतं देशं निर्जनं च गोमयेनोपलेपयेत् । दक्षि-णादिगवनतं च प्रयक्षतः संपादयेत् ॥ २०६ ॥

> अवकाशेषु चोक्षेषु नदीतीरेषु चैव हि । विविक्तेषु च तुष्यन्ति दत्तेन पितरः सदा ॥ २०७ ॥

अवेति ॥ चोक्षाः स्वभावक्यच्योऽरण्यादिप्रदेशास्तेषु, नधादितीरेषु, तथा विर्जनप्रदेशेषु दसेन श्राद्धादिना सर्वदा पितरस्तुष्यन्ति ॥ २०७ ॥

> आसनेषूपऋप्तेषु वर्हिष्मत्सु पृथक्पृथक् । उपस्पृष्टोदकान्सम्यग्विप्रांस्तानुपवेशयेत् ॥ २०८ ॥

आसनेदिवति ॥ तत्र च देशे आसनेषु पृथकपृथिवन्यस्तेषु सकुशेषु प्रागाम-भिनमाक्कणान्सम्यकृतस्तानाचमनानुपवेशयेत्। अत्र देवत्राक्कणासने कुशद्वयम्, पित्रासनेषु च प्रत्येकं दक्षिणाग्र एकः कुशो देयः। तदाह देवलः—'ये चात्र विश्वेदेवानां विभाः पूर्वनिमम्निताः। प्राक्षुस्तान्यासनान्येषां द्विदर्भोपहतानि च ॥ दक्षिणामुखयुक्तानि पितृणामासनानि च । दक्षिणाग्रैकदर्भाणि प्रोक्षितानि तिलो-दक्षैः॥' दक्षिणामुखयुक्तानि दक्षिणाग्राणि । अग्रं काण्डमूलापेक्षया ॥ २०८ ॥

> उपवेश्य तु तान्विमानासनेष्वजुगुष्सितान् । गन्धमाल्येः सुरभिभिरचियेद्देवपूर्वकम् ॥ २०९ ॥

उपेति ॥ तान्विप्रानामश्चितानामनेपूपवेश्य कुक्कुमादिगन्धमास्यभूपादिभिः स्पृहणीयगर्न्थर्देवपूर्वकमर्चयेत् ॥ २०९ ॥

तेषाग्रुदकमानीय सपवित्रांस्तिलानपि । अग्री कुर्यादनुज्ञाती बाह्यणी बाह्यणैः सह ॥ २१० ॥

तेषामिति ॥ तेषां ब्राक्षणानामघोँद्रकपवित्रतिलान्संमिभान्कृत्वा तैर्बाक्षणैः सहानुज्ञातोऽमौ वस्यमाणं होमं कुर्यात् ।अनुज्ञासामध्यांच प्रार्थनापि पूर्वं कर्तव्या । सा च खगृह्यानुसारेण करवाणि करिष्य इत्यादिका । अनुज्ञापि ओमित्येवंरूपा कुरुष्वेति वा ॥ २१० ॥

> अग्नेः सोमयमाभ्यां च कृत्वाप्यायनमादितः। इविदीनेन विधिवत्पश्चात्संतर्पयत्पितृन् ॥ २११ ॥

अभेरिति ॥ अभेः सोमयमयोश्च विधिवत्पर्युक्षणादिपूर्वं हिवर्शनेन प्रीणनमादौ कृत्वा पश्चादकादिना पितृंक्षपेयेत् । सोमयमगोर्ब्रन्द्वनिर्देशेऽपि पृथगेव देवतात्व-म् । सहादिशन्दप्रयोगाभावात् । यत्र साहित्यं विवक्षितं तत्र सहादिशब्दं करोतिः त्युक्तं प्राक् ॥ २११ ॥

> अभ्यभावे तु विष्रस्य पाणावेवोपपादयेत् । यो द्यप्रिः स द्विजो विष्रमेश्वदर्शिमिरुच्यते ॥ २१२ ॥

अध्यमावे स्विति ॥ अध्यभावे पुनर्वाक्षणहस्त एवाकाहुतित्रयं द्यात् । यस्माच एवाझिः स एव ब्राह्मण इति वेदविदिर्बाह्मणैरुक्तः । अध्यभावश्चानुपनीतस्य संभवति । उपनीतस्य समावृत्तस्य च पाणिग्रहणान्पूर्वे सृतमार्थस्य वा ॥ २१२ ॥

#### अक्रोधनान्सुप्रसादान्बदन्त्येतान्पुरातनान् । लोकस्याप्यायने युक्ताञ्ज्ञाद्धदेवान्द्विजोत्तमान् ॥ २१३ ॥

श्रकोधेति ॥ क्रोधश्चानसुत्रसादान्त्रसञ्चसुलान्त्रवाहानादितया पुरातनान् 'अग्नौ प्राम्ताहुनिः' इति न्यायेन छोकबृद्धय उद्युक्तान्त्राद्धपात्रभूतान्मन्यादयो वदन्ति । तस्मादेवनुल्यन्वाच्छ्राद्धं ब्राह्मणस्य तद्धस्ते दातव्यमिति पूर्वविध्य-नुवादः ॥ २१३ ॥

# अपसन्यमग्री कृत्वा सर्वमाद्यत्य विक्रमम् । अपसन्येन हस्तेन निर्वपेदुदकं भ्रुवि ॥ २१४ ॥

अपेति ॥ अग्नौ पर्युक्षणाचङ्गमुक्तं अग्नौकरणहोमानुष्टानक्रममपसर्व्यं दक्षिणसंख्यं कृत्वा ततोऽपसन्त्रेन दक्षिणहम्तेन पिण्डाधारभृतायां भुन्युद्रकं क्षिपेत् ॥ २१४ ॥

> त्रींस्तु तसाद्धिनःशेपात्पिण्डान्कृत्वा समाहितः । औद्केनैव विधिना निर्वेषेद्दक्षिणामुखः ॥ २१५ ॥

त्रीनिति ॥ तस्मावस्यादिहोमादुज्तादबादुज्नाविष्टांस्वीन्पिडान्कृत्वा औद-केनैव विधिना दक्षिणहम्तेन समाहिनोऽनन्यमना दक्षिणमुखस्तेषु दर्भेव्विति बक्ष्यमाणन्यादभेषु द्यात ॥ २१५ ॥

# न्युप्य पिण्डांस्ततस्तांस्तु त्रयतो विधिपूर्वकम् । तेषु दर्भेषु तं हस्तं निमृज्याह्नेपभागिनाम् ॥ २१६ ॥

न्युप्येति ॥ विधिपूर्वकं स्वगृह्योक्तविधिना द्र्भेषु तान्पिण्डान्द्रत्वा 'द्र्भेमुलेषु करावधर्षणम्' इति विष्णुत्रचनाम्च तेषु द्र्भेषु मृङ्देशे हन्नं निर्हेषं कुर्योत्प्रपिता-महपित्रादीनां त्रयाणां लेगभुजां नृप्तये ॥ २१६ ॥

#### आचम्योदक्पराष्ट्रत्य त्रिरायम्य शर्नेरसून् । षड्ऋतूंश्च नमस्कुर्यात्पितृनेव च मन्त्रतित् ॥ २१७ ॥

भासम्येति ॥ अनन्तरमुपम्युक्योद्रक्षुत्वो भूत्वा यथाशक्ति प्राणायामत्रयं कृत्वा 'वसन्ताय नमस्तुभ्यम्' इत्यादिना पद्कत्रुक्तमस्कुर्यात् । पितृंश्च 'नमो वः पितर' इत्यादिमञ्जयुक्तम् 'अभिपर्यावृत्त्य' इति गृह्यद्र्शनाइक्षिणामुखो नम-स्कृर्यात् ॥ २१७॥

उदकं निनयेच्छेपं शनैः पिण्डान्तिके पुनः । अवजिघेच तान्पिण्डान्यथान्युप्तान्समाहितः ॥ २१८ ॥

उदकमिति ॥ पिण्डदानात्पूर्वं पिण्डाधारदेशदत्तोदकशेषमुदकपात्रस्यं प्रतिपि-ण्डसमीपदेशे क्रमेण पुनरूत्सुजेत् । तांश्च पिण्डान्यथान्युसान्यनैव क्रमेण दत्तांस्ते-नैव क्रमेणावजिधेत् । समाहितोऽनन्यमनाः ॥ २१८ ॥

#### पिण्डेभ्यस्त्वित्यकां मात्रां समादायानुपूर्वश्वः । तेनैव विप्रानासीनान्विधिवत्पूर्वमाञ्चयेत् ॥ २१९ ॥

विण्डेभ्य इति ॥ अस्पिकेत्यश्वास्पमात्रा अवयवभागाः विण्डेपूत्पञ्चानस्पभागा-न्विण्डक्रमेणैव गृहीत्वा तेनैव पित्रादिबाझणान्भोजनकाले भोजनात्पूर्व भोजवेत् । विधिवत्पिण्डानुष्ठानवत्पितरसुद्दित्य यः पिण्डो दत्तस्तद्वयवं पितृबाझणं भोज-वेत् । एवं पितामहप्रपितामहपिण्डयोरि ॥ २१९ ॥

> श्चियमाणे तु पितरि पूर्वेषामेव निर्वपेत् । वित्रवद्वापि तं श्राद्धे स्वकं पितरमाश्चयेत् ॥ २२० ॥

श्चियमाणे स्विति ॥ श्चियमाणे जीवति पितिर सृतानां पितामहादित्रयाणां श्चाई कर्तव्यम् । अथवा पितृविप्रस्थाने तसेव स्वपितरं मोजयेत् । पितामहप्रपितामह-योश्च ब्राह्मणो भोजयेत्पण्डद्वयं च द्यात् ॥ २२० ॥

> पिता यस निदृत्तः साजीवेचापि पितामहः। पितुः स नाम संकीर्त्ये कीर्तयेत्प्रपितामहम्॥ २२१॥

पितेति ॥ नामकीर्तनमत्र श्राद्धोपलक्षणार्थम् । पिनृजीवनापेक्षोऽयं वाशव्दः। यस्य पुनः पिता मृतः स्थान्पितामहे जीवित स पिनृप्रपितामहयोः श्राद्धं कुर्यात् । गोविन्द्राजस्तु 'यस्य पिनृप्रपिनामहाँ प्रेती स्थातां स पित्रे पिण्डं निधाय पिता-महात्परं द्वाभ्यां द्यादिति विष्णुवचनात्प्रपितामहतन्पिनृभ्यां द्यात्' इति न्यान्यातवान् ॥ २२१॥

> पितामहो वा तच्छाद्धं भ्रुञ्जीतत्यत्रवीन्मनुः । कामं वा समनुज्ञातः स्वयमेव समाचरेत् ॥ २२२ ॥

पितामह इति ॥ यया जीविष्यता भोज्यस्तथा पितामहोऽपि पितामहम्राह्मण-स्थाने भोज्यः । पितृप्रपितामहयोश्च ब्राह्मणभोजनं पिण्डदानं च कुर्यात् । यथावा जीवता पितामहेन त्वमेव यथारुचि कुर्वित दत्तानुकः स्वरूच्या पितामहं वा भोजयेत् । पितृप्रपितामहयोवां श्राद्धद्वयं कुर्यादिति विष्णुवचनान्पितृप्रपितामहयू-द्यपितामहानां श्राद्धश्चयं कुर्यात् ॥ २२२ ॥

तेषां दत्त्वा तु इस्तेषु सपवित्रं तिलोदकम्। तत्पिण्डाब्रं मयच्छेत स्वधैपामस्त्विति ब्रुवन् ॥ २२३ ॥

तेषामिति ॥ 'पिण्डेभ्यस्विल्पकां मात्राम्'इति यदुक्तं तस्यायं कालविधिः प्रदेय-विधिश्च तेषां त्राह्मणानां इस्तेषु सदर्भतिलोदकं दक्ता तदिति पूर्वनिर्दिष्टं पिण्डाप्रं पित्रे स्वधास्त्रित्येवमादि नुवन्पित्रादित्राह्मणेभ्यक्तिभ्यः क्रमेण दद्यात् ॥ २२३ ॥

> पाणिभ्यां तुपसंगृद्ध खयमभस्य वर्धितम् । विमान्तिके पित्नध्यायञ्कानकैरूपनिश्चिपेत् ॥ २२४ ॥

पानिस्यामिति ॥ अञ्चल्लेति तृतीयार्थे षष्ठी । वर्षितं पूर्ण पिठरादिपात्रं स्वयं पाणिस्यां गृहीत्वा पितृंश्व श्विन्तवन्नसवन्त्यगारादानीय ब्राह्मणानां समीपे परि-वेषणार्थमम्बरवा स्थापवेत् ॥ २२४ ॥

> उभयोईस्तयोर्धुक्तं यदत्रमुपनीयते । तद्विप्रसुम्पन्त्यसुराः सहसा दृष्टचेतसः ॥ २२५ ॥

उभयोरिति ॥ अधिकरणससमीयम् । उभयोः करयोर्सुक्तमस्थितं यद्वं आञ्चणान्तिकमानीयते तद्युरा दुष्टबुद्धय आच्छिन्दन्ति तस्मानेकहस्तेनानीय परिवेष्टब्यम् ॥ २२५ ॥

> गुणांश्व स्पद्माकाद्यान्पयो दिध घृतं मधु । विन्यसेत्प्रयतः पूर्व भूमावेव समाहितः ॥ २२६ ॥

गुणानिति ॥ गुणान्यञ्जनानि, असापेक्षयाऽप्राधान्याद्वणयुक्तान्वा सूपशाका-धान्त्रयतः ग्रुचिः समाहितः अनन्यमनाः सम्यक् यथा न विशीर्यन्ति तथा भूमा-वेद म्बपात्रस्थाने स्थापयेस दारुफलकार्दो ॥ २२६ ॥

मक्ष्यं भोज्यं च विविधं मृलानि च फलानि च।
इद्यानि चव मांसानि पानानि सुरभीणि च॥ २२७॥

भक्ष्यामिति ॥ अक्ष्यं खरविशदमभ्यवहरणीयं मोदकादि, भोज्यं पायसादि, नानाप्रकारफलमूलानि, हृदयस्य त्रियाणि मांसानि, पानानि सुगन्धीनि भूमायेव विन्यसेदिनि पूर्वेण संबन्धः ॥ २२७ ॥

> उपनीय तु तत्सर्वे शनकः सुसमाहितः । परिवेषयेत प्रयतो गुणान्सवीन्प्रचोदयन् ॥ २२८ ॥

उपेति ॥ एतत्सर्वमञ्चादिकं ब्राह्मणस्मीपमानीय प्रयतः शुचिरनन्यमनाः क्रमेण परिवेषयेत् । इदं मथुर्गमद्मम्लमिन्यवं माथुर्यादिगुणान्कथयन् ॥ २२८ ॥

नास्त्रमापातयेजातु न कुप्येचानृतं वदेत् । न पादेन स्ष्टेशेदचं न चेतदवधूनयेत् ॥ २२९ ॥

मास्त्रमिति ॥ रोदनकोधमृषाभाषणानि व कुर्योत् । पादेन आसं न स्पृत्तीत् । न मोत्श्रिप्योत्शिप्यासं पात्रे क्षिपेत् । पुरुषार्थनया प्रातिषिद्धयोरिष कोधानृतयोः आदाक्तत्वज्ञापनार्थोऽयं निषेधः॥ २२९॥

असं गमयति प्रेतान्कोपोऽरीननृतं श्चनः । पादस्पर्शस्तु रक्षांसि दृष्कृतीनवधूननम् ॥ २३० ॥

अस्त्रमिति ॥ अश्च क्रियमाणं प्रेतानभूतवेपानश्चादासानि प्रापयति व पितृकान् सुपकारकं मवति, क्रोधः सन्त्रून्, सुवाबादः कुकुरान्, पादस्पक्षीऽसस्य राक्षसान्, अवधूननं पापकारिणः । सन्नास होद्वादि कुर्यान् ॥ २३० ॥

## यद्यद्रोचेत विशेभ्यस्तत्तद्द्याद्मत्सरः । ब्रह्मोद्याश्य कथाः कुर्यात्पितृणामेतदीप्सितम् ॥ २३१ ॥

यदिति ॥ यश्रद्विमाणामीप्सितमश्चयक्षनादि तत्तदमस्परो द्यात् । परमाध्म-निरूपणपराः कथात्र कुर्यात् । यतः पितृणामेतदपेक्षितम् ॥ २३९ ॥

## स्वाध्यायं श्रावयेत्पित्र्ये धर्मशास्त्राणि चैव हि । आख्यानानीतिहासांश्र पुराणानि खिलामि च ॥ २३२ ॥

स्वाध्यायमिति ॥ स्वाध्यायं वेदं, मानवादीनि धर्मशास्त्राणि, आख्यानानि सी-पर्णमेत्रावरुणादीनि, इतिहासान्महाभारतादीन्, पुराणानि बह्यपुराणादीनि, सि-स्ठानि श्रीस्कशिवसंकल्पादीनि श्रास्त्रे बाह्यणान्श्रावयेत् ॥ २३२ ॥

#### हर्षयेद्राह्मणांस्तुष्टो भोजयेच शनैः शनैः। अन्नाद्येनासकृचेतान्गुणैश्र परिचोदयेत् ॥ २३३ ॥

हर्षयेदिनि ॥ स्वयं हृष्टो भूत्वा प्रियवचनादिभिन्नाहाणान्यरितोषयेत् । अकं चान्वरया भोजयेत् । मिष्टाञ्चेन पायसादिभिः 'पायसमिदं स्वादु, मोदकोऽयं हृश्यो गृह्यताम्' इत्यादिगुणाभिधानैः पुनर्घाह्यणान्येरयेत् ॥ २३३ ॥

#### व्रतस्थमपि दौहित्रं श्राद्धे यत्तेन मोजयेत्। कुतपं चासने दद्यात्तिलैश्च विकिरेन्महीम् ॥ २३४ ॥

यतेति ॥ ब्रह्मचारिणर्माप दौहित्रं श्राद्धे प्रयक्षतो भोजयेत् । अपिशब्दाद्ब्रह्मचा-रिणमपि। आनुकव्यिकमध्यपिटतस्थापि ब्रह्मचारिणो यह्नवचनाच्छ्रेष्टरं कथयति । नेपाछकम्बर्लं चासने द्यात् । दौहित्रमन्तरेणापि तिलांश्च श्राद्धभूमौ विकि-रेत् ॥ २३४ ॥

> त्रीणि श्राद्धे पवित्राणि दौहित्रः कुतपस्तिलाः । त्रीणि चात्र प्रशंसन्ति शौचमकोघमत्वराम् ॥ २३५ ॥

त्रीणीति ॥ पूर्वोक्तान्येव त्रीणि दौहित्रादीनि श्राद्धे पवित्राणीति ज्ञाप्यस्ते । त्रीणि च शौचादीनि प्रशंसन्ति ॥ २३५ ॥

> अत्युष्णं सर्वमन्नं स्याद्धुङ्जीरंस्ते च वाग्यताः । न च द्विजातयो ब्रुयुर्दात्रा पृष्टा हविर्युणान् ॥ २३६ ॥

अन्युष्णमिति ॥ उष्णमेवात्युष्णं यस्योष्णस्यात्तादेभीजनमुचितं तदुष्णं दशात्त तु फलाश्वपि । अनण्व शङ्कः—'उष्णमकं द्विजातिभ्यः श्रद्धया विनिवेदवेत् । अन्यत्र फलमूलेभ्यः पानकेभ्यश्च पण्डितः ॥' संयतवाचश्च श्राह्मणा असीयुः । किमिदं स्वाद्वस्वादु वेति दात्रात्वादिगुणान् पृष्टा वक्राद्यभिनयेनापि न शृयुः । वाग्यतस्यात्रैव विधानात् ॥ २१६॥

#### यावदुष्णं भवत्यनं यावदश्चन्ति वाग्यताः । पितरस्तावदश्चन्ति यावन्नोक्ता हविर्गुणाः ॥ २३७ ॥

यावदिति ॥ यावदन्ने उष्णता भवति, यावन्न मीनिनो सुक्षते, यावन्न हिर्विणा नोष्यन्ते तावत्यितरोऽभन्तीनि पूर्वोक्तस्यैवार्थस्य प्रशंसा ॥ २३७ ॥

> यद्वेष्टितशिरा भुक्ते यद्भुक्ते दक्षिणामुखः । सोपानत्कश्च यद्भुक्ते तद्वी रक्षांसि भुज्जते ॥ २३८ ॥

यदिति ॥ वस्तादिवेष्टितशिरा यदश्चं अुक्के. तथा दक्षिणामुखः, सपादुकश्च तद्राक्षसा भुक्तते न पितरः । तसादेवंरूपं न कर्तव्यम् ॥ २३८ ॥

चाण्डालथ नराहथ कुकुटः श्वा तथैन च । रजस्तला च पण्डथ नेक्षेरस्रक्षतो द्विजान् ॥ २३९ ॥

चाण्डाल इति ॥ चाण्डालमाम्यसूकरकुकुटकुकुरोदनयानपुंसका यथा प्राह्मणा-न्मोजनकाले न पश्येयुस्तथा कार्यम् ॥ २३९ ॥

होमे प्रदाने भोज्ये च यदेभिरभिवीक्ष्यते । देवे कर्माण पित्र्ये वा तद्गच्छत्ययथातथम् ॥ २४० ॥

होम इति ॥ यसादोमेऽग्निहोत्रादी, प्रदाने गोहिरण्यादी, भोज्ये स्नाभ्युदयार्थं षाद्मणभोजने, देवे हविषि दर्शपौर्णमासादी, पित्र्ये श्राद्धादी, यदेभिवींक्ष्यते कि-यमार्णं कर्म तद्यदर्थं क्रियते नक्क साध्यति ॥ २४०॥

> घ्राणेन सुकरो हन्ति पक्षवातेन कुकुटः। श्वा तु दृष्टिनिपातेन स्पर्शेनावरवर्णजः॥ २४१॥

भ्राणेनेति॥ स्करम्नद्वादेर्गन्धं ज्ञात्वा कर्म निष्फलं करोति तसाद्ब्रधाणयोग्य-देशाश्वरसनीयः । कुष्ट्टः पक्षवानेन सोऽपि पक्षपवनयोग्यदेशाद्पगमनीयः । श्वा द्वानेन ग्रुनोऽकादिदर्शनं निपिद्धमपि दोपभूयस्वज्ञापनार्थं पुनरभिहितम् । अथ-बा दृष्टिनिपातेनेति श्राद्धकर्तृभोक्णां दृष्टिनिपातविषयस्वेन । अवस्वणः शूद्धस्तसा-जातोऽवस्वर्णजः शूद्ध एव । अमावकादिस्यर्शेन द्विजातिश्राद्धं निष्फलयिन २४१

खज्जो वा यदि वा काणो दातुः त्रेष्योऽपि वा भवेत् । हीनातिरिक्तगात्रो वा तमप्यपनयेत्युनः ॥ २४२ ॥

सभो बेति ॥ यदि गतिविकलः काणो वा दातुर्दासः ग्रुद्धस्तसेव प्रेप्यन्ववि-धानात् । अपिश्वब्दादन्योऽपि ग्रुद्धो न्यूनाधिकाङ्कस्यादिवी स्थात्तदा तमपि ततः आद्धदेशादपसारयेत्॥ २४२ ॥

त्राह्मणं भिक्षुकं वापि भोजनार्थम्रपस्थितम् । त्राह्मणैरभ्यनुज्ञातः शक्तितः प्रतिपूजयेत् ॥ २४३ ॥ ब्राह्मणमिति । ब्राह्मणमितिथरूपं अन्यं वा अक्षणशीलं भोजनार्थं तत्कालोप-स्थितं आद्भपात्रवाह्मणैरनुकातो यथाशक्त्यक्रभोजनेन भिक्षादानेन चाईयेत् २४३

## सार्ववर्णिकमन्नाद्यं सन्नीयाष्ट्राव्य वारिणा । सम्रत्युजेद्भक्तवतामग्रतो विकिरन्भवि ॥ २४४ ॥

सार्वेति ॥ वर्णशब्दः प्रकारवाची । सर्वप्रकारकमञ्चादिकं व्यञ्जनादिभिरेकीकृत्यो-दकेनाह्नावयित्वा कृतभोजनानां बाह्मणानां पुरतो भूमी 'दर्भेषु विकिरश्च यः' इति वस्यमाणत्वादर्भोगरि निक्षिपेस्यजेत् ॥ २४४ ॥

#### असंस्कृतपमीतानां त्यागिनां कुलयोषिताम् । उच्छिष्टं भागधेयं स्याहर्भेषु विकिरश्च यः ॥ २४५ ॥

असंस्कृतेति ॥ 'नास्य कार्योऽग्निसंस्कारः' इति निषेधात्संस्कारानर्दृवालानां तथा कुलक्षीणामदृष्टदोषाणां ये त्यक्तारस्तेषां पात्रम्थमुच्छिष्टं दर्भेषु च यो विकिरः स भागः स्यान् । अन्ये तु त्यागिनामिति गुर्वोदित्यागिनां, कुलयोषितामिति स्वात-इयेण तु कुलयोषितामनूढकच्यानामिति व्याचक्षते । गोविन्दराजस्तु त्यागिनां कुल-योषितामिति त्यामान्योपकमादिदं विद्रोपाभिधानं 'संस्कृतं भक्षाः' इतिवसतः सकुलं त्यस्त्वा गतानां कुलक्षीणामित्याह ॥ २४५ ॥

#### उच्छेषणं भूमिगतमजिह्मसाश्वरस च । दासवर्गस्य तत्वित्रये भागधेयं प्रचक्षते ॥ २४६ ॥

उच्छेपणमिति ॥ उच्छिष्टं यन्त्र्मिगतं तद्दाससमूहस्यावकस्यानलसस्याकुटि-लस्य च पिन्ये आञ्चकमीण भागधेयं मन्त्रादयो वदन्ति ॥ २४६ ॥

# आसपिण्डिकियाकर्म द्विजातेः संस्थितस्य तु । अदैवं भोजयेच्छाद्धं पिण्डमेकं तु निर्विषेत् ॥ २४७ ॥

आसपिण्डेति ॥ मर्यादायामाङ् नाभिविधौ। सपिण्डीकरणश्राद्धपर्यन्तमचिरम्-तस्य द्विजातेश्च वैश्वदेवब्राह्मणभोजनरहितं श्राद्धार्थमञ्च ब्राह्मणं भोजयेत्, एकं च पिण्डं दद्यात् । अस्य च श्राद्धानुष्ठानम् 'एकोहिष्टं दैवहीनमेकार्वेकपवित्रकम् । आ-बाहनामीकरणरहितं ग्रापसच्यवत्'इति याज्ञवल्क्यादिस्मृनिष्ववगन्तव्यम् ॥२४७॥

## सहिषण्डिकियायां तु कृतायामस्य धर्मतः। अनयैवादृता कार्य विण्डिनिर्वपणं सुतैः॥ २४८॥

सहिति ॥ अस्पेति यस्पेदमेकोहिष्टं विहिनं तस्य धर्मतः स्वगृह्यादिविधिना सिप-ण्डीकरणश्राद्धे कृते अन्यैवावृता उक्तामावास्याश्राद्धेतिकर्तव्यत्या पिण्डनिर्वेपणं पार्वणविधिना श्राद्धं पुत्रैः सर्वत्र सृताहादी कर्तव्यम् । नन्वनयैवावृतेस्यनेन प्रक्र-तमेकोहिष्टमेव हि किमिति न परासृत्यते । उच्यते । तर्हि सपिण्डीकरणाल्पूर्वमेको- हिहं सपिण्डीकरणे कृते पुनरनवैवावृतेति भेदनिर्देशो न स्थात्। ततोऽमाचास्येति-करीक्यतैव प्रतीवते ॥ २४८ ॥

> श्राद्धं श्रुक्त्वा य उच्छिष्टं दृषलाय प्रयच्छति । स मृद्धो नरकं याति कालस्त्रमनाक्शिराः ॥ २४९ ॥

साद्धिति ॥ आश्रितश्रृदायोच्छिष्टदानश्रसक्तावयं निषेधः । श्राद्धभोजनोच्छिष्टं यः सुद्वाय ददाति स मूर्कः कालसूत्रं नाम नरकमधोसुकं गच्छति ॥ २४९ ॥

> श्राद्धश्रुग्रुपलीतल्पं तदहर्योऽधिगच्छति । तस्याः पुरीपे तन्मासं पितरस्तस्य श्रेरते ॥ २५० ॥

शादेति ॥ वृपकीशब्दोऽत्र स्नीपर इत्याहुः । निरुक्तं च 'कुर्वन्ति वृपस्यन्ती सपस्यिति अतीरमिति वृषकी बाह्यणस्य परिणीता बाह्यण्यपि वृपकीति' । श्राद्धं सुक्त्वा तदहोरात्रे यः स्त्रीसंप्रयोगं करोति तस्य पितरम्नस्याः पुरीषे मामं शेरत इति निवृत्त्यर्थो निन्दा ॥ २५० ॥

पृष्टा खदितमित्येवं तृप्तानाचामयेत्रतः । आचान्तांश्रानुजानीयाद्भि भो रम्यतामिति ॥ २५१ ॥

ष्टेष्ट्रेति ॥ तृप्तान्त्राक्षणान्त्रध्वा स्वदितमिति पृष्ट्या तेपामाचमनं कारयेत् । कृता-वसनांश्च भो इति मंबोध्याभिरम्यताग्निति वृयात् । अभित इति पाटे अभित उभयत इह वा स्वगृहे वास्पताग्निस्यर्थः ॥ २५१ ॥

> खधास्त्वित्येव तं ब्रुयुक्रीह्मणास्तदनन्तरम् । खधाकारः परा द्याशीः सर्वेषु पितृकर्मसु ॥ २५२ ॥

स्वरेति ॥ अनुज्ञानानन्तरं ब्राह्मणाः श्राडकर्तारं स्वथास्तु इति ब्र्युः । यसानस्वरेषु श्राद्धतर्पणादिपितृकर्मेमु स्वधाशब्दोश्वारणं प्रकृष्टा आशीः ॥ २५२ ॥

ततो अक्तवतां तेपामन्नशेपं नित्रेदयेत् । यथा त्र्युक्तथा कुर्यादनुज्ञातस्ततो द्विजैः ॥ २५३ ॥

तत इति ॥ स्वधाशब्दोसारणानन्तरं कृतभोजनानां ब्राह्मणानां शेयमसमप्य-सीत्यवशिष्टमसं निवेदयेत् । नैबाँह्मणैरिदमनेनाक्षेन क्रियतामित्यनुज्ञातो यथा ते ब्रुयुन्तथास्रशेषविनियोगं कुर्यात् ॥ २५३ ॥

इदानीं प्रसङ्गाच्छाद्धान्तरेषु विशेषविधिमाह—

पित्र्ये खदितमित्येव वाच्यं गोष्टे तु सुश्रुतम् । संपन्नमित्यभ्युद्ये दैवे रुचितमित्यपि ॥ २५४ ॥ पित्र्ये इति ॥ पित्र्ये निरपेक्षपितृमातृदेवताक एकोहिष्टश्चास्चे तृप्तिप्रक्षार्थं स्विदित्तमिति वाष्यम् । तथाच गोभिलसांख्यायनौ स्विदितमिति तृप्तिप्रकाः । मेधातिथिगोविन्दराजौ तु श्राहकालागतेनान्येनापि स्विद्वतमिति तृप्तिप्रकाः । मेधातिथिगोविन्दराजौ तु श्राहकालागतेनान्येनापि स्विद्वतमित्येय कर्नव्यमिति व्याचक्षतुः । 'श्राह्ये स्विद्वतमित्येतद्वाच्यमन्येन केनचित् । गानुरुद्धमिदं विद्वद्वर्द्धनं श्रद्धीमिहं ।गोष्टे गोष्टीश्राद्धे सुश्रुतमिति वाच्यम् । 'गोष्यां श्रुव्यर्थम्ष्यमम्' इति द्वात्विष्यश्राद्धगणनायां गोष्टीश्राद्धमिप विश्वामित्रेण पित्तम् । अभ्युद्ये वृद्धिश्राद्धे संपन्नमिति वाच्यम् । दैवे देवतोहेशेन श्राद्धे रुचितमिति वचनीयम् । देवश्राद्धं तु भविष्यपुराणोक्तम्—'देवानुहिश्य यच्छाद्धं तक्तु दैविकमुच्यते । हविष्येण विशिष्टेन सप्तम्यादिषु यवतः' ॥ २५४ ॥

# अपराहस्तथा दभी वास्तुमंपादनं तिलाः। सृष्टिर्मृष्टिर्द्धिजाश्राय्याः श्राद्धकर्मसु संपदः॥ २५५॥

अपराह्म इति ॥ अमायन्याश्राद्धस्य प्रकृतन्वात्तद्विषयोऽयमपराह्मकालः 'प्रातर्वृ-विविभित्तकम्' इत्यादिना वृद्धिश्राद्वादाँ स्मृत्यन्तरे प्रातःकालादिविधानात् । विष्टराद्यर्था दर्भाः, गोमयादिना श्राद्धदेशसंशोधनं, तिलाश्च विकिरणाद्यर्थाः, सृष्टिरकापंण्येनाज्ञातिविभर्गः, सृष्टिरकादेश्च संस्कारविशेषः, पक्किपावनाद्यश्च ब्राह्मणाः, एताः श्राद्धं संपत्तय इत्यभिधानादक्कान्तरापेशं प्रकृष्टस्वमेषां बो-धितम् ॥ २५५ ॥

# दर्भाः पवित्रं पूर्वीह्नो हविष्याणि च सर्वशः। पवित्रं यच पूर्वोक्तं विज्ञेया हव्यसंपदः॥ २५६॥

दभी इति ॥ पवित्रं सम्राः, पूर्वाह्यः कालः, हिविष्याणि सुन्यश्वादीनि सर्वाणि च, यश्व पवित्रं पावनं वास्तुसंपादनादि पूर्वसुक्तं एताश्च देवार्थस्य कर्मणः समृ-द्धयः । हन्यशब्दो दैवकर्मीपलक्षणार्थः ॥ २५६ ॥

#### ग्रुन्यन्नानि पयः सोमो मांसं यचानुपस्कृतम् । अक्षारलवणं चैव मकृत्या हविरुच्यते ॥ २५७ ॥

मुन्यज्ञानीति ॥ मुनेवीनप्रस्थस्याञ्चानि नीवारादीनि, पयः क्षीरं, सोमलतारसः, अनुपस्कृतमधिकृतं पूनिगन्धादिरहितं मांसम्, अक्षारखवणमकृत्रिमखवणं सैन्ध-वादि, पृतत्स्वभावतो हविर्मन्वादिभिरमिधीयते ॥ २५७ ॥

विस्रज्य ब्राह्मणांस्तांस्तु नियतो वाग्यतः शुचिः । दक्षिणां दिशमाकाङ्गन्याचेतेमान्वरान्यितृत् ॥ २५८ ॥ विस्रज्येति ॥ तान्त्राह्मणान्विस्ज्यानन्यमनाः मीनी पवित्रो दक्षिणां दिशं

वीक्षमाण पुतान्वक्ष्यमाणानमिलवितानधीन्यवृन्यार्थयेत् ॥ २५८ ॥

# दातारो नोऽभिवर्धन्तां वेदाः संतितरेव च । श्रद्धा च नो माव्यगमद्भद्वदेयं च नोऽस्त्वित ॥ २५९ ॥

दातार इति ॥ अस्मन्कुले दातारः पुरुषा वर्धन्ताम् । वेदाश्राध्ययनाध्यापनतद-श्रंबोधनदर्थयागाधनुष्टानेर्वृद्धिमामुवन्तु । पुत्रपीत्रादिकं च वर्धताम् । वेदार्धश्रद्धाः चास्मन्कुले न व्यपेतु । दातव्यं च धनादिकं बहु भवतु ॥ २५९ ॥

> एवं निर्वपणं कृत्वा पिण्डांस्तांस्तदनन्तरम् । गां विप्रमजमित्रं वा प्राश्येदप्सु वा क्षिपत् ॥ २६० ॥

एवमुक्तप्रकारेण पिण्डानां प्रदानं कृत्वा प्रकृतवस्याचनानन्तरं तान्पिण्डान् गां बाह्मणं छागं वा भोजयेत्, अग्नां जले वा क्षिपेत् ॥ २६० ॥

> पिण्डनिर्वपणं केचित्पुरस्तादेव कुर्वते । वयोभिः खादयन्त्यन्ये प्रक्षिपन्त्यनलेऽप्स वा ॥ २६१ ॥

पिण्डेति ॥ पिण्डप्रदानं केचिदाचार्याः ब्राह्मणभोजनानन्तरं कुर्वते । अन्ये पिक्षिभिः पिण्डान्लादयन्ति । इयं च पक्षिभोजनरूपा प्रतिपत्तिरम्युद्कप्रक्षेपयोर्वे-कल्पिकीति दर्शयनुमुक्तयोरप्यभिधानम् ॥ २६९ ॥

पतित्रता धर्मपत्नी पितृपूजनतत्परा ।

मध्यमं त ततः पिण्डमद्यात्सम्यक्सतार्थिनी ॥ २६२ ॥

पतिव्यतेति ॥ धर्मार्थकामेषु मनोवाकायकर्मभिः पतिरेव मया परिचरणीय इति 
प्रतं यस्याः सा पतिव्रता धर्मपत्नी सवर्णा प्रथमोढा श्राद्धिवाणां श्रद्धाशालिनी
पुत्रार्थिनी तेषां पिण्डानां मध्यमं पितामहपिण्डं भक्षयेत् सम्यक् 'आधत्त पितरो
गर्भम्' इत्यादिगृद्धोक्तमञ्जेण ॥ २६२ ॥

आयुष्मन्तं सुनं सृते यशोमेधासमन्त्रितम् । धनवन्तं प्रजावन्तं सात्विकं धार्मिकं तथा ॥ २६३ ॥

आयुप्मन्तमिति ॥ तेन पिण्डभक्षणेन दीर्घायुपं कीर्तिधारणात्मकबुद्धियुक्तं धनपुत्रादिसंततिधर्मानुष्टानसस्वाग्यगुणान्वितं पुत्रं जनयति ॥ २६६ ॥

> पक्षाल्य हस्तावाचम्य ज्ञातिप्रायं प्रकल्पयेत् । ज्ञातिभ्यः सत्कृतं दत्त्वा बान्धवानपि भोजयेत ॥ २६४॥

प्रक्षाल्येति ॥ तदनु हम्तौ प्रक्षाल्य ज्ञातिप्रायममं कुर्यात् । ज्ञानीन्त्रैति गच्छ-नीति ज्ञातिप्रायम् । कर्मण्यण् । ज्ञानीन्सीजयेदित्यर्थः । तेभ्यः पूजापूर्वकममं दत्त्वा मानुपक्षानिप सार्ह्णं सोजयेत् ॥ २६४ ॥

> उच्छेषणं तु तत्तिष्ठेद्यावद्विप्रा विसर्जिताः । ततो गृहवर्लि कुर्यादितिं धर्मो व्यवस्थितः ॥ २६५ ॥

उच्छेषणमिति ॥ तद्वाद्वाणोच्छिष्टं तावत्कालं तिष्टेत् यावद्वाद्वाणानां विसर्जनं ब्राह्मणेषु तु निर्गतेषु मार्थव्यमित्यर्थः। ततः संपन्ने श्राद्धकर्मणे वैश्वदेवबलिहोमक-र्मनित्यश्राद्धातिथिभोजनानि कर्तव्यानि । बलिशन्दस्य प्रदर्शनार्थन्वात् । अत्रण्व मन्त्रपुराणे —'निवृत्य प्रतिपत्यर्थं पर्युक्ष्याप्तिं च मन्नवित् । वेश्वदेवं प्रकुर्वीत नेत्यकं विधिमेव च' इति ॥ २६५ ॥

यैश्चाक्वीरिति पूर्वमुक्तमपि व्यवघानादृबुद्धिस्थं शिष्यमुखप्रतिपत्तये पुनर्वक्तव्य-तया प्रतिजानीते—

#### हविर्यचिररात्राय यचानन्त्याय करूप्यते । पितृभ्यो विधिवद्दत्तं तत्त्रवक्ष्याम्यग्नेपतः ॥ २६६ ॥

हिंबिरिति ॥ चिररात्रायपद्मध्ययं चिरकालवाचि । अतएव 'चिराय चिररान्त्राय चिरस्याचाश्चिरार्थकाः' इत्याभिधानिकाः । यद्यद्विवः पितृभ्यो यथाविधि दुत्तं चिरकालतृप्तयेऽनन्ततृप्तये च मंपद्यते निक्षःहोपेणाभिधान्यामि ॥ २६६ ॥

# तिलेबीहियवैमीपैरिक्सम्लफलेन वा ।

दत्तेन मासं तृष्यन्ति विधिवत्यितरो नृणाम् ॥ २६७ ॥

तिलेरिति ॥ तिलधान्ययत्रमापजलम्लफलानामन्यतमेन यथाशास्त्रं श्रद्धया दनेन मनुष्याणां सासं पितरस्नृष्यन्ति । 'कृष्णा मापाम्तिलाश्चेत्र श्रेष्टाः स्युर्यवज्ञाः लयः' इति वायुपुराणवचनान्मापेरिति कृष्णमापा बोद्धयाः ॥ २६७ ॥

## द्वी मासी मत्स्यमांसेन त्रीन्मासान्हारिणेन तु । औरभ्रेणाथ चतुरः शाकुनेनाथ पश्च वै ॥ २६८ ॥

द्वाविति ॥ पाठीनादिमन्स्थानां मांसेन द्वी मासी पिनरः प्रीयन्त इति पूर्वेण मंबन्धः । त्रीनमासान्हारिणेन मांसेन, चतुरो मेपमांसेन, पञ्च द्विजातिभक्ष्यपक्षि-मांसेन ॥ २६८ ॥

## षण्मासांश्छागमांसेन पार्षतेन च सप्त वै । अष्टावेणस्य मांसेन रोखेण नवैव तु ॥ २६९ ॥

पण्मासानिति ॥ पण्मासांइछागमांसेन शीयन्ते, प्रपतिश्चत्रमृगस्तन्यांसेन सप्त, पुणमांसेनाष्टी, रुरुमांसेन नव । पुणरुरू हरिणजातिविशेषी ॥ २६९ ॥

दशमासांस्तु तृष्यन्ति वराहमहिपामिषैः।

शशकूर्मयोस्तु मांसेन मासानेकादशैव तु ॥ २७० ॥

दृशेति ॥ दशमायानारण्यसूकरमहिषमांसैस्तृष्यन्ति, एकादृश शशकच्छप-मांसेन ॥ २७० ॥

> संवत्सरं तु गव्येन पयसा पायसेन च । वार्त्राणसस्य मांसेन तृप्तिद्वीदश्चवार्षिकी ॥ २७१ ॥

संवत्सरमिति ॥ वर्षं पुनर्गोभवक्षरिण तत्साधिनोदनेन च तुष्यन्ति । तत्रैव पायसशब्दप्रसिद्धेः । वार्ष्रीणसस्य मांसेन द्वादशवर्षपर्यन्तं पिनृतृप्तिर्मविति । वार्ष्री-णस्य निगमे व्याख्यातः—'त्रिपिबं त्विन्द्रियक्षीणं श्वेतं चृद्धमजापतिम् । वार्ष्री-णसं तु तं प्राहुर्याञ्चिकाः पितृकर्मणि' । नद्यादौ पयः पिबतो यस्य त्रीणि जसं स्टुशन्ति कणों जिह्ना च त्रिभिः पिवर्नानि त्रिपिबः ॥ २७१ ॥

#### कालजाकं महाजल्काः खङ्गलोहामिषं मधु । आनन्त्यायैव कल्पन्ते मुन्यन्नानि च सर्वशः ॥ २७२ ॥

कालेति ॥ कालशाकाण्यं शाकम् । महाश्वल्काः सश्चला इति मेघातिथिः । मग्सविशेषा इति युज्यन्ते । 'महाश्वल्किले मत्स्याः' इति वचनात् । खद्गो गण्डकः। लोहो लोहितवर्णश्लागण्य 'छागेन सर्वलोहेनानन्त्यम्' इति पैठीनसिवच-नात्त्रयोरामिषम्, मधु माक्षिकम्, मुन्तकाति नीवारादीन्यारण्याति सर्वाणि, एना-न्यनन्ततृत्रये संपद्यन्ते ॥ २७२ ॥

#### यत्किचिन्मधुना मिश्रं प्रदद्यातु त्रयोदशीम् । तद्प्यक्षयमेव स्याद्वशीसु च मघासु च ॥ २७३ ॥

यदिति ॥ ऋतुनक्षत्रांतधीनामयं समुखयः । यांकिचिदित्यप्रसिद्धं मधुसंयुक्तं वर्षाकाले मधात्रयोदस्यां दीयते तद्रप्यक्ष्यमेव भवति । त्रयोदस्या अधिकरण-त्वेऽपीष्तितत्विविक्षया प्राप्येन्यप्याहाराद्वा द्वितीया ॥ २७३ ॥

## अपि नः स कुले जायाद्यो नो दद्यात्रयोदशीम् । पायसं मधुसर्पिभ्यां माक्छाय कुञ्जरस्य च ॥ २७४ ॥

अपीति ॥ वर्षां मघायुक्तत्रयोदशी पूर्वोक्ता विविधता । तन्नापि 'मीष्टपधामनीतायां मघायुक्तां त्रयोदशीम् । भाष्य श्राइं हि कर्तस्यं मथुना पायसेन च'
इति शङ्कवचनाद्वादृकृष्णत्रयोदशीं पूर्वत्रेह च गृह्यते । पितरः किलैवमाशास्त्रे
अपि नाम तथाविधः किथदसाकं कुलं भूयात् योऽसम्यं प्रकृतायां त्रयोदृश्यां तथा तिथ्यन्तरेऽपि हम्निनः पूर्वी दिशं गतायां छायायां मधुष्टृतसंयुकं पायसं द्ष्यात् । नतु त्रयोदशीहम्निक्छाययोः समुचयः । यथाह विष्णुः—
'अपि जायेत सोऽस्माकं कुले किथचरोत्तमः । मानुदकाले सिते पक्षे त्रयोदश्यां
समाहितः ॥ मधुद्धतेन यः श्राइं पायसेन समाचरेत् ॥ कार्तिकं सक्छं वापि प्रान्छाये कुञ्जरस्य च' ॥ २७४ ॥

## यद्यद्दाति विधिवत्सम्यक् श्रद्धासमन्वितः । तत्तत्पितृणां भवति परत्रानन्तमक्षयम् ॥ २७५ ॥

यदिति ॥ यद्यदिति वीप्सायाम् । सर्वमश्रमप्रतिषिद्धं यथाशास्त्रं सम्यग्नू-पश्रद्धायुक्तः पितृन्यो ददाति तदनन्तकं सर्वकालमक्षयमनपितं परलोके पितृ-तृसये भवति । अतमान्फलार्थिना श्रद्धया देयमिति विधीयते ॥ २७५ ॥

# कृष्णपश्चे दश्चम्यादौ वर्जयित्वा चतुर्दशीम् । श्राद्धे मशस्तास्तिथयो यथैता न तथेतराः ॥ २७६ ॥

कृष्णेति ॥ कृष्णपक्षे दशमीमारभ्य चतुर्वशीं त्यक्त्वा श्रादे यथा तिथयः श्रेष्ठा महाफला न तथैतद्न्याः प्रतिपदादयः ॥ २७६ ॥

# युश्च कुर्वन्दिनर्श्वेषु सर्वान्कामान्समश्चते । अयुश्च तु पिवन्सर्वान्त्रजां प्राप्तोति पुष्कलाम् ॥ २७७ ॥

युद्धिवति ॥ दिनशब्दोऽत्र तिथिपरः । युश्च युग्मासु तिथिषु द्वितीयाचतुर्थ्यदिषु युग्मासु तिथिषु द्वितीयाचतुर्थ्यदिषु युग्मासु तिथिषु द्वितीयाचतुर्थ्यदिषु अग्रदं कुर्वन्सर्वाभिक्षपितान्त्रामोति । अयुग्मासु तिथिषु प्रतिपत्तृतीयाप्रश्वतिषु, अयुग्मेषु च नक्षत्रेष्वभिनीकृत्तिकादिषु श्रादेन पितृन्युज्यनपुत्रादिसंतर्ति कमते । पुष्ककां धनविद्यापरिपुष्टाम् ॥ २७७ ॥

# यथा चैवापरः पक्षः पूर्वपक्षाद्विशिष्यते । तथा श्राद्धस्य पूर्वाह्नादपराह्नो विशिष्यते ॥ २७८ ॥

यथेति ॥ चैत्रसिताद्या मासा इति ज्योतिःशास्त्रविधानाच्छुक्रपश्चोपक्रमत्वास्मान् सानां अपरः पक्षः कृष्णपक्षः न यया गुक्रपक्षान् आदस्य संबन्धी विशिष्टफलदो भवति, प्वं पूर्वार्धदिवसादुत्तरार्धदिवसः प्रकृष्टफलो विशिष्यत इति वचनात्पु-बाह्विऽपि आद्यकतेय्यतां बोययित ॥ ननु शुक्रपक्षादनुक्तोत्कर्पस्यापरपक्षस्य कथं दृष्टान्तता । प्रसिद्धो हि दृष्टान्तो अवति । उच्यते । 'कृष्णपक्षे दृशस्यादी' इसन्नेव विशिष्टविभावुक्वर्णभिधानात् ॥ २७८ ॥

### <del>प्राचीनावीतिना सम्यगपसव्यमतन्द्रिणा ।</del>

#### पित्र्यमानिधनात्कार्यं विधिवद्दर्भपाणिना ॥ २७९ ॥

ग्राचीति ॥ दक्षिणसंस्थितयज्ञोपवीतेनानलसेन दर्भहस्तेन अपसन्धं पितृतीर्थेन यथाशास्त्रं सर्वं पितृसंबन्धि कर्मं आनिधनादासमासेः कर्तव्यम् । आनिधनाद्याद-जीवमिति मेधातिथिगोविन्दराजी ॥ १७९ ॥

#### रात्रौ श्राद्धं न कुर्वीत राक्षसी कीर्तिता हि सा । संध्ययोरुभयोश्रैव सूर्ये चैवाचिरोदिते ॥ २८० ॥

रात्राबिति ॥ रात्री आद्धं न कर्तव्यम् । यसाच्छ्राद्धविनाशनगुणयोगाद्राक्षसी मन्नादिभिरसौ कथिता । संच्ययोश्च न कुर्यात् । आदित्ये चाचिरोदिते अचिरोदिता-दिखकाकश्चापेक्षायां त्रिमुद्धूर्तः प्रातःकालो माद्धः । यथोक्तं विष्णुपुराणे—'रेखाप्रभु-स्थादित्ये त्रिमुद्धूर्तं गते रवी । प्रातस्ततः स्मृतः कालो भागः सोऽद्वस्तु पञ्चमः ॥' अपराद्धस्य आद्धाङ्कत्या विधानात्कथमयमप्रसक्तप्रतिपेध इति चेत् । नायं प्रतिषेधः । स हि रागप्राहस्य वा स्थादिधिप्राहस्य वा । नाषः । नात्र रागतो

निस्यस्य दर्शश्राद्धस्य प्राप्तत्वाद्विधिप्राप्तस्य निपेधे बोडशिप्रहणाप्रहणवद्विकल्पः स्यात् । तसात्पर्युदासोऽयम् । राज्यादिपर्युदस्तेतरकाले श्राइं कुर्यात् । अनुयाजे-तरयज्ञतिषु 'ये यजामहे' इति मञ्जवत् । अपराह्मविधिश्च प्राशस्यार्थः । अत-एवोक्तम् 'यथा श्राद्धस्य पूर्वाह्मादपराह्मो विशिष्यते' इति ॥ २८० ॥

# अनेन विधिना श्राद्धं त्रिरब्दस्रोह निर्वपेत्। हेमन्तग्रीष्मवर्षासु पाश्चयज्ञिकमन्वहम् ॥ २८१ ॥

अनेनेति ॥ 'कर्यान्मासानुमासिकम्' इति प्रतिमासं आहं विहितं तदसंभवे विधिरयं चतुर्भिर्मासैर्ऋतुरेकः एकस्तु ऋतुः संवत्सर इर्तामं पक्षमाश्रित्योच्यते। अनेनोक्तविधानेन संवत्सरमध्ये श्रीन्वारान्हंमन्तप्रीप्मवर्णासु श्राद्धं कर्तव्यम् । तच समयाचारात्कुरभवृषकन्यास्थेऽर्के पञ्चमहायज्ञान्तर्गतं च 'एकमण्याशयेदिप्रम' इसनेन विहितं प्रत्यहं तु क्योदिति पृत्रोक्तदार्ह्यार्थम् ॥ २८१ ॥

## न पैतयज्ञियो होमो लाँकिके अमा विधीयत । न दर्शेन विना श्राद्धमाहिताग्रेर्द्धिजन्मनः ॥ २८२ ॥

न पैत्रिति ॥ 'अग्नेः मोमयमाभ्यां च' इत्यनेन विहित्पितृयज्ञाङ्गभूतो होसो न र्षांकिके श्रीतसार्वव्यतिरिक्तामी शास्त्रेण विधीयते । तसास लेकिकामावमीकरण-होमः कर्तव्यः । निरम्निना तु 'अझ्यभावे तु विश्रस्य पाणी' इत्यभिधानाहित्रपा-ण्यादी करणीयः । आहिताझेर्डिजस्य नामावास्याव्यतिरेकेण कृष्णपक्षे दशस्यादी शार्ख विधीयते । स्रुताहश्राद्धं त् नियतन्वात्क्रणपक्षेऽपि तिथ्यन्तरे न निषि-ध्यते ॥ २८२ ॥

> यदेव तर्पयत्यद्भिः पितृन्स्नात्वा द्विजोत्तमः । तेनेव कृत्स्रमाप्तीति पितृयज्ञियाफलम् ॥ २८३ ॥

यदिति ॥ पाञ्चयज्ञिकश्रान्तासंभवे विधिरयस् । यत्र खानानन्तरसद्वकर्तर्पणं द्विजः करोति तेनैव सर्वे नित्यशाद्धफलं प्राप्नोति । द्विजोत्तमपदं द्विजपरम् ॥२८३॥

# वस्न्वदन्ति तु पित्त्रद्वांश्रेव पितामहान्। प्रितामहांस्तथादित्याञ्छूतिरेषा सनातनी ॥ २८४ ॥

वस्निति ॥ यसात्पित्रादयो वस्वादय इत्येषामनादिभूता श्रुतिरस्ति । अतः पितृन्बस्बाख्यदेवान्पितामहान् रुद्रान्प्रपितानहानादित्यान्मन्वादयो बदन्ति । ततश्च सिद्धबोधनवयर्थ्याच्ह्राद्धे पित्रादयो वस्त्वादिरूपेण ध्येथा इति विधिः कल्प्यते । अतम्ब पैरीनसिः—'य एवं विद्वान्पितन्यज्ञते वसवो हृद्वा आहित्या-ंश्रास्य श्रीता भवन्ति'। मेघातिथिगोविन्दराजी तु 'पिनृहेवाकास्तिवयाहा यः पितृकर्मणि न प्रवर्तते तं प्रस्थेतस्प्रवर्तनार्थं देवतात्वाध्यारोपेण पितृणां स्तृति-वचनम्'॥ २८४ ॥

## विघसाशी अवेशित्यं नित्यं वामृतभोजनः । विघसो भ्रक्तशेषं तु यञ्जशेषं तथामृतम् ॥ २८५ ॥

विधसाशीति ॥ सर्वदा विधमभोजनः स्थास्तर्वदा चामृतभोजनो भवेत् । विध-सामृतपदयोरप्रसिद्धत्वाद्यै व्याकुरुते । विप्रादिभुक्तरोषं विधस उच्यते । दर्शपौर्णमासादियज्ञिष्ठाष्ट्रं पुरोडाशाद्यमम् । सामान्याभिधानेऽपि प्रकृतत्वाच्छ्राद्धे विप्रम् भुक्तरोषभोजनार्थोऽयं विधिः । अतएव 'मुझीतातिथिसंयुक्तः सर्वे पितृनिषेवि-तम्' इति स्मृत्यन्तरम् । अतिथ्यादिविशेषाभोजनं तु 'अवशिष्टं तु दम्पती' इत्यने-नेव विहितम् । तस्यव यज्ञरोपतृन्यावापादनेन स्तुत्यर्थं पुनर्वचनमिति तु गोवि-न्दराजव्यान्यानमनुष्टानविशेषानर्हमयाकरणिकं च ॥ २८५ ॥

## एतडोऽभिहितं सर्वे विधानं पाश्चयज्ञिकम् । द्विजातिमुख्यवृत्तीनां विधानं श्रृयतामिति ॥ २८६ ॥

इति मानवे धर्मशास्त्रे भृगुप्रोक्तायां मंहितायां नृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

एतिहिति ॥ इदं पञ्चयज्ञभवसनुष्टानं सर्वे युष्माकसुक्तम् । पार्वणश्राद्धव्यवहिन्तिरिप पञ्चयज्ञैरुपमंहारस्तेपासभ्यहितन्वज्ञापनार्थः । सङ्गलार्थं इति तु मेधातिथिनोविन्दराजी । इदानीं द्विजानां मुख्यो ब्राह्मणस्तस्य वृत्तीनामृतादीनामनुष्टानं श्रृयनामिति वक्ष्यमाणाध्यायैकदेशोपन्यासः ॥ २८६ ॥

दिन श्रीकुल्कगहृकृताया मन्वर्थमुक्तावस्या मनुवृत्तां तृतांबीऽध्यायः॥ ३ ॥

# अथ चतुर्थोऽध्यायः।

श्राह्मकरुपानन्तरं 'वृत्तीनां रक्षणं चैव' इति वृत्तिपु व्यक्ततया प्रतिज्ञातासु वृत्य-धीनत्वाद्वार्हस्थ्यस्थानन्तरं वक्तव्यासु ब्रह्मचर्यपूर्वकमेव गार्हस्थ्यं तर्श्रव चात्र बक्ष्य-माणा वृत्तय इति दर्शयितुं ब्रह्मचर्यकालं गार्हस्थ्यकालं चात्र बद्ति—

# चतुर्थमायुषो भागम्रुषित्वाद्यं गुरौ द्विजः । द्वितीयमायुषो भागं ऋतदारो गृहे वसेत् ॥ १ ॥

चतुर्थमिति ॥ चतुर्थमायुपो भागमाद्यमित्युक्तं ब्रह्मचर्यकालोपलक्षणार्थम् । अनियतपरिमाणत्वादायुपश्चतुर्थभागस्य दुर्जानत्वात् । नच 'शतायुर्वे पुरुषः' इति श्वतेः पञ्चविंशनिवर्षपरत्वम् । यदित्रिशदाब्दिकं ब्रह्मचर्यमित्यादिनिरोधात् । आश्व-मसमुचयपक्षमाश्रितो बाह्मण उक्तब्रह्मचर्यकालं जन्मापेक्षाचं यथाशक्ति गुरुकुले स्थित्वा द्वितीयमायुपश्चतुर्थभागं गृहस्थाश्रममज्ञतिष्ठेत् । 'गृहस्थस्तु यदा पश्चेन्' इत्यनियतत्वाद्वितीयमायुषो भागमित्यपि गार्हस्थकालमेष ॥ १ ॥

[ अध्यायः ४

## अद्रोहेणैव भूतानामल्पद्रोहेण वा पुनः । या इत्तिस्तां समास्थाय विमो जीवेदनापदि ॥ २ ॥

अद्गोहेणेति ॥ परस्वापीडा शिलोन्छायाचितादिरद्रोहः ईषत्पीडा याचितादि-रक्षद्रोहः नतु हिंसैव द्रोहः तस्या निपिद्धत्वात् । अद्गोहेण तद्संभवेऽस्पद्रोहेण या वृत्तिर्जीवनोपायः तदाश्रयणेन भार्यादिसृत्यपञ्चयज्ञानुष्ठानयुक्तो ब्राह्मणो नतु क्षत्रि-यादिरनापदि जीवेत् । आपदि दशमे विधिभैविष्यति । अयं च सामान्योपदेशो याज-नाष्यापनविश्चद्धप्रतिप्रहादिसंग्रहार्थः । वस्यमाणर्तादिविशेषमात्रनिष्ठत्वे संकुचित-स्वरसत्वहानिरनधिकारार्थत्वं याजनादेर्वृत्तिप्रकरणानिवेशश्च स्वात्त्यापि जीवेत्॥ ।।

# यात्रामात्रपिसद्धर्थं स्वैः कर्मभिरगहितैः । अक्रेशेन शरीरस्य कुर्वीत धनसंचयम् ॥ ३ ॥

याम्नेति ॥ यात्रा प्राणस्थितिः शास्त्रीयकुटुम्यसंत्रर्धननित्यकर्मानुष्टानपूर्वकप्राण-स्थितिमात्रार्थे न भोगार्थे स्वमंत्रन्धितया शास्त्रविहिनार्जनरूपैः कर्मभिर्केतादिव-स्यमाणैः कायक्केशं विनाऽथेसंग्रहं कुर्यात् ॥ ३ ॥

कै: कर्मभिरित्यत्राह-

ऋतामृताभ्यां जीवेतु मृतेन प्रमृतेन वा । सत्यानृताभ्यामपि वा न थवृत्त्या कदाचन ॥ ४ ॥

ऋतामृताभ्यामिति ॥ अनापदीत्यनुवर्तते । ऋतादिभिरनापदि जीवेत् । सेवया म्बनापदि कदापि न वर्तेत ॥ ४ ॥

अप्रसिद्धावादतादीनि व्याचष्टे-

ऋतमुञ्छिशिलं ज्ञेयममृनं स्यादयाचितम् । मृतं तु याचितं भेक्षं प्रमृतं कर्षणं स्मृतम् ॥ ५ ॥

ऋतमुञ्छशिलमिनि ॥ अवाधितन्यानेषु पिथ वा क्षेत्रेषु वाप्रतिहतावकाशेषु यत्र यत्रापधयो विचन्ते तत्र तत्राक्षुलिभ्यां एकेकं कणं समुख्यित्वेति बाधायन-दर्शनात् एकेकधान्यादिगुडकोखयनमुख्छः । मञ्जर्यात्मकानेकधान्योखयनं शिलः, उच्छश्च शिलश्चेत्येकवद्भावः तत्सत्यसमानफल्याद्दतमित्युच्यते । अयाचितोपस्थित-ममृतमिव सुखहेतुन्यादमृतं । प्रार्थितं पुनर्मेश्चं भिक्षासमृहरूपं मरणशरणपीडाजनगनमृतम् । एत्ख साप्तेर्गृहस्थस्य मैक्षमपकतण्डुलादिरूपं नतु सिद्धानं पराग्नि-पक्षेत्र स्वाग्नां होमाभावात् । कर्षणं च भूमिगनप्रचुरप्राणिमरणनिमिसत्वाद्वहुदुःख-फलकं प्रकर्षण मृतमिव प्रमृतम् ॥ ५ ॥

सत्यानृतं तु वाणिज्यं तेन चैवापि जीव्यते । सेवा श्वन्नत्तिराख्याता तसात्तां परिवर्जयेत् ॥ ६ ॥ सत्यानृतं त्विति ॥ प्रायेण सत्यानृतव्यवहारसाध्यत्वात्सत्यानृतं वाणिज्यम् । नतु वाणिज्ये शाक्षेण सत्यानृतास्यनृत्रातं । तेन चैवापि जीव्यत इति चशब्देन वाणिज्यसम्प्रिष्टत्वात्कुलीदमपि गृह्यते । पूर्वश्लोकोक्ता कृपिरेतच्छ्लोके च वाणिज्यकुलीदे । अनापदीत्यनुकृत्तेरस्वयंकृतान्येतानि बोद्धव्यानि । यथाह गौतमः । कृपिवाणिज्ये स्वयं चाकृते कुलीदं च । सेवा तु दीनदृष्टिमंदर्शनस्वाभितर्जननीचिक्रयादि-धर्मयोगाच्छुन इव बृत्तिरतः श्ववृत्तिरुक्ता तस्यानां प्रकृतो ब्राह्मणस्यजेत् ॥ ६ ॥

#### कुस्लघान्यको वा स्थात्कुम्भीधान्यक एव वा । त्र्यहैहिको वापि भवेदश्वस्तनिक एव वा ॥ ७ ॥

कुसुलघान्यक इति ॥ 'कुसुलो बीह्यगारं स्वात्' इत्याभिधानिकाः। इष्टकादिनि-र्मितागारधान्यसंचयो भवेत । अत्र कालविद्यापापेक्षायां 'यस्य त्रवार्षिकं भक्तं पर्याप्तं शृत्यवृत्तये । अधिकं वापि विशेत म सोमं पातुमईति' इति मनुक्त एव कालो आहाः । नेन नित्येन्मित्तिकधर्मकृत्यपोष्यवर्गमहिनस्य गृहिणो यावता धान्यादिध-नेन वर्षत्रयं समिथकं वा निर्वाही भवति नाववतनः क्रमुख्धान्यक उच्यते। वर्षनि-र्वाहोचितधान्यादिधनः कुम्भीधान्यः । 'प्राक् सौमिकीः क्रियाः कुर्याद्यसाम् वार्षिकं भवेत्' इति याज्ञवल्क्येन गृहस्थस्य वार्णिकसंचयाभ्यनुज्ञानात । मनुरिप यदा वानप्रस्थास्य समानिचय एव वेत्यनेन समानिचयं वक्ष्यति तद्पेक्षया बहुपोप्यव-र्गस्य गृहिणः समुचितः संवत्मरं संचयः । मेधातिथिस्तु यावता धान्यादिधनेन बह्नमृत्यदारादिमनिक्संवत्मरस्थितिभैवति नावन्मुवर्णोदिधनवानिप कुसुरुधान्य इत्यभिधाय कुम्भी उष्टिका पाण्मामिकधान्यादिनिचयः कुम्भीधान्यक इति ज्यान्या-तवान् । गोधिन्दराजस्तु कुसूलधान्यक इन्येतद्याचक्ष्य कोष्टप्रमाणधान्यमंचयो वा स्पात् हादशाहमात्रपर्याप्तथनः क्रम्भीधान्यक इत्येतद्याचष्टे । उद्दिकाप्रमाणधा-न्यादिसंचयो वा पडहमात्रपर्याप्तधनः। 'द्वादशाहं कुस्लेन वृत्तिः कुम्भ्या दिनानि पद । इमामनुनां गोविन्दराजोक्तिं नान्ररूथमहे ॥' ईहा चेष्टा तस्यां भवं ऐहिकं ज्यहपर्याप्तमेहिकं धनं यस्य स ज्यहिहिकः तथा वा स्यात् । दिनत्रयविर्वाहोचितध-नमिलार्थः । श्रो अर्व श्रमनं अकं तटस्यामीनि मन्वर्थीयमिकं कृत्वा नग्रसमामः । तथा वा भवेत्॥ ७॥

## चतुर्णामिप चैतेषां द्विजानां गृहमेधिनाम् । ज्यायान्परः परो ज्ञेयो धर्मतो लोकजित्तमः ॥ ८ ॥

चतुर्णामपीति ॥ एपां चतुर्णामपि कुसूळधान्यकादीनां ब्राह्मणानां गृहस्थानां मध्ये यो यः होषे पठितः स श्रेष्टो ज्ञातच्यः। यतोऽसौ वृत्तिमंकोचधर्मेण स्वर्गा-दिलोकजिसमो भवति ॥ ८ ॥

षदकर्मेको भवत्येषां त्रिभिरन्यः भवतेते । द्वाभ्यामेकश्चतुर्थस्तु ब्रह्मसत्रेण जीवति ॥ ९ ॥ पदकर्मेति ॥ एषां गृहस्थानां मध्ये कश्चिद्वहस्थो यो बहुपोध्यवर्गः स प्रकृतैर्कः मनु॰ १२ 8 3 8

तायाचितमैक्षकृषिवाणिज्यैः पद्मिमित्तेन चैदेखनेनैव चशब्दसमुधितेन कुसीदेने-त्येषं पहु: कर्मभि: पदकर्मा भवति पहुरेतैर्जीवति । कृषिवाणिज्यकुसीदान्येता-म्यस्वयं कृतानि गौनमोक्तानीन्युक्तम् । अन्यः पुनस्ततोऽस्पपरिकरः विभिर्याज-नाच्यापनप्रतिप्रहैरद्रोहेणेन्येतच्छ्रोकसंगृहीतैः प्रवर्तते । प्रशब्दोऽनथंको वर्तेत इ-त्यर्थः । अपरः पुनः प्रतिप्रहः प्रत्यवर इति वक्ष्यमाण्याक्तपरित्यागेन द्वाभ्यां याज-नाध्यापनाभ्यां प्रवति । उक्तत्रयापेक्षया चतुर्थः पुनर्वहासत्रेणाध्यापनेन जीवति । मेथातिथिम्तु एपां बुस्ल्यान्यकादीनां मध्यादेकः कुसूलधान्यकः प्रकृतैहंन्छशि-लायाचितकृषिवाणिज्यैः पटकमां नर्वात पड्डिजीवित । अन्यो द्वितीयः कुम्भीधा-न्यकः कृपिवाणिज्ययोनिंन्दिन्त्वात्तत्त्याग जञ्छशिलयाचितायाचितानां मध्या-दिच्छातिम्बिभिवर्तेत । एकस्यहैहिकोऽयाचितलाभं विहायोञ्छिशिलायाचितानां मध्यादिच्छया द्वाभ्यां वर्नेत। चतुर्थः पुनरश्वन्तिको ब्रह्मसन्नेण जीवति। ब्रह्मसन्न-शिलोञ्छयोरन्यनरा वृत्तिः । ब्रह्मणो बाह्मणस्य सतनभवन्वास्सत्रमित्याहः॥ ९ ॥

## वर्तयंश्व शिलोञ्छाभ्यामप्रिहोत्रपरायणः।

इष्टीः पार्वायनान्तीयाः केवला निर्वपेत्सदा ॥ १० ॥

वर्तयंश्चेति ॥ जिलोञ्छाम्यां जीवन्धनसाध्यकर्मान्तरानुष्टानासामध्यादिग्निहो-त्रनिष्ट एव स्थान । पार्वायनार्स्तायाश्च इष्टीः केवला अनुतिष्टेत् । पर्व च अयनं च पर्वायने तयोरन्तम्तत्र भवा दर्शपोर्णमासाग्रयणान्मिकाः॥ १०॥

# न लोकष्टचं वर्तेत ष्टचिहेतोः कथंचन ।

अजिह्मामगठां गुदां जीवेद्राह्मणजीविकाम् ॥ ११ ॥

न लोकवृत्तमिति ॥ लोकवृत्तमसियाण्यानं विचित्रपरिहासकथादिकं जीवि-कार्यं न कुर्यात । अजिह्मां स्पान्मगृणार्थाभिधानादिपापरहितास् । अशटां दम्भा-दिव्याजञ्जून्याम् । ञुद्धां वैञ्त्रादिवृत्तरमंकीणी बाह्मणजीविकामनुतिष्ठेत् । अनेकार्थ-त्वादानुमामनुष्टानार्थोऽयं जीवनिरिति सकर्मकता ॥ ११ ॥

> संतोषं परमास्थाय मुखार्थी संयतो भवेत् । संतोपम्लं हि सुखं दुःखम्लं विपर्ययः ॥ १२ ॥

मंतोषमिति ॥ यथासंभवभृत्यात्मप्राणधारणावस्यकपञ्चयज्ञाद्यमुष्टानमात्रोचित-धनानधिकास्पृहा संतोपः तमतिशयितमालम्ब्य प्रचुरधनार्जने संबमं कुर्यात्। यतः संतोषहेनुकमिनि सुन्वं,परत्र चान्यग्रस्य बिहितानुष्ठानात्स्वर्गोदिसुस्वं, बिपर्यय-स्वसंतोषो दुःखमूलं बहुधनार्जनप्रयासेन प्रचुरदुःखादसंपत्ता च क्रेशात्॥ १२ ॥

अतोऽन्यतमया दृत्त्या जीवंस्तु स्नातको द्विजः। स्वर्गायुष्ययशस्यानि वतानीमानि धारयेत् ॥ १३ ॥ अतोऽन्यतमेति ॥ अबहु सृत्यस्वैक्षृत्या निर्वाहसंभवे सत्यन्यतमयेति विधीयते । यहुशृत्यस्थाश्वसंभवे 'पदकर्मेंको भवत्येषाम्' इति विहितत्वात्। अथवेकवाक्यता-वगमाइतविधायकत्वाश्वान्यतमथा वृत्येत्यनुवादकत्वादेकत्वमविवक्षितम्। वक्तष्ट-सीनामन्यतमया वृत्या जीवन्द्वातको बाह्यण इमानि वक्ष्यमाणानि यथासंभवं स्वर्गायुर्येशमां हितानि वतानि कुर्यात्। इदं मथा कर्नव्यमिदं न कर्तव्यमित्येवंवि-धिसंकल्पविशेषाइतम्॥ १३ ॥

## वेदोदितं खकं कर्म नित्यं कुर्यादतिद्रतः। तद्धि कुर्वन्यथाशक्ति प्रामोति परमां गतिम्।। १४॥

बेदोदिनमिति ॥ बेदोक्तं सार्नमिषि वेदमूल्याहेदोक्तमेव । सकं स्वाधमोक्तं यावजीवमतिन्द्रतोऽनलसः कुर्यात् । हि हेता। यसात्तरकुर्वन्यथासामध्यं परमां गति मोक्षलक्षणां प्रामोति । नित्यकर्मानुष्टानाय्पापक्षये सति निष्पापान्तःकरणेन वस्ताक्षाय्वासाः । तदुक्तं मोक्षधमें—'ज्ञानमुत्पचते पुंतां क्षयाय्पापस्य कर्मणः । नत्रादर्शतलप्रस्ये पश्यत्यात्मानमायमि॥ । आत्मन्यन्तःकरणे॥ १४॥

# नेहेतार्थान्त्रसङ्गेन न विरुद्धेन कर्मणा।

न विद्यमानेष्वर्थेषु नात्यीमिप यतस्ततः ॥ १५ ॥

नहेतार्थानिति ॥ प्रमज्यने यत्र पुरुषः स प्रसङ्गो गीतवादित्रादिस्तेनार्थाश्वार्ज-वेत् । नापि शास्त्रनिषिद्धेन कर्मणायाज्ययाजनादिना च । नच विद्यमानेषु धनेषु । नचाप्यविद्यमानेष्यपि प्रकारान्तरसंभव यनस्ततः पतितादिभ्योऽपि ॥ ३५ ॥

## इन्द्रियार्थेषु सर्वेषु न प्रसज्येत कामतः । अतिप्रसिक्तं चेतेषां मनसा संनिवर्तयेत् ॥ १६ ॥

इन्द्रियार्थेष्विति ॥ इन्द्रियाणामर्थां रूपरसगन्धम्पर्शादयमेषु निधिद्धेष्विपि स्वदारसुरतादिषु न प्रसज्येत नातिप्रमक्तिमत्यन्तसेवनात्मिकां कुर्यात्। कामत उप-भोगार्थम् । अतिप्रसक्तिनिवृत्त्युपायमाष्ट-अतिप्रमक्तिमिति ॥ विषयाणामस्थिरत्व-स्वर्गपवर्गात्मकश्रेयोविरोधिन्वादिभावनया सनसा सम्यङ् निवर्तयेत् ॥ १६ ॥

## सर्वान्परित्यजेदर्थान्स्वाध्यायस्य विरोधिनः। यथातथाध्यापयस्तु सा ह्यस्य कृतकृत्यता॥ १७॥

सर्वानिति ॥ बेदार्थविरोधिनोऽर्थानत्यन्तेश्वरगृहोपसर्पणकृपिलोकयात्रादयन्ता-न्सर्वान्परित्यजेत् । कथं तर्हि भृत्यात्मपोषणामत्यात्राङ्कणह—यथातथा केनाप्यु-पाचेत स्वाध्यायाविरोधिना भृत्यात्मानौ जीवयन् यस्मात्मास्य स्नातकस्य कृतकृत्यता कृतार्थता यन्नित्यं स्वाध्यायपरता ॥ १७ ॥

वयसः कर्मणोऽर्थस्य श्रुतस्याभिजनस्य च । वेषवाग्बुद्धिसारूप्यमाचरन्विचरेदिह् ॥ १८ ॥

वयस इति ॥ वयसः क्रियाया धनस्य श्रुतस्य कुलस्यानुरूपेण वेपवाग्बुद्धीरा-

चरँहोके प्रवर्तेत । यथा याँवने सम्मन्धलेपनादिधारणं त्रिवर्गानुसारी वाम्बुद्धिश्च एवं कर्मादिप्वप्युक्तेयम् ॥ १८ ॥

#### बुद्धिद्वद्विकराण्याशु धन्यानि च हितानि च । नित्यं शास्त्राण्यवेक्षेत निगमांश्रैव वैदिकान् ॥ १९ ॥

बुद्धीति ॥ बेदाविरुद्धानि शीघ्रं बुद्धिबृद्धिजनकानि व्याकरणभीमांसास्मृतिपुरा-णन्यायादीनि शास्त्राणि, तथा धन्यानि धनाय हितान्यर्थशास्त्राणि बाह्स्पर्योश-नसादीनि, तथा हितानि इष्टोपकारकाणि वैद्यकज्योतिषादीनि, तथा पर्यायकथनेन बेदार्थावबोधकाक्षिगमाख्यांश्च ग्रन्थाक्षित्यं पर्यालोचयेत् ॥ १९ ॥

#### यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रं समधिगच्छति । तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते ॥ २०॥

यथा यथेति ॥ यस्माद्यथा यथा पुरुषः शाख्रं सम्यगम्यस्यति तथा तथा विशेष्णेण जानाति, शास्त्रन्तरविषयमपि चास्य विज्ञानं रोचत उज्जवलं भवति। दीश्यर्थ-वादुचेरभिलापार्थंग्वाभावान् 'रुच्यर्थानां प्रीयमाणः' इति न संप्रदानसंज्ञा॥२०॥

## ऋषियज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञं च सर्वदा । नृयज्ञं पितृयज्ञं च यथाशक्ति न हापयेत् ॥ २१ ॥

ऋषियज्ञमिनि ॥ स्वाध्यायादीन्यज्ञयज्ञान्यथाशक्ति न त्यजेत् । तृनीयाध्याय-बिहिनानामपि पज्ञयज्ञानामिह निर्देश उत्तरत्र विशेषविधानार्थः स्नातकश्रनत्व-त्रोधनार्थश्च ॥ २१ ॥

#### एतानेके महायज्ञान्यज्ञशास्त्रविदो जनाः । अनीहमानाः सततिमिन्द्रियेष्वेव जुह्नति ॥ २२ ॥

एतानेक इति ॥ एके गृहस्था वाद्यान्तरयज्ञानुष्टानमास्त्रज्ञा एनान्यश्चमहायज्ञान् अक्षज्ञानप्रकर्षाहरित्रचेष्टमानाः पञ्चमु बुद्धान्द्रियेप्वेयं पञ्चरूपज्ञानादिसंयमं कृर्वन्तः मंपादयन्ति । यज्ञानां होमत्वानुपपत्ते. संपादनार्थो जुहोतिः ॥ २२ ॥

# वाच्येके जुहति माणं प्राण वाचं च सर्वदा । वाचि माणे च पश्यन्तो यज्ञनिष्टीत्तमक्षयाम् ॥ २३ ॥

वाचीति ॥ एकं गृहस्था ब्रह्मविदो वाचि प्राणवायो च यज्ञनिर्वृत्तिमक्षयफलां जानन्तः सततं वाचि प्राणं च जुद्धित । वाचं च प्राणं भाषमाणेन च वाचि प्राणं जुहो-र्ताति । अभाषमाणेनोच्छ्सता प्राणे वाचं जुहोमीति व्याख्यातव्यमित्यनेन विधीयते। यथा कौषीतिकरहस्यवाह्मणम् । 'याचद्वै पुरुषो भाषते न ताचद्याणितुं शक्तोति प्राणं तदा वाचि जुहोति यावद्वि पुरुषः प्राणिति न तावद्वापितुं शक्तोति वाचं तदा प्राणे जुहोति एनेऽनन्ते अमृने आहुती जाम्रत्वपंत्र सततं जुहोति । अथवा अन्या आहुत-योऽनन्तरन्यस्ताः कर्ममच्यो हि भवन्त्येवं हि तस्येतत्पूर्वे विद्वांसोऽभिहोत्रं जुह-वांचकः' इति ॥ २३॥

# ज्ञानेनेवापरे वित्रा यजन्त्येतैर्भक्षेः सदा । ज्ञानमूलां कियामेषां पश्यन्तो ज्ञानचक्षुषा ॥ २४ ॥

ज्ञानेनेवेति॥ अपरे विद्या बहानिष्टाः सर्वथा बहाजानेनेवेतैर्मेश्वयंजन्ति । एतां-श्व यज्ञानजुतिष्ठन्ति । कथमेतिदित्याह—ज्ञानं ब्रह्म 'सत्यं ज्ञानमनन्तम्' इत्या-दिश्चतिषु प्रसिद्धम् । ज्ञानम्लामेषां ज्ञानानां क्रियामुत्पत्तिं ज्ञानन्तः ज्ञायनेऽनेनेति ज्ञानं चक्षुरिय चक्षुः ज्ञानचक्षुषोपनिषदा सर्वं खिल्वदं ब्रह्म तज्ञलानित्यादिकया पञ्चयज्ञानिप ब्रह्मोत्पत्तिकाले ब्रह्मात्मकान्ध्यायन्तः संपादयन्ति। पञ्चयज्ञफलमश्चवत इत्यर्थः । श्लोकत्रयेण ब्रह्मनिष्टानां वेदमंन्यासिनां गृहस्थानाममी विषयः॥ २४॥

#### अग्निहोत्रं च जुहुयादाद्यन्ते द्युनिशोः सदा । दर्शेन चार्धमासान्ते पौर्णमासेन चैव हि ॥ २५ ॥

अभिहोत्रमिति ॥ उदितहोसपक्षे दिनस्यादौ निशायाश्चादौ । अनुदितहोसपक्षे दिनस्यान्ते निशायाश्चान्ते । यहा उदितहोसपक्षे दिनस्यादौ दिनान्ते च । अनुदितहोसपक्षे दिनस्यादौ दिनान्ते च । अनुदितहोसपक्षे निशादौ निशान्ते च अभिहोत्रं कुर्यात् । कृष्णपक्षार्थसासान्ते दर्शाख्येन कर्मणा ग्रक्कपक्षार्थे च पौर्णसासान्ते व उत्तेत् ॥ २५ ॥

#### सस्यान्ते नवसस्येष्ट्या तथर्न्वन्ते द्विजोऽध्वरैः । पञ्चना त्वयनस्यादी समान्ते सीमिकैर्मखैः ॥ २६ ॥

मस्यान्त इति ॥ पूर्वाजितः ग्रान्यादिसस्ये समाप्ते 'शरिद नवानाम् इति सूत्रकारव-चनात्रसमाप्तेऽपि पूर्वसस्ये नवसस्योत्पत्तावाग्रयणेन यजेत । सस्यक्षयस्यानियतः त्वात् , धनिनां बहुहायनजीवनोचितधान्यमंभवाच । सस्यान्तप्रहणाच नवसस्यो-त्पत्तिरेवाभिष्ठेता नियतः वात्तस्याः प्रस्पव्दं निमित्तत्वोत्पत्तेः । ऋतुसंवत्सर इत्ये-तन्मताश्रयणेन चत्वारश्रत्वारो मासा ऋतवस्तदन्तेऽध्वरैश्चातुर्मासास्यैर्यागैर्यजेत । अयनयोरनयोरत्तरदक्षिणयोरादी पश्चना यजेत पशुवधास्यं वागमनुतिष्ठेत् । ज्यो-तिःशास्त्रे चैत्रशुकुप्रतिपदादिवर्षगणनाच्छिशिरेण समाप्ते वर्षे वसन्ते सोमरसमा-धरिप्रिष्टोमादियागैर्यजेत ॥ २६॥

## नानिष्टा नवसखेष्ट्या पश्चना चाग्निमान्द्रिजः । नवान्नमद्यान्मांसं वा दीर्घमायुजिजीविषुः ॥ २७ ॥

नानिष्ट्रेति ॥ आहिताग्निर्द्धिजो दीर्घमायुर्जीवितुमिच्छन्नाग्रयणमकृत्वा नवान्नं न भक्षयेत् । नच पश्चयागमकृत्वा मांसमश्रीयात् ॥ २७ ॥

दोषं कथयन्त्रनित्यतामनयोराह-

नवेनानर्चिता झस्य पश्चहन्येन चाप्रयः। प्राणानेवात्तुमिच्छन्ति नवात्रामिषगर्धिनः॥ २८॥ नवेनेति ॥ यसाञ्चवेन इस्येन पशुवदामेनानर्चिता अकृतयागा अप्रयो नवाश-मांसाभिलापिणोऽस्याहिताग्नेः प्राणानेवाग्निहोत्रिणः सादितुमिच्छन्ति । गर्घोऽभि-लापातिशयः । गृधेर्घजन्तस्य रूपं मोऽस्यामीति गर्घी । मस्वर्धीय इनिः॥ २८ ॥

## आसनाशनशय्याभिरद्धिर्मृलफलेन वा । नास्य कथिद्वसेद्वेहे शक्तितोऽनर्चितोऽतिथिः ॥ २९ ॥

आसनाशनेति ॥ यथाशक्त्यासनभोजनादिभिरनर्चितोऽतिथिरस्य गृहस्थस्य गृहे न वसेत् । अनेन शक्तितोऽतिथि पूजयेदिन्युक्तमप्युक्तरार्थमनृष्टते ॥ २९ ॥

# पापण्डिनो विकर्मस्थान्बैडालव्रतिकाञ्छठान् । हैतुकान्बकदृत्तींश्र वाद्यात्रेणापि नार्चयेत् ॥ ३० ॥

पाषिष्टन इति ॥ पापिष्डनो वेदवाद्यवतिलक्क्ष्वारिणः, शान्यभिश्चुकक्षपण-काद्यः विकर्मस्थाः प्रतिषिद्धवृत्तिजीविनः, बैदालविनक्षकवृत्ती वक्ष्यमाणलक्षणौ, शठा वेदेष्वश्रद्द्यानाः, हेनुका वेदविरोधितर्कव्यवहारिणः, एतानतिथिकालोपस्थि-तान्वाद्यात्रेणापि न पूजयेत । पूजारहितेऽन्नदानमात्रं नु 'शक्तितोऽपचमानेभ्यः' इत्यनुज्ञातमेव ॥ ३०॥

#### वेदविद्यात्रतस्नाताञ्श्रोत्रियान्गृहमेधिनः । पूजयेद्भव्यकव्येन विपरीतांश्च वर्जयेत् ॥ ३१ ॥

वेद्विशेति ॥ वंद्विद्यावतस्रातानिति विद्यास्नातस्वतस्रातकोभयस्रातकास्त्र-योऽपि गृद्यन्ते । यथाह हारीनः—'यः समाप्य वेदान्यमाप्य व्रतानि समावतेते स विद्यास्नातकः । यः समाप्य व्रतान्यसमाप्य वेदान्यमावर्तते स व्रतस्नातकः । उभयं समाप्य यः समावर्तने स विद्यावतस्रातकः ।' यद्यपि स्नातकधर्मत्वेनैव स्नात-कमात्रमातिस्त्रथापि श्रोत्रियन्वं विविक्षतं । तान्स्नातकान्श्रोत्रियान्हस्यकस्येन पुज-येत्, विपरीतान्युनवंजीयेत् ॥ ३६ ॥

#### शक्तितोऽपचमाने भ्यो दातव्यं गृहमेधिना । संविभागश्च भूतेभ्यः कर्तव्योऽनुपरोधतः ॥ ३२ ॥

शक्तित इति ॥ अपचमाना ब्रह्मचारिपरिवाजकाः पाषण्डादयः। ब्रह्मचारिपरिवाजकानामुक्तमप्यक्षदानं पचमानापेक्षयातिशयार्थे स्नातकवतत्वार्थे च पुनरुच्यते । मेधानिथिगोविन्दराजौ तु 'भिक्षां च भिक्षवे दद्याद्विधवद्रह्मचारिणः' इति ब्रह्मचारिपरिवाजकयोरुक्तत्वारपायण्ड्यादिविषयत्वमेवास्य वचनस्येत्यूचतुः। स्वकुदुम्बानुरोधेन वृक्षादिपर्यन्तप्राणिभ्योऽपि जलादिनापि विभागः कर्तव्यः॥ ३२॥

राजतो धनमन्त्रिच्छेत्संसीदन्स्नातकः क्षुधा । याज्यान्तेवासिनोर्वापि न त्वन्यत इति स्थितिः ॥ ३३॥ राजत इति ॥ 'न राज्ञः प्रतिगृद्धीयादराजन्यप्रसृतितः' इति निषेधादाजश- ब्दोऽत्र क्षत्रियनृपतिपरः । सातकः श्रुधावसीवृन्द्रिजातित्रतिप्रहस्य संभवेऽिष यथात्रास्वर्तिनः क्षत्रियाद्राज्ञो याज्यशिष्याय्यां वा प्रथमं धनमभिरूषेत् । राज्ञो महाधनत्वेन पीढाविरहात् । याज्यशिष्ययोश्च कृतोपकारतया प्रत्युपकारप्रवण-त्वान्। तद्रसंभवे न्वन्यसाद्पि द्विजाद्धनमाद्दीतः। नद्रभावे तु 'सर्वतः प्रतिगृद्धी-यात्' इत्यापद्धमं वद्यति । एवंचानापिद् प्रथमं क्षत्रियनृपयाज्यशिष्येभ्यः प्रति-ग्रहानेषमार्थं वचनम् । अनण्वाह न न्वन्यन इति । स्थितिः शास्त्रमर्यादा । नच संसीद्श्रित्यभिधानादापद्धमंविषयत्वमस्य वाच्यम् । अव्यभिचारादनापत्रकरणात् । मंसीद्श्रित्यस्य चोपात्तधनाभावपरन्वान् । नच धनाभावमात्रमापन् । किंतु तसिन् न्यति विहितोपायासंभवात् । अन्यथा मद्याप्रक्षालकोऽप्यापद्वनिः स्थान् । यदि चापद्विपयत्वमस्य भवेत्तदा न न्वन्यन इत्यनेन 'मर्वतः प्रतिगृद्धीयात्' इति विरु-ध्येत । यश्चापन्त्रकरणे 'सीदद्धिः कुप्यमिच्छद्भिर्धनं वा पृथिवीपितः। याच्यः स्थात्' इत्युक्तं तच्छूद्वनृपविपयमेवं राजादिप्रतिग्रहासंभवे ॥ ३३ ॥

> न सीदेत्स्नातको वित्रः क्षुघा शक्तः कथंचन । न जीर्णमलवद्रासा भवेच विभवे सति ॥ ३४ ॥

न सींदेदिति ॥ विद्यादियोगात्मतिग्रहशक्तोऽपि स्नातको बाह्मण उक्तराजप्रतिग्र-हादिलाभे सति न ध्रुधावसक्तो भवेत । नच धने संभवति जीर्णे मिळिने च बाससी विश्वयात् ॥ ३४ ॥

> क्षप्तकेशनख्यमश्रदीन्तः शुक्राम्बरः श्रुचिः । स्वाध्याये चैव युक्तः स्यानित्यमात्महितेषु च ॥ ३५ ॥

क्रुप्तकेरोति ॥ कल्पनं छेदनं ऌनकेशनखदमश्रुः तपःक्रेशसहो दान्तः ग्रुक्कवासा बाह्याभ्यन्तरशीचसंपन्नो वेदाभ्यासयुक्त औपधोपयोगादिना चान्महितपरःस्यात्३५

वैणवीं धारयेद्यप्टिं सोदकं च कमण्डलुम्। यज्ञोपवीतं वेदं च शुभे रीक्मे च कुण्डले ॥ ३६॥

वैणवीमिति ॥ वेणुदण्डमुद्रकसहितं च कमण्डलुं यज्ञोपवीतं कुशमुष्टिं शोभने च सौवर्णकुण्डले धारयेन् ॥ ३६ ॥

> नेक्षेतोद्यन्तमादित्यं नास्तंयन्तं कदाचन । नोपसृष्टं न वारिस्थं न मध्यं नभसो गतम् ॥ ३७ ॥

नेक्षेतेति ॥ उद्यन्तमन्तंयन्तं च सूर्यविम्बं संपूर्णं नेक्षेत । उपसृष्टं प्रहोपरकं वकाष्ट्रपसर्गयुक्तं च, वारिस्थं जरूप्रतिविभिन्नतं, नभोमध्यंगनं मध्यंदिनसमये ३०

> न लङ्घयेद्वत्सतन्त्रीं न प्रधावेच वर्षति । न चोदके निरीक्षेत स्वं रूपमिति घारणा ॥ ३८ ॥

न रुक्वयेदिति ॥ वत्सवन्धनरज्ञुं न रुक्वयेत् । वर्षति सेघे न धावेत् । नच स्वदेहप्रतिबन्धं जले निरीक्षेतेति शास्त्रे निश्चयः ॥ ३८॥

मृदं गां दैवतं विद्रं घृतं मधु चतुष्पथम्।

प्रदक्षिणानि कुर्वात प्रज्ञातांश्च वनस्पतीन् ॥ ३९ ॥

सृदमिति ॥ प्रस्थितः सन् संमुखावस्थितानुदृत्तसृतिकागोपाषाणादिदैवता-स्राह्मणपृतक्षोद्रचतुष्ययमहाप्रमाणज्ञाततृक्षान्दक्षिणहम्तमार्गेण कुर्यात्।प्रदक्षिणा-नीति 'नपुंसकमनपुंसकेनैकवचास्थान्यतस्थाम्' इति नपुंसकःवस् ॥ ३९ ॥

> नोपगच्छेत्प्रमत्तोऽपि स्त्रियमार्तवदर्शने । समानशयने चेव न शयीत त्या सह ॥ ४० ॥

नोपगच्छेदिति ॥ प्रमत्तः कामार्तोऽपि रजोदर्शने निषिद्धस्परीदिनत्रये श्चियं नोपगच्छेन् । स्पर्शनिपेधेनैव तामामाद्याश्चतस्त्र इति निपेधमिद्धौ प्रायश्चित्तगारवार्थं स्नातकवतत्वार्थं च पुनरारस्भः । न चागच्छश्वपि तथा सहैकशच्यायां सुप्यात ४०

> रजमाभिष्ठुतां नारीं नरस्य ह्युपगच्छतः। प्रज्ञा तेजो वलं चक्षुरायुर्वेव प्रहीयते॥ ४१॥

रजमाभिद्युतामिति ॥ यसाद्रजस्वकां स्त्रियं पुरुपस्योपगच्छतः प्रज्ञावीर्यत्रकः च-क्षुरायूषि नश्यन्ति तस्माचां नोपगच्छेत् ॥ ४६ ॥

> तां विवर्जयतस्तस्य रजसा समभिष्ठुताम् । प्रज्ञा तेजो वलं चक्षुरायुश्चैत प्रवर्धते ॥ ४२ ॥

तार्मित् ॥ तां तु रजस्बलामगच्छतन्तस्य प्रज्ञादयो वर्धन्ते । तस्मात्तां नोपे-यात् ॥ ४२ ॥

नाश्रीयाद्रार्यया सार्धे नैनामीक्षेत चाश्रतीम् ।

श्चवर्ती जुम्भमाणां वा न चासीनां यथासुंखम् ॥ ४३ ॥ नाभीयादिति ॥ भार्यया सहैकपात्रे नाभीयात । एनां च भुजानां श्चुतं जृम्भां च कुर्वेती यथासुखं निर्यक्रणप्रदेशावस्थितां च नेक्षेत ॥ ४३ ॥

नाञ्जयन्तीं खके नेत्रे न चाभ्यकामनावृताम् ।

न पत्र्येत्प्रसवन्तीं च तेजस्कामो द्विजोत्तमः ॥ ४४ ॥

नाञ्जयन्तीमिति ॥ तथा स्वनेत्रयोरञ्जनं कुर्वती तैलायभ्यक्तां अनावृतां स्त-नावरणरहितां नमु नद्माम् । 'नद्मां नेक्षेत च स्त्रियम्' इति वक्ष्यमाणत्वात् । अ-पत्यं च प्रसवन्तीं बाह्मणो न निरीक्षेत ॥ ४४॥

> नात्रमद्यादेकवासा न नग्नः स्नानमाचरेत्। न मूत्रं पथि कुर्वीत न मस्मनि न गोत्रजे॥ ४५॥

नासमद्यादिति ॥ एकवस्रो नाशं अञ्जीत । उपस्थाच्छादनवासोरहितो न स्नायात्। मूत्रमहणमधःकायमछविसर्गोपलक्षणार्थम् । तेन मूत्रपुरीचे वर्त्मनि, भस्मनि, गोष्ठे च न कुर्यात् ॥ ४५ ॥

न फालकृष्टे न जले न चित्यां न च पर्वते । न जीर्णदेवायतने न वल्मीके कदाचन ॥ ४६ ॥

न फालकृष्ट इति ॥ तथा फालकृष्टे क्षेत्रादाबुद्के, अध्यर्थकृतेष्टकांचये, पर्वते, चि-रन्तनदेवतागारे, कृमिकृतसृत्तिकाचये च विष्मृत्रोत्सर्गं न कदाचन कुर्यात् ॥४६॥

> न ससत्वेषु गर्तेषु न गच्छन्नापि च स्थितः । न नदीतीरमासाद्य न च पर्वनमस्तके ॥ ४७ ॥

न समन्वेरिवति ॥ तथा सप्राणिषु विलेषु न वजन्न चोन्थितो न नदीतटमाश्रित्य नापि पर्वतश्दक्के सूत्रपुरीपे कुर्यात् । पर्वतिनिषेधादेव तच्छक्किनिषेधे सिद्धे पुनः पर्वतश्दक्किनेषेधस्तदितरपर्वते विकल्पार्थः । तत्रेच्छाविकल्पस्यान्यथापि प्राप्तौ सान्यानिषेधवेयथर्याद्धवस्थितोऽत्र विकल्पः । अत्यन्तार्तस्य पर्वते न दोषः ॥ ४७ ॥

वाय्विप्रिविष्रमादित्यमपः पश्यंस्तर्थेव गाः। न कदाचन कुर्वात विण्मृत्रस्य विसर्जनम् ॥ ४८ ॥

वाय्त्रप्तिविश्रमिति ॥ वायुमित्रिः ब्राह्मणं, सूर्यं, जलं, गां च पश्यक्त कदापि सूत्रपु-र्रापोन्सर्गं कुर्योत् । वायोररूपत्वेन दर्शनासंभवे वात्याप्रेरितनृणकाष्टादिनिषेधो-ऽयम् ॥ ४८ ॥

तिरस्कृत्योचरेत्काष्ठलोष्टपत्रतृणादिना । नियम्य प्रयतो वाचं संवीताङ्गोऽवगुण्ठितः ॥ ४९ ॥

तिरस्कृत्योश्वरेदिति ॥ अन्तर्धाय काष्टादीनि भूमिमवागनुच्छिष्टः प्रच्छादिनाङ्गी-ऽवगुण्टितशिरा मूत्रपुरीपोत्सर्गे कुर्यात् । 'शुष्केस्नृणेवां काष्टेवां पणेंबेंणुदलेन वा । स्टन्मयैभीजनैवांपि अन्तर्धाय वमुंधराम्' इति वायुपुराणवचनात् । शुष्कानि काष्ट्रपत्रतृणानि श्रेयानि ॥ ४९ ॥

मूत्रोचारसम्रत्सर्ग दिवा कुर्यादुदञ्जलः । दक्षिणाभिम्रुखो रात्रो संध्ययोश्र तथा दिवा ॥ ५० ॥

मूत्रोश्वारसमुत्सर्गमिति ॥ मूत्रपुरीपोत्सर्गमहिन संध्यायां चोत्तराभिमुखो रात्रां चहिश्यामुखः कुर्यात् । धरणीधरस्तु 'स्वस्थोऽनाशाय चेनसः' इति चतुर्थपादं पिठन्वा चेतसो बुद्धेरनाशायेति व्याख्यानवान् । 'परंपरीयमाञ्चायं हित्वा विद्वद्भि-रादनम् । पाठान्तरं व्यरचयन्मुधेह धरणीधरः'॥ ५०॥

छायायामन्धकारे वा रात्रावहनि वा द्विजः। यथासुखम्रुखः कुर्यात्त्राणवाधाभयेषु च ॥ ५१॥ छावायामिति ॥ रात्रौ छावायासन्धकारे वा अहनि छायायां नीहाराग्रन्धकारे वा दिग्विशेषाज्ञाने सति चौरच्याब्रादिकृतप्राणविनाशभयेषु च यथेप्सितसुस्रो मूत्रपुरीये कुर्यात् ॥ ५१ ॥

> प्रतिमूर्यं च प्रतिसोमोदकद्विजान् । प्रतिगां प्रतिवातं च प्रज्ञा नश्यति मेहतः ॥ ५२ ॥

प्रस्विप्तिति ॥ वाय्विप्तिविप्रमित्यनेन मेहतोऽध्यादीनां दर्शनं निपिद्धम् । अनेन त्वपद्यतोऽपि मंमुखीनत्वं निषिध्यते । अग्निस्वेचन्द्रजलबाह्मणगोवाता-भिमुखं मृत्रपुरीपं कुर्वतः प्रज्ञा नक्ष्यति तस्मादेतश्च कर्तव्यम् । प्रतिवातमित्यस्य स्थाने प्रतिसंध्यमित्यन्ये पठन्ति ॥ ५२ ॥

> नामि मुखेनोपधमेत्रमां नक्षेत च स्त्रियम् । नामेध्यं प्रक्षिपेदमां न च पादा मतापयेत् ॥ ५३ ॥

नामिति॥ नामिभुन्वेन भ्यातच्यः किं नहिं व्यजनादिना । 'न नमां स्त्रियमी-क्षेत मेथुनादन्यत्र' इति सांख्यायनदर्शनान्मेथुनव्यतिरेकेण नमां स्त्रियं न पश्चेत् । अमेश्यं मुत्रपुरीषादिकं नामौ क्षिपेत् । नच पादौ प्रतापयेत् । प्रशब्दादमी पा-दाबुत्क्षित्य साक्षात्र प्रनापयेत् । वस्त्रादिनापम्बेदेश्विरोधः॥ ५३॥

अधस्तान्नोपद्ध्याच न चेनमभिलङ्क्येत्। न चेनं पादतः कुर्यात्र प्राणाबाधमाचरेत्॥ ५४॥

अधस्तादिनि ॥ स्रद्वादिभ्योऽधम्नादङ्गारञकट्यादिकं न कुर्यात् । न चाग्निसुन्ध्रत्य गच्छेत । नच सुप्तः पाददेशेऽप्ति स्थापयेत । नच प्राणपीडाकरं कर्म कुर्यात ॥५४॥

> नाश्चीयात्संधिवेलायां न गच्छेन्नापि मंविशेत् । न चैव प्रलिखेद्धमिं नात्मनोपहरेत्स्रजम् ॥ ५५ ॥

नाभीयादिति ॥ संध्याकालं भोजनं प्रामान्तरगमनं निद्धां च न कुर्यात् । न-च रेखादिना भूमिमुङ्खिनेत् । नच मालां धतां स्वयमेवापनयेत् । अर्थादन्ये-नापनयेदित्युक्तम् ॥ ५५ ॥

> नाप्सु मूत्रं पुरीषं वा ष्टीवनं वा सम्रत्मुजेत् । अमेध्यलिप्तमन्यद्वा लोहितं वा विपाणि वा ॥ ५६ ॥

नाप्सु सूत्रमिति ॥ सूत्रं पुरीषं श्लेष्माणं सूत्राद्यमेध्यलिसवस्रं अन्यद्वा अक्तोच्छि-ष्टाचमेध्यं रुधिरं विषाणि च कृत्रिमाकृत्रिमभेद्भिश्चानि न जले प्रक्षिपेत् ॥ ५६॥

नैकः सुप्याच्छून्यगेहे श्रेयांसं न प्रबोधयेत् । नोदवययाभिभाषेत यज्ञं गच्छेन्न चाष्ट्रतः ॥ ५७ ॥ नैक इति ॥ उत्सक्तजनवासगेहे नैकः शयीत । वित्तविद्यादिभिरधिकं च सुतं न अवोधयेत्। रजस्वक्या संभाषणं न कुर्यात् । यज्ञं चाकृतावरणोऽनृत्विक् न गच्छे-स्य । दर्शनायेच्छया गच्छेत् । 'दर्शनार्थं कामम्' इति गौतमवचनात् ॥ ५७ ॥

अग्रयगारे गवां गोष्ठे ब्राह्मणानां च सिन्धो । स्वाध्याये भोजने चैव दक्षिणं पाणिमुद्धरेत् ॥ ५८ ॥

अध्यगार इति ॥ अग्निगृहे गवां निवासे ब्राह्मणानां गवां समीपे स्वाच्यायमी-जनकालयोश्र दक्षिणपाणि सवाहुं वासस उद्धरेद्वहिष्कुर्योत् ॥ ५८ ॥

> न वारयेद्वां धयन्तीं न चाचश्चीत कस्यचित्। न दिवीन्द्रायुधं दृष्टा कस्यचिद्दर्शयेद्वधः॥ ५९॥

न वारयेदिनि ॥ गां जलं क्षीरं वा पियन्तीं न निवारयेत् । दोहनार्थवारणाद-न्यत्र निषेधः । नापि परकीयक्षीरादि पियन्तीं तस्य कथयेत् । न चेन्द्रधनुराकाशे दृष्टा निपिद्धदर्शनदोपज्ञः कस्यचिद्दशेयेत् ॥ ५९ ॥

> नाधार्मिके वसेद्वामे न व्याधिवहुले भृशम् । नैकः प्रपद्येताध्वानं न चिगं पर्वते वसेत् ॥ ६० ॥

नाधार्मिक इति ॥ अधार्मिक इत्यतेन यत्राधार्मिका वसन्ति न तत्र बासो युक्तः । यत्र वा निन्दिनदुश्चिकिन्मितव्याधिपीडिता बहवो जनासत्र श्वरामत्वर्धे अस्यो न युक्तः। पन्थानमेकः कदापि न गच्छेत् । पर्वते च दीर्घकालं न वसेत्॥६०॥

न शुद्रराज्ये निवसेन्नाधार्मिकजनाष्ट्रते ।

न पापण्डिगण।क्रान्ते नोपसृष्टेऽन्त्यजैर्नृभिः ॥ ६१ ॥

न शहराज्य इति ॥ यत्र देशे शहरो राजा तत्र न वसेत । अधार्मिकजनश्च बाह्यतः परिवृते सामादी न वसेदित्यपुनरुक्तिः । पापण्डिभिश्च वेदबाह्यलिङ्गधारि-भिर्वजीकृते चाण्डालादिभिश्चान्याजस्य हुने न वसेत् ॥ ६१ ॥

> न भुज्जीतोन्द्रतस्त्रेहं नातिसौहित्यमाचरेत् । नातिप्रगे नाति सायं न सायं प्रातराशितः ॥ ६२ ॥

न भुञ्जीतिति ॥ उद्भृतस्त्रेहं पिण्याकादि न भुञ्जीत । अतिनृप्तिं वारद्वयेऽपि न कुर्यात् । 'कठरं पूरयेदर्धमर्त्रभागं जलेन च : वायोः संचरणार्थं तु चतुर्थमवशेष-येत् ॥'इत्यादिविष्णुपुराणवचनात् । सूर्योदयकाले मूर्याम्नसमये भोजनं न कुर्यात् । प्रातराशितोऽतिनृप्तः सायं न भुञ्जीत ॥ ६२ ॥

> न कुर्वीत रथाचेष्टां न वार्यञ्जलिना पिवेत् । नोत्सक्ने मक्षयेद्धक्ष्याच जातु स्यात्कुत्इली ॥ ६३ ॥

न कुर्वितिति ॥ द्रष्टादृष्टार्थयून्यं व्यापारं न कुर्यात् । अञ्चलिना च जस्तं न पिवेत । उत्तीरुपरि विन्यस्य मोदकादीच भक्षयेत् । असित प्रयोजने किमेतिदिति जिज्ञासा कृत्हरूं तच कदाचित्कुर्यात् ॥ ६३ ॥ न नृत्येद्थवा गायेश्व वादित्राणि वादयेत्।
नार्फोटयेत्र च क्ष्वेडेश्व च रक्तो विरावयेत्॥ ६४॥

न नृत्येदिति ॥ अशास्त्रीयाणि नृत्यगीतवाद्यानि नाचरेत् । पाणिना बाही ध्वनिरूपमास्फोटनं न कुर्यात । अव्यक्तदन्तशब्दात्मकं क्ष्वेडनं न कुर्यात् । नच सानुरागो रामआदिरावं कुर्यात् ॥ ६४ ॥

न पादी धावयेत्कांस्ये कदाचिद्पि भाजने । न भिन्नभाण्डे भुज्जीत न भावप्रतिदृषिते ॥ ६५ ॥

न पादाविति ॥ कांस्यपात्रे कदाचित्पादी न प्रक्षालयेत् । ताम्ररजतसुवणीनां भिष्ठमभिष्नं वेति न दोप इति पैठीनस्विचनादेनद्यानिरिक्तभिष्ठभाण्डे न भोजनं कुर्यात् । यत्र मनो विचिकित्मित तद्भावदुष्टं तत्र न भुन्नीत ॥ ६५ ॥

उपानहों च वासश्च धृतमन्यर्न धारयेत् । उपवीतमलंकारं स्नजं करकमेव च ॥ ६६ ॥

उपानहाबिति ॥ उपानहस्त्रयञ्चोपत्रीतालंकारपुष्पमालाकमण्डलृत्परोपभुक्ताञ्च धारयेत ॥ ६६ ॥

> नाविनीतेत्रेत्रेत्रदुर्थेने च क्षुद्याधिपीडितैः । न भिनगृङ्गाक्षिम्बुर्रेने वालिधिविरूपितैः ॥ ६७ ॥

नाविनीतेरिति ॥ अश्वमजादिभिर्वाहनेरदमितैः श्रुपा व्याधिना च पीडितै-भिक्षश्रकाक्षिलुरेश्छित्रवालिधिनिश्च न यायान ॥ ६ ॥

> विनीतैस्तु व्रजेन्नित्यमाग्रुगैर्लक्षणान्वितः । वर्णरूपोपमंपन्नैः प्रतोदेनातुदन्भृशम् ॥ ६८ ॥

विनीतिस्विति ॥ दिमितः दीघगामिभिः ग्रुभस्चकलक्षणोपेतैः शोभनवर्णेमी-नोज्ञाकृतिभिः प्रतोदेनात्यर्थमपीडयन्गच्छेत् ॥ ६८ ॥

> बालातपः मेतधूमो वर्ज्य भिन्नं तथासनम् । न छिन्द्यानखलोमानि दन्तेर्नोत्पाटयेनखान् ॥ ६९ ॥

बालातपर्मिति ॥ प्रथमोदितादित्यतापो बालातपः स च सुहूर्तत्रयं यावदिति मेघातिथिः । कत्याकातप इत्यन्ये । प्रेतधूमो दह्यमानशवधूमः । भन्नासनं च एता-ति वर्जनीयाति । नखानि च रोमाणि च प्रवृद्धानि न छिन्छात् । दुन्तैश्च नत्याक्षो-त्पाटयेत् ॥ ६९ ॥

न मृल्लोष्टं च मृद्रीयात्र न्छिन्द्यात्करजैस्तृणम् । न कर्म निष्फलं कुर्याश्रायत्यामसुखोदयम् ॥ ७०॥ न मृल्लोष्टमिति ॥ 'नाकारणं मृल्लोष्टं मृद्रीयात् । तृणानि च न क्रिन्द्यात्' इत्या- पस्तम्बवचनाक्षित्ययोजनं मृह्णोष्ठमर्दनं नस्त्रश्च गृणच्छेदनं न कुर्यात्। ननु 'न कुर्वात वृथाचेष्टाम्' इत्यनेनेदास्यापि प्रतिषेधिति हो विष्मूयस्त्वं प्रायक्षित्तगौरवं च दर्शिक-तुं विशेषेण निषेधः। अत एवात्रानन्तरं लोष्टमदीति निन्दिष्यति। इष्टाइष्टफल-द्यूत्यं च कर्म न कुर्यात्। ननु 'न कुर्वात वृथाचेष्टाम्' इत्यनेन पुनरुक्तिः। उच्यते। देहव्यापारश्रेष्टा स वृथाचेष्टाशब्देन निषिद्धः, अनेन तु निष्फलं मनोबाह्यादिसंक-ल्पात्मकं कर्म मानसं निषिध्यते। यच आयत्यामागामिकाले कर्मासुखाबहं यथाऽजीणें भोजनादि तद्पि न कुर्यात्॥ ७०॥

#### लोष्टमर्दी तृणच्छेदी नखखादी च यो नरः। स विनादां वजत्याञ्च सूचकोऽश्चचिरेव च ॥ ७१ ॥

लोष्टमदीति ॥ लोष्टमदीयेना नृणच्छेता नखखादिना च यो मनुष्यस्तथा सूचकः खलो यः परस्य दोषानयतः सतो वा ख्यापयित बाह्याभ्यन्तरकोचरहिनः श्रीप्रमेने देहधनादिना बिनश्यन्ति ॥ ७९ ॥

#### न विगर्ध कथां कुर्योद्धहिमील्यं न धारयेत् । गवां च यानं पृष्ठेन सर्दर्थेव विगहितम् ॥ ७२ ॥

न विगर्ध कथामिति ॥ न चाभिनिवेदोन कथां शास्त्रीयेप्वर्थेषु स्रोकिकेषु वा कुर्योत, केशकलापाद्दहिर्मात्यं न धारयेत् । गतां च पृष्टेन यानं सर्वर्थात प्रवेण्या-दिव्यवधानेनाप्यधमीवहम् । पृष्टेनेत्यभिधानादाकृष्टशकगदिना न दोषः ॥ ७२ ॥

#### अद्वारेण च नातीयाद्वामं वा वेश्म वाष्टतम् । रात्रो च द्रक्षमूलानि दूरतः परिवर्जयेत् ॥ ७३ ॥

अद्वारेण चेति ॥ प्राकाराचावृतं गृहं च द्वारब्यतिरिक्तप्रदेशेन प्राकारादिलङ्कनं कृत्वा न विशेत् । रात्रौ च वृक्षमुलावस्थानं दृरतस्त्यजेत् ॥ ७३ ॥

## नाक्षेः क्रीडेत्कदाचित्त स्वयं नोपानहौ हरेत्। शयनस्थो न भुञ्जीत न पाणिस्यं न चासने॥ ७४॥

नाक्षेरिति ॥ ग्लहं विना कदाचिद्रिप परिदासेनापि नाक्षादिभिः कीडेत् । स्वय-मिखभिषानादात्मोपानही पादच्यतिरिक्तेन हम्तादिना देशान्तरं न नयेत् । श-य्याद्यवस्थितश्च न अञ्जीत । हस्ते च प्रभूतमन्नं कृत्वा क्रमेण न खादेन् । आसने भोजनपात्रं निधाय न अञ्जीत ॥ ७४ ॥

#### सर्वे च तिलसंबद्धं नाद्यादस्तमिते रवौ । न च नमः शयीतेह न चोच्छिष्टः कचिद्वजेत् ॥ ७५ ॥

सर्वमिति ॥ यत्किषित्तिलसंभिकं कूसरमोदकादि तदस्तमिते उर्वे नाद्यात् । उद-स्थाच्छादनवासोरहितो नेह लोके सुप्यात् । उच्छिष्टस्तु नान्यतो गच्छेत् ॥७५॥ मनु० १३

# आर्द्रपादस्तु ग्रुझीत नार्द्रपादस्तु संविशेत् । आर्द्रपादस्तु ग्रुझानो दीर्घमायुरवाष्ट्रयात् ॥ ७६ ॥

आईपाद इति ॥ जलाईपादो मोजनमाचरेत् । नाईपादः सुप्यात् । यसादा-ईपादो भुञ्जानः शतायुर्भवति ॥ ७६ ॥

#### अचक्षुविषयं दुर्गे न प्रषयेत किहैंचित्। न विष्मृत्रमुदीक्षेत न बाहुभ्यां नदीं तरेत्॥ ७७॥

अचक्षुर्विपयमिति ॥ नरुगुल्मलतागहनत्वेनाचक्षुर्गौचरमरण्याद्धिदेशं दुर्ग नाक्रामेत । सर्पचौरादेरन्तर्हितस्य मंभवात् । पुर्गपं मृत्रं च न निरीक्षेत । बाहुभ्यां नदीं न तरेत् ॥ ७७ ॥

#### अधितिष्ठेत्र केशांस्तु न भसास्थिकपालिकाः । न कार्पासास्थि न तुपान्दीर्घमायुर्जिजीविषुः ॥ ७८ ॥

अधितिष्ठेदिति ॥ दीर्घमायुर्जीवितुमिच्छुः केशादीन्नाधिरोहेत् । अग्नमृन्मयभा-जनशकलानि कपालिकाः ॥ ७८ ॥

# न मंबसेच पतितेर्न चाण्डालॅर्न पुल्कॅमः। न मृर्खेर्नावितिसेश्व नान्त्येर्नान्त्यावसायिभिः॥ ७९ ॥

न मंबसेदिति ॥ पतितादिभिर्श्रामान्तरवासिभिरिष मह न मंबसेत । एकतरु-च्छायादी न समीपे बसेत । अनो 'नाधार्मिके बसेद्रामे' इत्यतो मेदः । नियादा-च्छादायां जातः पुल्कसः । वक्ष्यित च 'जातो नियादान्छ्द्रायां आत्या भवति पुल्कसः' इति । अर्वालप्ता धनादिमदर्गावंताः । अन्त्या अन्त्यजा रजकाद्यः । अन्त्यावसायिनो निपादिख्यां चाण्डालाजाताः । वक्ष्यति च 'निपादिखी नु चाण्डा-लाग्पुत्रमन्त्यावसायिनम्' ॥ ७९ ॥

## न शुद्राय मर्ति दद्यान्नोच्छिष्टं न हविष्कृतम् । न चास्योपदिशेद्धर्मे न चास्य व्रतमादिशेत् ॥ ८० ॥

न श्रूद्रायेति ॥ श्रूद्राय मितं दृष्टायोपदेशं न द्वात् । धर्मोपदेशस्य.पृथिकृदे-शात् । अदासश्र्द्रायोच्छिष्टं न द्वात् । दासगोचरतया 'उच्छिष्टमम् दातव्यम्' इति वक्ष्यमाणस्वावदोपः । द्विजोच्छिष्टं च भोजनिमिति भोकृविधिद्रांतुरुच्छिष्टदान-निपेधेऽपि यथासंभवल्डधविषयः । हविष्कृतमिति । यस्वैकदेशो हुतः स हविः-शेषो न दातव्यः । धर्मोपदेशो न श्रूदस्य कर्तव्यः । व्रतं चास्य प्रायक्षित्त-रूपं माक्षाक्षोपदिशेत्, किंतु बाह्मणं मच्चे कृत्या तदुपदेशस्यवधानात् । यथाहा-क्रिराः—'तथा श्रूदं समासाय सदा धर्मपुरःसरस् । अन्तरा बाह्मणं कृत्या प्रायक्षित्तं समाविशेत्' । प्रायक्षित्तमिति सक्कधर्मीपदेशस्योपस्क्षणार्थम् ॥ ८० ॥

## यो द्यस्य धर्ममाचष्टे यश्रैवादिश्चति त्रतम् । सोऽसंद्रतं नाम तमः सह तेनैव मजति ॥ ८१ ॥

यो श्रास्पेति ॥ यस्ताचोऽस्य झूट्रस्य धर्मे बृते यश्च प्रायश्चित्तसुपदिशति स तेन झूट्रेणेव सहासंवृतास्यं तमो गहनं नरकं प्रविशति । पश्चसु पूर्वोक्तेषु द्वयो-द्रोषकथनं प्रायश्चित्तगौरवार्थम् ॥ ८१ ॥

# न संहताभ्यां पाणिभ्यां कण्ड्येदात्मनः शिरः । न स्पृशेचैतदुच्छिष्टो न च स्नायाद्दिना ततः ॥ ८२ ॥

न संहताभ्यामिति ॥ मंश्चिष्टाभ्यां पाणिभ्यां न कण्डूयेदात्मनः थिरः । उच्छिष्टः स्विशिरो न स्पृशेत् । शिरसा विनोन्मजनव्यतिरेकेण नित्यनिमित्तिकसाने न कुर्यात् । दृष्टार्थे शिरोब्यतिरिक्तगात्रप्रक्षालने न दोषः । स्नानशक्तस्य वायं निषेधः । अशक्तस्य नु 'अशिरस्कं भवेत्स्नानं स्नानाशक्तं नु कर्मिणाम्' इति जाबालिना विहितमेव ॥ ८२ ॥

## केशग्रहान्त्रहारांश्व शिरस्पेतान्विवर्जयेत् । शिरःस्नातश्व तलेन नाङ्गं किंचिदपि स्पृशेत् ॥ ८३ ॥

केशप्रहानिति ॥ कोपेन केशप्रहप्रहारो शिरमि वर्जयेत्। कोपनिमिक्तवाञ्चात्मनः परस्य च प्रतिपेधः । अत्रुव सुरतसमये कामिनीकेशप्रहस्यानिषेधः । सशिरस्क-स्नातस्य तैलेन न किंचिद्य्यद्रं स्पृशेत् । अथवा तैलेनेति काकाक्षिवदुभयप्र मंब-ध्यते । तैलेन शिरःस्नातः तैलेन पुनः किंचिद्य्यद्गं न स्पृशेत । अतो रात्रो शिष्टा-नामतेलशिरःस्नातानां तैलेन पादाभ्यक्तसमाचरणमविरुद्धम् ॥ ८३ ॥

#### न राज्ञः प्रतिगृह्णीयादराजन्यप्रसूतितः । सुनाचक्रध्वजनतां वेशेनेव च जीवताम् ॥ ८४ ॥

न राज्ञ इति ॥ राजन्यशब्दः क्षत्रियवचनः । अक्षत्रियप्रसृतस्य राज्ञो धनं न प्रतिगृह्णीयात्। राजतो धनमन्विच्छेदिन्युक्तं तस्यायं विशेष उक्तः सूनाचक्रध्वजवता-मिति । सूनावतां चक्रवतां ध्वजवतां च। सुना प्राणिवधस्थानं तद्यस्थासीति स सूनावान्यग्रुमारणपूर्वकमांसविकयजीवी । चक्रवान्वीजवधविकयजीवी तैलिकः । ध्वजवान्मद्यविकयजीवी शौण्डिकः । वेशः पण्यस्त्रिया भृतिः तया यो जीवित क्षी पुमान्वा स वेशवान् । एतेषां च न प्रतिगृह्णीयात् ॥ ८४ ॥

#### दशसूनासमं चकं दशचकसमो ध्वजः। दश्रध्वजसमो वेशो दशवेशसमो नृपः॥ ८५॥

दशस्नेति ॥ गोविन्दराजस्मु 'दशवेश्यासमो नृपः' इति पठति । मेधातिथि-प्रशृतयः प्राञ्चो 'दशवेशसमो नृपः' इति पठन्ति । स्नादिशब्दैसद्वानुपरुक्ष्यते । दशस्नावत्सु यावान्दोषस्तावानेकस्मिन् चक्रवित तैलिके, यावान्दशसु तैलिकेषु दोषस्तावानेकप्रवजवित शौण्डिके, यावान्दशसु ध्वजवत्सु दोषस्तावानेकत्र वेश-र्वात, यावान्दशसु वेशवत्सु दोषस्तावानेकत्र राजित । उत्तरोत्तरिन्दा चेयं पूर्व-दातृसंभवे सत्युत्तरवर्जनार्थमपेक्षया योज्यते ॥ ८५ ॥

> दश मुनासहस्राणि यो वाहयति सौनिकः। तेन तुल्यः स्मृतो राजा घोरस्तस्य पतिप्रहः॥ ८६॥

दश स्नासहस्राणीति ॥ स्नया घरतीति सौनिकः । एवं संकल्पया यत्सी-निको दशमहस्राणि स्वार्थे व्यापादयति तेन तुल्यो राजा मन्वादिभिः स्मृतः । सस्मासस्यप्रतिप्रहो नरकहेतुत्वाज्ञयानकः क्षत्रियस्यापि च ॥ ८६ ॥

> यो राज्ञः प्रतिगृह्याति लुन्धस्योच्छास्त्रवर्तिनः । स पर्यायेण यातीमान्नरकानेकविंशतिम् ॥ ८७ ॥

यो राज्ञ इति ॥ यो राज्ञः कृपणस्य शास्त्रोल्लङ्गनेन प्रवर्तमानस्य प्रतिप्रहं करोति स कमेणेनान्यक्ष्यमाणकविंशतिनरकान्गच्छति ॥ ८७ ॥

पूर्वश्लोके मामान्यतो नरकानिमानेकविंशतिमिन्युक्तमिदानीं तानेव नामतो निर्दिशति—तामिस्रमितं त्रिभिः॥

तामिस्नमन्धनामिस्नं महारोग्वरारवो ।
नरकं कालस्त्रं च महानरकमेव च ॥ ८८ ॥
संजीवनं महावीचि तपनं संमतापनम् ।
संहातं च सकाकोलं कुद्धालं मित्रमृतिकम् ॥ ८९ ॥
लोहशङ्कमृजीषं च पन्थानं शाल्मलीं नदीम् ।
अमिपत्रवनं चैव लोहदारकमेव च ॥ ९० ॥

एनेपां नरकाणां स्वरूपं मार्कण्डेयपुराणादिषु विक्तरेणोक्तं तन्नैवावसन्तब्यस् ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ ९० ॥

> एतद्विदन्तो विद्वांसो ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनः । न राज्ञः प्रतिगृद्धन्ति मेत्य श्रेयोऽभिकाङ्किणः ॥ ९१ ॥

एनद्विदन्त इति ॥ प्रतिप्रहो विविधनरकहेतुरिति जानन्तो ब्राह्मणा धर्मशास-पुराणादिविदो वेदाध्यायिनो जन्मान्तरे श्रेयःकामवन्तो न राज्ञः प्रतिगृह्मीयुः । विदुषो हि प्रतिप्रहे नातीव दोषः । यतो वस्यति 'तस्माद्विद्वान्विभीयात्' इति । तेषामपि निषिद्वो राजप्रतिप्रहः प्रशुरप्रत्यवायफलक इति दर्शयितुं विद्वद्वहणं ब्रह्मवादिप्रहणं च ॥ ९१ ॥

## ब्राक्षे सुहूर्ते सुध्येत धर्मार्थी चानुचिन्तयेत् । कायक्रेशांश्र तन्मूलान्वेदतस्वार्थमेव च ॥ ९२ ॥

श्राह्म इति ॥ श्राह्मो मुहुताँ रात्रेः पश्चिमो यासः। श्राह्मी भारती तत्प्रबोधहेतु-त्वात् । मुहुत्त्राब्दोऽत्र कालमाञ्चवनः। तत्र बुध्येत । दक्षेणापि 'प्रदोषपश्चिमो यामौ वेदाभ्यासेन तो नवेत् । प्रहरद्वयं शयानो हि श्रद्धाभूयाय कल्पते' इति मुवता तत्र प्रबोधोऽभ्यनुज्ञातः । गोविन्दराजस्तु 'रात्रेः पश्चिमे मुहूर्ते बुध्येत' इत्याह। धर्मार्थौ च परस्पराविरोधेनानुष्टानार्थमवधारयेत्। तथा धर्मार्थार्जनहेतृन्का-यक्षेशाबिरूपयेत् । यद्दि महान्कायक्षेशोऽल्पौ च धर्मार्थौ वा तदा तं परिहरेत् । वेदस्य तत्त्वार्थं ब्रह्मकर्मात्मकं निश्चिनुयात् । तस्मिन्तमये बुद्धिप्रकाशात् ॥ ९२ ॥

#### उत्थायावश्यकं कृत्वा कृतर्शाचः समाहितः। पूर्वी संध्यां जपंस्तिष्ठेत्स्वकाले चापरां चिरम् ॥ ९३ ॥

उत्थायेति ॥ तन उपःकाले शय्याया उत्थाय सित वेगे मूत्रपुरीषोत्सर्गे कृत्वात्र कृतवक्ष्यमाणशाचोऽनन्यमनाः पूर्वा संच्यां चिरं गायत्रीजपं कुर्वन्वर्तेतार्कदर्शनात्। अयं विधिः प्रातःमंच्यायामुक्तः । उद्याद्ध्वमिष जपेदायुरादिकाम इति विधा-नार्थोऽयमारम्भः । अपरामिष संच्यां स्वकाले प्रारम्य नारकोद्याद्ध्वमिष जपना-सीत ॥ ९३ ॥

आयुरादिकामाधिकारोऽयमिति दर्शयबाह-

#### ऋषयो दीर्घसंध्यत्वादीर्घमायुरवाप्रयुः । मज्ञां यशश्च कीर्ति च ब्रह्मवर्चसमेव च ॥ ९४ ॥

ऋषय इति ॥ संध्यात्राब्दोऽत्र संध्यानुष्ठेयजपादिपरः । यस्रारषयो दीर्घसंध्या-नुष्ठानादीर्घमायुः जीवन्तः प्रज्ञां यशोऽसृतां च कीर्तिमध्ययनादिसंपन्नं यशस्य पामुद्यः । तस्मादायुरादिकामश्चिरं संध्यामुपामीत ॥ ९४ ॥

## श्रावण्यां प्रौष्ठपद्यां वाप्युपाकृत्य यथाविषि । युक्तञ्छन्दांस्यधीयीत मासान्विप्रोऽर्धपश्चमान् ॥ ९५ ॥

श्रावण्यामिति ॥ श्रावणस्य पौर्णमास्यां भाद्रपदस्य वा स्वगृद्धानुसारेणोपाक-र्मारूपं कर्म कृत्वा साधीश्रतुरो मासान्त्राह्मण उद्युक्तो वेदानधीयीत ॥ ९५ ॥

## पुष्ये तु छन्दसां कुर्याद्वहिरूत्सर्जनं द्विजः । माषशुक्तस्य वा प्राप्ते पूर्वोद्धे मथमेऽहनि ॥ ९६ ॥

पुष्पे त्विति ॥ ततः पश्चाधिकेषु चतुर्षु मासेषु यः पुष्पत्तत्र आमाहहिर्गत्वा स्वगृह्यानुसारेणोत्सर्गारुवं कर्म कुर्यात् । अथवा माघश्चक्रस्य प्रथमेऽहति पूर्वाह्ने कुर्यात् । माघशुक्के च विधिः श्रीष्टपद्यां येनोपाकर्म न कृतं तहिषयः ॥ ९६ ॥

## यथाशास्त्रं तु कृत्वैवम्रुत्सर्गे छन्दसां बहिः। विरमेत्पक्षिणीं रात्रिं तदेवैकमहर्निशम्॥ ९७॥

यथाशास्त्रं त्विति ॥ एवसुक्तशास्त्रानुसारेण मामाइहिश्छम्दसामुत्सर्गारूमं कर्म कृत्वा पक्षिणी रात्रि विरमेसाधीयीत । द्वे दिने पूर्वापरे पक्षाविव यस्या मध्यव-तिंन्या रात्रेः सा पक्षिणी रात्रिः । अस्मिन्पक्षे तृत्सर्गाहोरात्रे द्वितीयदिने चाह्नि नाध्येतव्यं द्वितीयरात्रों त्वध्येतव्यम् । अथवा तमेवेकमुत्सर्गाहोरात्रमनध्यायं कुर्यात् । विद्यानेपुण्यकामं प्रत्ययमहोरात्रानध्यायविधिः ॥ ९७ ॥

> अत ऊर्ध्व तु छन्दांसि शुक्रेषु नियतः पठेत् । वेदाङ्गानि च सर्वाणि कृष्णपक्षेषु संपठेत् ॥ ९८ ॥

अत जर्ष्वमिति ॥ उत्सर्गानध्ययनादृश्वं मन्नवाह्यणाग्मकं वेदं ग्रुष्ट्रपक्षेषु मंयतः पठेत् । सर्वाणि तु वेदाङ्गानि शिक्षाच्याकरणादीति कृष्णपक्षेषु पठेत्॥९८॥

नाविस्पष्टमधीयीत न श्रद्रजनसंनिर्धा । न निश्चान्ते परिश्रान्तो ब्रह्माधीत्य पुनः स्वपेत् ॥ ९९ ॥

नाबिस्पष्टमिति ॥ स्वरवर्णाचभित्यक्तिसून्यं सूद्रमंनिर्धां च नाधीयीत । तथा रात्रेः पश्चिमे वामे सुसोत्थितो वेदमधीत्य श्रान्तो न पुनः सुप्यात् ॥ ९९ ॥

> यथोदितेन विधिना नित्यं छन्दस्कृतं पठेत् । ब्रह्म छन्दस्कृतं चेव द्विजो युक्तो द्यनापदि ॥ १००॥

यथोदितेनेति ॥ यथोक्तविधिना नित्वं छन्दरकृतं गायःबादिछन्दोयुक्तं मझ-मात्रं पठेत् । मञ्राणामेव कर्मान्तरङ्गत्यात् । अनापदि सम्यक्करणादौ सति ब्रह्म ब्राह्मणं मञ्जजातं च यथोक्तविधिना युक्तः सन्द्रिजः पठेत् ॥ १०० ॥

इमान्नित्यमनध्यायानधीयानो विवर्जयेत् । अध्यापनं च कुर्वाणः शिष्याणां विधिपूर्वकम् ॥ १०१॥ इमानिति ॥ इमान्वक्ष्यमाणाननध्यायान्सर्वया यथोक्तविधिनाधीयानः शि-

प्याध्यापनं च कुवाणी गुरुर्वर्जयेत् ॥ ३०३ ॥

कर्णश्रवेऽनिले रात्रौ दिवा पांसुसमृहने । एतौ वर्षास्त्रनध्यायावध्यायज्ञाः प्रचक्षते ॥ १०२ ॥

कर्णश्रव इति ॥ रात्री कर्णश्रवणयोग्यशब्दजनके वायी वाति । गोविम्दराजस्तु 'कर्णाभ्यामेव श्रवणोपपत्तेरितशबिबक्षया कर्णश्रव इत्युक्तं, तेनातिशब्दबति वायी वाति' इत्यभिहितवान् । दिवा च भूलिपटकोत्सारणसमर्थे वायी वहति पृती वर्षाकालेऽनध्याया तात्कालिकावध्यापनविश्विशा मुनवः कथवन्ति ॥ १०२ ॥

#### विद्युत्स्तनितवर्षेषु महोल्कानां च संप्रवे । आकालिकमनध्यायमेतेषु मनुरत्रवीत् ॥ १०३ ॥

बिद्यदिति ॥ विद्युद्रर्जिनवर्षेषु द्वन्द्वनिर्देशाद्युगपदुपस्थितेषु महतीनां चोक्कानां मंद्रव इतरातः पाते सर्ति । आकालिकमिति तु निमित्तकालादारभ्यापरेद्युर्यावन्स एव कालस्तावन्पर्यन्तमनध्यायमेतेषु मनुरवोचत् ॥ १०३ ॥

#### एतांस्त्वभ्युदितान्त्रिद्याद्यदा मादुष्कृतामिषु । तदा विद्यादनध्यायमनृतो चाश्रदर्शने ॥ १०४॥

एतानिति ॥ एतान्वियुदादीन्यदा होमार्थ प्रकटीकृताग्निकालेषु संध्याक्षणेषु युगपदुत्पन्ना ज्ञानीयात्तदानध्यायं वर्षासु कुर्यास सर्वटा । तथानृतो प्रादुष्कृताग्नि-कालेषु मेघदर्शनमात्रे मत्यनध्यायो न वर्षासु ॥ १०४ ॥

## निर्घाते भूमिचलने ज्योतिषां चोपसर्जने ।

एतानाकालिकान्यिद्यादनध्यायानृतावि ।। १०५॥

निर्धात इति ॥ अन्तरिक्षभवोन्पातध्वनी भूकर्ये स्थैचन्द्रतारागणानां चोपसर्गे यत्यनध्यायानिमानाकालिकाञ्चानीयात । आकालिकशब्दार्थों ब्याकृत एव । ऋता-विप वर्षामु किल भूकरपाद्यो न दोपावहा इत्यभिप्रायेणनांवपीत्युक्तं, अपि-शब्दाद्यस्यत्रापि ॥ १०५ ॥

## प्रादुष्कृतेष्वप्रिषु तु विद्युत्स्त्तिनत्निःस्वने ।

सज्योतिः स्याद्नध्यायः शेष रात्री यथा दिवा ॥ १०६ ॥
प्रादुष्कृतेष्विति ॥ होमार्थं प्रकाशितेष्वशिषु संध्यायां बदा बिद्युद्रार्जितशब्दावेष
भवतो नतु वपं तदा सज्योतिरनध्यायः स्यात् नाकालिकः । तत्र यदि प्रातःसंध्यायां विद्युद्रजितशब्दी तदा यावन्स्यंज्योतिस्तावदनध्यायो दिनमात्रमेव यदि
सायंसंध्यायां तौ स्यातां तदा यावन्नक्षत्रज्योतिस्तावदनध्यायो रात्रिमात्रमिति रात्रौ
स्नितिविद्युद्वर्षेष्विति त्रयाणां प्वौक्तानां शेषे वर्षास्ये त्रितये जाते यथा दिवानध्यायस्त्या रात्रावित । अहोरात्र एवेस्तर्थः ॥ १०६ ॥

#### नित्यानध्याय एव स्याद्भामेषु नगरेषु च । धर्मनैषुण्यकामानां प्रतिगन्धे च सर्वदा ॥ १०७ ॥

नित्यानध्याय इति ॥ नैपुण्यविषयो धर्मातिशयार्थिनो प्रामनगरयोः सर्वदान-ध्यायः स्वात् । कुत्सितगन्धे च सर्वस्मिक्षि गम्यमाने धर्मनैपुण्यकामं प्रत्ययं विद्या-नध्यायोपदेशो विद्यानेपुण्यकामस्य कदाचिद्ध्ययनमनुजानाति । ये शिष्याः केषि-दृहीतवेदाध्ययनजन्मादृष्टेच्छवन्ते धर्मनैपुण्यकामाः । केचित्प्रथमाध्येतारो विद्या-तिशयमात्रार्थिनन्ते विद्यानैपुण्यकामाः ॥ १०७ ॥

अन्तर्गतश्चे ग्रामे दृषलस्य च संनिधौ । अनध्यायो रुद्यमाने समवाये जनस्य च ॥ १०८ ॥ अन्तर्गतेति ॥ अन्तर्गतः शवो यिमन्त्रामे ज्ञायते तत्र । युष्छोऽवार्मिकसस्य संनिषी नतु श्रृहः । तस्य 'न श्रृहजनसंनिषी' इति निषेधात् । रुग्रमाने रोड्न-ध्वनी । भावे छकारः । कार्यान्तरार्थे बहुजनमेछके सत्यनध्यायः ॥ १०८ ॥

> उदके मध्यरात्रे च विण्मृत्रख विसर्जने । उच्छिष्टः श्राद्धभुकेव मनसापि न चिन्तयेत् ॥ १०९ ॥

उदक इति ॥ उदक्रमध्ये मध्यरात्रे च मुहूर्तचतुष्टये च निशायां च चतुर्मुहूर्त-मिति गातमस्मरणात् । गोविन्दराजस्तु रात्रिमध्यप्रहरद्वय इत्युक्तवान्। तथा सूत्र-पुरीषोत्सर्गकालेऽस्रभोजनादिना चोच्छिष्टो निमश्रणसमयावारस्य श्राद्धभोजनाहो-रात्रं याबन्यनसापि वेदं न चिन्तयेत् ॥ १०९ ॥

प्रतिगृह्य द्विजो विद्वानेकोदिष्टस्य केतनम् । ज्यहं न कीर्तयेद्रह्म राज्ञो राहोश्च मूतके ॥ ११० ॥

प्रतिगृह्मेति ॥ एक एवोहिश्यते यत्र आहे तद्कोहिष्टं नवआहं, तत्केतनं निम-श्रणं गृहीत्वा निमञ्जणादारम्य क्षत्रियस्य जनपदेश्वरस्य पुत्रजन्मादिसूतके राहोश्च सूतके चन्द्रसूर्योपरागः तत्र त्रिरात्रं वेदं नाषीयीत ॥ ११० ॥

> यावदेकानुदिष्टस्य गन्धो लेपश्च तिष्टति । वित्रस्य विदुषो देहे तावद्रक्ष न कीर्तयेत् ॥ १११ ॥

यावदिति ॥ यावदेकस्यानुदिष्टस्योच्छिष्टस्य सकुङ्कमादेर्गन्धो लेपश्च ब्राह्मणस्य शास्त्रविदो देहे तिष्टति तावन्त्यहोरात्राण्यूर्ध्वमपि वेदं नाधीयीत ॥ १११ ॥

> श्रयानः प्रौढपाद्श्व कृत्वा चैवावसिक्यकाम् । नाधीयीतामिषं जग्ध्वा सृतकानाद्यमेव च ॥११२ ॥

शयान इति ॥ भ्रय्यायां पतिताङ्ग आसनारूढपादः कृतावसिवधको वा मांसं भुक्त्वा जननमरणाशीचिनां चार्च भुक्त्वा नाधीयीत ॥ ११२ ॥

> नीहारे बाणशब्दे च संध्ययोरेव चोभयोः। अमावास्याचतुर्दश्योः पौर्णमास्यष्टकासु च ॥ ११३॥

नीहार इति ॥ नीहार पूलिकायां बाणशब्दे शरध्वनौ । 'बाणो वीणाविशेषः' इत्यन्ये । प्रातःसायंसंध्ययोरमावात्याचनुर्दशीपौर्णमात्यष्टमीषु नाधीयीत । अष्ट-कास्त्रत्र निवेधारपौर्णमात्यादिसाहचर्यादृष्टकाशब्दोऽष्टमीतिथिपरः ॥ ११३ ॥

विशेषदोषमाह-

अमानास्या गुरुं इन्ति शिष्यं इन्ति चतुर्दशी। मसाष्टकापीर्णमास्यी तसाचाः परिवर्जयेत् ॥ ११४ ॥ अमावास्येति ॥ यसादमावास्या गुरुं इन्ति, विष्यं हन्ति चतुर्दकी, वेदं चाष्ट-मीपौर्णमास्यौ विस्नारयतः, तसात्ता अध्ययनाध्यापनयोः परित्यजेत् ॥ ११४ ॥

> पांसुवर्षे दिशां दाहे गोमायुविरुते तथा। श्वखरोष्ट्रे च रुवति पङ्गौ च न पठेद्विजः॥ ११५॥

पांसुवर्षे इति ॥ धृलीवर्षे दिशां दाहे सगालकुकुरगर्दभोष्ट्रेषु च रुवत्सु पङ्गी चोपविश्य प्रकृतत्वात्सृगालश्वसरादीनामेव बाह्यणो न पटेत् ॥ ११५ ॥

> नाधीयीत इमञ्चानान्ते ग्रामान्ते गोत्रजेऽपि वा । वसित्वा मैथुनं वासः श्राद्धिकं प्रतिगृद्ध च ॥ ११६ ॥

नाधीयीतेति ॥ इमशानसमीपे, बामसमीपे, गोष्टे च, मैथुनसमयध्तवासः परिधाय, श्राद्धीयं च सिद्धाञ्चादि प्रतिगृद्ध नाधीयीत ॥ ११६ ॥

> प्राणि वा यदि वाऽप्राणि यत्तिचिच्छाद्धिकं भवेत् । तदालभ्याप्यनध्यायः पाण्यास्यो हि द्विजः स्मृतः ॥११७॥

प्राणि वेति ॥ श्राहिकमसादि भुक्त्वा तावदनध्यायो भवतीत्युक्तम् । प्राणि वा गवाश्वादि, अप्राणि वा वस्त्रमास्यादि, प्रतिग्रहकारुं हस्तेन गृहीत्वानध्यायो भवति । यस्मात्पाणिरेवास्यमस्येति पाण्यास्यो हि ब्राह्मणः स्मृतः ॥ १९७ ॥

> चोर्रेरुपप्रुते ग्रामे संश्रमे चाप्रिकारिते । आकालिकमनध्यायं विद्यात्सर्वोद्धतेषु च ॥ ११८ ॥

चोरॅरिति ॥ चौरैरुपञ्जते ग्रामे गृहादिद्गहादिकृते भये दिव्यान्तरिक्षभामेषु बाद्धनेपूर्यानेप्वाकालिकमनध्यायं जानीयात् ॥ ११८ ॥

> उपाकर्मणि चोत्सर्गे त्रिरात्रं क्षेपणं स्मृतम् । अष्टकासु त्वहोरात्रमृत्वन्तासु च रात्रिषु ॥ ११९ ॥

उपाकर्मणीति ॥ उपाकर्मणि चोत्पर्गे त्रिरात्रमध्ययनक्षेपणम् । उत्सर्गे पक्षिण्य-होरात्रावनध्यायानुक्तौ तत्रायं धर्मनैपुण्यकामं प्रति त्रिरात्रोपदेशः । तथाप्रहायण्या कर्ष्वे कृष्णपक्षाष्ट्रमीपु तिन्मुपु चतम्पु चाहोरात्रमनध्यायः । दिवाकालमात्रसद्धा-वेऽपि पौर्णमास्यष्टकासु चेत्यनेन यावदष्टम्येवानध्याय इतराष्ट्रमीपूक्त इत्यपुनरुक्तिः । ऋत्वन्ताहोरात्रेषु चानध्यायः ॥ ११९ ॥

> नाधीयीताश्वमारूढो न दक्षं न च हस्तिनम् । न नावं न खरं नोष्ट्रं नेरिणस्थो न यानगः॥ १२०॥

नाधीयीतेति ॥ तुरगतरुकरिनीकाखरोड्रारूढः तथोपरदेशस्यः शकटादियानेन गच्छकाधीयीत ॥ १२० ॥

# न विवादे न कलहे न सेनायां न संगरे। न अक्तमात्रे नाजीणें न विभित्वा न शुक्तके॥ १२१॥

न विवाद इति ॥ विवादे वाक्क्छहे, करुहे दण्डादण्ड्यादी, सेनायामप्रवृत्तयु-द्धायां, संगरे युद्धे, भोजनानन्तरं च यावदार्द्धस्मः।'यावदार्द्धपाणिः' इति वस्पिष्ट-स्मरणात् । तथाजीर्थेऽन्ने, वमनं च कृत्वास्ठोद्वारे च न पटेत् ॥ १२१ ॥

#### अतिथिं चाननुज्ञाप्य मारुते वाति वा भृशम् । रुधिरे च सुते गात्राच्छस्रेण च परिक्षते ॥ १२२ ॥

अनिश्चिमिति ॥ अध्ययनं करोमीति यावद्तिथिरनुज्ञापितो न भवति, मारुते चात्यर्थं वाति, रुधिरे च गात्रात्वृते, रुधिरस्तावं विनापि शस्त्रेण क्षतमात्रेऽपि नाधीयीत ॥ १२२ ॥

#### सामध्यनादृग्यजुपी नाधीयीत कदाचन । वेदस्याधीत्य वाप्यन्तमारण्यकमधीत्य च ॥ १२३ ॥

सामध्वनाविति ॥ सामध्वनी च श्रयमाणे ऋग्यज्ञपोः कदाचिद्ध्ययनं न कुर्यात् । वेदं च समाप्य आरण्यकार्य्यं च वेदेकदेशमधीत्य तदहोरात्रे वेदान्तरं नाषीयीत ॥ १२३॥

## ऋग्वेदो देवदैवत्यो यजुर्वदस्तु मानुषः।

सामवेदः स्मृतः पित्र्यस्तसार्णसाग्रचिध्वेनिः ॥ १२४ ॥

ऋग्वेद इति ॥ सामगानश्रुती ऋग्यज्ञपोरनध्याय उक्तम्स्यायमनुवादः । ऋग्वेदो देव एव देवतास्विति देवदैवन्यः । यजुर्वेदो मानुषो मानुषदेवताकत्वात् । प्रायेण मानुषकर्मोपदेशाङ्का मानुषः । सामवेदः पितृदेवताकत्वात्पत्र्यः । पितृकर्म कृत्वा जलोपस्पर्शनं स्मरन्ति तस्मात्तस्याञ्जविति ध्वनिः न त्वञ्जविरेव । अतन्त-स्मिन्त्रयमाणे ऋग्यज्ञपी नाधीयीत ॥ १२४ ॥

## एतद्विद्न्तो विद्वांसस्त्रयीनिष्कर्षमन्वहम् । ऋमतः पूर्वमभ्यस्य पश्चाद्वेदमधीयते ॥ १२५ ॥

एतिहदन्त इति ॥ एनहेदत्रयस्य देवमनुष्यिपनृदेवताकन्वं जानन्तः शास्त्रज्ञा-स्वयीनिष्कर्पं सारोद्भृतं प्रणवच्याहृतिसावित्र्याः प्रणवच्याहृतिसावित्रीः क्रमेण पूर्वमधीत्य पश्चाह्रे द्राध्ययनं कुर्युः । हितीयाध्यायोक्तोऽष्ययमर्थः पुनरनध्या-यप्रकरणेऽभिहितः । यथैते यथोक्तानध्याया एवं प्रणवच्याहृतिसावित्रीष्वपित्रता-स्वनध्याय इति दर्शयितुं शिष्यस्याध्यापनमेवं कर्तव्यमिति स्नातकव्रतत्त्वावगमार्थं स्व॥ १२५॥

पश्चमण्ड्रकमार्जारश्वसर्पनकुलाखुभिः । अन्तरागमने विद्यादनध्यायमहर्निशम् ॥ १२६ ॥ पश्चमण्ड्केति ॥ पश्चर्गवादिः मण्ड्किविडालकुकुरसर्पेनकुलमूषकैः शिष्योपा-ध्याययोर्मध्यागमनेऽनध्यायमहोरात्रं जानीयात् ॥ १२६ ॥

मंप्रति विद्यानेपुण्यकामं प्रति पूर्वोक्तानध्यायविकल्पार्थमाह-

#### द्वावेव वर्जयेत्रित्यमनध्यायाँ प्रयत्नतः । स्वाध्यायभूमिं चाशुद्धामात्मानं चाशुचिं द्विजः ॥ १२७॥

हायेबेति ॥ स्वाध्यायभूमि चोच्छिष्टाचमेध्योपहतां आत्मःनं च यथोक्तशीचर-हितमिति द्वावेवानध्यायो नित्यं प्रयक्षतो वर्जयेश्व तु पूर्वीकान् । तेषामिष यत्र नित्यप्रहणमनुवादो ता नित्यत्वाच्यापको वास्ति तानिष नित्यं वर्जयेत् । अन्यत्र विकल्पः ॥ ९२७ ॥

#### अमावास्थामष्टमीं च पौर्णमासीं चतुर्दशीम् । ब्रह्मचारी भवेत्रित्यमप्यृतौ स्नातको द्विजः ॥ १२८ ॥

अमावास्यामिति ॥ अमावास्यादिष्यृताविष स्नातको द्विजो न स्नियसुपगच्छेत् । 'पर्ववर्ज वर्जेस्नाम्' इत्यनेनैव निषेधिस दी स्नातकवतलोपप्रायश्चिसाधीसह पुनर्वर्जनम् ॥ १२८ ॥

#### न स्नानमाचरेद्भक्त्वा नातुरो न महानिश्चि । न वासंभिः सहाजस्नं नाविज्ञाते जलाशये ॥ १२९ ॥

न कार्नामिति ॥ नित्यकानस्य भोजनानन्तरमप्रसक्तेश्वाण्डालादिस्पर्शनिक्तकस्य मुह्नंमिप शक्तिविपये नाप्रयतः स्यानः हत्यापमम्बस्यरणाश्विषेद्धमयोग्यत्वाध्यद्द-च्छाकानमिदं भोजनानन्तरं निपिध्यते । तथा रोगी निमित्तिकमपि क्षानं न कुर्योत् किंतु यथासामध्ये 'अशिरम्कं भवेत्क्षानं स्नानाशको नु कर्मिणाम् । आर्द्रेण वाससा वा स्वान्मार्जनं देहिकं विदुः' इत्यादिजाबालाचुक्तमनुमंधेयम् । तथा 'महानिशान्न किज्ञेया मध्यस्यं प्रहरद्वयम् । तस्मिन्धानं न कुर्वीत काम्यनिमित्तिकादते' इति देवलवचनात्त्रय न स्नायात् । बहुवासाश्च नित्यं न स्नायात् । नेमित्तिकचाण्डालादिन्पर्शे मति नु स्नानं बहुवासस्योऽप्यनिषिद्यम् । प्राहावाकान्तागाधरूपतवा च विशेषेणाज्ञाते जलाशये च ॥ १२९ ॥

### देवतानां गुरो राज्ञः स्नातकाचार्ययोस्तथा । नाक्रामेत्कामतव्छायां बभ्रुणो दीक्षितस्य च ॥ १३० ॥

देवतानामिति ॥ देवतानां पाषाणादिमयीनां, गुरोः पित्रादेः, नृपतेः, स्नातक-स्याचार्यस्य च । गुरुत्वेऽप्याचार्यस्य प्राधान्यविवक्षया पृथक्षिदेशः । बक्षणः कषि-स्रस्य यत्रे दीक्षितस्यावनृथस्नानात्पूर्वमिच्छया छायां नाकामेत्। चशब्दासाण्डा-स्यदीनामपि । कामत इत्यमिधानाद्युद्धिपूर्वके न दोषः ॥ १३० ॥

अध्यायः ४

## मध्यंदिनेऽर्घरात्रे च श्राद्धं सुक्त्वा च सामिषम् । संध्ययोरुभयोश्रेव न सेवेत चतुष्पथम् ॥ १३१ ॥

मध्यंदिन इति ॥ दिवारात्रे च संपूर्णे प्रहरद्वये समांसं च श्राहं सुस्तवा प्रातः-सायंसंध्ययोश्च चिरं चतुष्पथं नाधितिष्ठेत् ॥ १३३ ॥

> उद्वर्तनमपस्नानं विण्यूत्रे रक्तमेव च । श्लेष्मनिष्ठयूतवान्तानि नाधितिष्ठेतु कामतः ॥ १३२ ॥

उद्दर्शनमिति ॥ उद्दर्शनमभ्यक्रमलापकर्पणिष्टकादि अपस्नानं स्नानोदकं मूत्रपु-रीपे रुधिरं च श्रेष्माणं निष्ठगृतमश्रेष्मरूपमिष चर्वितपरित्यक्तरूपताम्बूलादि बान्तं भुक्त्वोद्दीर्णभक्तादि एतानि कामतो नाधिनिष्टेन । अधिष्टानं तदुपर्य-बस्थानम् ॥ १३२ ॥

विरिणं नोपसेवेत सहायं चैव वैरिणः। अधार्मिकं तस्करं च परस्येव च योषितम्॥ १३३॥

वैरिणमिति ॥ शत्रुं तन्मश्चिणमधर्मशीलं चारं परदारांश्च न सेवेत । चारस्याधा-मिकन्वेऽप्यस्यन्तर्गार्हतन्वान्प्रथङ्किर्देशः ॥ १३३ ॥

> न हीदशमनायुष्यं लोके किंचन विद्यते। यादशं पुरुषस्थेह परदारोपसेवनम् ॥ १३४॥

न हीदशमिति ॥ यसार्दादशमनायुप्यमिह लोके पुरुषस्य न किंचिदित्त बादशं परदारगमनं तसादितन्न कर्तव्यम् ॥ १२४ ॥

> क्षत्रियं चैव सर्पं च ब्राह्मणं च बहुश्रुतम् । नावमन्थेत वे भूष्णुः कृशानिप कदाचन ॥ १३५ ॥

क्षत्रियमिति ॥ वृद्योर्थं भूषातुः । भूष्णुनैधिष्णुः धनगनादिना नर्धनशीस्तः क्षत्रियं सर्पं बहुश्रुतं च ब्राह्मणं नावजानीयात् । क्रशानिप सत्काले प्रतीकारा-क्षमान् ॥ १३५ ॥

> एतत्रयं हि पुरुपं निर्देहेदवमानितम् । तसादेतत्रयं नित्यं नावमन्येत बुद्धिमान् ॥ १३६ ॥

एतश्रयमिति ॥ एतश्रयमयमानितं सद्वमन्तारं विनाशयति । क्षत्रियसपौं दष्ट-शक्त्या ब्राह्मणश्चाभिचारादिनाऽदृष्टेन । तस्मात्कस्याणबुद्धिरेतश्चयं सर्वदा नाव-जानीयात् ॥ १३६ ॥

> नात्मानमवमन्येत पूर्वामिरसमृद्धिभिः । आमृत्योः श्रियमन्विन्छेन्नेनां मन्येत दुर्लभाम् ॥१३७॥

नात्मानमिति । अथमं धनार्थमुश्चमे कृते तत्र धनानामसंपत्तिभिर्मन्द्भाग्यो-इस्मिति नात्मानमबजानीयात् । किंतु मरणपर्थन्तं श्रीतिष्यर्थमुश्चमं कुर्यात् । न विमां दुर्लमां बुष्येत् ॥ १३७ ॥

सत्यं ब्र्यात्मियं ब्र्यास ब्र्यात्सत्यमप्रियम् । प्रियं च नानृतं ब्र्यादेष धर्मः सनातनः ॥ १३८ ॥

सत्त्वं ब्र्यादिति ॥ यथा रष्टश्चतं नत्त्वं ब्र्यात् । तथा प्रीतिसाधनं ब्र्यात्पुत्रस्ते जात इति । यथा रष्टश्चतमप्यप्रियं पुत्रस्ते सृत इत्यादि न वदेत् । प्रियमपि मिथ्या न वदेत् । एष बेदमुखनया नित्यो धर्मः ॥ १३८ ॥

> भद्रं भद्रमिति ब्र्याद्भद्रमित्येव वा वदेत् । शुष्कवरं विवादं च न क्रुयीत्केनचित्सह ॥ १३९ ॥

भव्नमिति ॥ प्रथमं भद्रपद्मभद्रपद्रपरं द्वितीयं भद्रशब्द्रपर्यायपरं अभद्रं यत्त-द्वद्रशब्द्रपर्यायपरप्रशम्तादिशब्देन प्रवृत्यान् । तथा चापस्तस्वः 'नाभद्रमभद्रं वृत्यान्पुण्यं प्रशम्तमिति वृत्याद्धद्रमिन्येव' इति । भद्रपदमेव वा तन्न योज्यस् । शुष्कं निष्प्रयोजनं वैरं विवादं न केनिक्सह कुर्यात् ॥ १३९ ॥

> नातिकल्यं नातिसायं नातिमध्यंदिने स्थिते । नाज्ञातेन समं गच्छेत्रेको न रूपर्लेः सह ॥ १४० ॥

नानिकस्यमिति ॥ उपःसमये प्रदोषे च दिवा संपूर्णप्रहरहृषे च अज्ञातकुल्हा-तेन पुरुषेण ज्ञूहंश्च मह न गच्छेत् । 'नैकः प्रपद्येनाप्वानम्' इत्युक्ते प्रतिषेधेऽपि पुनर्नैक इति प्रतिषेधः स्नातकवतलोपप्रायश्चित्तगौरवार्थः ॥ १४० ॥

हीनाङ्गानतिरिक्ताङ्गान्विद्याहीनान्वयोधिकान् । रूपद्रव्यविहीनांश्र जातिहीनांश्र नाक्षिपेत् ॥ १४१ ॥

धीनाङ्गानिति ॥ हीनाङ्गाधिकाङ्गमूर्खेनृदकुरूपार्थहीनहीनजातीन्काणशब्दाङ्का-नादिना न निन्देत् ॥ १४१ ॥

> न स्पृशेत्पाणिनोच्छिष्टो विष्रो गोत्राक्षणानलान् । न चापि पश्येदशुचिः सुस्यो ज्योतिर्गणान्दिवि ॥१४२॥

न स्पृशेदिति ॥ कृतभोजनः कृतमूत्रपुरीषादिश्वाकृतशीचायमनो ब्राह्मणो हत्ता-दिना गोबाह्मणात्रीच स्पृशेत् । न चाश्चिः सञ्जनातुरो दिविस्थान्सूर्यचन्द्रप्रहादि-ज्योतिर्गणान्यश्येत् ॥ १४२ ॥

स्पृष्ट्वेतानश्चिर्नित्यमद्भिः प्राणानुपस्पृशेत् । गात्राणि चैव सर्वाणि नामि पाणितलेन तु ॥ १४३ ॥ स्पृष्ट्वेतानिति ॥ एतान्यवादीनश्चिः सन्स्पृष्ट्वा कृताचमनः पाणिना गृहीता-मनु॰ १४

[ अध्यायः ४

भिरक्षिः प्राणांश्रश्चरादीनीन्द्रियाणि शिरःस्कन्धजानुपादासामि च स्पृशेत्। अप्र-करणे चेदं प्रायश्चित्ताभिधानं लाघवायं तत्र प्रकरणे गवादिप्रहणमपि कर्तेच्यं स्थात्॥ १४३॥

> अनातुरः खानि खानि न स्पृशेदनिमित्ततः । रोमाणि च रहस्यानि सर्वाण्येव विवर्जयेत् ॥ १४४ ॥

अनानुर इति ॥ अनानुरः सन्स्वानि स्नानीन्द्रियच्छिद्राणि रोमाणि च गोप्या-न्युपस्यकक्षादिगतानि निर्निमित्तं न स्पृरोत ॥ १४४ ॥

मङ्गलाचारयुक्तः स्थात्त्रयतात्मा जितेन्द्रियः। जपेच जुहुयाचेव नित्यमग्निमतन्द्रितः॥ १४५॥

मङ्गलाचारयुक्तः स्यादिति ॥ अभिष्रेतार्थसिद्धिर्मङ्गलं तद्धेतुत्वेन गोरोचनादि-धारणमपि मङ्गलम्। गुरुसेवादिकमाचारम्तत्रोद्युक्तः स्यातः। बाह्याभ्यन्तरशाचोपेतो जितेन्द्रियश्च भवेत् । गायभ्यादिजपं विहिनहोमं च नित्यं कुर्यात्। अतन्द्रितोऽन-लसः। अत्राचारादीनामुक्तानामपि विनिपातनिवृत्त्यर्थन्वास्पुनरभिधानम् ॥१४५॥ अत आह—

मङ्गलाचारयुक्तानां नित्यं च प्रयतात्मनाम् । जपतां जुह्वतां चैव विनिपातो न विद्यते ॥ १४६ ॥ मङ्गलाचारयुक्तानामिति ॥ मङ्गलाचाराभ्यां युक्तानां नित्यं ग्रुचीनां जपहोमर-नानां दैवमानुषोपद्रवो न जायते ॥ १४६ ॥

वेदमेवाभ्यसेन्नित्यं यथाकालमतन्द्रितः। तं बस्यादः परं धर्मम्रुपधर्मोऽन्य उच्यते ॥ १४७॥

येदमेविति ॥ नित्यकृत्यावसरे श्रेयोहेतुतया प्रणवगायन्यादिकं वेदमेवानलसो जपेत् । यसात्तं बाह्मणस्य श्रेष्टं धर्मं मन्वाद्यो वदन्ति । अन्यः पुनन्ततोऽपकृष्टो धर्मो मुनिभिरुच्यते । उक्तस्येव वेदान्यासादेः पूर्वजातिसारणद्वारेण मोक्षहेतुत्वं विद्तुं पुनरभिधानम् ॥ १४७ ॥

वदाभ्यामेन सततं शौचेन तपसैव च।

अद्रोहेण च भूतानां जाति सरित पौर्विकीम् ॥ १४८ ॥ वेदाम्यासेनेति ॥ सततवेदाम्यासक्षौचतपोऽहिंसाभिः पूर्वभवस्य जाति सरित ॥ १४८ ॥

ततः किमत आह-

पार्विकीं संसरजाति ब्रह्मैवाभ्यसते पुनः । ब्रह्माभ्यासेन चाजस्नमनन्तं सुखमश्रुते ॥ १४९ ॥ पौर्विकीमिति ॥ पूर्वजाति सरन् । जातिमित्येकत्वमनाकाङ्कितत्वादविवक्षितस् । बहूनि जन्मानि खारंस्तेषु च गर्भजन्यजरामरणदुःखान्यपि खारन्संसारे विरज्यन्त्र-क्षेत्राजसमध्यस्यति श्रवणमननध्यानैः साक्षात्करोति तेन चानन्तमविनाशि परमा-नन्दाविभीवलक्षणं मोक्षसुखं प्रामोति ॥ १४९ ॥

> सःवित्राञ्छान्तिहोमांश्र कुर्यात्पर्वसु नित्यशः। पिद्ंश्रेवाष्टकाखर्चेश्वित्यमन्त्रष्टकासु च ॥ १५०॥

साबित्रानिति ॥ सावित्रीदेवनाकान्होमाननिष्टनिवृश्यर्थं च शान्तिहोमान्पौर्णमा-स्यमावास्ययोः सर्वदा कुर्यात् । तथा आग्रहायण्या अर्ध्वं कृष्णाष्टमीषु तिसृषु चाष्टकाम्येन कर्मणा आद्धेन च तदन्तरितकृष्णनवमीषु चान्वष्टकाय्येन परलो-कगतान्पितृन्यजेत् ॥ १५० ॥

> दूरादावसथान्मूत्रं दूरात्पादावसेचनम् । उच्छिष्टान्ननिषकं च दूरादेव समाचरेत् ॥ १५१ ॥

दूरादायसथादिति ॥ 'नैकेंत्यामिषुविक्षेपमतीत्याभ्यधिकं भुवः' इति विष्णुपुरा-णवचनादेवंविधादिमगृहस्य दूरान्मूत्रपुरीयपादप्रश्चालनसकलोच्छिष्टाम्नानि निषि-च्यत इनि निषेकं रेतश्चोत्स्वेत् ॥ १ ५५ ॥

> मैत्रं प्रसाधनं स्नानं दन्तधावनमञ्जनम् । पूर्वोक्ष एव कुर्वीत देवतानां च पूजनम् ॥ १५२ ॥

मैंत्रमिति ॥ मित्रदेवनाकत्वान्मेत्रः पायुम्बद्धवर्षान्मत्रं पुरीपोत्सर्गम् । तथा देहप्रसाधनं प्रानःस्नानदन्तधावना अनदेवार्चनादि पूर्वोद्ध एव कुर्योत् । पूर्वोद्धश-ब्देन रात्रिशेषदिनपूर्वभागाविह विवक्षितौ । पदार्थमात्रविधिपरत्वाश्वास्य पाठक-मोऽपि नादरणीयः । नहि स्नानानन्तरं दन्तधावनम् ॥ १५२ ॥

> देवतान्यभिगच्छेतु धार्मिकांश्र द्विजोत्तमान् । ईश्वरं चैव रक्षार्थं गुरूनेव च पर्वसु ॥ १५३ ॥

दैवतानीति ॥ पापाणादिमयानि धर्मप्रधानांश्च ब्राह्मणात्रक्षार्थं राजादिकं गुरूंश्च पित्रादीनमावास्यादिपर्वसु द्रष्टुमभिमुखो गच्छेत् ॥ १५३ ॥

अभिवादयेद्वृद्धांश्र दद्याचैवासनं खकम्।

कृताञ्जलिरुपासीत गच्छतः पृष्ठतो अन्वियात् ॥ १५४ ॥

अभिवादयेदिति ॥ गृहागतान्गुरूनभिवादयेत्तेषां च स्वीयमामनमुपवेषुं च द्धात् । बद्धाञ्जलिश्च गुरूसमीप आसीत । गच्छतश्च गृष्टदेशेऽनुगच्छेत् । उक्ती-ऽप्ययमभिवादनाद्याचारः फलाभिधानाय पुनरूचते ॥ ६५४ ॥

> श्रुतिस्मृत्युदितं सम्यङ्गिबद्धं खेषु कर्मसु । धर्ममृष्ठं निषेवेत सदाचारमतिन्द्रतः ॥ १५५ ॥

श्रुतिस्मृत्युदितमिति ॥ वेदस्मृतिम्यां सम्यगुकं स्वेयु कर्मस्वध्ययनादिष्वक्रस्वेन संबद्धं धर्मस्य हेतुं साधूनामाचारमनलसः सन्नितान्तं सेवेतेति सामान्येनाचारा-नुष्टानोपदेशः फलकथनाय ॥ १५५ ॥

आचाराह्यभते ह्यायुराचारादीप्सिताः प्रजाः।

आचाराद्धनमक्षय्यमाचारो हन्त्यलक्षणम् ॥ १५६ ॥

आचारादिति ॥ आचाराद्वेदोक्तमायुर्रुभने, अभिमताश्र प्रजाः पुत्रपीत्रदुहित्रा-रिमकाः, प्रभूतं च धनं, अञ्चभफलसूचकं च देहम्थमलक्षणमाचारो निष्फलयति । आचाराव्यधर्मेणालक्षणस्चितारिष्टनाशात् ॥ १५६ ॥

दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः ।

दुःसभागी च सततं व्याधितोऽल्पायुरेव च ॥ १५७ ॥ दुराचारो हीति ॥ यसाहुराचारः पुरुषो लोके गर्हिनः स्वास्तर्यदा दुःग्वान्विनो रोगवानस्पायुश्च अवित तस्यात्मदाचारयुक्तः स्यात ॥ १५७ ॥

सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान्यः।

श्रद्धानोऽनमृयश्र शतं वर्षाणि जीवति ॥ १५८ ॥ सर्वलक्षणहीनोऽपीति ॥ यः सदाचारवाज्श्रद्धान्वितः परदोपानभिधाता स शुभसूचकलक्षणशून्योऽपि जनायुर्भवति ॥ १५८ ॥

यद्यत्परवशं कर्म तत्तद्यलेन वर्जयेत्।

यद्यदात्मवशं तु स्थात्तत्तत्मेवेत यत्नतः ॥ १५९ ॥ यश्यरेति ॥ यश्यत्कर्म पराधीनं परप्रार्थनादिमान्यं तत्तराक्षतो वर्जयेत् । यश्च-त्याधीनदेहव्यापारसाध्यं परमात्मग्रहाद् तत्तवक्षतोऽनुतिष्ठेत् ॥ १५९॥

अत्र हेतुमाह-

१६०

सर्वे परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम्। एतद्विद्यात्समासेन रुक्षणं सुखदुःखयोः ॥ १६० ॥

सर्व परवशमिति ॥ सर्व परप्रार्थनादिसाध्यं दुःखहेतुः । सर्वमात्माधीनं सुखहेतुः । एतत्सुखदुःखयोः कारणं जानीयात् ॥ १६० ॥

> यत्कर्म कुर्वतोऽस्य स्थात्परितोषोऽन्तरात्मनः । तत्त्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत् ॥ १६१ ॥

यत्कर्म कुर्वत इति ॥ यत्कर्म कुर्वतोऽस्यानुष्ठातुः पुरुषस्यान्तरात्मनस्नुष्टिः स्या-सन्प्रयवतोऽनुष्टेयस् । अतुष्टिकरं वर्जयेत् । एतश्चाविहितानिपित्र्गोचरं वैकल्पिक-विषयं च ॥ १६१ ॥

आचार्य च प्रवक्तारं पितरं मातरं गुरुम्। न हिंखाद्वाह्मणान्गाश्चं सर्वीश्चैव तपस्विनः ॥ १६२ ॥ आचार्यं चेति ॥ आचार्यसुपनयनपूर्वकवेदाध्यापकं, प्रवक्तारं वेदायंध्यास्यातारं, गुरुं 'अल्पं वा बहु वा वस्य' इत्युक्तम् । आचार्यादींस्तु न हिंस्यात् । प्रतिकृत्वाच-रणेऽत्र हिंसाशब्दः । गोविन्दराजस्तु सामान्येन हिंसानिषेधादाततायिनोऽप्येतास्र हिंसादिनि व्याल्यात्तवांस्तद्युक्तम् । 'गुरुं वा बालकृद्धी वा' इत्यनेन विरो-धात् ॥ १६२ ॥

नास्तिक्यं वेदनिन्दां च देवतानां च कुत्सनम् । देवं दम्मं च मानं च क्रोधं तैक्ष्ण्यं च वर्जयेत् ॥ १६३ ॥ नाम्तिक्यमिनि ॥ नाम्ति परलोक इति बुद्धं, वेदस्य देवतानां च निन्दां, मास्तर्यं धर्माजुत्साहाभिमानकोपक्रीयाणि त्यजेत् ॥ १६३ ॥

परस्य दण्डं नोद्यच्छेत्कुद्धो नैव निपातंयत्।

अन्यत्र पुत्राच्छिष्याद्वा शिष्ट्यर्थे ताडयेतु तौ ॥ १६४ ॥

परस्य दृण्डामिति ॥ परस्य हननार्थे कुद्धः सन्दृण्डादि नोरिक्षपेत् । नच पर-गान्ने निपातयेन्पुत्रशिष्ये आर्यादासादेरन्यत्र । कृतापराधानेताननुशासनार्थं 'रज्वा वेणुद्रुकेन वा' इत्यादिबक्ष्यमाणप्रकारेण ताडयेत् ॥ १६४ ॥

ब्राह्मणायावगुर्येव द्विजातिर्वधकाम्यया । शतं वर्षाणि तामिस्रे नरके परिवर्तते ॥ १६५ ॥

ब्राह्मणायेनि ॥ द्विजातिरपि ब्राह्मणस्य हननार्थे दण्डादिकसुचर्येव नतु निपास्य वर्षेशनं नामिस्नादिनरके परिश्रमनि ॥ १६५ ॥

> ताडियत्वा तृणेनापि संरम्भान्मतिपूर्वकम् । एकविंशतिमाजातीः पापयोनिषु जायते ॥ १६६ ॥

ताइयिन्या नृणेनापीति ॥ नृणेनापि क्रोधाहुद्धिपूर्वकं ब्राह्मणं ताइयित्वा एक-विंशतिजन्माति पापयोनिषु कुकुरादियोनिषु जायते ॥ १६६ ॥

अयुध्यमानस्रोत्पाद्य ब्राह्मणस्यास्मङ्गतः ।

दुःखं सुमहदाप्नोति मेत्याप्राज्ञतया नरः ॥ १६७ ॥

अयुष्यमानस्येति ॥ अयुष्यमानस्य बाह्मणस्याङ्गे शास्त्रानभिज्ञतया शोणिनसु-रपाद्य परलोकं महदुःसमाम्रोति ॥ १६७ ॥

> शोणितं यावतः पांसून्संगृहाति महीतलात् । तावतोऽन्दानमुत्रान्यः शोणितोत्पादकोऽद्यते ॥ १६८ ॥

शोणितमिनि ॥ जङ्गादिहतबाह्मणाङ्गनिर्गतं रुधिरं सूमिपतितं यावतो धूलिझणु-कान्पिण्डीकरोति तावत्संख्यानि वर्षाण परलोके शोणितोन्पादकः प्रहर्ता अन्धैः असुगालादिनिर्मक्ष्यते ॥ १६८ ॥

## न कदाचिद्विजे तसादिद्वानवगुरेद्पि । न ताडयेच्युणेनापि न गात्रात्स्रावयेदस्क् ॥ १६९ ॥

न कदाचिदिति ॥ तस्मादवगोरणादिदोषानिक्षो त्राह्मणे दण्डाधुधमननिपातस्-धिरस्वणानि नापद्यपि कुर्योदिति पूर्वोक्तिकयात्रयस्योपसंहारः ॥ १६९ ॥

## अधार्मिको नरो यो हि यस चाप्यनृतं धनम्। हिंसारतश्र यो नित्यं नेहासौ सुस्तमेधते॥ १७०॥

अधार्मिक इति ॥ अधर्मेण व्यवहरतीत्यधार्मिकः शास्त्रप्रतिषिद्धागम्यागमनाध-नुष्ठाता यो मानुषो, यस्य च माध्ये व्यवहारनिर्णयादा च मिथ्याभिधानमेव धनो-पायोऽसत्यमभिधायोत्कोचधनं गृह्खाति, यश्च परहिंसाभिरतः नासाविह लोके सुखयुक्तो वर्तते । तसादितक्ष कर्तव्यमिति निन्द्या निषेधः कल्प्यते ॥ १७० ॥

#### न सीद्त्रपि धर्मेण मनोऽधर्मे निवेशयेत्। अधार्मिकाणां पापानामाशु पश्यन्विपर्ययम्॥ १७१॥

न सीदन्तपीति ॥ शास्त्रविहितमनुनिष्टन्धनाद्यभावेनावसीदन्तपि कदाचिन्नाधर्मे बुर्खि कुर्यात् । यस्माद्धमेन्व्यवहारिणो यद्यप्यापानतो धनादिसंपद्वागिनोऽपि दृष्यन्ते तथापि तेपामधार्मिकाणामधर्मचारादिव्यवहारिणां पापिनां तज्जनितदुरि-तन्नालिनां शीर्घ धनादिविपर्ययोऽपि दृष्यते । नं पद्यन्नाधर्मे धियं दृष्यादिति शिष्यहिताय दृष्टमर्थे दृशिनवान् ॥ १७१ ॥

## नाधर्मश्ररितो लोके सद्यः फलति गाँरिव । शनैरावर्तमानस्तु कर्तुर्मुलानि कृन्तति ॥ १७२ ॥

नाधमें इति ॥ शाखेणानियमितकालपरिपाकः वाच्छुभाशुभकमेणां नाधमों ऽनु-तिष्ठतः तन्काल एव फलित । गारिवह भूमिपक्षे साधम्येदद्यान्तः । वधा भूमिरुसवीजमात्रा तदेव प्रचुरपचेलिमफलग्रीहिस्तवकसंवलिता न भवति किंतु नियमफलपाकसमयमासाद्य । पशुपक्षे वैधम्येद्यान्तः । यथा गौः पशुर्वोहदोहाभ्यां सद्यः फलित नैवमधर्मः किंतु क्रमेणावर्तमानः फलोन्मुखीभवक्षधर्मकर्तुर्मृलानि छिनसि । मूलच्छेदेन सर्वनाशो लक्ष्यते । देहधनाद्यन्वितो नश्यति ॥ १७२ ॥

## यदि नात्मनि पुत्रेषु न चेत्पुत्रेषु नप्तृषु । न त्वेव तु कृतोऽधर्मः कर्तुर्भवति निष्फलः॥ १७३॥

यदीति ॥ यदि स्वयं कर्तुर्देहधनादिनाशं फलं न जनयति, तदा तत्पुत्रेषु नोचे-त्पौत्रेषु जनयति नतु निष्फल एव भवति । नतु अन्यकृतस्य कर्मणः कथमम्यत्र फलजनकत्वम् । उच्यते । पुत्रादिनाशस्य पितुः क्रेशहेतुत्वाच्छास्रीयत्वाचास्यार्थस्य नाविश्वासः ॥ १७३ ॥

## अधर्मेणैघते तावत्ततो भद्राणि पश्यति ।

ततः सपत्नाञ्जयति समृलस्तु विनश्यति ॥ १७४ ॥

अधर्मेणेति ॥ अधर्मेण परद्रोहादिना तावदापाततो ग्रामधनादिना वर्धने । ततो भद्राणि बहुन्द्रत्यगवाधादीनि लभते । ततः शत्र्न्ससादपकृष्टाअयति । प्रश्नात्कियता कालेनाधर्मपरिपाकवशादेहधनमनयादिसहितो विनश्यति ॥ १७४॥

#### सत्यधर्मार्यवृत्तेषु शौचे चैवारमेत्सदा ।

शिष्यांश्र शिष्याद्धर्मेण वाग्बाहृदरसंयतः ॥ १७५ ॥

सत्यधर्मार्यवृत्तेष्विति ॥ सत्यधर्मसदाचारशौचेषु सर्वदा रति कुर्यात् । शिष्यां-श्रानुशासनीयान्भार्यापुत्रदासच्छात्रान्'रज्वा वेणुदलेन वा'इति प्रकारेण शासयेत्। इक्तानामप्यभिधानादादरार्थं वाग्बाहृद्रसंयतश्च स्यात् । वाक्संयमः सत्यभाषिता। बाहुमंयमो बाहुबलेन कत्याप्यपीडनम् । उद्रसंयमो यथालस्वाल्पभोजनम् १७५

#### परित्यजेदर्थकामौ यो स्थातां धर्मवर्जितौ । धर्म चाप्यसुखोदर्के लोकविक्रप्टमेव च ॥ १७६ ॥

परित्यजेदिति ॥ यावर्थकामौ धर्मिवरोधिनी भवेतां तौ परिहरेत् । यथा चौर्या-दिनार्थोपपादनं, दीक्षादिने यजमानस्य पन्युपगमः, उदके उत्तरकालसम्रासुखं यत्र धर्मे तं धर्ममिपि परित्यजेन् । यथा पुत्रादिवर्गपोप्ययुक्तस्य सर्वस्वदानम् । लोकवि-कृष्टं यत्र लोकानां विकोशः यथा कलौ मध्यमाष्टकादिषु गोवधादिः ॥ १७६ ॥

#### न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलोऽनृजुः । न साद्वाकपलश्रेव न परद्रोहकर्मधीः ॥ १७७ ॥

न पाणिपादचपल इति ॥ पाण्यादिचापलं त्यजेत् । अनुपयुक्तवस्त्पादानादि पाणिचापलम् । निष्प्रयोजनं अमणादि पादचापलम् । परस्तिप्रेक्षणादि नेत्रचापलम् । बहुगर्श्वविदिता वाकापलम् । अनुजः कृटिलो न स्वात् । परद्रोहो हिंगा तद्यं चेष्टां थियं च न कुर्यात् ॥ १७७ ॥

येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः।

तेन यायात्सतां मार्ग तेन गच्छन रिष्यते ॥ १७८ ॥

येनेनि॥बहुबिधशास्त्रार्थसंभवे पितृपितामहाद्यनुष्टित एव शास्त्रार्थोऽनुष्टातच्यः। तेन गच्छन्न रिप्यते नाधर्मेण हिंखते ॥ ५७८ ॥

ऋत्विवपुरोहिताचार्येमीतुलातिथिसंश्रितैः । वालदृद्धातुरैर्वेद्येक्षीतिसंबन्धिवान्धवैः ॥ १७९ ॥ मातापितृभ्यां जामीभिश्रीत्रा पुत्रेण मार्थया । दुहित्रा दासवर्गेण विवादं न समाचरेत् ॥ १८० ॥ ऋत्विगिति वचनद्रयम् । ऋत्विगादिभिवास्त्रछः न कुर्यात् । सान्त्यादिकर्ता पुरोहितः । संश्रिता अनुजीविनः । ज्ञातयः पितृपक्षाः । संबन्धिनी जामातृश्याकः काद्यः । बान्धवा मातृपक्षाः । जामयो भगिनीखुपाद्याः ॥ १७९ ॥ १८० ॥

एतेर्विवादान्संत्यज्य सर्वपापैः प्रमुच्यते । एभिजितेश्व जयति सर्वाङ्घोकानिमान्यृही ॥ १८१ ॥

प्तिरिति ॥ प्रतिर्क्तत्विगादिभिः सह विवादान्परित्यज्याज्ञातपापैः प्रमुख्यने । तथतैर्विवादैरुपेक्षितिरिमान्वक्ष्यमाणान्सर्वलोकानगृहस्थो जयति ॥ १८९ ॥

आचार्यो ब्रह्मलोकेशः प्राजापत्ये पिता प्रश्चः ।

अतिथिस्त्विन्द्रलोकेशो देवलोकस चर्तिकः ॥ १८२ ॥

आचार्य इति ॥ आचार्यो बह्मलोकस्य प्रभुः । नेन सह विवादपरित्यागेन तन्संनुष्टया तु बह्मलोकप्राप्तिगौणं ब्रह्मलोकशन्त्रम् । एवं प्राजापत्यलोकेशः प्राजा-पत्ये पिता च प्रभुः । अतिथिरिन्द्रलोकेशः । देवलोकस्य च ऋत्विजः । एवमु-त्तरत्रापि तत्त्रहोकेशस्यं बोद्धव्यम् ॥ १८२ ॥

> जामयोऽप्सरसां लोके वैश्वदेवस्य बान्धवाः । संबन्धिनो ह्यपां लोके पृथिच्यां मातृमातुलो ॥ १८३ ॥

जामय इति ॥ अप्तरसां छोके जामयः प्रभवन्ति । वैश्वदेवछोके बान्धवाः । वरुणछोके संबन्धिनः । भूलेंकि मातृमातुलो ॥ १८३ ॥

आकाशेश्वास्तु विश्लेषा बालबृद्धकृशातुराः।

श्राता ज्येष्ठः समः पित्रा भार्या पुत्रः खका तनुः ॥ १८४॥ आकाशेशास्त्रिति ॥ कृशः कृशधनः मंश्रितो विवक्षितः । बालवृद्धसंश्रितातुरा अन्तरिक्षे प्रभवन्ति । श्राता च ज्येष्ठः पितृनुत्यः तस्यास्सोऽपि प्रजापित्लोकप्रश्रः । भार्यापुत्री च स्वशरीरमेव, अतः कथमात्मनेव सह विवादः संभवति ॥ १८४॥

छाया म्वो दासवर्गश्च दुहिता कृपणं परम् । तसादेर्तरिघक्षिप्तः सहेतासंज्वरः सदा ॥ १८५ ॥

छायेति ॥ स्वदासवर्गश्च नित्यानुगतत्वादात्मच्छायेव न विवादाईः । दुहिता च परं क्रुपापात्रं तसादंतरिधिक्षसः सन् असंतापः सहेत नतु विवदेन् ॥ १८५॥

प्रतिप्रहसमर्थोऽपि प्रसङ्गं तत्र वर्जयेत्।

प्रतिग्रहेण द्यस्याञ्च त्राह्मं तेजः प्रशास्यति ॥ १८६ ॥

अतिप्रहस्मर्थोऽपीति ॥ विद्यातपोवृत्तसंपश्चतया प्रतिप्रहेऽधिकार्यपि तत्र पुनः पुनः प्रवृत्तिं त्यजेत् । यस्मात्प्रतिप्रहेणास्य वेदाध्ययनादिनिमित्तप्रभावः शीव्रमेव विनश्यति । यात्रामात्रप्रसिद्धार्थमित्युक्तेऽपि सामान्येनार्जनमंकोचे विशेषेण प्रति-प्रहस्य ब्राह्मप्रभावप्रशमनफङ्खकथनार्थं वचनस् ॥ १८६॥

## न द्रव्याणामनिज्ञाय निधि धर्म्य प्रतिग्रहे । प्राज्ञः प्रतिग्रहं कुर्यादनसीदस्रिप क्षुघा ॥ १८७ ॥

न द्रव्याणामिति ॥ द्रव्याणां प्रतिग्रहं धर्माय हितं विधानं प्राह्मदेवताप्रतिग्रहम-ब्रादिकमज्ञात्वा क्षुधावसानं गच्छश्वपि प्राज्ञो न प्रतिगृह्गीयार्कि पुनरनाषदि॥ १८७॥

> हिरण्यं भूमिमश्चं गामशं वासस्तिलान्घृतम् । प्रतिगृह्वभविद्वांस्तु भसीभवति दारुवत् ॥ १८८ ॥

हिरण्यमिति ॥ स्वर्णादीच्श्रुतस्वाध्यायहीनः प्रतिगृह्वश्वश्निसंयोगेन दारुवद्गसी-भूतो भवति पुनरूपाति न रुभते ॥ १८८ ॥

हिरण्यमायुरत्रं च भूगौँश्राप्योपतस्तनुम् । अश्वश्रक्षस्त्वचं वासो घृतं तेजस्तिलाः प्रजाः ॥ १८९ ॥

हिरण्यामिति ॥ अविदुषः प्रतिप्रहीतुर्भूगाँश्च वारारं ओषतो दहतः । उषदाहे भौवादिकसत्येदं रूपम् । भूगवोद्धित्वविवक्षायां द्विवचनम् । एवं हिरण्य-मन्नं चायुरोपतः। अश्वश्चक्षुरित्यादिपु विभक्तिविपरिणामादोषतीत्येकवचनान्तस्या-नुपद्गः॥ १८९॥

> अतपास्त्वनधीयानः प्रतिग्रहरुचिर्द्विजः । अम्भस्यक्रमष्ठवेनेव सह तेनैव मज्जति ॥ १९०॥

अतपास्थिति ॥ यसपोविद्याञ्चन्यः मित्रप्रहेच्छुः ब्राह्मणो भवति स मित्रप्रहावि-नाभावाहुद्धिस्थेन तेन इति परामृष्टेनैव दात्रवानहंमितप्रहादानपाप्युक्तेन सह नरके मजति । यथा पाषाणमयनोडुपेनास्भन्तरंस्तेनैव सहास्भिस सम्रो भवति ॥

> तसादविद्वान्त्रिभयाद्यसात्त्रसात्त्रप्रदात् । खल्पकेनाप्यविद्वान्हि पङ्के गारिव सीदति ॥ १९१ ॥

तसादिविद्वानिति ॥ यसादसावल्पद्रव्यप्रतिप्रहेणापि मूर्कः पङ्के गाँदिव नरके समर्थो भवति तसाचतःकृतश्चित्सुवर्णाद्वव्यतिरिक्तसीसकाचसारप्रतिप्रहादपि श्रस्येत् ॥ १९१ ॥

प्रतिप्रहीतुर्धर्ममभिधायाधुना दानुराह--

न वार्यिप प्रयच्छेत्त बैंडालव्यतिके द्विजे । न बकव्यतिके विप्रे नावेदविदि धर्मवित् ॥ १९२ ॥

न वार्यपीति ॥ वायसादिम्यो यद्दीयते तद्पि वैडालब्रितकेम्यो धर्मश्चो न दृष्टा-दिस्पतिशयोक्त्या द्रव्यान्तरदानं निषिध्यते नतु वारिदानमेव । 'पापण्डिनो विकर्मस्थान्' इस्पनेन वैडालब्रतिकायातिथित्वेन सस्कृतार्थदानादि निपिद्मिह तु धनदानं निषिध्यते । अतएव 'विधिनाप्यर्जितं धनं' इति वक्ष्यति । नावेदवि-दीति वेदार्थानभिन्ने । एतच विद्वत्संभवे नावेदविदीति निषध्यते ॥ १९२ ॥

## त्रिष्वप्येतेषु दत्तं हि विधिनाप्यर्जितं धनम् । दातुर्भवत्यनर्थाय परत्रादातुरेव च ॥ १९३ ॥

त्रिष्वपीति ॥ एतेषु त्रिष्वपि बेडालवितकादिपु न्यायार्जितमपि धनं दत्तं दातुः प्रतिग्रहीतुम्र परलोके नरकहेतुत्वादनर्थाय भवति ॥ १९३ ॥

यथा ध्रवेनौपलेन निमञ्जत्युदके तरन्।

तथा निमजतोऽधस्तादज्ञौ दातृपतीच्छकौ ॥ १९४ ॥

तथा प्रवेनेति ॥ यथा पाषाणमयेनोडुपादिना जले तरंस्तेनैव सहाधो गच्छितः एवं दानप्रतिप्रहशासानभिज्ञो दातृप्राहको नरकं गच्छतः । 'अनपास्त्वनधीयानः' इति प्रतिप्रहीतृप्राधान्येन निन्दोक्ता । इह तु दातृप्राधान्येनेत्यपुनहक्तिः ॥१९४॥

धर्मध्वजी सदा लुब्धव्लाबिको लोकदम्भकः।

बंडालवतिको ज्ञेयो हिंसः सर्वाभिसंघकः ॥ १९५ ॥

धर्मध्वजीति ॥ यो बहुजनसमक्षं धर्ममाचरित स्वतः परतश्च लोके ल्यापयित तस्य धर्मो ध्वजं चिद्वमिवेति धर्मध्वजी । लुब्धः परधनामिलापुकः । छग्नना व्याजेन चरतीति छाग्निकः । लोकदम्भको निक्षेपापहारादिना जनवञ्चकः । हिंसः परिहंसाङ्गीलः । सर्वाभिसंघकः परगुणासहनतया सर्वाक्षेपकः । विदालक्षनेतन चरतीति वैदालवितकः । विदालो हि प्रायेण मृषिकादिहिंसारुचितया ध्याननिष्ठ इव विनीतः सश्चवित्वत इन्युपचारादिदालवत्रवाब्दः ॥ १९५॥

अधोद्दष्टिर्नेष्कृतिकः स्वार्थसाधनतत्परः ।

श्रठो मिथ्याविनीतश्र वकत्रतचरो द्विजः ॥ १९६ ॥

अश्वोदिष्टिरिति ॥ अश्वोदिष्टिर्निजविनयख्यापनाय सततमश्च एव निरीक्षते । निष्कृतिर्निष्ठुरता तया चरतीति निष्कृतिकः । स्वार्थसाधनतत्वरः परार्थस्वज्ञनेन । शहो वकः । मिथ्याविनीतः कपटविनयवान् । बकवतं चरनीति बकवनचरः । बको हि प्रायेण मीनहननरुचितया मिथ्याविनीतः सन्नेवंशीलो भवर्ताति गौणो बकवनशब्दः ॥ १९६॥

ये बकन्नतिनो विष्रा ये च मार्जारिलिङ्गिनः।

ते पतन्त्यन्धतामिस्रे तेन पापेन कर्मणा ॥ १९७॥ ये बक्जतिन इति ॥ ये बक्जतं बिडालजतं जरन्ति ते ब्राह्मणास्तेन पापहेनुना कर्मणान्धतामिस्ननाम्नि नरके पतन्ति ॥ १९७॥

न धर्मस्यापदेश्वेन पापं कृत्वा व्रतं चरेत्। व्रतेन पापं प्रच्छाद्य कुर्वन्स्रीश्चद्रदम्भनम् ॥ १९८ ॥ न धर्मस्थिति ॥ पापं कृत्वा प्रायश्चित्तरूपं प्राजापत्यादिवतं पापमपनयति तसेदं व्याधित्तं किंतु धर्मार्थमहमनुतिष्टामीति स्वीशूद्रमूर्खादिजनमोहनं कुर्वज्ञानु-तप्टेत् ॥ १९८ ॥

प्रेत्येह चेद्या विमा गर्धन्ते ब्रह्मवादिभिः।
छद्मनाचरितं यच व्रतं रक्षांसि गच्छति ॥ १९९ ॥
अलिङ्गी लिङ्गिवेषेण यो दृत्तिग्रुपजीवति।
स लिङ्गिनां हरत्येनस्तिर्यग्योनी च जायते॥ २००॥

प्रेत्यहिति श्रोकह्यं प्रथमं मुबोधम् । अब्रह्मचारी यो ब्राह्मणो ब्रह्मचर्यादिलिङ्गं सेखलाजिनदण्डादिवेषोपलक्षितसहृत्या भिक्षाभ्रमणादिना जीवति सब्रह्मचर्या-दीनां यापापं तदात्मन्याहरति । कुकुरादितिर्थग्योनौ चोत्पचते । तसादेतस कर्नव्य-मिति निपंधः कष्ट्यते ॥ १९९ ॥ २०० ॥

## परकीयनिपानेषु न स्नायाच कदाचन । निपानकर्तुः स्नात्वा तु दुष्कृतांशेन लिप्यते ॥ २०१ ॥

परकीयेति॥ निपानं जलाधारः। परकृतपुष्करिण्यादिषु न कदाचित्सायात्। तत्र साम्वा पुष्करिण्यादिकर्नुर्यन्पापं तस्यादेन वस्यमाणचनुर्धभागरूपेण संबद्धते। अकृत्रिमनद्याद्यसंभवे परकृतेऽपि पुष्करिण्यादे प्रावमदानात्पञ्च पिण्डानुद्धत्य स्नात-व्यम्। तदाह याज्ञवल्वयः—'पञ्च पिण्डाननुद्धत्य न स्नायात्परवारिषु। उद्धत्य चनुरः पिण्डानपारक्ये स्नानमाचरेत्॥ स्नाना च तप्येदेवान्पित्ंश्चैव विशेषतः॥२०१॥

## यानशय्यासनान्यस्य कूपोद्यानगृहाणि च । अदत्तान्युपभुज्जान एनसः स्यात्तुरीयभाक् ॥ २०२ ॥

यानशय्येति ॥ अस्येति प्रकृतः पुनः परामृश्यते । परस्य यानादीन्यद्तान्युपयु-आनस्तदीयपापचतुर्थभागभागी भवति । अन्तानीति परस्यानुमत्यभावश्च विव-क्षितः । तेन सर्वार्थोन्सृष्टमठकूपादानुपयोगार्थात्मस्नानादौ न विरोधः॥ २०२॥

#### नदीषु देवखातेषु तडागेषु सरःसु च । स्नानं समाचरेभित्यं गर्तप्रस्रवणेषु च ॥ २०३ ॥

नदीष्विति ॥ नद्यादिषु सर्वदा सानमाचरेन् । देवसातेष्विति तहागविशेष-णम् । देवसंबन्धित्येन प्रसिद्धेषु सरःसु गर्तेष्वष्टधनुःसहस्रेभ्यो न्यूनर्गालषु । तदुक्तं ग्रन्दोगपरिशिष्टे—'धनुःसहस्राण्यष्टां च गित्यांसां न विद्यते । न ता नदीशब्द-वहा गर्तास्ताः परिकार्तिताः ॥' चतुईन्त्रधमाणं धनुः । प्रस्रवणेषु निर्मरेषु चानेनेव परकीयनिपानव्यावृत्तिसिद्धी यत्पृथ्यवस्रनं तदान्मीयोत्सृष्टसद्यागादिषु स्नानाद्यनु-ज्ञानार्थं, तद्रपि नद्याद्यसंभये द्रष्टव्यम् ॥ २०३ ॥

[ अध्यायः ४

#### यमान्सेवेत सततं न नित्यं नियमान्बुधः । यमान्पतत्यकुर्वाणो नियमान्केवलान्मजन् ॥ २०४ ॥

यमानिति ॥ नियमापेक्षया यमानुष्टानगारवज्ञापनार्थमिदं नतु नियमनिषेधाथंम् । ह्रयोरेन शास्त्रार्थत्वात् । यमनियमविनेकश्च मुनिभिरेवं कृतः । तदाह याज्ञवहनयः—'म्रह्मचर्ये दया क्षान्तिर्घानं सत्यमकन्कता । अहिंसा स्तेषमाधुर्ये दमक्षेति यमाः स्मृताः ॥ स्नानं नौनोपनासेज्याम्बाध्यायोपम्थनिमहाः । नियमो गुरुशुशूपा शीचाकोधाममादता ॥' यमनियमस्वरूपज्ञः समम्बानादिनियमत्यागेनाप्यहिंसादिरूपं यममनुतिष्ठेत् । नियमाननुतिष्ठक्षपि यमानुष्टानरितः पतनीत्ययं यमस्नुत्यर्थआरम्भ इति ॥ मेधातिथिगोषिन्दराजौ हिंसादिमतिथेधार्थकाः यमाः, 'वेदमेव जपेक्षित्यम्' इत्याद्योऽनुष्टेयरूपा नियमा इति व्याचक्षते । 'अहिंसा सत्यवचनं
अक्ष्यव्यमकस्कता । अस्तेयमिति पञ्चते यमा नै परिकीर्तिताः ॥ अक्रोधो गुरुशुभूपा शीचमाहारस्थायनम् । अप्रमादश्च सतनं पञ्चते नियमाः स्मृताः' ॥ २०४॥

#### नाश्रोत्रियतते यज्ञे ग्रामयाजिकृते तथा।

स्त्रिया स्त्रीनेन च हुते भुझीत ब्राह्मणः कचित् ॥ २०५॥ नाक्षोत्रियेति ॥ अनधीतवेदेनोपकान्ते यज्ञेऽप्रीयोमीयादूर्ध्वमिप भोजनयोग्यसमये ब्राह्मणो न भुश्रीन । तथा बहुनां याजकेन ऋत्विजा स्त्रिया नपुंसकेन च बन्न यज्ञे हुयते तत्र कदाचिक भुश्रीत ॥ २०५॥

अश्लीकमेतत्साधृनां यत्र जुह्रत्यमी हविः। प्रतीपमेतदेवानां तस्मानन्यग्विजयेत्।। २०६॥

अश्लीकमिति ॥ पूर्वोक्ता बहुयाजकाऱ्यो यत्र होमं कुर्वन्ति तन्कर्म शिष्टानाम-श्लीकमश्रीकं श्लीप्रम् । रेफस्य स्थाने लकारः । द्वानां प्रतिकृष्ठं तस्मादेतद्वोमं न कारयेत् ॥ २०६ ॥

मत्तकुद्धातुराणां च न भुज्जीत कदाचन ।

केशकीटावपश्चं च पदा स्पृष्टं च कामतः ॥ २०७ ॥

मनकुद्दानुराणामिति ॥ क्षीबकुद्धच्याधिनानामश्चं तथा केशकीटसंसर्गदुष्टं पादन चेच्छातः संस्पृष्टमभं न भुजीत ॥ २०७ ॥

भ्रुणघावेक्षितं चैव संस्पृष्टं चाप्युद्क्यया ।

पतित्रिणावलीढं च शुना संस्पृष्टमेव च ॥ २०८ ॥

भ्रगन्नेति ॥ भ्रृणन्नेत्युपलक्षणाङ्गोन्नेत्यादिपनितावेक्षितं रजस्वलया च स्ट्रष्टं पक्षिणा च काकादिना स्वादितं कुकुरेण च स्प्रष्टमकं न भुजीत ॥ २०८ ॥

> गवा चान्नग्रुपाघातं घृष्टानं च विशेषतः । गणानं गणिकानं च विदुषां च जुगुप्सितम् ॥ २०९ ॥

गवेति ॥ यद्कं गवाधातं धुष्टाकं को ओक्तेत्युपोद्धृष्ट्वाकं सम्रादी यद्दीयते । विशेषत इति भूरिदोपतया प्रायश्चित्तगौरवार्थम् । गणाकं शठब्राह्मणसङ्घातं । गणिका वेश्या तस्या अन्नं । शास्त्रविदा च यदुष्टमिति निन्दितं तम्ब न मुश्रीत ॥ २०९॥

#### स्तेनगायनयोश्रात्रं तक्ष्णो वार्घुषिकस्य च । दीक्षितस्य कदर्यस्य बद्धस्य निगडस्य च ॥ २१० ॥

स्तेनेति ॥ चौरगायनजीविनोस्तथा तक्षवृत्तिजीवनस्य बृद्ध्युपजीविनश्चामं न अभीत । तथा यज्ञे दीक्षितस्य प्रागप्तीपोमीयात । कद्यंस्य कृपणस्य । निगडस्येति तृर्तायार्थे पष्टी । निगडेन बद्धस्य । गोविन्द्राजस्तु बद्धशब्दस्य बन्धनैविनाप्ययो-निगर्डनिगडितस्य दत्तायोनिगडस्येति व्याख्यातवान् ॥ २१० ॥

#### अभिशक्तस्य पण्डस्य पुंश्रन्या दाम्भिकस्य च । शुक्तं पर्युपितं चेव शृद्धस्योच्छिष्टमेव च ॥ २११ ॥

अभिशस्तर्योत् ॥ महापातिकत्वेन मंजातलोकितकोशस्य, नपुंसकस्य, पुंश्रस्या व्यभिचारिण्या अगणिकाया अपि, दास्भिकस्य छद्याना धर्मचारिणो बेहालद्यतिका-देश्तं न भुश्नीत । ग्रुक्तं यन्स्वभावतो मधुरं दध्यादिसंपर्कवशेनोदकादिना चाम्ला-दिभावं गतम्, पर्युपितं राज्यन्तरितम्, शूद्रस्यातं न भुश्नीतेति संबन्धः । उच्छिष्टं च भुक्ताविशष्टान्नमविशेषात्कस्यापि न भुश्नीत । गुरूच्छिष्टं च बिहितत्वाको-ज्यम् । गोविन्दराजस्तु शूद्रस्योच्छिष्टं तद्भुक्ताविश्वष्टं च स्थालीस्थमि न भुश्नीतेत्याह ॥ २११ ॥

## चिकित्सकस्य मृगयोः क्रुरस्रोच्छिष्टभोजिनः । उप्रान्नं स्तिकात्रं च पर्याचान्तमनिर्दशम् ॥ २१२ ॥

चिकित्सकस्येति ॥ चिकित्साजीविनः, सृगयोर्मासविक्रयार्थं सृगादिपञ्चहन्तुः, कृरम्यानृजुप्रकृतेः, निपिद्धोच्छष्टभोक्तरः न अञ्जीत । उप्रो दारणकर्मा तस्यासम्। 'गोविन्दराजो मञ्जर्यामुप्रं राजानसुक्तवान् । मजुकृतौ च ग्रद्धायां क्षत्रियोत्पक्षम-स्यथात् । 'भेदोक्तर्याञ्चवल्कीये नोप्रो राजेति वावदत् । आश्चर्यभिद्मेतस्य स्वकीय-हिद् भूषणम् ॥' स्तिकान्नं स्तिकामुद्दिश्य यत्क्रियते तद्वं तन्कुलजेरि न भोक्तयम् । एकपङ्किस्थानन्यानवमन्य यत्राक्षे भुज्यमाने केनचिद्राचमनं कियते तत्र्यांचान्तम् । अनिर्दशं सुतिकान्नं वद्यमाणत्वाक्ष भुजीत ॥ २१२ ॥

## अनर्चितं दृथामांसमवीरायाश्र योषितः । द्विषद्त्रं नगर्यत्रं पतितात्रमवश्चतम् ॥ २१३ ॥

अनिवितमिति ॥ अर्चार्डस्य यद्वज्ञया दीयने, वृथामांसं देवतादिमुहिद्य यक्त कृतं, अवीरायाः पतिपुत्ररहिनायाः, शत्रुनगरपतिनानां च, उपरि कृतक्षुनं चान्नं न मुन्नीत ॥ २१३ ॥

ि अध्यायः ४

## पिश्चनानृतिनोश्चासं ऋतुविऋयिणस्तथा । शैलूपतुत्रवायात्रं कृतप्तस्यात्रमेव च ॥ २१४ ॥

पिशुनेति ॥ पिशुनः परोक्षे परापवादभाषणपरः, अनृतीत्यतिशयेनानृतवादी कृटसाक्ष्यादिः, कृत्विकथिकः मदीययागस्य फलं तत्र भवत्विलभिषाय यो धनं गृह्णाति, शैल्र्णो नटः, तुश्रवायः सौचिकः, कृत्रश्रो यः कृतोपकारस्यापकारे प्रश्नते तस्याश्रं न अभीत ॥ २१४ ॥

#### कर्मारस्य निषादस्य रङ्गावतारकस्य च । सुवर्णकर्तुर्वेणस्य शस्त्रविक्रयिणस्तथा ॥ २१५ ॥

कर्मारस्येति ॥ कर्मारस्य लोहकारस्य, निपादस्य दशमाध्यायोक्तस्य, नटगायन-ध्यतिरिक्तस्य रङ्गावतरणजीविनः, सुवर्णकारस्य, वेणोर्भेदनेन यो जीविन, बुरुड इति विश्वरूपः । शस्त्रं लोहः तद्दिक्रयिणक्षात्रं न सुत्रीन ॥ २१५ ॥

#### श्ववतां ग्राण्डिकानां च चैलिनणिजकस्य च । रञ्जकस्य नृशंसस्य यस्य चोपपतिर्गृहं ॥ २१६ ॥

श्वतामिति ॥ आखेटकावर्धं छुनः पोषकाणां, मद्यविक्रयिणां, वखधावकस्य, कुसुम्भादिना वस्तरागकृतः, निर्देयस्य, यस्य चोपपनिर्गृहे जारश्च यस्याज्ञानतो गृहे स्थितसम्य गेहे नाद्यान् ॥ २१६ ॥

## मृष्यन्ति ये चोपपति स्त्रीजितानां च सर्वज्ञः । अनिर्देशं च प्रेतान्नमतुष्टिकरमेव च ॥ २१७ ॥

मृत्यन्ति ॥ गृह इत्यनुपज्यते । गेहे ज्ञातं भायां जारं ये सहन्ते तेपामशं न अश्रीत । तेन गृहाज्ञिःसारिताया जारमहने नेप दोपः । तथा सर्वकर्मसु स्वीपरत-स्नाणां, अनिर्गताशींचं च सृतकाशं, अनुष्टिकरमेव च न अश्रीत ॥ २१७ ॥

## राजानं तेज आद्ते शृद्रात्रं ब्रह्मवर्चसम् । आयुः सुवर्णकारात्रं यश्यमीवकर्तिनः ॥ २१८ ॥

राजासमिति ॥ राजालं तेजो नाशयित । इतएव दोपदर्शनासदस्रभक्षणिनिषेधः कल्प्यते । एवमुत्तरत्रापि पूर्वमितिपिद्धस्य दोपदर्शनादेव निषेधकल्पनम् । 'नाद्या-च्हूद्रस्य पक्षालम्' इति निषेधिप्यति तद्तिक्रमणफलकथनमिद्म् । शुद्रस्य पक्षाल-मध्ययनादिनिमित्तं तेजो नाशयित । सुवर्णकारस्यालमायुः, चर्मकारालं ल्यातिं नाशयित ॥ २१८ ॥

कारुकाकं प्रजां हन्ति बलं निर्णेजकस्य च । गणाकं गणिकाकं च लोकेभ्यः परिकृत्ति ॥ २१९ ॥ कारुकाक्रमिति ॥ कारुकस्य सुपकारादेश्वं प्रजामपत्यं निहन्ति । चर्मकारादेः कारकत्वेऽपि गोक्लीवर्दन्यायेन पृथिकृर्देशः । निर्णेजकस्याश्चं वलं हन्ति । गणग-णिकयोरश्चं च कमीन्तरार्जितेम्यः स्वरादिलोकेम्य आच्छिनत्ति ॥ २१९ ॥

## पूर्यं चिकित्सकस्यात्रं पुंथल्यास्त्वत्रमिन्द्रियम् । विष्ठा वार्धुषिकस्यात्रं शस्त्रविक्रयिणो मलम् ॥ २२० ॥

पूर्यामिति ॥ चिकित्सकस्यासं पूर्यं पूर्यभक्षणसमदोषम् । एवं पुंक्षस्या अस्रामि-निद्र्यं शुक्रम् । वार्श्वेषिकस्यासं पुरीषम् । लोहविकयिणोऽसं विद्याव्यतिरिक्तश्चे-प्मादि । गोविन्द्राजस्तु चिकित्सकास्रभक्षणेन तथाविधायां जातौ जायते यत्र पूर्यभुग्भवतीत्याह ॥ २२० ॥

#### य एतेऽन्ये त्वभोज्याचाः क्रमद्यः परिकीर्तिताः । तेषां त्वगस्थिरोमाणि वदन्त्यनं मनीषिणः ॥ २२१ ॥

य एतेऽन्य इति ॥ प्रतिपदिनिर्दिष्टेम्यो वेऽन्ये क्रमेणाभोज्याका अस्मिन्प्रकरणे पठिनास्तेषां यद्कां तत्त्वगस्थिरोमाणि, यामदीयास्त्वचः कीकसस्य रोम्णां च भुक्तानां यो दोषः स एव तद्कास्यापि भुक्तस्य बोद्धव्यः ॥ २२१ ॥

#### भुक्त्वातोऽन्यतमस्याश्रममत्या क्षपणं त्र्यहम् । मत्या भुक्त्वाचरेत्क्रुच्छ्रं रेतोविण्मृत्रमेव च ॥ २२२ ॥

अक्त्वेति ॥ एषां मध्येऽन्यतमसंबन्धान्नमञ्चानतो अक्त्वः त्यहमुपवासः । ज्ञानतस्तु कृष्ण्यम्। एवं रेतोविष्मृत्रभोजनेऽपि। एतचान्यतमस्येति पष्टीनिर्देशान्यन्तादिसंबन्धिनः परिम्रहदुष्टान्नस्त्रेत्व प्रायश्चित्तं न संसर्गदुष्टस्य केशकीटावपन्नादेः । नापि कालदुष्टस्य पर्युपितान्नादः। नापि निमित्तदुष्टस्य घुष्टादेः। एकप्रकरणोपदेश-श्चेषां स्नातकत्वज्ञापनार्थम् । प्रायश्चित्तं चैतेष्वेकादशे वक्ष्यति । यदि तु सर्वेष्वेवं प्रायश्चित्तं स्यात्तवः अक्त्वातोऽन्यतमस्यानं दुष्टमित्यभ्यधास्यत् नत्वन्यतमस्य तु अक्तवेति । 'तस्मादेकप्रकरणायन्मेधातिथिरभ्यधात् । प्रायश्चित्तमिदं युक्तं ग्रुक्तादौ तद्सुंदरम् ॥' अप्रकरणे च प्रायश्चित्तस्याभिधानं लाधवार्थम् । तत्र क्रियमाणे मत्तादिग्रहणमपि कर्तव्यं स्यात् ॥ २२२ ॥

#### नाद्याच्छूद्रस्य पकानं विद्वानश्राद्विनो द्विजः। आददीताममेवासादष्टचानेकरात्रिकम् ॥ २२३ ॥

नाचादिति ॥ अविशेषेण श्रुद्धातं प्रतिपिद्धं तस्येदानीं विशिष्टविपयतोच्यते । अश्राद्धिनः श्राद्धादिपश्चयज्ञश्च्यस्य श्रुद्धस्य शास्त्रविद्धितः पकातं न भुजीत, किंत्वन्नान्तराभावे सत्येकरात्रनिर्वाहोचितमाममेवान्त्रमस्मादृह्धीयान्त तु पका-सम्॥ २२३॥

> श्रोत्रियस कदर्यस वदान्यस च वार्धुपेः । मीमांसित्वोभयं देवाः सममन्नमकलपयन् ॥ २२४ ॥

श्रोत्रियस्येति ॥ एकोऽधीतवेदः कृपणश्र, परो दाता वृद्धिजीवी च तयोरुभ-योरपि गुणदोपवस्वं विचार्य देवास्तुस्यमञ्जमनयोरिति निरूपितवन्तः । उभयो-रपि गुणदोषसाम्यात् ॥ २२४ ॥

> तान्प्रजापतिराहैत्य मा कृष्वं विषमं समम् । श्रद्धापृतं वदान्यस्य हतमश्रद्धयेतरत् ॥ २२५ ॥

तानिति ॥ तान्देवानागत्य ब्रह्मा प्रोवाच विषममन्त्रं मा समं कुरुत । विषम-समीकरणमनुचितम् । कः पुनरनयोविशेष इत्यपेक्षायां स एवावोचत् । दान-शीलवार्षुपिकस्यापि श्रद्धयानं पवित्रं भवति । ऋपणानं पुनरश्रद्धया हतं दूपितमधमं प्रागुभयप्रतिपेषेऽपि श्रद्धादत्तविद्वद्वार्षुपिकान्नविद्युद्धिकोधनपर-मिदम् ॥ २२५ ॥

अत एवाह---

श्रद्धयेष्टं च पूर्तं च नित्यं कुर्यादतिह्तः।

श्रद्धाकृते ह्यक्षये ते भवतः स्वागतैर्धनैः ॥ २२६ ॥

श्रद्धवेति ॥ इष्टमन्तर्वेदि यज्ञादिकर्म, पूर्न ततोऽन्यन्पुष्करिणीकृपप्रपारामादि, तदेवमनलसः सिक्तस्यं काम्यन्वर्गादिफलरहितं श्रद्धया कुर्यात् । यसात्ते इष्टापूर्ते न्यायार्जितधनेन श्रद्धया कृतेऽक्षये मोक्षफले भवतः ॥ २२६॥

> दानधर्म निषेवेत नित्यमिष्टिकपौर्तिकम् । परितुष्टेन भावेन पात्रमासाद्य शक्तितः ॥ २२७ ॥

दानधर्ममिनि ॥ दानाल्यं धर्ममैष्टिकं पौर्तिकमन्तर्वेदिकं बहिर्वेदिकं च सर्वदा विद्यातपोयुक्तं ब्राह्मणमानाद्य परिनुष्टान्तःकरणयुक्तः यथाशक्ति कुर्यात् ॥ २२७ ॥

यिनकिचिदिप दातव्यं याचितेनानसूयया । उत्पत्स्येन हि तन्पात्रं यत्तारयित सर्वतः ॥ २२८ ॥

यिकंचिदिति ॥ प्राधितेन परगुणामत्सरेणाक्रमपि यथाशक्ति दातव्यम् । यसान्सर्वेदा दानशीस्त्रय कदाचित्ताद्यां पात्रमागमिष्यति तत्सर्वसाक्षरकहेतो-भौचयिष्यति ॥ २२८ ॥

वारिदस्तिमाप्तोति सुखमक्षय्यमञ्चदः।

तिलप्रदः प्रजामिष्टां दीपदश्रक्षुरुत्तमम् ॥ २२९ ॥

वारिद इति ॥ जलदः श्वन्यिपासाविगमान्त्राप्तं, अञ्चदोऽत्यन्तमुसं, तिलप्रद इप्सितान्यपत्यादीनि, दीपदो विप्रवेश्मादा निर्दोषं चक्षुः प्रामोति ॥ २२९ ॥

भूमिदो भूमिमाञ्चोति दीर्घमायुर्हिरण्यदः ।

गृहदोऽग्याणि वेश्मानि रूप्यदो रूपमुत्तमम् ॥ २३० ॥ भूमिद इति ॥ भूमिदो भूमेराधिपत्यं, सुवर्णदक्षिरजीवित्वं, गृहदः श्रेष्ठानि वेश्मानि, रूप्यदः सक्छजननयनमनोष्टरं रूपं स्थाते ॥ २३० ॥

## वासोदश्चन्द्रसालोक्यमश्चिसालोक्यमश्चदः।

अनडुद्दः श्रियं पुष्टां गोदो ब्रप्नस्य विष्टपम् ॥ २३१ ॥

वासोद हति ॥ वश्चदश्चन्द्रसमानलोकान्त्रामोति चन्द्रलोके चन्द्रसमविभूति-वसति, एवमेवाश्विलोकं घोटकदः, बलीवर्दस्य दाता प्रचुरां श्चियं, स्नीगवी-प्रदः सूर्यलोकं प्रामोति ॥ २३१॥

#### यानशय्यापदो भार्यामैश्वर्यमभयप्रदः।

धान्यदः शाश्वतं सौरव्यं ब्रह्मदो ब्रह्मसाष्टिताम् ॥ २३२ ॥ यानशय्येति ॥ रथादियानस्य शय्यायाश्च दाता भार्या, अभयप्रदः प्राणिनाम-हिंसकः प्रभुन्वं, धान्यदो बीहियवमापमुद्रादियस्थानां दाता चिरस्थायि सुस्तित्वं, प्रह्म वेदम्नदादो वेदस्थाध्यापको व्याख्याता च ब्रह्मणः साष्टितां समानगतितां नभुन्यतां प्रामोति ॥ २३२ ॥

> सर्वेपामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते । वार्यक्रगोमहीवासस्तिलकाश्चनसर्पिषाम् ॥ २३३ ॥

सर्वेपामिति ॥ उदकान्नधेनुभूमिवस्नित्स्युवर्णष्टृतादीनां सर्वेपामेव यानि दानानि तेपां मध्यात् वेददानं विशिष्यते प्रकृष्टफळदं भवति ॥ २३३ ॥

> येन येन तु भावेन यद्यहानं प्रयच्छति । तत्तत्त्रेनेव भावेन प्राप्तोति प्रतिप्रजितः ॥ २३४ ॥

येन येनेति ॥ अवधारणे नुराध्दः । येन येनेव भावेनाभिप्रायेण फलाभिसं-धिकः स्वर्गो मे स्वादिति, मुमुधुमीक्षाभिप्रायेण निष्कामो यद्यद्वानं ददाति तेनेव भावेनोपलक्षितस्तत्तत् दानफलद्वारेण जन्मान्तरे पुजितः सन्प्रामोति ॥ २३४ ॥

> योऽर्चितं प्रतिगृह्णाति ददात्यर्चितमेव च। ताबुमा गच्छतः म्बर्ग नरकं तु विपर्यये ॥ २३५ ॥

योऽचिंतमिति ॥ योऽचांपूर्वकमेव दाता ददाति, यश्च प्रतिप्रहीताचीपूर्वकमेव दत्तं प्रतिगृह्णाति ताबुभौ स्वर्गं गच्छतोऽनचिंतदानप्रतिग्रहणे नरकम् । पुरुपार्थे तु प्रतिग्रहेऽनचिंतमेव मया प्रहीतस्य नान्यथेति नियमात्फळलाभो न विरुद्धः ॥ २३५ ॥

> न विस्सयेत तपसा वदेदिष्टा च नानृतम् । नार्तोऽप्यपवदेद्विप्रान दत्त्वा परिकीर्तयेत् ॥ २३६ ॥

न विस्मयेतेति ॥ चान्द्रायणादिनपसा कृतेन कथं मधेत्रं दुष्करमनुष्टितमिति विस्मयं न कुर्यात् । यागं च कृत्वा नासत्यं वदेन् । कृतेऽपि पुरुषार्धतयानृतवद-निषेधे कृत्वर्थोऽयं पुनर्निषेधः । ब्राह्मणैः पीडितोऽपि न तासिन्द्येत् । गवादिकं च दत्त्वा मयेदं दत्तमिति परस्य न कथयेत् ॥ २३६ ॥ यज्ञोऽनृतेन क्षरित तपः क्षरित निस्मयात् । आयुर्विमापनादेन दानं च परिकीर्तनात् ॥ २३७ ॥

यज्ञ इति ॥ अनुतेन हेतुना यज्ञः क्षरति । सत्येनैव स फलं साधयति । एवं तपसि दाने च योज्यस् । विप्रनिन्दया चायुः क्षीयते ॥ २३७ ॥

> धर्म शनैः संचितुयाद्वल्मीकमिव पुत्तिकाः । परलोकसहायार्थं सर्वभूतान्यपीडयन् ॥ २३८ ॥

भर्मिमिति ॥ सर्वप्राणिनां पीडां परिहरन्परलोकसहायार्थं यथाशिकः शनै शनै शनै श्रेमेमर्जानष्टेत् । यथा पुत्तिकाः पिपीर्तिकाप्रभेदाः शनै शनै महान्तं स्रुत्तिकाकूटं संविन्यन्ति ॥ २३८ ॥

नामुत्र हि सहायार्थ पिता माता च तिष्ठतः। न पुत्रदारा न ज्ञातिर्धमस्तिष्ठति केवलः॥ २३९॥

नामुत्रेति ॥ यस्मान्परलोके सहायकार्यसिद्धार्थं न पितृमातृपत्नीक्षातयमिष्टन्ति किंतु धर्म एवैकोऽहितीयभावेनोपकारार्थमवतिष्ठते । तस्मान्पुत्रादिभ्योऽपि महो-पकारकं धर्ममनुतिष्ठत् ॥ २३९ ॥

एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते ।

एकोऽनुसुद्धे सुकृतमेक एव च दुष्कृतम् ॥ २४० ॥

एक इति ॥ एक एव प्राण्युत्पचते न बान्धवः सिहतः । एक एव च स्त्रियते । मुक्कतफलमपि स्वर्गादिकं, दुरितफलं च नरकादिकमेक एव भुक्के न मात्रादिभिः सह । तस्मानमात्राचपेक्षयापि धर्म न त्यजेत ॥ २४० ॥

मृतं शरीरमुत्सुज्य काष्टलोष्टसमं क्षितौ ।

विम्रुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति ॥ २४१ ॥

मृतमिति ॥ मृतं शरीरं मनःप्राणादित्यक्तं लोष्टवद्वेतनं भूमी त्यक्त्वा परा-खुला बान्धवा यान्ति न मृतं जीवमनुयान्ति, धर्मस्तु तमनुगच्छति ॥ २४१ ॥

तसाद्धर्मे सहायार्थे नित्यं संचितुयाच्छनैः।

धर्मेण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम् ॥ २४२ ॥

तसादिति ॥ यसाद्धर्मेण सहायेन दुस्तरं तमो नरकादिदुः वं तरित तसा-द्धमं सहायभावन सततं शनैरनुतिष्ठेत् ॥ २४२ ॥

धर्मप्रधानं पुरुषं तपसा इतिकेल्बिषम् । परलोकं नयत्याञ्च भाखन्तं खग्नरीरिणम् ॥ २४३ ॥

धर्मप्रधानमिति ॥ धर्मपरं पुरुषं दैवादुपजाते पापे प्राजापत्यादितपोरूपप्राथ-श्चित्तेन हतपापं दीप्तिसन्तं प्रकृतो धर्मे एव शीशं ब्रह्म स्वर्गादिरूपं परछोदं नयति। सं ब्रह्मोत्याद्युपनिषत्सु सङ्गाब्दस्य ब्रह्मणि प्रयोगः। सङ्गरीरिणं ब्रह्मस्वरूपमित्यर्थः। यद्यपि लिङ्गशरीराविच्छिक्षो जीव एव गच्छति तथापि ब्रह्मांशत्वाह्रह्मस्वरूपसुप-पन्नं, धर्म एव चेल्परं लोकं नयति ततो धर्ममनुतिष्ठेत्। 'नहि वेदाः स्वधीतास्तु शास्त्राणि विविधानि च। तत्र गच्छन्ति यत्रास्य धर्म एकोऽनुगच्छति'॥ २४३॥

#### उत्तमैरुत्तमैर्नित्यं संबन्धानाचरेत्सह ।

निनीषुः कुलमुत्कर्षमधमानधमांस्त्यजेत् ॥ २४४ ॥

उत्तमेरिति ॥ कुलमुक्पं नेतुमिच्छन्विद्याचारजन्मादिभिरुकृष्टैः सह सर्वदा कन्यादानादिसंबन्धानाचरेत । अपकृष्टांस्तु संबन्धांस्यजेत् । उत्तमविधानादेवा-धमपरित्यागे सिद्धे यन्युनरधमांस्यजेदित्यभिधानं तदुत्तमासंभवे स्वतुत्याद्यनुज्ञा-नार्धम् ॥ २४४ ॥

उत्तमानुत्तमान्गच्छन्हीनान्हीनांश्च वर्जयन् ।

ब्राह्मणः श्रेष्टतामेति मत्यवायेन श्रृद्रताम् ॥ २४५ ॥

उत्तमानिति ॥ उत्तमान्यच्छंन्तैः सह संबन्धं कुर्वन्त्राह्मणः श्रेष्ठतां गच्छति । प्रत्यवायेन विपरीताचारण हीनेः सह संबन्धे जातरपकर्पनया शृहतुत्यतामेति २४५

दृढकारी मृदुर्दान्तः ऋराचारेरसंवसन् ।

अहिंस्रो दमदानाभ्यां जयेत्स्वर्गे तथाव्रतः ॥ २४६ ॥

टढकारीति ॥ प्रारब्धसंपादियता टढकारी । सृदुरनिष्टुरः । दमस्य पृथगुपादा-नाटान्त इति शीतातपादिद्वन्द्वसहिष्णुर्गृहीतब्यः। कुराचाँगः पुरुषैः संसर्गे परिहरन्, परहिंसानिवृत्तः, तथावत एव नियमदमेन्द्रियसंयमाख्येन च दानेन स्वर्गे प्राप्नोति॥

एधोदकं मूलफलमन्नमभ्युद्यतं च यत्।

सर्वतः प्रतिगृह्णीयान्मध्वयाभयदक्षिणाम् ॥ २४७ ॥

एधोदकमिति ॥ काष्ठजलफलमूलमधृनि अश्चं चाम्युखतमयाचितोपनीतम् । 'अन्यत्र जुलटापण्डपतितेम्यन्तथा द्विपः' इति याज्ञवल्यवचनात्कुलढादिवर्जं सर्वतः शूद्रादिम्योऽपि प्रतिगृद्धीयातः । आममेवाददीतास्मादित्युक्तत्वादामाभ्रमेव शूद्रास्त्रप्राद्धम् । अभयं चान्मत्राणात्मकं प्रीतिहेतुन्वाद्क्षिणातुन्यं चंडा-लादिम्योपि स्वीकुर्यात् ॥ २४७ ॥

आह्ताभ्युद्यतां भिक्षां पुरस्तादमचोदिताम् । मेने प्रजापतिग्रीद्यामपि दुष्कृतकर्मणः ॥ २४८ ॥

आहृताभ्युचतामिति ॥ आहृतां संप्रदानदेशमानीताम् । अभ्युचतामाभिमु-स्येन स्थापिताम् । अभ्योदितां प्रतिप्रहीत्रा स्वयमन्यमुखेन वा पूर्वमयाचितां दात्रा च तुभ्यमिदं ददानीति पूर्वमकथितां हिरण्यादिभिक्षां नतु निद्धान्नरूपाम् । 'अन्नमभ्युचतं च इत्युक्तत्वात्पापकारिणोऽपि पतितादिवर्जं माझा इति विरिक्षिर-मन्यत ॥ २४८ ॥

नाश्चन्ति वितरत्तस्य दश्च वर्षाणि पश्च च । न च हव्यं बहत्यग्निर्यस्तामभ्यवमन्यते ॥ २४९ ॥ नाक्षन्तीति ॥ तेनोपकल्पितं श्रादेषु कव्यं पञ्चदश वर्षाणि पितरो न सुञ्जते । नच यञ्चेषु तेन दत्तं पुरोडाशादि हव्यमग्निर्वहति देवान्प्रापयति, यसां भिक्षां न स्वीकरोति ॥ २४९ ॥

शय्यां गृहान्कुशान्गन्धानपः पुष्पं मणीन्द्धि ।

धाना मत्स्यान्ययो मांसं शाकं चैंव न निर्नुदेत् ॥२५०॥

श्चयामिति ॥ गन्धान्गन्धवन्ति कर्पूरादीनि, धानाः भ्रष्टयवतण्डुलान्, पयः क्षीरं, पूर्वमाहरणोपायनिबन्धेन गवादीनामप्रत्याख्यानमुक्तं, शय्यादीनि स्वया-चिताहृतान्यपि दात्रा स्वगृहस्थितान्ययाचितोपकल्पितानि न प्रत्याचक्षीत ॥२५०॥

> गुरून्मृत्यांश्रोजिहीर्षन्नचिष्यन्देवतातिथीन् । सर्वतः प्रतिगृद्धीयात्र तु तृष्येत्स्ययं ततः ॥ २५१ ॥

ै. गुरूनिति ॥ मातापित्रादीन्गुरून्मृत्यांश्र भायांदीन् क्षुधावसम्मानुद्धर्तुमिच्छ-न्पतितादिवर्जं सर्वतः सूदादेरसाधुभ्यश्च प्रतिगृह्वीयान् नतु तेन धनेन स्वयं वर्तेन ॥ २५१ ॥

गुरुषु त्वभ्यतीतेषु विना वा तर्गृहे वसन् ।

आत्मनो द्वत्तिमन्विच्छन्गृद्गीयात्साधुतः सदा ॥२५२॥

गुरुष्विति ॥ मातापित्रादिषु मृतेषु र्तवा जीवद्विरपि स्वयोगावस्थितविंना गृहान्तरे वसकात्मनो वृत्तिमन्त्रिच्छन्सर्वदा साधुभ्यो गृह्वीयादेव ॥ २५२ ॥

> आधिकः कुलमित्रं च गोपालो दासनापितौ । एते शुद्रेषु भोज्यात्रा यश्चात्मानं निवेदयेत ॥ २५३ ॥

आर्धिक इति ॥ आर्धिकः कार्पिकः। संबन्धिशब्दाश्चिते। यो यस्य क्वांपं करोति स तस्य भोज्याझः। एवं म्बकुलस्य भिन्नं, यो यस्य गोपालो, यो यस्य दासः, यो यस्य नापितः कर्म करोति, यो यस्मिक्षात्मानं निवेदयित दुर्गतिरहं वदीयसेवां कुर्वकिति च व्यत्समीपे वसामीति यः श्रृद्धमस्य भोज्याकः॥ २५३॥

यथात्मनिवेदनं शुद्रेण कर्नव्यं तदाह-

यादशोऽस्य भवेदात्मा यादशं च चिकीर्पितम् । यथा चोपचरेदेनं तथात्मानं निवेदयेत् ॥ २५४ ॥

यादश इति ॥ अस्य ग्रुद्रस्य कुलशीलादिभिर्यादश आत्मा स्वरूपं, यश्वास्य कर्म कर्तुरीप्सितं, यथा चानेन सेवा कर्तव्या तेन प्रकारेणात्मानं कथयेत्॥ २५४

योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा सत्सु भापते ।

स पापकृत्तमो लोके स्तेन आत्मापहारकः ॥ २५५ ॥ योऽन्यथेति ॥ य इति सामान्यनिर्देशाखकृतद्भद्भानन्योऽपि यः कश्चित्कुलादिभिर-न्यथाभूतमात्मानमन्यथा साधुषु कथयति स स्रोकेऽतिशयेन पापकारी चीरः यसा- दात्मापहारकः । अन्यः स्तेनो द्रच्यान्तरमपहरति अयं तु सर्वप्रधानमान्मानमे-वापहरेत् ॥ २५५ ॥

> वाच्यर्था नियताः सर्वे वाङ्मृहा वाग्विनिःस्ताः । तांरतु यः स्तेनयेद्वाचं स सर्वस्तेयकृत्ररः ॥ २५६ ॥

वाच्यर्था इति ॥ सर्वेऽर्थाः शब्देषु नियता वाध्यत्वेन नियताः वाख्यूलाश्च शब्दास्तेषां प्रतिपत्तौ शब्देश्य एव प्रतीयन्ते प्रतीतिद्वारेण शब्दमूलत्वं शब्देश्य एवावगम्य चानुष्ठीयन्त इति वाग्विनिर्गता इत्युच्यन्ते । अत्युव 'वेदशब्देश्य एवादौ' इति शक्कणोऽपि सृष्टिवेंदशब्दमूलेवोक्ता । अतो यस्तां वाचं स्तेनयेस्स्वा-र्थव्यभिचारिणीं वाचयति स नरः सर्वार्थस्नेयक्रद्भवति ॥ २५६॥

## महर्षिपितृदेवानां गत्वानृण्यं यथाविधि ।

पुत्रे सर्वे समासज्य वसन्माध्यस्थमाश्रितः ॥ २५७ ॥

महर्गिति ॥ गृहस्थस्येत्र संन्यासप्रकारोऽयमुच्यते । सहर्पीणां स्वाध्यायेत, पितृणां पुत्रोत्पाद्रनेन, देवतानां यज्ञैर्यथाशास्त्रमानृण्यं गत्वा योग्यपुत्रे सर्वं कुटु-म्बचिन्ताभारमारोप्य माध्यस्थमाश्रितः पुत्रदारधनादौ त्यक्तममत्वो ब्रह्मबुद्धाः सर्वत्र समदर्शनो गृह एव वसेत् ॥ २५७ ॥

#### एकाकी चिन्तयेन्नित्यं विविक्ते हितमात्मनः।

एकाकी चिन्तयानो हि परं श्रेयोऽधिगच्छति ॥ २५८ ॥
एकाकीति ॥ काम्यकर्मणां धनार्जनस्य च कृतसंन्यासः पष्टाध्याये वश्यमाणः
पुत्रोपकल्पितवृत्तिरेकाकी निर्जनदंशे आत्महिनं जीवस्य ब्रह्मभावं वेदान्तोक्तं सर्वदा ध्यायेत् । यसात्तक्ष्यायन्ब्रह्मसाक्षात्कारेण परं श्रेयो मोक्षलक्षणं

प्राप्तीति ॥ २५८ ॥

#### एपोदिता गृहस्थस्य द्वतिर्वित्रस्य शाश्वती ।

स्नातकत्रतकल्पश्च सत्त्वदृद्धिकरः शुभः ॥ २५९ ॥

एपेति ॥ अयमध्यायार्थोपसंहारः । एपा ऋताद्विचित्रर्गृहस्थस्य ब्राह्मणस्योक्ता । शाश्वर्ता नित्या । आपितृ त्वनित्या वस्थते । स्नातकवनविधिश्च सम्बगुणस्य वृद्धि-करणे प्रशस्त उक्तः ॥ २५९ ॥

#### अनेन विप्रो हत्तेन वर्तयन्वेदशास्त्रवित् । व्यपेतकल्मपो नित्यं ब्रह्मलोके महीयते ॥ २६० ॥

इति मानवे धर्मशास्त्रे सृगुप्रोक्तायां संहितायां चनुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ अनेनेति ॥ सर्वस्थोक्तस्य फलकथनित्रम् । अनेन शास्त्रोक्ताचारेण वेदविद्रा-झणो वर्तमानो नित्यकर्मानुष्टानाक्षीणपापः सन्ब्रह्मज्ञानप्रकर्पेण ब्रह्मव लोकस्त-सिक्षानो महिमानं सर्वोत्कर्षं प्राप्तोति ॥ २६० ॥

इति श्रीकुल्कभट्टकृतायां मन्वधमुक्तावन्यां मनुकृती चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

#### अथ पञ्चमोऽध्यायः।

## श्रुत्वैतानृषयो धर्मान्स्नातकस्य यथोदितान् । इदमुचुर्महात्मानमनलप्रभवं भृगुम् ॥ १ ॥

श्रुत्वैतानिति ॥ ऋषयः स्नातकस्थैतान्यथोदिनधर्माञ्कुत्वा महान्मानं परमार्थ-परं सृगुमिदं वचनमञ्जवन् । यद्यपि प्रथमाध्याये दशप्रजापितमध्ये 'सृगुं नार-दमेव च' इति भृगुसृष्टिरिप मनुत एवोक्ता तथापि कल्पभेदेनाग्निप्रभवत्वमु-च्यते । तथाच श्रुतिः—'तम्य यदेनसः प्रथमं देदीप्यते तद्रमावादिस्योऽभवद्य-द्वितीयमासीद्रगुः' इति । अत्तप्त श्रष्टादेनस उत्पन्नत्वाद्वगुः ॥ १ ॥

## एवं यथोक्तं विप्राणां स्वधर्ममनुतिष्ठताम् । कथं मृत्युः प्रभवति वेदशास्त्रविदां प्रभो ॥ २ ॥

ण्वमिति ॥ एवं यथोकं स्वधमं कुर्वनां ब्राह्मणानां श्रुनिशास्त्रज्ञानां बेदोदि-तायुवः पूर्वं कथं मृत्युः प्रभवति । आयुरस्यत्वहेतोरधर्माचरणस्याभावात् । सकलसंशयोच्छेदनसमर्थत्वात्प्रभो इति संबोधनम् ॥ २ ॥

स तानुवाच धर्मात्मा महर्पीत्मानवो भृगुः।

श्रूयतां येन दोपेण मृत्युर्विमाञ्जिघांसति ॥ ३ ॥ स तानिति ॥ स मनोः पुत्रो भृगुर्धर्मस्वभावो येन दोपेणाल्पकाले विद्यान्ह-

स तानिति ॥ स मनोः पुत्रो भृगुर्धर्मस्वभावो येन दोषेणाल्पकाले विद्यान्तः न्तुमिच्छति सृत्युः स दोषः श्रृयतामित्येवं तान्महर्पाञ्जगाद ॥ ३ ॥

अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वर्जनात्।

आलसाद्वदोपाच मृत्युर्विपाजियांसति ॥ ४ ॥

अनभ्यासेनेति ॥ वेदानामनभ्यासातं स्वीयाचारपरित्यागात्, सामर्थ्वे सत्यव-इयकतंच्यकरणानुत्साहलक्षणादालस्थात्, अदनीयदोपाच मृत्युर्विप्रान्हस्तुमि-च्छति । एतेपामधर्मोत्पादनद्वारेणायुःक्षयहेनुत्वात् ॥ ४ ॥

वेदानभ्यात्यादेश्कत्वादनुक्तमश्रदोपमाह--

लग्जनं गुज्जनं चैव पलाण्डं कवकानि च । अमध्याणि द्विजातीनाममेध्यप्रभवाणि च ॥ ५ ॥

लशुनमिति ॥ लशुनगृज्ञनपलाण्ड्वास्थानि त्रीणि स्थूलकन्दशाकानि, कवकं छत्राकं, अमेध्यप्रभवाणि विद्यादिजातानि तन्दुलीयादीनि । द्विजातीनामिति याज्ञवल्क्यवचनादेतानि द्विजानीनामभस्याणि । द्विजातिमहणं शूद्रपर्युदा-सार्थम् ॥ ५॥

> लोहितान्द्रश्वनिर्यासान्द्रश्चनप्रभवांस्तथा । शेलुं गन्यं च पेयूषं प्रयत्नेन विवर्जयेत् ॥ ६ ॥

होहितानिति ॥ लोहितवर्णान्वृक्षनिर्यासान्वृक्षानिर्गतरसान्कितिता यातान्वृ-श्रमं छेदनं तत्प्रभवानलोहितानि । तथाच तैत्तिरीयश्रुतिः—'अथो खलु य एव लोहितो यो वा बश्चनान्निर्येषति तस्य नाश्यं काममन्यस्य' इति । शेलुं बहुवारक-फलं, गोभवं णेयूषं नवप्रस्ताया गोः क्षीरमित्तसंयोगात्किठनं भवत्येतान्यस-नस्यजेत्। 'अनिर्देशाया गोः क्षीरम्' इत्यनेनैव पेयूषस्यापि निषेधसिद्धावधिकदो-पत्वात्वायश्चित्तगौरवज्ञापनार्थं पृथक्तिर्देशः । अत्रण्व यस्तत इत्युक्तम् ॥ ६ ॥

#### ष्ट्रथा कृसरसंयावं पायसापूपमेव च । अनुपाकृतमांसानि देवान्नानि हवींषि च ॥ ७ ॥

वृथा कृमरेति ॥ देवताचनुदेशंनात्मार्थं यत्पच्यते तद्वृथा । कृसरिक्तलेन सह तिद्ध औदनः । तथाच छन्दोगपरिशिष्टम् 'तिलतण्डुलसंपकः कृमरः मोऽिमधी-यते' । संयाचो पृतश्चीरगृडगोधूमचणिमिद्धम्तन्वरिकेति प्रसिद्धः । क्षीरतण्डुलिम-श्रः पायमः । अपूपः पिष्टकः । णृतान्वृथापकान्विवर्जयेत्। पश्चयागादी मञ्जबहुलेन पश्चोः स्पर्शनसुपाकरणं तद्दह्तः पशुरनुपाकृतम्तस्य मांमानि । देवाश्वाति नैवेद्या-र्थमञ्चाति प्राङ्किदनात , हवींपि च पुराडाशादीनि होमात्याग्वर्जयेत् । अनुपाकृ-तमांमानीत्येतिहरोपानियेधदर्शनात् 'अन्वितं वृथामांसम्' हति सामान्यनिपेधो गोवलीवदंन्यायेनानुपाकृतमांसनरश्चाद्वाद्यनुदेश्यमांसमक्षणे पर्यवस्थति ॥ ७ ॥

#### अनिर्दशाया गोः क्षीरमोष्ट्रमैकश्चफं तथा। आविकं मंधिनीक्षीरं विवत्सायाश्व गोः पयः॥ ८॥

अनिर्देशाया इति ॥ प्रस्ताया अनिर्देशाया गोर्डुग्धं । गोरिति पेयक्षीरपञ्चपल-क्षणार्थम् । तेनाजामहिष्योरिष दशाहमध्ये प्रतिषेधः । तथाच यमः—'अनिर्द्-शाहं गोर्क्षारमाजं माहिष्येव च'। तथोष्ट्रभवं, अश्वायेकजुरसंबन्धि, मेपभवं, मंधिनी या ऋतुमनी वृर्षामच्छती तस्याः क्षीरम् । तथाच हारीतः—'संधिनी वृपस्यन्ती तस्याः पया न पिवेदनुमत्तद्भवति' । विवल्याया मृतवन्सायाः अस-श्विद्वितवन्सायाश्च क्षीरं वर्जयेत् । धेन्वधिकरणन्यायेन वत्सप्रहणाद्व गवि रुद्धायां पुनर्गोमहणं गोरेव न त्वजामहिष्योरिनि शापनार्थम् ॥ ८ ॥

#### आरण्यानां च सर्वेषां मृगाणां माहिषं विना । स्रीक्षीरं चैव वर्ज्यानि सर्वश्चक्तानि चैव हि ॥ ९ ॥

आरण्यानामिति ॥ मृगशब्दोऽत्र महिषपर्युदासान्यश्चमात्रपरः । माहिपं क्षीरं वर्जियित्वा सर्वेषामारण्यप्रमवपश्चनां हस्त्यादीनां क्षीरं खीक्षीरं च सर्वाणि शुक्तानि वर्जनीयानि । स्वभावनो मधुरस्सानि यानि काळवशेनोट्कादिना चाम्छीभवन्ति नानि शुक्तशब्दवाच्यानि । 'शुक्तं पर्युषितं चैव' इति चनुर्थे कृतेऽपि शुक्तप्रति-पेधे दृष्यादिप्रतिप्रसवार्थं पुनरिहोच्यते ॥ ९ ॥

द्धि भक्ष्यं च शुक्तेषु सर्वे च द्धिसंभवम् । यानि चैवाभिष्यन्ते पुष्पमूलफलेः शुभैः ॥ १० ॥ दिश्व भक्ष्यं चेति ॥ ग्रुकेषु मध्ये दिश्व भक्ष्यं दिश्वसंभवं च सर्वं तकादि । यानि
तु पुष्पमूलफलेश्दकेन संधीयन्ते तानि भक्षणीयानि । ग्रुभैरिति विशेषणीपादानानमोहादिविकारकारिभिः कृतमंधानस्य प्रतिपेधः। तथाच बृहस्पतिः 'कन्दमूलफलेः
पुष्पः शस्तेः ग्रुकाञ्च वर्जयेत् । अविकारे भवेजस्यमभक्ष्यं तद्विकारकृत्' ॥ १०॥

## ऋच्यादाञ्छकुनान्सर्वीस्तथा ग्रामनिवासिनः। अनिर्दिष्टांश्रेकशफांष्टिष्टिमं च विवर्जयेत्॥ ११॥

क्रब्यादानिति ॥ आमं मांसं ये अक्षयन्ति ते क्रब्यादास्तान्सर्वान्गृधादी-न्पक्षिणो वर्जयेत् । तथा मामनिवासिनश्च पक्षिणः पारावतादीन् । तथा श्रुती केचिदेकक्षफा अक्ष्यवेन निर्दिष्टाः। तथाच 'औष्ट्रं वाङ्वमालभेत तस्य च मांगम-भीयान्' हति । केचिक्षानिर्दिष्टा रासभादयस्तेषां मांमं वर्जयेत् । वेऽपि यज्ञाङ्ग-त्वेन विहितास्तेषामिष यज्ञ एव मांमभक्षणं न सर्वदा । टिट्टिभाल्यं च पक्षिणं वर्जयेत् ॥ १९ ॥

## कलिङ्कं प्रवं हंसं चकाहं ग्रामकुकुटम् । सारसं रज्जुवालं च दात्यूहं शुकसारिके ॥ १२ ॥

कलिक्षमिति ॥ कलिक्षं चटकं तस्य प्रामारण्योभयवासिन्वादेव निपेषः । इत्यारण्यस्याप्यभक्ष्यस्वार्थं जातिशब्देन निपेषः । प्रवाल्यं पिक्षणम् । तथा इंग्च-कवाकप्रामकुक्कुटसारसरजुवालदात्यृहजुकसारिकाण्यानपिक्षणो वर्जयेत् । वश्यमा-णजालपादनिपेषंनंव इंसचकवाकयोरिप निपेषसिद्धा पृथिक्विषेषोऽन्येपामापिद् जालपादानां विकल्पार्थः । स च व्यवस्थिता विज्ञेयः । आपिद् भक्ष्या न स्वना-पदि । इच्छाविकल्पस्य रागत एव प्राप्तः । प्रामकुक्कुटे तु प्रामग्रहणमारण्यकुक्कुटाचनु-ज्ञानार्थं न त्वेतव्यतिरिक्तप्रामवासिविकल्पार्थम् । आपद्धे गतप्रयोजनं भवति । वाक्यान्तरगतविद्यावषारणपरत्वस्यान्याय्यस्वात् ॥ १२ ॥

#### प्रतुदाञ्जालपादांश्व कोयष्टिनखविष्किरान् । निमजतश्व मत्स्यादाञ्झोनं वङ्घरमेव च ॥ १३ ॥

प्रतुदानिति ॥ प्रमुख चङ्क्या ये भक्षयन्ति तान्दार्वाघाटादीन्, जालपादानिति बालाकारपादाञ्चरारिप्रभृतीन्, कोयष्ट्याक्यं पक्षिणम्, नलविष्किराञ्चलंविकीर्यं व भक्षयन्ति तानभ्यनुज्ञातारण्यकुक्टदादिव्यातिरिक्ताञ्च्येनादीन् । तथा निमज्य ये मस्खान्खादन्ति तानभद्वप्रभृतीन्, सूना मारणस्थानं तत्र स्थितं यन्यांसं भक्ष्यमि, वल्तृरं ग्रुष्कमांसं एतानि वर्जयेन् ॥ १३ ॥

वकं चैव बलाकां च काकोलं खज्जरीटकम् ।

मत्स्यादान्विद्धराहांश्च मत्स्यानेव च सर्वशः ॥ १४॥

बकं चैवेति ॥ बकबलाकाद्गोणकाकस्त्रभनान्, तथा मत्स्यादान्यक्षित्र्यतिरिकाः

निष नकादीन्विष्ट्रराहांश्च । विडिति विशेषणमारण्यसूकराभ्यनुकानार्थम् । मत्स्यांश्च सर्वाम्बर्जयेत् ॥ १४ ॥

मत्स्यभक्षणनिन्दामाह---

यो यस्य मांसमश्राति स तन्मांसाद उच्यते । मत्स्यादः सर्वमांसादस्तसान्मत्स्यान्विवर्जयेत् ॥ १५ ॥

यो यस्येति ॥ यो यदीयं मांमं खादति स नन्मांमाद एव परं व्यपिदृश्यते । यथा मार्जारो मूपिकादः । मन्स्यादः पुनः मर्वमांसभक्षकत्वेन व्यपदेष्टुं योग्यस्त-स्मान्मन्स्याद्व खादेत् ॥ १५ ॥

इदानीं भक्ष्यमन्स्यानाह--

पाठीनरोहितावाद्या नियुक्ता ह्य्यकव्ययोः । राजीवान्सिहतुण्डांश्र सशल्कांश्रव सर्वशः ॥ १६ ॥

पाठीनरोहिताविति ॥ पाठीनरोहितां मत्स्यभेदी भक्षणीयो । हव्यकव्ययोर्नियुक्ताविति समस्तवध्यमाणभक्षणितियद्वोपलक्षणार्थम् । तेन प्राणालयादावदोषः । तथा राजीवाल्यान्सिहतुण्डांश्च सशल्कांश्च सर्वान्वक्ष्यमाणलक्षणोपेतानद्यात् । मेधातिथिगोविन्दराजौ तु-'पाठीनरोहिता दंवपैत्रादिकमंणि नियुक्तावेवादनीयो न त्वन्यदा । राजीविसिहतुण्डसशल्कमत्त्यास्तु हव्यकव्याभ्यामन्यत्रापि भक्षणीयाः' हत्याचक्षतुः । न नन्मनोहरम् । पाठीनरोहितो आहे नियुक्तौ आह्मोक्केव भक्षणीयौ नतु आह्मक्त्रीपि । राजीवादयो इव्यकव्याभ्यामन्यत्रापि भक्ष्या इत्यत्याप्रमाणन्वात् । मुन्यन्तरश्च रोहितपाठीनराजीवादीनां तुत्यत्वेनाभिधानात् । नथाच शक्कः-'राजीवाः सिंहतुण्डाश्च सशल्काश्च तथेव च । पाठीनरोहितो चापि अक्ष्या मस्त्येषु कीर्तिताः'। याज्ञवल्क्यः-'भक्ष्याः पञ्चनसाः श्वाविद्रोधाः कच्छपशस्यकाः । शक्षश्च मत्स्येप्वपि तु सिंहतुण्डकरोहिताः । तथा पाठीनराजीवसशल्काश्च द्विजानितिः' । हारीतः-'सशल्कान्मत्स्यान्यायोपपन्नान्भक्षयेत्' । पृवंच 'भोक्नैवाद्यां न कर्त्रापि आहे पाठीनरोहितौ । राजीवाद्यास्त्रथा नेति व्याख्या न मुनिसंन्मता' ॥ १६॥

#### न भक्षयेदेकचरानज्ञातांश्व मृगद्विजान् । भक्ष्येष्वपि समुद्दिष्टान्सर्वान्पञ्चनखांस्तथा ॥ १७ ॥

न अक्षयेदिति ॥ ये एकाकिनः प्रायेण चरन्ति सर्पाद्यस्तानेकचरान्, तथा ये अभियुक्तैरिप नामजातिभेदेनावधार्य विभागतश्च मृगपक्षिणो न ज्ञायन्ते तान् । अस्येष्विप समुद्दिष्टानिति सामान्यविशेषनिषेधाभावेन अस्यपक्षनिक्षित्तान्भक्ष्य- त्वेन समुद्दिष्टांश्च, तथा सर्वान्पञ्चनस्वान्यानरादीश्च अस्येत् ॥ १७ ॥

अत्र प्रतिप्रसवमाइ---

श्वाविधं शल्यकं गोघां खत्रकूर्मशशांस्तथा । मध्यान्पश्चनखेष्वाहुरनुष्ट्रांश्वकतोदतः ॥ १८ ॥ मद्य- १६ याविश्वमिति ॥ याविश्वं सेशास्यं प्राणिभेदं, शस्यकं तत्सदशं स्थूललोमानं, तथा गोश्रागण्डककण्डपशशान्यञ्चनलेषु भक्ष्यान्मन्वादयः प्राहुः। तथोष्ट्रवर्जिता-नेकदन्तपञ्चयुपेतान् ॥ १८ ॥

> छत्राकं विद्वराहं च लशुनं ग्रामकुकुटम् । पलाण्डं गृञ्जनं चैव मत्या जग्ध्वा पतेद्विजः ॥ १९ ॥

छत्राकमिति ॥ कवकप्रामस्करलञ्जनादीनामन्यतमं बुद्धिपूर्वकं गुरुपायश्चि-त्तोपदेशादभ्यासतो भक्षवित्वा द्विजातिः पतति । ततश्च पतितप्रायश्चित्तं कुर्यात् । 'गर्हितानां तथा जग्धः सुरापानसमानि षद' इति ॥ १९ ॥

> अमत्यैतानि षद् जग्ध्वा क्रच्छ्रं सान्तपनं चरेत्। यतिचान्द्रायणं वापि श्रेपेषूपवसेदहः॥ २०॥

अमस्येति ॥ एतानि छत्राकादीनि पद बुद्धिपूर्वकमेव भक्षयित्वाऽभिधेयभक्ष-चस्य निमित्तत्वेन साहित्यस्थाविविक्षितत्वात् । एकादशाध्यायवद्यमाणस्वरूपं सप्ताहसाध्यं मान्तपनं वतिचान्द्रायणं वा चरेत् । एतद्यांतिरिक्तंषु लोहितवृक्षनिर्या-सादिषु प्रत्येकं भक्षणादहोरात्रोपवामं कुर्यात् । छत्राकादीनां च प्रायक्षित्तापकर्षो वर्जनादशर्थः । शेषेपूपवसेद्दः इति लाधवार्थः। तत्रहि कियमाणे लोहितनिर्या-सप्रदृणमपि कर्तव्यं स्थात् ॥ २० ॥

> संवत्सरसैकमि चरत्कृच्छ्रं दिजोत्तमः। अज्ञातभुक्तशुद्धार्थं ज्ञातस तु विशेषतः॥ २१॥

संबत्सरखेति ॥ द्विजोत्तमपदं द्विजातिपरम् । त्रयाणां प्रकृतत्वात्, 'पृतदुक्तं द्विजातीनाम्' इत्युपसंहाराष । द्विजातिः संवत्सरमध्ये पृकमिष कृष्ट्रं प्रथमाझा-नाम्नाजापत्माख्यमज्ञातमक्षणदोषोपरामनाधेमनुतिष्ठेत्। ज्ञातस्य पुनरभक्ष्यभक्षण-दोषस्य विशेषतो यत्र यद्विहितं तदेव प्रायश्चित्तं कृषांत् । यत्तु-'त्रीणि देवाः पवि-न्त्राणि नाम्रणानामकल्पयन् । अदृष्टमद्विर्तिणिक्तं यत्र वाचा प्रशस्यते' इति तद्र-व्यशुद्धिप्रकरणपठितप्रायश्चित्तव्यतिरक्तद्वयशुद्धिवशेषेऽवतिष्ठते ॥ २१ ॥

इदानीं भक्षणप्रसङ्गेन यागाचर्य हिंसामप्यनुजानाति-

यज्ञार्थ ब्राह्मणैर्वध्याः प्रशस्ता मृगपश्चिणः। भृत्यानां चेव वृत्त्यर्थमगस्त्यो द्याचरत्पुरा ॥ २२ ॥

यज्ञार्थितिति ॥ ब्राह्मणादिभियोगार्थे प्रश्नस्ताः शास्त्रविहिता सृगपक्षिणो वध्याः । सृत्यानां चावद्यसरणीयानां वृद्धमातापित्रादीनां संवर्धनार्थस् । यसादगस्त्यो मुनिः पूर्वं तथा कृतवान् । प्रकृतिरूपोऽयसनुवादः ॥ २२ ॥

> वभूवृर्हि पुरोडाञ्चा मध्याणां मृगपक्षिणाम् । पुराणेष्वपि यज्ञेषु ब्रह्मक्षत्रसवेषु च ॥ २३ ॥

बभूबुरिति ॥ यसात्पुरातनेष्वप्यृषिकर्तृकयञ्चेषु च भक्षाणां सृगपक्षिणां मासेन पुरोदाशा अभवंस्तसावज्ञार्थमधुनातनेरपि सृगपक्षिणो वध्याः ॥ २३ ॥ इदानीं पर्शुचितप्रतिप्रसवार्थमाह—

> यत्किचित्स्रोहसंयुक्तं मक्ष्यं मोज्यमगहितम् । तत्पर्युषितमप्याद्यं हविःशेषं च यद्भवेत् ॥ २४ ॥

यांकिचिदिति ॥ यांकिचित्स्वरिवशद्मस्यवहायं मोदकादि, भोज्यं पायसादि, भगहित्युपभातान्तररहितं ताप्युंषितं राज्यस्तरितमपि वृततैल्द्रच्यादिसंयुक्तं कृत्या भक्षणीयम्। नतु प्रागेव यत्केहसंयुक्तं तत्प्युंषितं भक्षणीयमिति व्याख्येषम्। तथाच सित हविःशेषस्य खेहसंयोगावश्यंभावात् 'यांकिचित्कोहसंयुक्तं' इत्यनेनैव भक्षणे ति दे 'हविःशेषं च यद्भवेत्' इत्यन्थंकं स्वात् । स्मृत्यन्तरेऽपि भक्षणकाल प्वाभिधारणमुपदिश्यने। तथाच यमः—'मस्रमापमंयुक्तं तथा पर्युंषितं च यत् । तभु प्रशालितं कृत्वा भु श्रीत झाभिधारितम्'। हविःशेषं तु चरुपुरोहाक्षादि पर्युंषितमपि भोजनकाले खेहसंयोगश्च्यमेव भक्षणीयं पृथगुपदेशात्॥ २४॥

चिरस्थितमपि न्वाद्यमस्त्रेहाक्तं द्विजातिभिः। यवगोधूमजं सर्वे पयसर्थेव विक्रिया।। २५॥

विरस्थितमिति ॥ अनेकरात्र्यन्तरिता अपि यवगोध्मदुग्धविकाराः श्रेहसंयो-गरहिता अपि द्विजातिभिभैक्षणीयाः ॥ २५ ॥

> एतदुक्तं द्विजातीनां भक्ष्याभक्ष्यमशेषतः । मांसस्यातः प्रवक्ष्यामि विधि भक्षणवर्जने ॥ २६ ॥

प्तदुक्तमिति ॥ एतङ्किजातीनां भक्ष्याभक्ष्यमुक्तं, अत ऊर्ध्वं मांसस्य भक्षणे वर्जने च विधानं निःशेषं वक्ष्यामि ॥ २६ ॥

> प्रोक्षितं भक्षयेन्मांसं ब्राह्मणानां च काम्यया । यथाविधि नियुक्तस्तु व्राणानामेव चात्यये ॥ २७ ॥

प्रोक्षितमिति ॥ 'प्रोक्षितं भक्षयेत्' इति परिसंख्या वा स्याक्षियमविधिवां । तत्र परिसंख्यात्वे प्रोक्षिताद्व्यक् भक्षणीयगिति वाक्यार्थः स्यात् । स चानुपाकृत-मांसानीत्यनेनैव निपेधात्यासः, तसान्माञ्चकृतप्रोक्षणाख्यसंस्कारयुक्तयञ्चकांसानीत्यनेनैव निपेधात्यासः, तसान्माञ्चकृतप्रोक्षणाख्यसंस्कारयुक्तयञ्चकां नांसान्माक्षणमिदं यज्ञाङ्गं विधीयते । अतण्व 'असंस्कृतान्यञ्चन्यत्रेः' इत्यस्यानु-वादं बक्ष्यति । ब्राह्मणानां च यदा कामना भवति तदावश्यं मांसं भोक्तव्यमिति तदापि नियमत एकवारं भक्षयेत् 'मकुद्राह्मणकाम्यया' इति यमवचनात् । तथा श्राद्धे मधुपकें च 'नामांसो मधुपकेंः' इति गृह्मवचनावियुक्तेन नियमान्मांसं भक्षणीयमिति । अतण्व 'नियुक्तस्तु यथान्यायम्' इत्यतिक्रमदोषं बक्ष्यति । प्राणात्यये चाहारान्तराभावनिमिक्तके व्याधिहेतुके वा नियमतो मांसं भक्ष-वेत् ॥ २७ ॥

प्राणात्वये मासभक्षणानुवादमाह-

# प्राणस्थान्नमिदं सर्वे प्रजापतिरकल्पयत् । स्थावरं जङ्गमं चैव सर्वे प्राणस्य भोजनम् ॥ २८ ॥

प्राणस्याञ्चमिति ॥ प्राणिर्तानि प्राणो जीवः श्वरीरान्तर्गतो भोक्ता तस्यादः नीयं सर्वमिदं ब्रह्मा कल्पितवान् । किं तदाह । जंगमं पश्चादि, स्थावरं ब्रीहिय-वादि सर्वे नस्य भोजनम् । तस्माद्याणधारणार्थं जीवो मांसं भक्षयेत् ॥ २८ ॥

प्राणस्यार्थमिदं सर्वमित्येवं प्रपञ्चर्यात-

# चराणामत्रमचरा दंष्ट्रिणामप्यदंष्ट्रिणः।

अहस्ताश्च महस्तानां शूराणां चैव भीरवः ॥ २९ ॥

चराणामिति ॥ जङ्गमानां हरिणादीनामजङ्गमास्तृणाद्यः, दृष्ट्रिणां व्याव्रादी-नामदृष्ट्रिणो हरिणाद्यः, महम्नानां मनुष्यादीनामहम्ना मन्ध्याद्यः, श्रूराणां मिहादीनां भीरवो हस्त्याद्योऽदनीया एनादृष्यां विधानुरेव सृष्टी ॥ २९ ॥

# नात्ता दुष्यत्यद्भाद्यान्त्राणिनोऽहन्यहन्यपि ।

धात्रेव सप्टा बाद्याश्र प्राणिनोऽत्तार एव च ॥ ३० ॥

नात्ति ॥ भक्षयिना भक्षणार्हान्प्राणिनः प्रत्यहमपि भक्षयत्र दोषं प्राप्तोति । यसाद्विपात्रेत्र भक्षणार्हा भक्षयितास्त्र निर्मितः इति त्रिभिः श्लोकैः प्राणात्यये मान्मभक्षणम्नुनिरियम् ॥ ३० ॥

अथ प्रोक्षिनभक्षणनियमार्थवादमाह---

यज्ञाय जग्धिमांसस्येत्येष देवो विधिः स्पृतः।

अतोऽन्यथा प्रवृत्तिस्तु राक्षसो विधिरुच्यते ॥ ३१ ॥

यज्ञायेति ॥ यज्ञसंपन्यर्थं तदङ्गभूतमांसस्य जिथ्यभेक्षणमेतद्वमनुष्ठानं उक्तव्य-तिरिक्तप्रकारेण पुनरात्मार्थमेव पद्युं व्यापाद्य तन्मांसभक्षणेषु प्रवृत्ती राक्षसोचि-तमनुष्ठानमित्युत्तरार्थं वृथामांसभक्षणनिवृत्त्यनुवादः ॥ ३१ ॥

# क्रीत्वा स्वयं वाप्युत्पाद्य परोपकृतमेव वा । देवान्पितृंश्वाचियित्वा खादन्मांसं न दुष्यति ॥ ३२ ॥

कीत्वेति ॥ कीत्वा आत्मना चोत्पाद्य अन्येन वा केनाप्यानीय दत्तं मांसं देव-पितृभ्यो दत्त्वा होषं भक्षयत्व पापं प्रामोति । अतः प्रोक्षितादिचतुष्टयभक्षणवश्रेदं नियतं भक्षणं न दुष्यतीत्यभिधानात । 'वर्षे वर्षेऽश्वमेधेन' इत्यादिवक्ष्यमाणमांस-वर्जनविधरप्येतद्विषय एवाविरोधाद् ॥ ३२ ॥

> नाद्याद्विधिना मांसं विधिज्ञोऽनापदि द्विजः । जग्ध्वा द्यविधिना मांसं प्रेत्य तैरद्यतेऽवद्यः ॥ ३३ ॥

नासादिति ॥ मांसभक्षणानुष्टानदोषक्षो द्विजातिरनायदि तसदेवाधर्चनविधानं विना न मांसं भक्षयेत् । बस्माद्विधानेन यो मांसं खादति स मृतः सन्धन्मांसं भक्षितं तैः प्राणिमिः परलोके स्वरक्षणाक्षमः खाद्यन इति सर्वक्षोकानुवादः ॥३३

> न ताद्यं भवत्येनो मृगहन्तुर्धनार्थिनः। याद्यं भवति वेत्य वृथामांसानि खादतः॥ ३४॥

न तादशमिति ॥ सृगवधजीविनो व्याधादेर्धनिनिमित्तं सृगाणां हन्तुर्न तथा-विधं पापं भवति, यादशमदेविपनृशेषभूतमांसानि खादतः परलोके भवनीति प्रवानुवाद एव ॥ ३४ ॥

> नियुक्तस्तु यथान्यायं यो मांसं नात्ति मानवः। स प्रत्य पशुतां याति संभवानेकविद्यतिम्॥ ३५॥

नियुक्तस्थिति ॥ आहे मथुपकें च यथाशाखं नियुक्तः सन्यो मनुष्यो मांसं च खादति स मृतः सन्नेर्कावद्यातिजन्मानि पद्युर्भविति । 'यथाविधि नियुक्तस्तु' इस्रे-तिवयमानिक्रमफलविधानमिदम् ॥ ३५ ॥

> असंस्कृतान्पशृत्मत्र्वर्नाद्याद्विप्रः कदाचन । मर्त्रस्तु संस्कृतानद्याच्छाश्वतं विधिमास्थितः ॥ ३६ ॥

अमंन्कृतानिति ॥ चेद्विहितमञ्जवयोक्षणादिमेन्कारय्त्यान्परान्विपादिः कदा-चिन्नाश्रीयातः । शाश्वतं प्रवाहानादितया नित्यं पशुयागादिविधिमान्धितो मञ्जमं-स्कृतानेवाश्रीयादिति । 'प्रोाक्षतं भक्षयंन्मांसम्' इत्येतस्यानुवादार्थमेतत् ॥ ३६ ॥

कुर्यादृतपश्चं सङ्गे कुर्यात्पिष्टपश्चं तथा। न त्वेव तु रुथा हन्तुं पश्चमिच्छेत्कदाचन॥ ३७॥

कुर्योदिति ॥ सङ्ग आसक्ताँ पशुभक्षणानुरागेण धृतमयीं पिष्टमयीं वा पशुप्रति-कृषि कृत्वा खादयेत्र पुनदेवताद्यदेशं विनय पश्चन्कदाचिवपि हन्तुमिच्छेत् ॥३७॥

> यावन्ति पशुरोमाणि तावत्कृत्वो ह मारणम् । वृथापशुष्ठः प्राप्तोति पत्य जन्मनि जन्मनि ॥ ३८ ॥

यावन्नीति ॥ देवताखुदेशमन्तरेणात्मार्थं यः पश्चन्हन्ति स वृथापश्चम्रो सृतः सन्यावत्संख्यानि पश्चरोमाणि तावत्संख्याभूतं जन्मनि जन्मनि मारणं प्रामोति । तस्मादृथा पश्चं न हन्यात् । तावत्कृत्व इति वत्त्वन्तात्कियाभ्यावृत्तिगणने कृत्व-सुच् प्रत्ययः । इह हमन्द् आगमप्रामिद्धिसूचनार्थः ॥ ३८ ॥

यज्ञार्थे तु पशुवधे न दोप इत्याह—

यज्ञार्थ पञ्चनः सृष्टाः स्वयमेव स्वयंग्रुवा । यज्ञस्य भूत्ये सर्वस्य तसाद्यज्ञे वधोऽवधः ॥ ३९ ॥ यज्ञार्थं पशव इति ॥ वज्ञातिचार्थं प्रजापतिना आत्मनैवादरेण पशवः सृष्टाः । यज्ञश्चाप्तौ प्रास्ताहुतिन्यायात्मर्वस्यास्य जगतो विवृद्ध्यर्थः । तस्माद्यज्ञे वयोऽवध एव । वधजन्यदोषाभावात् ॥ ३९ ॥

ओषध्यः पद्मवो वृक्षास्तिर्यश्चः पक्षिणस्तथा ।

यज्ञार्थं निधनं प्राप्ताः प्राप्नवन्त्युत्सृतीः पुनः ॥ ४० ॥

किंच। ओपध्य इति ॥ ओपध्यो ब्रीहियवाद्याः, पश्चवश्कागाद्याः, वृक्षा यूपा-द्यर्थाः, तिर्वञ्चः कूर्माद्यः, पक्षिणः किपञ्जलाद्याः, यज्ञार्थं विनाशं गताः पुनर्जात्युत्कर्षे प्राप्नुवन्ति ॥ ४० ॥

मधुपर्के च यज्ञे च पितृद्वतकर्मणि । अत्रव पश्चो हिंस्या नान्यत्रत्यत्रवीन्मनुः ॥ ४१ ॥

मथुएके चेति ॥ 'नामांसो मथुपकः' इति विधानान्मथुपके च यज्ञे च ज्योति-होमादी, पिष्ये देवे च कर्मणि श्राखादी पशवो हिंसनीया नान्यत्रेति मनुरक्षि-हितवान् ॥ ४१ ॥

> एष्वर्थेषु पश्न्तिंसन्वेदतत्त्वार्थविद्विजः । आत्मानं च पशुं चव गमयत्युत्तमां गतिम् ॥ ४२ ॥

पृथ्वर्थेप्विति ॥ पृषु मथुपकादिषु पदार्थेषु पद्धन्तिमञ्चान्मानं पश्चं चोत्तमां गतिं स्वर्गाश्चपभोगयोग्यविलक्षणंदृहद्शादिसंबन्धं प्रापयति । वेदतस्वार्थविदिति विद्व-दिश्वरावोधनार्थम् ॥ नन्वन्याधिकारिन्वे कर्मणि कथमनिधक्ततस्य पश्चादेहत्तम्गानिप्राप्तिः फलम् । उच्यते । शास्त्रमणकन्वात् । अस्यार्थस्य पित्रधिकारिकार्याः जातेशवनिधकारिणोऽपि पुत्रस्य फलप्राप्तिवदिहापि पश्चादिगतफलसंभवाद्यज्ञमान एव कारुणिकतया पशुगतफलविशिष्टमेव फलं कामयिष्यति । अत्रपृवान्यानं च पश्चंचेवस्यभिधानात् यज्ञमानव्यापारादेव पश्चगतफलमिद्धिहत्ता ॥४२॥

गृहे गुरावरण्ये वा निवसन्नात्मवान्द्रिजः । नावेदविहितां हिंसामापद्यपि समाचरेत् ॥ ४३ ॥

गृहे गुरावरण्ये बेति ॥ गृहाश्रमे, बद्धाचर्याश्रमे, बानप्रस्थाश्रमे च प्रश-नातमा द्विजो निवसन्नापचपि नाशास्त्रीयां हिंसां समाचरेत् ॥ ४३ ॥

क्यं तर्हि तुत्ये हिंसात्वे वैदिकी देशादिपशुहिंसा नाधमीयेखत आह-

या वेदविहिता हिंसा नियतासिश्वराचरे । अहिंसामेव तां विद्याद्देदाद्वर्मो हि निर्वभौ ॥ ४४ ॥

या वेद्विहितेति ॥ या श्रुतिविहिता कर्मविशेषदेशकाळादिनियतास्मिश्रगति स्थावरजङ्गमात्मिनि, अहिंसामेव सां जानीयात्, हिंसाजन्याधर्मिवरहात् । देशप-श्रुहननमधर्मः प्राणिहननत्वात् बाह्मणंहननवदित्याचनुमानसुपजीव्यशास्त्रवाधादेव न प्रवर्तते । दृष्टान्ताञ्चतद्वाद्यणहननस्याप्यधर्मेन्वे शास्त्रमेवोगजीध्यम् । वेदाद्वमीं हि निर्वभी यस्मादनन्यप्रमाणको धर्मो येदादेव निःशेषेण प्रकाशतां गतः॥ ४४॥

# योऽहिंसकानि भूतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्छया। स जीवंश्र मृतश्रेव न कचित्सुखमघते॥ ४५॥

योऽहिंसकानीति ॥ योऽनुपघातकान्प्राणिनः हरिणादीनात्मसुखेच्छया मार-यति स हृह लोके परलोके च न सुखेन वर्धते ॥ ४५ ॥

> यो वन्धनवधक्केशान्त्राणिनां न चिकीर्षति । स सर्वस्य हितप्रेप्सुः सुखमत्यन्तमश्रुते ॥ ४६ ॥

यो बन्धनेति ॥ यो बन्धनमारणक्षेत्रादीन्धाणिनां कर्तुं नेच्छित स सर्वहित-प्राप्तीच्छुरनन्तमुखं प्राप्नोति ॥ ध्रद ॥

> यद्भायति यन्तुरुते पृति वभाति यत्र च । तद्वामोत्ययत्नेन यो हिनस्ति न किंचन ॥ ४७ ॥

अन्यस् । यद्भायतीति ॥ यस्तिन्तपति धर्मादिकमिदं भेऽस्विति, यस्र श्रेयः-साधनं कर्म करोति, यत्र च परमार्थध्यानादा धितं बश्चमितं, तत्सर्वमक्केशेन लभते । य उपधाननिमित्तं दंशमशकाद्यपि न व्यापाद्यति ॥ ४७ ॥

मांसभक्षणप्रसङ्गेन हिंसागुणदोपाविभिधाय पुनः प्रकृतमांसाभक्षणमाइ---

नाकृत्वा प्राणिनां हिंसां मांसमुत्पद्यते कचित्।
न च प्राणिवधः स्वर्ग्यस्तसान्मांसं विवर्जयेत् ॥ ४८ ॥
नाकृत्वेति ॥ प्राणिहिंसाव्यतिरेकंण न कचिन्मांनमुत्पद्यते । प्राणिवधश्च
स्वर्गनिमित्तं नरकहेतुरेव यसात्तसाद्विधिना मांमं न अक्षयेदिति ॥ ४८ ॥

सम्रुत्पत्तिं च मांसस्य वधवन्धां च देहिनाम् । प्रसमीक्ष्य निवर्तेत सर्वमांसस्य मक्षणात् ॥ ४९ ॥

समुत्पत्तिं चेति ॥ ग्रुक्रशोणितपरिणामात्मिकां समुत्पत्तिं घृणाकरीं विज्ञाय प्राणिनां वधबन्धौ च कृरकर्मरूपौ निरूप्य विहितमांमभक्षणादपि निवर्तेत किमु-ताबिहितमांसभक्षणादित्यविधिना मांसभक्षणनिन्दानुवादः ॥ ४९ ॥

> न भक्षयित यो मांसं विधि हित्वा पिञ्चाचवत् । स लोके प्रियतां याति व्याधिभिश्व न पीड्यते ॥ ५० ॥

न अक्षयतीति ॥ उक्तविधिव्यतिरेकेण यो न मांसं अक्षयति । पिशासवदिति यथा पिशासो अक्षयति तथा नेति व्यतिरेके दशन्तः । स खोकस्य प्रियो अवति रोगैश्व न नाष्यते । तसादवैधमांसभक्षणाद्याधयो अवन्तीति दर्शितम् ॥ ५० ॥

# अनुमन्ता विश्वसिता निहन्ता ऋयविऋयी । संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्रेति घातकाः ॥ ५१ ॥

अनुमन्तेति ॥ यदनुमितव्यतिरेकेण इननं कर्तुं न शक्यते सोऽनुमन्ता, विश-सिता अङ्गानि यः कर्नयादिना पृथक्पृथक् करोति, ऋयविकयी मांसस्य केता विकेता च, संस्कर्ता पाचकः, उपहर्ता परिवेपकः, त्वादको अक्षयिता । गोवि-न्दराजस्तु यः कीत्वा विकीणाति स क्रयविकयीन्येकमेवाह । तदयुक्तम् । 'इननेन तथा इन्ता धनेन कायकम्मथा । विकयी तुधनादानात्मंस्कर्ता तत्प्रवर्त-नात्' इति यमवचनेन पृथक्तिदेशात । घातकत्ववचनं चेदमशास्त्रीयपशुवधेऽनुम-त्यादयोऽपि न कर्तव्या इत्येवंपरम् । विधिनिपंथपरत्वाच्छास्रस्य । त्यादकादीनां पृथक्षायक्षित्तदर्शनात् ॥ ५१ ॥

# खमासं परमांसेन यो वर्धियतुमिच्छति ।

अनभ्यच्ये पिदन्देवांस्ततोऽन्यो नास्त्यपुण्यकृत् ॥ ५२ ॥ स्वमांसिनित ॥ स्वश्नीरमांसं परमांसेन देवित्राद्यर्वनं विना यो बृद्धिं नेतु-मिच्छति तस्मादपरो नापुण्यकर्ताम्नीत्यविधिमांसभक्षणांनन्द्रानुवादः ॥ ५२ ॥ इदानीमनियमिताप्रतिषद्वमांसभक्षणस्य निवृत्तिर्धर्मायेन्येनदर्शयनुमाह—

वर्षे वर्षेऽश्वमेधेन यो यजेत शतं ममाः।

मांसानि च न खाद्द्यस्तयोः पुण्यफ्र समम् ॥ ५३ ॥ वर्षे वर्षे इति ॥ यो वर्षशनं यावन्यनिवर्षमधमेधेन यजेत यश्च यावजीवं मांसं न खाइति तयोः पुण्यस्य फलं न्वर्गादि तुल्यम् ॥ ५३ ॥

फलम्लाजनमेंध्यमुन्यनानां च भोजनैः।

न तत्फलमवामाति यन्मांसपरिवर्जनात् ॥ ५४ ॥

फलमूलाशर्निरिति ॥ पवित्रफलमूलभक्षणेर्वानमस्थमोज्यानां च नीवाराधनानां भोजनेनं तत्फलमवामोति यच्छास्त्रानियमिताप्रतिषिद्धमांसवंजनालभते ॥ ५४ ॥

> मां स भक्षयिताऽग्रुत्र यस मांसमिहादयहम् । एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ५५ ॥

मां स भक्षयितेनि ॥ इह लोके यस्य मांसमहमश्रामि परलाके मां स भक्षयि-प्यतीत्येतन्मांसक्षव्दस्य निरुक्तं पण्डिताः प्रवदन्ति इति मांसक्षव्दस्य निर्वच-नमवैश्वमांसभक्षणपापफलकथनार्थम् ॥ ५५ ॥

> न मांसभक्षणे दोपो न मद्ये न च मधुने । प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥ ५६ ॥

न मांसमक्षण इति ॥ बाह्मणादीनां वर्णानां यथाधिकारमविहिताप्रतिपिद्धभ-क्षणादी न कश्चिद्दोषः । यस्मान्त्राणिनां मक्षणपानमैथुनादी प्रवृत्तिः स्वाभाविकोऽयं धर्मः । वर्जनं पुनर्महाफलम् । अविहिताश्रतिपिद्धमद्यमैथुननिवृत्तेर्महाफलकथना-र्थोऽयमुक्तस्यैव मांसवर्जनमहाफलकथनस्यानुवादः ॥ ५६ ॥

प्रेतशुद्धिं पवक्ष्यामि द्रव्यशुद्धिं तथैव च । चतुर्णामपि वर्णानां यथावदनुपूर्वशः ॥ ५७ ॥

वेतशुद्धिमिति ॥ बाह्मणादीनां चतुर्णामि वर्णानां वेतेव्विप पित्रादीनां श्चांदं बाह्मणादिक्रमेण या यम्येति, इत्यादीनां च तैजसादीनां शुद्धिमभिधास्यामि ७५ तत्र शुद्धेरशुद्धिसापेक्षत्वात्तक्षिरूपणार्थमाह्-

दन्तजातेऽनुजाते च कृतच्छे च संस्थिते।

अशुद्धा बान्धवाः सर्वे मृतके च तथोच्यते ॥ ५८ ॥

द्माजान इति ॥ द्माजाते जानद्म्त इत्यर्थः । 'वाहिनाख्यादिषु' इत्यनेन जातशब्दस्य परनिपातः । अनुजाते जातद्गन्तानन्तरे कृतचूडाकरणे च चकारा-रकृतोपनयने च संस्थिते मृते सनि बान्धवाः सपिण्डाः समानोदकाश्चाग्रहा भवन्ति । प्रस्वं च तथेवाशुद्धाः भवन्तीत्युच्यते । वयोविभागेनोद्देशमात्रमिदं वक्ष्यमाणाशीचकालभेदादिम्स्वात्रबोधनार्थम् ॥ ५८ ॥

दशाहं शावमार्शाचं सपिण्डेषु विधीयते ।

अवीक-संचयनाद्म्थ्रां त्र्यहमेकाहमेव वा ॥ ५९ ॥

दशाहमिति ॥ सप्तपुरुपपर्यन्तं सपिण्डतां वक्ष्यति । सपिण्डेपु शवनिमित्तमा-शीचं दशाहोरात्रं बाह्मणम्पेपदिस्यते । 'अखोद्विप्रो दशाहेन' इति वक्ष्यमाण-स्वात् । अर्वाकसंचयनादस्क्षामिति चनुरहोपलक्षणम् । चतुर्थे दिवसेऽस्थिसंचयनं कुर्यादिति विष्णुवचना इयहमेकाहोरात्रं वा । अहः शब्दो ऽहोरात्रपरः । अयं चाम्नि-वेदादिगुणापेक्षो व्यवस्थितविकल्पः । यथाह दक्षः--'एकाहाच्छद्यते विप्रो योऽ-शिवेदसमन्त्रितः । हीने हीनं भवेश्वेव त्यहश्चनुरहस्तथा' । श्रीताशिमतो मन्नजाः ह्मणात्मककृत्मक्षात्वाध्यायिन एकाहाशीचम् । तत्र श्रीताधिवेदाध्ययनगुणयोरेक-गुणरहितो हीनम्नस्य त्र्यहः, उभयगुणरहितस्तु हीनतरः, केवलसार्ताप्तिमांम्नस्य चतुरहः, मकलगुणरहिनस्य दशाहः। तदाह पराश्वरः 'निर्गुणो दश्मिरिदेनैः' इति ॥

सपिण्डलक्षणमाह--

सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमं विनिवर्तते । समानीद्कभावम्तु जन्मनाम्नोरवेदने ॥ ६० ॥

सपिण्डता त्विति ॥ यं पुरुषं प्रतियोगिनं कृत्वा निरूप्यते तस्य पितामहप्र-भृतीन्परपुरुषानतिक्रम्य सप्तमे पुरुषे प्राप्ते स्पिण्डत्वं निवतेते । एवं पुत्रपीत्रादि-प्वप्यवगन्तव्यम् । पिण्डमंबन्धिनिबन्धना चेयं सपिण्डना । तथाहि पितृपिता-महप्रपितामहेभ्यस्त्रिभ्यः पिण्डदानं, प्रपितामहस्य पित्राद्यस्यः पिण्डलेप्सुजश्च तरपूर्वस्य नु सप्तमस्य पिण्डसंबन्धो नास्तीत्यसपिण्डता । यस्य चैते पद् पुरुषाः सपिण्डाः सोऽपि तेषां सपिण्डः, पिण्डदातृत्वेन तत्पिण्डसंबन्धात् । अतः साप्त- पौरुषीयं सपिण्डता । तदुक्तं मस्त्यपुराणे—'लेपमाजश्चतुर्थांद्याः पित्राचाः पिण्ड-भागिनः । पिण्डदः सप्तमस्तेषां सापिण्ड्यं साप्तपौरुषम्' । सगोत्रत्वे चेथं सपि-ण्डता । अत्तप्त्व शङ्कालिक्षितौ—'सपिण्डता तु सर्वेषां गोत्रतः साप्तपौरुषी' । तेन मातामहादीनामेकपिण्डसंबन्धेऽपि न सपिण्डता । समानोद्कस्वं पुनरसा-ल्कुलेऽमुकनामाभृदिति जन्मनामोभयापरिज्ञाने निवनंते ॥ ६० ॥

यथेदं शावमाशौचं सिपण्डेषु विधीयते ।

जननेऽप्येवमेव स्यान्निपुणं शुद्धिमिच्छताम् ॥ ६१ ॥

यथेदमिति ॥ यथेदं दशाहादिकं शवनिमित्तमाशौचं कर्मानहंत्वलक्षणं सपि-ण्डेषु 'दशाहं शावमाशाचम्' इत्यनेन विधीयते । प्रस्वेऽपि सम्यक् शुद्धिमि-च्छतां सपिण्डानां तादशमेवाशौचं भवेत् ॥ ६१ ॥

अनिर्देशेन नुल्यतायां प्राप्तायां विशेषमाह--

सर्वेषां शावमाशीचं मातापित्रोस्तु म्तकम् । मृतकं मातुरेव स्यादुपस्पृत्य पिता श्रुचिः ॥ ६२ ॥

सर्वेषामिति ॥ मरणनिमित्तमस्पृश्यन्वलक्षणमाशौचं मर्वेषामेव सपिण्डानां समानम् । जननिमित्तं तु मातापित्रोरेव भवति । तत्राप्ययं विशेषः । जननिमित्तमस्पृश्यत्वं मातुरेव दशसत्रं । पिता तु खानास्स्पृश्यो भवति । अयमेव संबन्धः संवर्तेन व्यक्तीकृतः—'जाते पुत्रे पितुः खानं सर्वेलं तु विधीयते । माता शुखोदशाहेन खानास् स्पर्शनं पितुः' ॥ ६२ ॥

# निरस्य तु पुमाञ्ज्ञक्रमुपस्पृत्रयैव शुद्ध्यति । वैजिकादभिसंवन्धादनुरुन्ध्याद्यं त्र्यहम् ॥ ६३ ॥

निरस्य न्विनि ॥ 'स्नानं मैथुनिनः स्मृतम्' इति मैथुने स्नानं विश्वास्यति, तेन मैथुनं विनापि कामतो रेतस्सलने स्नान्वा पुमान्युद्धो भवति । अकामतस्तु स्नादी रेतःपाते 'मूत्रवद्गेतम उन्मर्ग' इत्यापन्नम्बोक्तेः स्नानं विनापि गृहस्थस्य स्नुद्धिः । ब्रह्मचारिणस्त्यकामनोऽपि 'स्वमे सिक्तवा बद्धासारी' इत्यनेन स्नाना-दिना ग्रुद्धिरुक्ता । बैजिके तु संबन्धे परपूर्वभायायामपत्योत्पत्तौ ज्यहमान्नौसं भवति । तथाच विष्णुः—'परपूर्वभायांसु त्रिरात्रम्' । रेतःपातिनामान्नौसम-प्रकृतमपि जननप्रकरणे प्रमङ्गात्तदनुगुणनयोक्तम् । यत्र रेतःपातमान्नेण स्नानं तत्रापत्योत्पत्तौ त्रिरात्रमुचिनम् ॥ ६३ ॥

अहा चेंकेन राज्या च त्रिरात्रेरेव च त्रिभिः। शवस्पृशो विशुध्यन्ति ज्यहादुदकदायिनः॥ ६४॥

अहा चैकेनेति ॥ एकेनाहा एकया च राज्येत्यहोरात्रेण त्रिरात्रैकिभिरिति नवाहोरात्रैर्मिलित्वा दशाहेनेति वैदग्ध्येनोक्तम् । ननु दशाहेनेति वक्तव्ये किम-र्योऽयं वाग्विन्तरः । उच्यते । 'बूंहीयसीं लिघष्टां वा गिरं निर्मान्ति वाग्मिनः । न चावश्यस्त्रमेतेषां स्वभूक्षेव निवम्यते' । वृक्तस्वाध्वायगुणयोगेन वे सिपण्डा एकाहायस्याशीचयोग्यास्ते यदि खेडादिना शवस्पृशो भवन्ति तदा दशाहेनेव ग्रुक्तन्ति । उदकदायिनः पुनः समानोदकास्यहेण । गोविन्दराजस्तु धनग्रहण-पूर्वकशवनिर्हारकासंवन्धित्राह्मणविषयमिदं दशाहाशौचमाह ॥ ६४ ॥

> गुरोः त्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समाचरन् । त्रेतहारैः समं तत्र दशरात्रेण ग्रद्ध्यति ॥ ६५ ॥

गुरोरिति ॥ गुरोराचार्यादेरसपिण्डस्य सृतस्य शिप्योऽन्त्योष्टिं कृत्वा प्रेतनिर्हार-कैर्गुक्रमपिण्डैस्तुल्यो दशरात्रेण ग्रुद्धो भवति ॥ ६५ ॥

रात्रिभिर्मासतुल्याभिर्गभेस्नावे विशुध्यति । रजस्युपरते साध्वी स्नानेन स्त्री रजखला ॥ ६६ ॥

रात्रिभिरिति॥ अत्र गत्रिभिरिति विधेयगामिनो बहुत्वस्य विवक्षितत्वातृनीयमासात्रभृति गर्भसावे गर्भमामनुस्याहोरात्रैर्विशेषाभिधानाञ्चानुर्वण्यंद्धी
विग्रुद्धति। एतच पण्मासपर्यन्तम्। यथोक्तमादिपुराणे—'पण्मासाभ्यन्तरं यावदुर्भस्वावो भवेषदि। तदा माससमैन्तासां दिवसैः ग्रुद्धिरिप्यते॥ अत अर्ध्वं तु
जाम्युक्तमाशींषं नामु विद्यते'। मेधानिथिगोविन्दराजादयम्बादिपुराणे वचनाद्श्रीनात्ससमासादवीनगर्भस्वावे स्नायनुत्याहोरात्रः स्वीणां विग्रुद्धिरित्यतिदिशन्ति।
प्रथमद्विनीयमासीयगर्भस्वावे स्त्रीणां त्रिरात्रम् । यथाह हारीतः—'गर्भस्वावे
स्त्रीणां त्रिरात्रं साधीयो रजोविशेयस्वात् । पित्रादिसिण्डानां त्वत्र सद्यःशीचम्'। यथाह सुमन्तुः—'गर्भमासनुत्या दिवसा गर्भसंस्रवणे सद्यःशीचं वा
भवति'। गर्भमासनुत्या इति स्त्रीविषयं सद्यःशीचं वेति पित्रादिसिण्डविषयमिति स्ववस्थितविकल्पः । ग्जस्त्रला च स्त्री रजम्मि निवृत्ते सिन पश्चमे दिने
स्नानेनादृष्टार्थकल्पनयोग्या भवति । स्पर्शयोग्या नु त्रिरात्रस्यप्रयामे चनुर्थेऽहिन
इतस्यानेनैव ग्रुद्धा भवति॥ ६६॥

नृणामकृतच्डानां विशुद्धिनिशिकी स्मृता । निर्वृत्तच्डकानां तु त्रिरात्राच्छुद्धिरिष्यते ॥ ६७ ॥

नृणामिति ॥ अकृतचूढानां बालानां मरणे सपिण्डानामहोरात्रेण शुद्धिर्भ-वति । कृतचूढानां तु मरणे प्रागुपनयनकालाचिरात्रेण शुद्धिः ॥ ६७ ॥

> ऊनद्विवार्षिकं प्रेतं निद्ध्युर्वान्धवा बहिः । अलंकुत्य शुची भूमावस्थिसंचयनादते ॥ ६८ ॥

क्रनद्विवार्षिकमिति ॥ असंपूर्णद्विवर्षं बालं मृतमकृतच्हं मालादिभिरलंकुत्व ग्रामाद्वहिः कृत्वा विश्वद्धायां भूमौ कालान्तरे शीर्णदेहतयाशक्यमस्थिसंचयन-वर्जं बान्धवाः प्रक्षिपेयुः । विश्वरूपस्तु यस्यां भूमावन्यस्यास्थिसंचयनं न कृतं तस्यां निद्ध्युरिति ब्याचष्टे ॥ ६८ ॥

## नास्य कार्योऽपिसंस्कारो न च कार्योदकिकया । अरण्ये काष्ट्रवच्यवत्वा क्षपेयुक्यहमेव च ॥ ६९ ॥

नास्येति ॥ अस्योनद्विवार्षिकस्याप्तिसंस्कारो न कर्तव्यः । नाप्युद्किष्ठया कर्तव्यः । उद्दक्ष्वनिषेधोऽयं श्राद्धादिसकल्प्रेतकृत्यनिवृत्यर्थः । कि त्वरण्ये काष्टवर्षित्यज्य । काष्टविति शोकामावोऽभिहितः । यथारण्ये काष्टं परित्यज्य शोको न भवति एवं त्यस्त्वा न्यदं भ्रपेष्ठयहाशौचं कुर्यात् । अयं चाकृतच्रुद्रस्य न्यहाशौचविधः पूर्वोक्तकाहाशौचिविकस्पपरः । स च व्यवस्थितो वृत्तस्वाध्या-यादियुक्तस्येकाहः तद्रहितस्य न्यहः । यद्यपि मनुना परित्यागमात्रं विहितं स्थापि 'जनद्विवार्षिक निस्तनेत् इति याज्ञवस्त्यवचनाद्विशुद्धभूमो निस्तायेव स्यक्तव्यः ॥ ६९ ॥

## नात्रिवर्षस्य कर्तव्या वान्धवैरुदकितया । जातदन्तस्य वा कुर्युनीम्नि वापि कृते सति ॥ ७० ॥

नाश्चिषपंत्येति ॥ अप्राप्ततृतीयवर्षस्य पित्राहित्यपिण्डेरुद्कित्या न कर्तव्येति पूर्वत्र निपिद्धाच्युत्तरार्थमन् छते । जातद्न्तस्य चोद्दकदानं कर्तव्यं नामकरणे वा कृते उदक्षित्रयासाहचर्याद्विप्तसंस्कारोऽप्यनुज्ञामात्रं, प्रेतपिण्डधावादिकं च यद्य-प्यकरणसंभवे करणं क्रेशावहं तथापि करणाकरणयोराञ्चानाज्ञातदन्तकृतनाङ्गोः करणे प्रेतीपकारो भवत्यकरणे प्रत्यवायाभाव इत्यवगम्यते ॥ ७० ॥

# सब्रक्षचारिण्येकाहमतीते क्षपणं स्पृतम् । जन्मन्येकोदकानां तु त्रिरात्राच्छुद्धिरिष्यते ॥ ७१ ॥

सब्रह्मचारिणीति ॥ सहाध्यायिनि सृते एकरात्रमाशीचं कर्तव्यम् । समानीद-कानां पुनः पुत्रजनने सति त्रिरात्रेण छुद्धिर्भवति । व्यहानुदकदायिन इति मरण-विषयमुक्तम् ॥ ७१ ॥

#### स्त्रीणामसंस्कृतानां तु त्र्यहाच्छुद्धान्ति बान्धवाः । यथोक्तेनेत्र कल्पेन ग्रुद्धान्ति तु सनाभयः ॥ ७२ ॥

स्त्रीणामिति ॥ स्त्रीणामकृतविवाहानां वाग्द्रतानां मरणे बान्धवाः भन्नीद्रयः स्वहेण शुद्धान्ति । वाग्दानं विना भर्नुपक्षे संवन्धाभावादश्चतमपि वाग्दानाम्तप्रधन्तं बोद्धयम् । सनामयः पितृपक्षाः वाग्द्रतानां विवाहाद्वां खारणे यथोक्तेनैव कल्पेनेत्वेतच्छ्रोकपूर्वार्थोकेन त्रिरात्रेणैव शुक्कान्तीत्वर्थः । तदुक्तमादिपुराणे— 'आजन्मनस्तु चूढान्तं यत्र कन्या विषयते । सद्यः शांचं भवेतत्र सर्ववर्णेषु नित्यत्रः ॥ ततो वाग्दानपर्यन्तं यावदेकाहभव हि । अतः परं प्रवृद्धानां त्रिरात्र-मिति निश्चयः ॥ वाग्दाने तु कृते तत्र शेवं चोभवतस्वहम् । पितृर्वरत्य च ततो द्त्तानां मर्तुरेव हि ॥ स्वजात्युक्तमन्नीषं स्थान्धृतके सूतकेऽपि च' । मेषातिधिनां विभिना

हुचान्तीति व्याचक्षाते । अत्रच व्याख्याने पुत्रवत्कन्यायामपि चूडा ति । एवं-मरणे व्यहाशीचं स्थान् । तशादिपुराणाधनेकवचनविरुद्धम् ॥ ७२ ॥ , रोग्रिरी

अक्षारलवणान्नाः स्युर्निमजेयुथ ते त्र्यहम् । मांसाशनं च नाक्षीयुः शयीरंथ पृथक् क्षितौ ॥ ७३ ॥

अक्षारेति ॥ क्षारलवणं कृत्रिमलवणं तद्गहितमञ्चमक्षीयुः । त्रिरात्रं नद्यादौ कानमाचरेयुः । मांमं च न भक्षयेयुः । भूमौ चैकाकिनः शयनं कुर्युः ॥ ७३ ॥

> सिन्धानेष ने कल्पः शानाशीचस्य कीर्तितः। असिन्धानयं ज्ञेयो निधिः संबन्धिनान्धनैः॥ ७४॥

सिक्षभाविति ॥ सृतस्य सिक्षधावेकस्थानावस्थानाददःपरिज्ञाने शावाशीचस्य विधिरयमुक्तः । देशान्तरावस्थानादज्ञाने सत्ययं वह्यमाणो विधिः संबन्धिबा-न्धवेज्ञातस्यः । संबन्धिनः सिपण्डाः । समानोदका बान्धवाः ॥ ७४ ॥

> विगतं तु विदेशस्त्रं शृणुयाद्यो ह्यनिर्दशम् । यच्छेषं दशरात्रस्य तावदेवाशुचिर्भवेत् ॥ ७५ ॥

विगनं त्विति ॥ विगनं मृतं विदेशस्थं विप्रकृष्टदेशस्थमनिर्देशमनिर्गतद्शा-हाचर्गाचकाल यः श्रणोति स यदविशष्टं दशरात्राचशांचस्य तावत्कालमविशुद्रो भवति । विगतिमन्युपलक्षणम् जननेऽप्येतद्वगन्तव्यम् । तथाच बृहस्पतिः— 'अन्यदेशसृतं ज्ञाति शुन्वा वा पुत्रजन्म च । अनिर्गते दशाहे नु शेपाहोभिर्वि-शुक्राति ॥ ७५ ॥

अतिकान्ते दशाहे च त्रिरात्रमश्चचिर्भवेत् । संवन्सरे व्यतीते तु स्ष्टप्ट्रवापो विश्वद्वयति ॥ ७६ ॥

अतिकान्त इति ॥ 'नाक्षीच प्रसवस्यास्ति व्यतीतेषु दिनेष्वपि' इति देवस्य-चनन्त्रसरणिययं वचनमिद्रम् । सपिण्डमरणे दशाहाक्षीचेऽनिकान्ते श्रिराक्षम-श्रुद्धो भवति, संवन्तरं पुनर्गाने स्नान्वेव विशुद्ध्यति। पृतचाविशेषेणाभिधानाचा-नुर्वण्यविषयम् ॥ ७६ ॥

> निर्देशं ज्ञातिमग्णं श्रुत्वा पुत्रस्य जन्म च । सवासा जलमाष्ट्रत्य श्रुद्धो भवति मानवः ॥ ७७ ॥

निर्देशमिनि ॥ दशाहाशीचव्यपगमं कमीनहित्वलक्षणस्य व्यहाशीचस्योक्तत्वा-सदङ्गास्पर्शविषयम् । निर्गतदशाहमपिण्डमरणं श्रुग्वा पुत्रस्य जन्म च श्रुत्वा सर्चलं स्नात्वा स्पृश्यो भवति ॥ ७७ ॥

> वाले देशान्तरस्थे च पृथितिपण्डे च संस्थिते। सवासा जलमाप्रुत्य सद्य एव विशुक्त्यति॥ ७८॥ मनु॰ १०

यहा र्ग [ अध्यायः ५

नास्य

अर्ए ति ॥ बालेऽजातदन्ते सृते जातदन्ते 'नृणामकृतवृदानां' इत्येकाहोरानास्येति । बालेऽजातदन्ते सृते जातदन्ते 'नृणामकृतवृदानां' इत्येकाहोरानास्येति । नादेशान्तरस्थे च सिपण्डे सृत इत्येकाहाशौचविषयम् । पूर्वश्लोके दशाकोष्टवत्यः , चिनस्यहविधानान्युथक्षिण्डे समानोदके त्रिरात्रमुक्तं । तत्र त्रिरात्रस्यपगमे
काष्टवत्यः , चिनस्यहविधानान्युथक्षिण्डे समानोदके त्रिरात्रमुक्तं । तत्र त्रिरात्रस्यपगमे
कोष्टवत्यः , चिनस्यहं स्वात्वा सद्यो विद्युद्धो भवति ॥ ७८ ॥
शोको

अन्तर्दशाहे स्थातां चेत्युनर्मरणजन्मनी ।

तावत्स्यादशुचिर्वित्रो यावचत्स्यादनिर्दश्रम् ॥ ७९ ॥

अन्तर्दशाह इति ॥ दशाहादिमध्ये यांद्र पुनर्मरणे मरणं जनने जननं स्याःपुनः-शब्दास्सजातीयावगमात्तदा तावत्कालमेव विप्रादिरशुद्धः स्यात् । यावन्पूर्वजातद-शाहाद्यशोचं नापगतं स्यात्तावन्पूर्वाशांचव्यपगमेनव द्विनीयेऽपि सृतके स्तके च शुद्धिरिसर्थः ॥ ७९ ॥

त्रिरात्रमाहराशौचमाचार्ये संस्थित सति ।

तस्य पुत्रे च पत्थां च दिवारात्रमिति स्थितिः ॥ ८० ॥ त्रिरात्रमिति ॥ आचार्ये सृते स्ति शिष्यस्य त्रिरात्रमाशीचं वदन्ति । तत्पुत्रप-स्योश्व सृतयोरहोरात्रमित्येपा शास्त्रमयीदा ॥ ८० ॥

> श्रोत्रिये तूपसंपन्ने त्रिरात्रमञ्जिनिवेत् । मातले पक्षिणीं रात्रि शिष्यत्विग्वान्धवेषु च॥ ८१ ॥

श्रोत्रिय इति ॥ बेदशास्त्राध्यायिन्युपसंपन्ने मेत्रादिना तत्त्वमीपवर्तिनि । तद्व-हवासिनीत्वर्थः । तस्मिन्स्ते त्रिरात्रेण शुद्धो भयति । मानुरुद्धिक्शिप्यादिषु पश्चिणीरात्रिं व्याप्याशीचम् । दे पहनी पूर्वीनरे पक्षाविव यस्याः सा पक्षिणी ॥ ८९ ॥

> प्रेते राजनि सज्योतिर्यस साद्विपयं स्थितः । अश्रोत्रिये त्वहः कृत्स्नमनुचाने तथा गुर्गे ॥ ८२ ॥

प्रेते राजनीति ॥ यस्य देशं ब्राह्मणार्गः स्थितमासिम्ब्राजनि कृताभिषेके क्षत्रिये सृते सज्योतिराशीचं स्थात् । सह ज्योतिपा वर्तत इति सज्योतिः । यदि दिवा सृतसदा यावत्स्य्यज्योतिम्तावदाशीचं, यदि रात्री सृतसदा यावत्तारकाज्योनिस्तावदाशीचम् । श्रोत्रिये विरात्रमुक्तम् । अश्रीत्रिये पुनम्तद्वहे सृते कृत्कं दिन-मात्रमाशीचं नतु रात्राविप । रात्री सृते रात्रायेवेत्यवगम्तव्यस् । साङ्गवेदाध्या-यिनि 'स्वस्यं वा बहु वा यस्य' इत्येतिद्विदिष्टे गुरावप्यहर्मात्रमेव ॥ ८२ ॥

शुद्धेद्विप्रो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः । वैभ्यः पश्चदशाहेन शदो मासेन श्रद्ध्यति ॥ ८३ ॥

गुज्येदिति ॥ उपनीतसिपण्डमरणे संपूर्णकालीनजनने च वृत्तस्वाध्यायादिर-हितबाह्मणो दशाहेन गुन्हो भवति । क्षत्रियो द्वादशाहेन । वश्यः पञ्चदशाहेन । द्भद्रो मासेन । तस्य चोपनयनस्थाने विवाहः ॥ ८३ ॥ न वर्धयेदघाहानि प्रत्यूहेआप्रिषु क्रियाः। ति । एवं-न च तत्कर्म कुर्वाणः सनाभ्योऽप्यशुचिर्मवेत् ॥ ८४ र्षंत्र

न वर्धयेतिति ॥ यस्य तु वृत्तस्वाध्यायाद्यपेक्षया पूर्वम् 'अर्वावसंचयनादस्थ्राम् इत्याद्यारोपेचसंकोच उक्तः सः निष्कर्मा मुख्यमासिष्ये इति बुद्ध्या नाशौचितिनानि दशाहादिरूपत्या वर्धयेत्मंकुचिताशोचिदिनेष्वि । अग्निष्विति बहुवचनास्क्षीताशिष्वितिहोत्रहोमास विधानयेत् । स्वयं कुर्यादशक्ती वा पुत्रादीन्कारयेत् । अत्रीव हेतुमाह । यस्याक्तकर्माग्निहोत्ररूपं कुर्वाणः पुत्रादिः मिण्डो नाह्यचिर्भः वति । तदाह पारस्करः—'नित्यानि विनिवर्तन्ते वैतानवर्ज । वैतानं श्रीतो होमः गार्हपत्रकुण्डस्थानग्नीनाहवनीयादिकुण्डेषु वितत्य क्रियते' इति । तथाच शक्का

ेनी 'अग्निहोत्रार्थं सानोपर्एर्शनाच्छुचिः'। जावालोऽप्याह —'जन्महानी वितानम् केपो न विद्यते। शालाग्नां केवलो होमः कार्य एवान्यगोन्नजैः'। छन्दोगपरिशिष्टमपि कि कर्मणां त्यागः मंध्यादीनां विधीयते। होमः श्रीते तु कर्नव्यः ग्रुप्काक्षेनापि वा फलः'। तम्माद्काहृष्यहाद्याणां सम्कोचे संध्यादीनामेव पन्तियागो नतु श्रांतहोमम्य। एकाहृष्यहाद्यणगमे तु संध्यापञ्चमहायज्ञादिसवेमेवालुष्टेयम्। अतो यन्मेधानिश्योविन्दराजाभ्यामन्यथाप्यभिधायि 'एकाहृष्यहाद्यगां सम्बोध्यामंकोचे।ऽयं होमस्वाध्यायमात्रविषयः मंध्योपासनादिकं तु तेनापि द्वाहमेव न कर्नव्यम् इति नश्चिष्यमाणकम्। यत्तु गातमेन 'राज्ञां च कर्मवि-रोधाहाद्याय्य स्वाध्यायानिवृत्त्यर्थम्', याज्ञवल्लयेन च 'ऋत्वजां दीक्षित्तानां च' इत्यादिना समःशां त्रमुकं तत्त्ववेपासेव दशाहाद्यशैचिनासपि तत्त्वकर्मेविषयम्। याति तृभयत्र दशाहाति 'कुलस्थासं न भुश्नीत' इत्यादीनि दशाहं तत्त्वकर्मेनिष्धकानि वचनानि नावि दशाहाशांचिवपर्याणाति न कश्चिद्विरोधः। तस्मादोमस्वाध्यायमात्रार्थं सगुणे अशीचलाधवं न मंध्योपासनार्थमितीदं निष्यमणम् ॥ ८४॥

# दिवाकीर्तिग्रुदक्यां च पितनं मृतिकां तथा। शवं तत्स्पृष्टिनं चैव स्पृष्टा स्नानेन शुद्ध्यति॥ ८५॥

दिवेति ॥ चाण्डालं, रजस्वलां, ब्रह्महाद्दिकं, प्रस्तां, दशाहाभ्यन्तरे शवं श-वस्ष्टृष्टिनं च स्ट्रष्ट्वा स्नानेन शुद्धो भवति । केचित्रु तत्स्ष्रृष्टिनमिति चाण्डालो-दक्यादिभिः सवैः संवन्धयन्ति । गोविन्दराजस्तु याज्ञवस्त्यवचनाच्छवस्ष्रृष्टिन-भेव तत्स्पृष्टिनमाह नोदक्यादिम्पृष्टिनस् । तत्राचमनविधानात । तदाह याज्ञव-स्त्यः—'उदक्याशुचिभिः स्नायात्मंस्पृष्ट्मैरुपम्पृदोत्' । उदक्याशुचिभिः स्पृष्टः स्नानं कुर्यात् । उदक्याशौचिभिः स्पृष्टैः स्पृष्टस्तृपस्पृदोद्दासामेत् ॥ ८५ ॥

> आचम्य प्रयतो नित्यं जपेदशुचिदर्शने । सौरान्मञ्चान्यथोत्साहं पावमानीय शक्तितः॥ ८६॥

[ अध्यायः ५

(नारे) न (चित्र) येति ॥ श्राद्धदेवपूजादिसंचिकीर्युः सानाचमनादिना प्रयतः सन्प्रकृत-कर्न्यच्येषु लावशुचिदर्शने मति 'उदुत्यं जातवेदसम्' इत्यादिसूर्यदैवतममान्ययासा-। 1 पावमानीश्र शक्त्या जपेत् ॥ ८६ ॥

> नारं स्पृष्ट्वास्थि सस्नेहं स्नात्वा वित्रो विशुद्ध्यति । आचम्येव तु निःस्नेहं गामालभ्यार्कमीक्ष्य वा ॥ ८७ ॥

नारमिति ॥ मानुवास्यि स्नेहमंयुक्तं स्पृष्ट्वा बाह्यणादिः स्नानेन विशुक्यति । स्नेहमून्यं पुनः स्पृष्टा आचम्य गोस्पर्शाकांत्रेक्षणयोरन्यतरम्कृत्वा विशुद्धो भवति ॥ ८७ ॥

> आदिष्टी नोदकं कुर्योदावतस्य समापनात्। समाप्ते तृदकं कृत्वा त्रिरात्रेणैव शुद्ध्यति॥ ८८॥

आदिष्टीति ॥ वतादेशनमादिष्टं तदस्याम्तीति ब्रह्मचारी स मेतीदकमावतस-मापनाञ्च कुर्यात । उदक्रमिनि पुरकिण्डपोष्टग्रश्नाहादिस्कलभैतकृत्योपलक्षणम् । समाते पुनर्वसचर्ये भेतोदकं कृत्वा त्रिरात्रमशौचं कृत्वा विश्रद्धो भवति । एनच्च मातापित्राचार्यव्यतिरिक्तविपयम् । तदाह विषष्टः—'ब्रह्मचारिणः शवकर्मणा वताञ्चित्रित्त्वत्र मानापित्रोर्गुरोर्वां । शवकर्मणिन शवनिमित्तकेन निर्हरणदह-नोदकदानपूर्वकिपिण्डपोडशस्त्राद्धादिकर्मणा । बक्ष्यति च 'आचार्यं स्वसुपाध्या-यम्' इति ॥ ८८ ॥

> ष्टथासंकरजातानां प्रवज्यामु च तिष्ठताम् । आत्मनस्त्यागिनां चैव निवर्तेनोदकक्रिया ॥ ८९ ॥

ब्येनि ॥ जातशब्दः प्रत्येकमभिनंब यने । वृथाजातानां बाहुस्येन त्यक्तस्वध-र्माणां मंकरजातानां हीनवर्णेनोत्कृष्टस्वीपूत्पञ्चानां वेदबाह्यस्कपटादिप्रवृज्यासु वर्तमानानामशान्त्रीयविषोद्धन्धनादिना कामतश्च कृतजीवितत्यागिनासुद्कादि-किया न कर्नव्या ॥ ८९ ॥

पाषण्डमाश्रितानां च चरन्तीनां च कामतः।

गर्भमर्तृद्धहां चैत्र सुरापीनां च योषिताम् ॥ ९० ॥

पापण्डमिति ॥ वेदबाह्यस्कपटमीक्षादिवतचर्या पापण्डं तद्वृतिष्ठन्तीनां स्वच्छन्द्रमेकानेकपुरुषगाप्तिनीनां गर्भपातनभर्गृवधकारिणीनां द्विजातिस्त्रीणां सुरा-पीनासुद्दकक्रियौध्वंदैहिकं निवर्तन इति पूर्वेण संबन्धः ॥ ९० ॥

आचार्य स्वप्रपाध्यायं पितरं मातरं गुरुम् । निर्हृत्य तु त्रती प्रेताच त्रतेन वियुज्यते ॥ ९१ ॥

आचार्यमिति ॥ आचार्य उपनयनपूर्वकं संपूर्णशाखाध्यापिता, उपाध्यायो वेदेकदेशस्याङ्गस्य वाध्यापकः, वेदस्य वेदानां चैकदेशस्यापि व्याख्याता गुरुः । निर्हरणपूर्वकत्वात्मेतङ्गस्य निर्हत्येति दाहदशाहपिण्डपोडशभाद्वादिसकल्पेतङ्ग- स्वस्य प्रदर्शनार्थमाचार्यादीन्पञ्च मृताबिर्हत्य ब्रह्मचारी न लुप्तवतो भवति । एवं-चान्याबिर्हत्य व्रतलोपो भवतीति गम्यते । आचार्य स्वमित्यभिधानात् 'गुरोगुरी सिब्बिहिते गुरुवदृत्तिमाचरेत्' इति न्यायाचार्याचार्यमपि । स्वमिति सर्वत्र संबध्यते । तेनोपाध्यायोपाध्यायमपि निर्दृत्य व्रतलोप एव ॥ ९१ ॥

## दक्षिणेन मृतं शूद्रं पुरद्वारेण निर्हरेत् । पश्चिमोत्तरपूर्वेस्तु यथायोगं द्विजन्मनः ॥ ९२ ॥

दक्षिणेनेति ॥ अमाङ्गालकम्बादन्यन्तापकृष्टशूड्कमेणाभिधानम् । शूडं सृतं दक्षिणपुरद्वारेण निर्हेरेत् । हिजानीन्युनर्यथायोगं यथायुक्तयापकृष्टवस्यक्षत्रियविप्र-क्रमेणेव पश्चिमोत्तरपृषंद्वारेण निर्हेरत् ॥ ९२ ॥

### न राज्ञामघदोषोऽस्ति त्रतिनां न च सत्रिणाम् । ऐन्द्रं स्थानम्रुपासीना ब्रह्मभूता हि ते सदा ॥ ९३ ॥

न राज्ञामिति ॥ राज्ञामिविषकश्चित्रयाणां स्विण्डसरणादावशौचदोषो ना-स्ति । यतो राजान ऐन्द्रं स्थानं राज्याभिषेकाख्यमाधिपत्यकारणं प्राप्ताः । व्रतिनो व्रक्षचारिणश्चान्द्रायणादिवतकारिणश्च, सित्रणो गवामयनादियागप्रवृत्ताः । यतो व्रक्षमूतास्ते ब्रह्मेव निष्पापाः । अर्थाचाभावश्चायं कर्मावदापे । तदाह विष्णुः— 'अशौचं न राज्ञां राजकर्मणि न व्रतिनां व्रते न सित्रणां सत्रे' । राजकर्मणि व्यवहारदर्शनशान्तिहोमादिकर्मणि ॥ ९३ ॥

# राज्ञो माहारिभके स्थाने सद्यःशोचं विधीयते । प्रजानां परिग्क्षार्थमासनं चात्र कारणम् ॥ ९४ ॥

राज्ञ इति ॥ महात्मन इद स्थानं माहात्मिकं राज्यपदाख्यं सर्वाधिपत्यखक्षणं महात्मेव प्राचीनपुण्यराज्यमामादयित तिम्मन्वतंमानस्य सद्यःशाचमुपदिइयते । ननु राज्यप्रच्युतस्य क्षत्रियजातरि । अत्र जातिरविवक्षितेत्यनेन स्रोकेन दक्षितम् । यतो न्यायितस्पणेन दुर्भिक्षेऽज्ञदानेनोपसर्गेषु शान्तिहोमादिना प्रजारक्षार्थं राज्यासनेप्ववस्थानमशोचामावे कारणम् । तज्ञाक्षत्रियाणामपि तत्कार्यकारिणां विप्रवेश्यशूद्राणामविशिष्टम् । अतग्व सोमकार्यकारिणि फलचमसे सोमधर्मा अत-प्रव व्रीहिधर्मान्वितत्या श्रुतमप्यवचातादि तत्कार्यकारित्वस्य विवक्षितत्वात्प्रकृता यवे विकृतौ च नीवारादिषु संबध्यत इति कर्ममीमांसायां तत्तद्धिकरणेषु निरणायि ॥ ९४ ॥

#### डिंभाहवहतानां च विद्युता पार्थिवन च। गोबाझणस्य चैवार्थे यस्य चेच्छति पार्थिवः ॥ ९५ ॥

डिंभाहच इति ॥ डिंभाहबो नृपरहितयुद्धं तथ्र हतानां, विद्युता चल्रेण, पार्थि-वेन वथार्डेऽपराधे हते, गांबाह्मणरक्षणार्थं विनापि युद्धं जलाप्तिच्याघादिभिर्ह- तानां, यस पुरोहितादेः स्वकार्याविधातार्थे नृपतिरशौचाभावभिष्छति तस्यापि स्वाशोचम् ॥ ९५ ॥

सोमाम्यकीनिलेन्द्राणां विचाप्पत्योर्यमस्य च । अष्टानां लोकपालानां वपुर्धारयते नृषः ॥ ९६ ॥

मोमेति ॥ चन्द्राग्निमूर्यवायुशक्रयमानां वित्तस्थापां च पत्थोः कुवेरवरुणयोरे-वमष्टानां लोकपालानां मंबन्धि दृहं राजा धारर्यान ॥ ९६ ॥

ततः किमत आह-

लोकेशाथिष्टितो राजा नास्यायाँचं विधीयते । श्रीचार्शाचं हि मत्यानां लोकेशप्रभवाष्ययम् ॥ ९७ ॥

स्रोकेशेति ॥ यनो लोकेशांशाकाननो नृपतिरतो नास्याशांचसुपदिश्यते । य-स्मान्मनुष्याणां यच्छांचमशांच वा तल्लोकेशेश्यः प्रभवित विनश्यति च । अ-ष्ययो विनाशः । एतेनान्यदीयशींचाशीचौत्पादनविनाशशक्तस्य लोकेश्वरस्यप्य नृपनेः कुतः स्वकीयाशींचामिति पूर्वोकाशीचामावस्तुतिः ॥ ९७ ॥

उद्यर्तराहवे शस्त्रः क्षत्रधमहतस्य च ।

सद्यः संतिष्ठते यज्ञस्तथार्शोचिमिति स्थितिः॥ ९८॥

उद्यतिस्ति ॥ उद्यतः दार्मः क्ष्मादिभिनंतु लगुडपापाणादिभिस्पराब्युखन्या-दिश्वत्रियधर्मयुक्तसंद्रामे इतस्य तत्क्षणादेव ज्योतिष्टोमादियज्ञः संतिष्टते । समा-सिमेवति तत्पुण्येन युज्यत इत्यर्थः । तथाज्ञीचमपि तत्क्षणादेव समाप्तिमेति इयं ज्ञाखे मर्यादा है 🙆 ॥

विप्रोर्ट शुँद्धंत्यपः स्ष्टप्टा क्षत्रियो वाहनायुधम् । वस्यः प्रतोदं रक्मीन्वा यष्टि शहः कृतक्रियः ॥ ९९ ॥

वित्र इति ॥ अशांचान्ने कृतश्राद्वादिकृत्यो ब्राह्मणोऽपः स्पृष्ट्वेति जलस्प-शेमात्रं दक्षिणहम्तेन कृत्वा ब्राह्मो भवति नतु 'मंवत्यरे व्यतीते तु स्पृष्टेरिद्धिनै-शुक्राति' इतिवन् स्नात्वा वाहनादिस्पर्शसाहचर्यात्स्पृष्ट्वेत्यस्य च सकृदुचरितस्यार्थ-भेदस्यान्याय्यत्वात्क्षत्रियो हस्यादिवाहनं यद्वाद्यसं च, वेदयो बलीवदीद्यतोदं लोहप्रोतामं योक्त्रं वा, शुद्धां यप्टि वंदादण्डिकाम् ॥ ९९ ॥

> एतद्वोऽभिहितं शांचं सपिण्डेषु द्विजोत्तमाः । असपिण्डेषु सर्वेषु प्रेतशुद्धिं निवोधत ॥ १०० ॥

एतदिति ॥ भो द्विजश्रेष्टाः, एनच्छीचं तिषण्डेषु प्रेतेषु युष्माकसुक्तम् । इदा-नीमसिषण्डेषु प्रेतशुक्तिं श्रणुत ॥ १०० ॥

असपिण्डं द्विजं मेतं वित्रो निर्हत्य वन्धुवत् । विश्वद्रयति त्रिरात्रेण मातुराप्तांथ बान्धवान् ॥ १०१ ॥ असपिण्डमिति ॥ असपिण्डं बाह्मणं सृतं बाह्मणो बन्धुवन्स्नेहानुबन्धेन न त्वर-ष्टबुद्धेत्यर्थादुक्तम् । मातुश्राप्तान्सिकृष्टान्सहोदरञ्चातृभगिन्यादीन्वान्धवान्निहंत्य न्निरात्रेण गुद्धो भवति ॥ १०१ ॥

# यधन्नमत्ति तेषां तु दश्चाहेनेव शुद्ध्यति । अनदन्ननमहेव न चेत्तस्मिन्गृहे वसेत् ॥ १०२ ॥

यणन्नमिति ॥ निर्हारको यदि तेषां मृतस्य सिंडण्डानामाशोचिनामन्नमभाति तदा नदशाहेनेव गुर्चान न त्रिरात्रेण । अथ तेषामन्नं नाभाति, गृहे च तेषां न वसिन, निर्हरित च नदाहोरात्रेणैव गुर्चात । एत्रंच तदृह्वासे मान तद्भा-भोजिनो निर्हारकस्य पूर्वोत्तं त्रिरात्रम् ॥ ३०२ ॥

### अनुगम्येच्छया प्रेतं ज्ञातिमज्ञातिमेव च ।

स्नात्वा सचैलः म्पृष्ट्वाग्नि घृतं प्राश्य विशुद्ध्यति ॥ १०२॥ अनुगर्म्यति ॥ ज्ञातमञ्जाति वा स्तामच्छातोऽनुगम्य सवैलस्नानं च हत्वा ततोऽग्निच स्पृष्ट्वा पश्चादृतपाशनं हत्वा अनुगमनतिमित्ताशौचाहिशुर्खात॥१०३॥

# न निष्ठं स्वेषु तिष्टन्यु मृतं श्ट्रेण नाय्येत् ।

अखर्या बाहृतिः सा खाच्छूद्रसंम्पर्श्वदृषिता ॥ १०४ ॥

न विश्वामित ॥ ब्राह्मणादि सृतं समानजातीयेषु स्थितेषु न द्र्देण पुत्रादिनि-हारयेत् । यसात्या शर्राराहुतिः श्रूद्रपर्शदुष्टा सती सृतस्य स्वर्गाय हिता न भवति । सृतं न्वर्गं न प्रापयतीत्यर्थः । स्येषु तिष्टिस्वत्यिभिधानाह्राह्मणभावे क्ष-त्रियेण तदभावे वृद्येन तदभावे श्रूद्रेणापि निर्हारयेदित्युक्तं यथापूर्वे श्रृष्टवा-द्रस्वर्ग्यदोपश्च ब्राह्मणादिसद्भावे श्रूद्रेण निर्हरणे स्वतं बोद्ध्यः । गोविन्द्राजस्तु द्रोपनिर्देशात्स्वेषु तिष्ठित्स्वर्त्यावविक्तामत्याह । तद्युक्तम् । संभवद्धेपदृद्धयो-ष्टारणवयर्थप्रसङ्गादुपक्रमावगतेश्च वेदादितन्यायेनानुवोध्यत्यद्वाद्वणभूतश्च स्वर्त्यात्ये । राधेन प्रधानभूताया जातेरपेक्षायां गुणलोपेनामुख्यस्थत्यपि न्यायेन बाध्येत । तस्यात्स्वेषु तिष्टित्स्वित पद्दितयं न विविक्षितम् । इम। गोविन्द्राजस्य राजाज्ञां नाद्रियामहे ॥ १०४ ॥

# ज्ञानं तपोऽप्रिराहारो मृन्मने। वार्षुपाञ्जनम् । वायुः कमीर्ककालौ च शुद्धेः कर्तृणि देहिनाम् ॥ १०५ ॥

ज्ञानमिति ॥ ज्ञानादीति शुद्धेः साधनानि भवन्ति । तत्र बद्धाज्ञानं दुद्धिरूपा-न्तःकारणशुद्धेः साधनं । यथा वश्यति 'दुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति'। नपो यथा 'तपसा वेदिवित्तमाः'। अग्निर्यथा 'पुनः पाकेन सृन्मयस्'। आहारो यथा 'हविष्येण यवाग्वा' इति । सृद्धारिणी यथा 'सृद्धार्याद्यसयंवत् इति । नमो यथा नमःपूतं समाचरेत्'इति । संकल्पविकल्पात्मकं मनो, निश्चयान्मिका दुद्धिरित मनोदुद्धो-भेदः । उपाञ्चनसुप्छेषनं यथा 'मार्जनोपाञ्जनंवंदम'। कमे यथा 'यजेद्वाऽश्वमेथेन' इत्यादि । अर्को यथा 'गामालम्यार्कमीक्ष्य वा'। कालो यथा 'ग्रुक्लोद्विमो दशा-हेन'। वायोस्तु ग्रुद्धिहेतुम्बं मनुनानुक्तमिप 'पन्थानश्च विशुक्शन्ति सोमसूर्या-शुमारुतैः' इति विष्णवादावुक्तं प्राह्मम् ॥ १०५॥

सर्वेपामेव शौचानामर्थशौचं परं स्पृतम्।

योऽर्थे अचिहिं स अचिन मृद्वारिश्चिः श्रुचिः ॥ १०६ ॥

सर्वेषामेवेति ॥ सर्वेषां मृद्धारिनिर्मित्तदृहशोचमनश्शोचादीनां मध्यादर्थशौ-चमन्यायेन परधनहरणपरिहारेण यद्धनेष्टा तत्परं प्रकृष्टं मन्वादिभिः स्मृतम् । यस्माचोऽर्थे शुद्धः म शुद्धो भयति । यः पुनर्मृद्धारशुचिरर्थे चाग्रुद्धः सोऽशुद्ध पुन ॥ ४०६॥

> क्षान्त्या गुद्ध्यन्ति विद्वांमो दानेनाकार्यकारिणः । प्रच्छक्षपापा जप्येन तपसा देववित्तमाः ॥ १०७ ॥

क्षान्त्येति ॥ परेणापकारे कृते तिक्षान्त्रम्यपकारबुद्धानुत्पत्तिस्वयया पण्डिताः क्रुचन्ति । यथाच वक्ष्यति—'महायज्ञक्तियाः क्षमा । नाशयन्त्याद्यु पापानि' इति । अकार्यकारिणो दानेन । यथा वक्ष्यति—'सर्वस्वं वा वेद्विदं ब्राह्मणाय' इति । अप्रख्यानपापा जप्येन । यथा वक्ष्यति—'ज्ञपंस्नृपवसंहिनम्' इति । वेद्वित्तमाः वेदार्थचानद्वायणादिनपोविदः तपसंत्येकाद्वाध्याये वक्ष्यमाणन ॥१०॥॥

मृत्तीयः शुद्ध्यते शोध्यं नदी वेगेन शुद्ध्यति ।

रजसा स्त्री मनोदुष्टा संन्यासेन द्विजोत्तमः ॥ १०८ ॥

मृत्तांबेरिति ॥ मलाद्युपहतं शोधनीयं मृज्जलैः शोध्यते । नदीप्रवाहश्च श्लेष्मा-द्यञ्जविद्धितो येगेन शुद्धाति । स्त्री च परपुरुपमेशुनसंकल्पादिदृषितमानसा प्रति-मासातंबेन तसात्पापाच्छुद्धा भवति । ब्राह्मणश्च संन्यासेन पदाध्यायाभिधेयेन पापाच्छुद्धाति ॥ १०८ ॥

अद्भिगीत्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति ।

विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिक्कान्त शुद्ध्यति ॥ १०९ ॥ अद्भिति ॥ स्वेदाष्ट्रपहतान्यक्कानि जलेन क्षालितानि शुद्धन्ति । मनश्च निषद्धिचन्तादिना दूषितं सत्याभिधानेन शुद्धति । भूतात्मा सूक्ष्मादिलिङ्ग-श्चरीराविच्छित्रो जीवात्मा ब्रह्मविद्यया पापक्षयद्देत्त्तया तपमा च शुद्धो भवति । शुद्धः परमाग्मरूपेणावतिष्टते । बुद्धिश्च विपर्ययज्ञानोपहृता यथार्थविषयज्ञानेन शुद्धाति ॥ १०९ ॥

एष शाचस वः प्रोक्तः शारीरस विनिर्णयः।

नानाविधानां द्रव्याणां शुद्धेः शृणुत निर्णयम् ॥ ११० ॥ एव इति ॥ अयं शरीरसंबन्धिनः शांचस्य युप्माकं निश्चय उक्तः । इदानीं नानामकारद्रव्याणां येन यच्छुचाति तस्य निर्णयं श्रणुत ॥ ११० ॥

# तैजसानां मणीनां च सर्वस्थाश्ममयस्य च । भस्मनाद्धिर्मदा चैव ग्रुद्धिरुक्ता मनीपिभिः ॥ १११ ॥

तैजसेति । तैजसानां मुवर्णादीनां मरकतादिमणीनां पाषाणमयस्य च सर्वस्य मसाना जलेन मृत्तिकया च मन्वादिभिः शुद्धिरुक्ता । निर्केषस्य जलेनैवान्तरं शुद्धेर्वक्ष्यमाणन्वादिदमुच्छिष्टगृतादिलिसविषयम् । तत्र मृद्धस्पनोर्गन्धक्षयैककार्शन्वाद्विकल्पः । आपस्त्भवत्र मसुचीयन्ते ॥ १११ ॥

# निर्लेषं काश्चनं भाण्डमद्भिरेव विशुद्ध्यति । अज्ञमन्ममयं चैव राजतं चानुपस्कृतम् ॥ ११२ ॥

निर्लेपमिनि ॥ उच्छिष्टादिरेपरिहनं सौवर्णभाण्डं, जलभवं च शङ्खसुकादि, पापाणसर्यं च राजनमनुपम्कृतं रेमादिगुणान्तराधानरिहतं तथाविधमलासंभवा-जलेनेव भम्मादिर्राह्तेन गुज्यति ॥ ११२ ॥

## अपामग्रेश्च संयोगार्द्धमं राष्यं च निर्वभौ । तम्मात्तयोः म्वयोन्यव निर्णको गुणवत्तरः ॥ ११३ ॥

अपामग्रेरिति ॥ 'अग्निर्वे वरुणानीरकामयत' इत्यादि बेदे श्र्यते । तथा 'अग्नेः सुवर्णमिन्द्रियं, वरुणानीनां रजतम्' इत्यादिश्वतिष्वप्रयापः संयोगात्सुवर्णं रजतं चोद्धतं यस्मादतम्त्रयोः म्बेन कारणेनीव जलेनात्यन्तोपघातेनाप्निना निर्णेकः शु-द्विहेनुर्गुणवन्तरः प्रशम्ततरः ॥ ११३ ॥

#### ताम्रायःकांस्पॅन्यानां त्रपुणः सीसकस्य च । शाँचं यथार्हं कर्तव्यं क्षाराम्लोदकवारिभिः ॥ ११४ ॥

ताम्राय इति ॥ अयो कीहं, रीतिः पिनलं तद्भवं पात्रं रैत्यं, त्रपु रङ्गं, पृषां भ-स्माम्लोक्केः जोभनं कर्नव्यम्। यथाह्ं यस्य यद्हिति। 'अम्भया हेमरौप्यायःकांस्यं ग्रुखाति भस्मना। अम्लेम्नाम्नं च रैत्यं च पुनःपाकेन मृन्मयम्' इति बृहस्पत्या-विवचनाद्विशेषोऽत्र बोद्धव्यः ॥ ११४॥

# द्रवाणां चैव सर्वेपां शुद्धिरुत्पवनं स्मृतम् । प्रोक्षणं संहतानां च दाग्वाणां च तक्षणम् ॥ ११५ ॥

द्रवाणां चेति ॥ द्रवाणां घृततैलानां काककीटाद्युपहतानां बौधायनाविषयना-त्यस्तिमात्रप्रमाणानां प्रादेशप्रमाणकुशपत्रद्वयाभ्यामुत्यवनेन श्रुढिः। मंहतानां च शय्यादीनामुच्छिष्टाद्युपधाने प्रोक्षणं, दारवाणां चात्यन्नोपघाते तक्षणेन ॥ ११५॥

> मार्जनं यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकर्मणि । चमसानां ग्रहाणां च शुद्धिः प्रक्षालनेन तु ॥ ११६ ॥

मार्जनिमिति ॥ चमसानां प्रहाणां चान्येषां यज्ञपात्राणां पूर्वं पाणिना मार्जनं कार्ये पश्चात्प्रक्षालनेन यज्ञे कर्तन्ये ग्रुद्धिर्भवित ॥ ११६॥

# चरूणां सुक्सुवाणां च शुद्धिरुष्णेन वारिणा।

स्प्यर्श्यकटानां च गुसलोल्खलस्य च ॥ ११७॥

चरुणामिति ॥ स्रेहाकानां चरुखुगादीनामुष्णजलेन शुद्धिः । स्रेहाधयुक्तानां तु जलमात्रेणेव शुद्धिर्यज्ञार्थम् ॥ ११७ ॥

> अद्भिस्तु पोक्षणं शांचं बहुनां घान्यवाससाम् । प्रक्षालनेन न्वल्पानामद्भिः शौचं विधीयते ॥ ११८ ॥

अद्गिस्त्रिति ॥ बहूनां धान्यानां वस्त्राणां च चाण्डालाद्युपघाते जलेन प्रो-क्षणाच्युद्धिः । बहुन्तं च पुरुपभारहार्योधिकन्वमिति व्याचक्षते । तद्ख्यानां तु प्रक्षालनाच्युद्धिमेन्यादिभिरुपदिश्यते ॥ ११८ ॥

चेलवचर्मणां शुद्धिवेंदलानां तथेव च ।

**शाकमृलफलानां च धान्यवच्छुद्धिनिष्यते ॥ ११९ ॥** 

चेलवरिति ॥ स्पृत्रयपञ्चर्मणां वंशादिदलनिर्मिनानां च वस्त्रवच्छु हि. भेविति । शाकमुलफलानां च धान्यवच्छु द्धिः ॥ ११९ ॥

> कोञ्चयाविकयोरूपैः कुतपानामरिष्टकुः । श्रीफर्लरंशपट्टानां आमाणां गोरसर्पपः ॥ १२० ॥

कैं। होयेति ॥ कृमिको तो स्वस्य वय्यस्य, मेपादिलो मप्रभवस्य कम्बलादैः, क्रपैः क्षारम्भिकाभिः, कृतपानां नेपालकम्बलानामिरिष्टकेरिष्टचूणैः, अंग्रुपदानां पद्दक्षाकानां बिल्यफलैः, क्षीमाणां दुक्लानां धुमावल्कलभवानां वस्नाणां नु पिष्टश्वेतसर्पपप्रक्षालनाच्छुद्धः॥ १२०॥

र्श्वामवच्छङ्कशृङ्गाणामस्थिद्न्तमयस्य च । शुद्धिविजानता कार्या गोमृत्रेणोदकेन वा ॥ १२१ ॥

क्षीमविदिति ॥ शङ्गस्य पशुश्कक्षाणां स्पृत्यपश्चम्थिभवस्य गजादिदन्तस्य च क्षीमवित्पप्रश्वेतमर्पपकल्केन गोम्रश्रजलयोरन्यनरयुक्तेन शास्त्रविदा शुद्धिः कर्तच्या ॥ १२१ ॥

> मोक्षणाचृणकाष्ठं च पलालं चैव शुद्धाति । मार्जनोपाञ्जनैवेश्म पुनःपाकेन मृन्मयम् ॥ १२२ ॥

प्रोक्षणात्त्रणकाष्टं चेति ॥ तृणकाष्टपलालं च चाण्डालादिस्पर्शदृपितं प्रोक्षणेन शुक्रति । तृणपलालमाहचर्यादिद्मिन्यनादिकाष्ट्रविपयम् । दारवाणां च तक्षणमिति निर्मितदारमयगृहपात्रविपयम् । गृहमुदक्या निवासादिदृपितं मार्जनगोमयाद्यप-लेपनेन । मृन्मयभाण्डमुच्छिष्टादिस्पर्शदृषितं पुनःपाकेन शुक्रति ॥ १२२ ॥ मद्यमृत्रैः पुरिपैर्वा ष्टीवनैः पूयशोणितैः । संस्पृष्टं नेव शुद्धेत पुनःपाकेन मृन्मयम् ॥ १२३ ॥

मधौरिति ॥ मधादिभिस्तु संस्पृष्टं मृन्मयपात्रं पुनःपाकेनापि न शुकाति । ष्टीवनं श्रेप्मा । पूर्व शोणितविकारः ॥ १२३ ॥

> संमार्जनोपाञ्जनेन सेकेनोल्लेखनेन च । गवां च परिवासेन भूमिः शुद्ध्यति पश्चिमिः ॥ १२४ ॥

मंगार्जनेति ॥ अवकरशोधनेन गोमयाद्युपछेपनेन गोमृत्रोदकादिसेकेन खात्रा कतिपयमृद्पनयनेन गवामहोरात्र्रानवासेन प्रविभिग्कंकशो भूमः शुद्धाति। एपां चौच्छिष्टमृत्रपुरीपचण्डालनिवासाद्युपघानगौरपलाघवाभ्यां समुचयविकल्पावध-गन्तर्व्यं ॥ १२४॥

> पक्षिजग्धं गवाद्यातमवधृतमवश्चतम् । दृपितं केशकीटेथः मृत्मश्चेषण शुद्ध्यति ॥ १२५ ॥

पक्षिजग्धामिति ॥ भक्ष्यपिक्षाभिनंतु काकगृधादिभिः कश्चिद्धागो यस्य अक्षितः, गवा यस्य धार्ण कृतं, पदा चाउपृत्मुपरि कृतक्षुतं, केशकीटदूपितं, जन्धशब्द-लिक्षादक्षमल्यं मृत्यक्षपेण शुख्यति ॥ १२७ ॥

यावन्नापंत्यमेध्याकाद्गन्धो लेपश्च तत्कृतः । तावन्मृद्वारि चादेयं सर्वासु द्रव्यशुद्धिषु ॥ १२६ ॥

यावितृति ॥ विद्यादितिताह्य्याद्यावनन्संबित्धनं गन्धरेणे निष्टतस्तावद्र्य्यसु-दृत्य सृहारि प्रक्षिप्य ब्रहीतस्यम् । यत्रच वस्यासजादी सृदा शुक्तित्र सृत्य-हितं जलप्रहणं कर्तव्यम् । यत्र कर्णसलादी जलेनेव शुक्तित्व जलमात्रमित्यवग-न्तव्यम् ॥ १२६ ॥

> त्रीणि देवाः पवित्राणि त्राह्मणानामकल्पयन् । अदृष्टमद्भिनिणिक्तं यच वाचा प्रशस्यते ॥ १२७॥

त्रीणि देवा इति ॥ केनापि प्रकारेणाटष्टोण्यानहेनुसंसर्गसदृष्टस् । संजानोपवात-शक्कायां जलेन प्रक्षालितम् । तदाह इर्गतः—'यद्यन्सीमांस्यं स्थानत्तदृद्धिः स्पर्शाच्छुदं भवति । उपघातशङ्कायामेव पांचत्रं सवन्तिति ब्राह्मणवाचा यन्प्र-शस्यते तानि त्रीणि पवित्राणि दृवाः ब्राह्मणानां कल्यिनवन्तः ॥ १२०॥

आपः शुद्धा भूमिगता वैतृष्ण्यं यासु गोर्भवेत् । अव्याप्ताश्चेदमेध्येन गन्धवर्णरसान्विताः ॥१२८ ॥

भापः ग्रुद्धा इति ॥ यःपरिमाणास्वप्सु गोः पिपासाविच्छेदो भवति ता आपो गन्धवर्णरसन्नालिन्यः सत्यः यद्यमेध्यलिमा न भवन्ति तदा विश्रुद्धभूमिगता २०४

विश्वद्धाः स्यः । सूमिगता इति विश्वद्धभूमिसंबन्धप्रदर्शनाय न त्वन्तरिक्षग-त्तानां निवृत्त्यर्थम् ॥ १२८ ॥

> नित्यं ग्रद्धः कारुहस्तः पण्ये यच प्रसारितम् । ब्रह्मचारिगतं भैक्ष्यं नित्यं मेध्यमिति स्थितिः ॥ १२९ ॥

नित्यं शब्द इति ॥ कारोमांलाकारादेर्देवबाह्मणाद्यर्थेऽपि माल्याद्ययने हच्चप्र-बोजनाचपेक्षया शुद्धिविशेषाकरणेऽपि स्वभावादेव हम्तः सर्वदा शुद्धः। तथा जननमरणयोरिप स्वव्यापारे शुद्धः । 'न त्वाशीचं कारूणां कारूकर्माणे' इति वच-नात् । तथा यद्विकेतव्यं पण्यवीथिकायां प्रसारितं 'नापणनीयमञ्जमश्रीयात्' इति शक्कवचनात्मिद्धामच्यातिरिक्तं तदनेककेतृकरस्पर्शेऽपि शुद्धमेव । तथाच अह्मचा-बादिगतभैक्ष्यमनाचान्तस्वीद्त्तमपि रथ्यादिकमणेऽपि सर्वदा शुद्धार्मात शास्त्रे-मर्यादा ॥ १२९ ॥

> नित्यमास्यं ग्रचि स्त्रीणां शक्कानिः फलपातने । प्रस्तवे च ग्रुचिवेत्सः श्वा मृगग्रहण ग्रुचिः ॥ १३० ॥

नित्यमास्यमिति ॥ सर्वेदा स्त्रीणां मुखं श्रुचि, तथा काकादिपक्षिणां चञ्चपद्या-तपतितं फलं शुचि, बत्समुखं च दोहसमयं शीरप्रक्षरणं शुचि, खा च यदा मृगा-दीन्हर्न्तुं गृह्वाति तदा तत्र व्यापारे श्रुचिः स्थात् ॥ १३० ॥

श्वभिर्हतस्य यन्मांसं शुचि तन्मनुरत्रवीत् । क्रव्याद्भिश्र हतस्यान्येश्रण्डालाद्येश्र उस्युभिः ॥ १३१ ॥

िर्दिति ॥ कुर्करर्हतस्य सृगादेर्यन्मांसं तच्छ्चि मनुरवोचन् । तच्छाद्वाद्य-भादावेव दृष्टव्यम् । अन्येश्वासमांसादिभिव्यात्रश्चेतादिभिन्न व्याधादि-- अवधजीविभिक्षंतस्य ॥ १३४ ॥

ऊर्ध्व नाभर्यानि खानि तानि मेध्यानि सर्वशः। यान्यधस्तान्यमध्यानि देहार्चेव मलाश्युताः ॥ १३२ ॥

कर्ष्वं नाभेरिति ॥ यानि नाभेरुपरान्द्रियिष्ठद्वाणि तानि सर्वाणि पवित्राणि भवन्ति । अतस्तेषां स्पर्शने नाशांचम् । यानि नाभेरधन्तान्यशुचीनि भवन्ति अधिश्छिदेषु च । बहुवचनं व्यक्तिबहुत्वापेक्षया । बक्ष्यमाणाश्च वसाद्यो देहमला देहाबिःसता अञ्चढा भवन्ति ॥ १३२ ॥

> मक्षिका विद्युषश्छाया गारश्वः सूर्यरञ्मयः। रजो भूर्वायुरप्रिश्च स्पर्शे मेध्यानि निर्दिशेत ॥ १३३ ॥

मक्षिकति ॥ मिक्षका अमेध्यस्पर्शिन्योऽपि, विश्रुपो मुखनिःसृता अल्पा जल-कणाः, छाया पतितादेहींनस्पर्शस्यापि, गवादीनि चाम्निपर्यन्तानि चण्डालाहिस्प्र-शनि स्पर्शे शुचीनि जानीयात् ॥ १३३ ॥

# विण्मूत्रोत्सर्गश्चस्यर्थे मृद्वायीदेयमर्थवत् । दैहिकानां मलानां च शुद्धिषु द्वादशस्विप ॥ १३४ ॥

विण्मृत्रेति ॥ विण्मृत्रमुःस्ज्यते येन स विण्मृत्रोत्मर्गः पाय्वादिस्तस्य शुद्धार्थं मृद्धारि म्हीतव्यमर्थवप्ययोजनवत् यावता गन्त्रलेपक्षयो भवति । तथा शारि-राणां वसादिमलानां मंबन्धिपु द्वादशस्त्रपि गन्यलेपक्षयार्थं मृद्धारि माह्मम् । तत्र स्मृत्यन्तरात्पूर्वपदके मृजलग्रहणम् । उत्तरपदके जलमात्रप्रहणम् । तदाह बीधा-यनः— अाददीत मृदोऽपश्च पदसु पूर्वपु ग्रुढ्धये । उत्तरेषु च पदस्विद्धः केवला-भिविश्चार्थात ॥ तत्र द्वादशस्त्रपति मानवं मृद्धार्पप्रहणवचनं व्यवस्थया मृद्धारिणोग्रहणे सित न विरुध्यते । गोविन्दराजस्तु मनुवीधायनवचनसंदर्शनादुत्तरष-देऽपि विकल्पमाह सच व्यवस्थितो द्वपित्राद्यद्दश्वर्मप्रवृत्ते उत्तरेष्वपि मृदमाद-व्याक्षान्यदा ॥ १३४॥

# वसा शुक्रमसृष्युजा मूत्रविट् घाणकर्णविद् । श्रेष्माथु दृषिका स्वेदो द्वादशैते नृणां मलाः ॥ १३५ ॥

वसेति ॥ वया कायस्रोहः, गुक्रं रेनः, असृक् रक्तं, मजा शिरोमध्ये पिण्डित-स्रोहः, दूपिका अक्षिमलः, स्वेदः श्रमादिना देहनिःस्तं जलं । वसादयो हादश नराणां देहिका मला भवन्ति ॥ १३५ ॥

## एका लिङ्गे गुढे तिस्रस्तर्थेकत्र करे दश। उभयोः सप्त दातन्या मृदः शुद्धिमभीप्सता ॥ १३६॥

एका लिङ्ग इति ॥ मृत्रपुरीपोल्सगें सित शुद्धिमभीष्मना 'सृद्धार्यादेवमर्थवत्' इत्युक्तत्वाजलसिहता सृदेका लिङ्गे दातच्या, गुदं तिस्रो सृदः, तथेकस्मिन्करे वामे। 'शौचविद्दक्षिणं इसं नाधःशौचे नियोजयेत्। तथेव वामहस्तेन नाभेक्षर्वं न शोधयेत्॥' इति देवलवचनात्तस्थेवाधःशौचसाधनत्वात्तवेव दश सृदो दातच्यास्तत उभयोः करयोः सप्त दानच्याः। यदा नृक्षशोचेनापि गन्धलेपश्चयो न भवति तदा 'यावद्पेत्यमेध्याक्तान्' इति वचनाद्धिकसंख्यापि सृदातच्या। एतद्विपयाण्येव सुनीनामधिकसृत्संख्यावचनानि । सृत्परिमाणमाह दक्षः—'लिङ्गेऽपि सृत्समाख्याता त्रिपर्वी पृथेते यया। द्विनीया च तृतीया च तद्धीषी प्रकीतिता॥' इति । यदा तृक्कसंख्याया अल्पेनापि गन्धलेपश्चयो भवति तदा संख्यावाक्यार-म्मसामर्थ्यात्संख्या पूरियतच्येव ॥ १३६॥

# एतच्छीचं गृहस्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणाम् । त्रिगुणं स्थाद्वनस्थानां यतीनां तु चतुर्गुणम् ॥ १३७ ॥

एतच्छीचमिति ॥ एका लिङ्ग इत्यादि यच्छीचसुक्तं तङ्गहस्थानामेव, ब्रह्मचा-रिणां द्विगुणं, वानप्रस्थानां त्रिगुणं, वतीनां पुनश्चतुर्गुणम् ॥ १३७ ॥ मञ्च॰ १८

#### कृत्वा मूत्रं पुरीषं वा खान्याचान्त उपस्पृशेत् । वेदमध्येष्यमाणश्च अन्नमश्रंश्च सर्वदा ॥ १३८ ॥

कृत्वेति ॥ सूत्रपुरीपं कृत्वा कृतयथोक्तशोचिक्षराचान्त इन्द्रियच्छिद्राणि शीर्षा-ण्यन्याति च स्पृशेत् वेदाध्ययनं चिकीर्पन्, असं वासन् । यत्तु द्वितीयाध्याये 'अध्येष्यमाणस्याचान्तो' 'निवेच गुरवेऽश्रीयादाचस्य' इत्युभयसुक्तं तद्रताङ्ग-त्वार्थं, इदं तु पुरुपार्थशौचायेत्यपुनरुक्तिः ॥ १३८ ॥

आचान्त इति यदुक्तं तत्र विशेषमाह—

त्रिराचामेद्रपः पूर्व द्विः प्रमुज्यात्ततो मुखम् ।

शारीरं शांचिमिच्छन्हि स्त्री शृद्रस्तु मकुत्सकृत् ॥ १३९ ॥

त्रिशचामेदिनि ॥ देहम्य गुद्धिमिच्छन्त्रथमं वारत्रयमपो मक्षयेत् । नतो हिर्मुखं परिमृज्यान । म्ही गृद्धेकवारमाचमनार्थमुटकं मक्षयेत् ॥ १३९ ॥

श्रुद्राणां मामिकं कार्यं वपनं न्यायवर्तिनाम् ।

वृज्यवच्छाचकल्पश्र द्विजोच्छिष्टं च मोजनम् ॥ १४० ॥

श्रूहाणामिति ॥ श्रूहाणां कार्यमिति 'कृत्यानां करोरि वा' इति करोरि पष्टी । यथाशास्त्रव्यवहारिभिद्धिंत्रशुश्रूपकेः श्रूहमीसि मामि मुण्डनं कार्यं, वश्यवश्च मृत-सृतकादीं शीचकल्पोऽनुष्टानव्यः, द्विजोच्छिष्टं च भोजनं । अज्यत इति भोजनं कार्यमिति ॥ १४० ॥

'निष्टीब्योक्स्वानृतानि च' इति निष्टीवतामाचमनविधानाहिदुपामपि मुखा-बिःसरणं निष्टीवनमेवेति प्रसक्ता शुज्यधेमपवादमाह—

नोच्छिष्टं कुर्वते सुख्या विष्ठुपोऽङ्गे पनन्ति याः।

न इमश्रूणि गतान्यास्यं न दन्तान्तरिधिष्टितम् ॥ १४१ ॥ नोच्छिष्टमिति ॥ मुखभवा विश्रुपो या अङ्गे निपतन्ति ता उच्छिष्टं न कुर्वन्ति । तथा इमश्रुलोमानि मुन्वप्रविद्यानि नोच्छिष्टतां जनयन्ति । दन्तावकाशस्थितं चान्नावयवादं नोच्छिष्टं कुरुते । अत्र गीतमीये विशेषः—'दन्तास्तिष्टेषु दन्तवदन्त्यत्र जिह्नाभिमप्रैणान्प्राक् च्युतेरिति । एकं 'च्युतेष्वाहारविद्यानिगिरन्नेव तच्छुचिः' ॥ १४१ ॥

स्पृश्चन्ति विन्दवः पादौ य आचामयतः परान् । मोमिकैस्ते समा ज्ञेया न तैरात्रयतो भवेत् ॥ १४२ ॥

स्पृशन्तीति ॥ अन्येषामाचमनार्थं जलं ददतां ये बिन्दवः पादी स्पृशन्ति न जङ्कादि विश्वद्वभूमिष्ठोदकैस्तुल्यास्तेन नाचमनार्हो भवति । तदा तत्र व्यवनाव-स्थेरकृताचमनः शुख्रति द्वयं च शुध्यति ॥ १४२ ॥

> उच्छिप्टेन तु संस्पृष्टो द्रव्यहस्तः कथंचन । अनिधायैव तद्रव्यमाचान्तः श्चितामियात् ॥ १४३ ॥

उच्छिष्टेनेति ॥ इच्यह्मसप्देन शरीरसंबन्धमात्रं द्रच्यस्य विविश्वतम् । आमणि-बन्धारपाणि प्रक्षारूचेति द्रच्यहम्मस्याचमनासंभवात्स्कन्धादिस्थितद्रच्यो यद्युच्छि-ष्टेन संस्पृष्टो भवति तदा द्रच्यमनवस्थाप्यैव कृताचमनः श्रुष्टाति द्रस्यं च शुद्धं भवति ॥ १४३ ॥

वान्तो विरिक्तः स्नात्वा तु घृतपाञ्चनमाचरेत्।

आचामेदेव अक्त्याकं स्नानं मेथुनिनः स्मृतम् ॥ १४४ ॥ वान्त इति ॥ कृतवमनः संजातिवरेकः स्नात्वा वृतप्राशनं कुर्यात् । 'दश विरेकान्विरिक्तः' इति गोविन्दराजः । यदि अक्त्वा अनन्तरमेव वमति तदा आचमनमेव कुर्याक स्नानगृतप्राशने । मैथुनं च कृत्वा स्नायात् । इदं वृतुम-नीविषयम् ॥ १४४ ॥

सुस्वा क्षुत्वा च अक्त्वा च निष्ठीच्योक्त्वानृतानि च । पीत्वापोऽध्येष्यमाणश्च आचामेत्प्रयतोऽपि सन् ॥ १४५॥ सुरुवति॥ निद्वाक्षद्भोजनक्षेप्मनिरसनसृत्यावादजलपानाविकृत्वाध्यवनं चिकीर्षुः

सुरवात ॥ तदाक्षुद्धाननश्रःपानरसमञ्ज्यावाद तरुपानाविक् वाच्ययन । चकापुः ग्रुचिरप्याचामेत । यनु 'शुक्तवा चोपम्यृडोत्सम्यक्' इति, तथा 'अध्येष्यमाण-स्वाचान्तः' इति द्वितीयाध्यायोक्तं तद्रनाङ्ग्वेन । इह तु शुक्त्वाचमनविधानं पुरुषार्थमध्ययनाङ्गतयाचमनविधानं गृहम्यादीनामपीति ॥ १४५ ॥

एष शौचविधिः कृत्स्रो द्रव्यशुद्धिस्यव च ।

उक्तो वः सर्ववर्णानां स्त्रीणां धर्मानिवीधत ॥ १४६ ॥

एप शौचिषिधिरिति ॥ एप वर्णानां जननमरणादाँ दशरात्रादिरशौचिषिः समग्रो द्रव्याणां तजसादीनां चेलादीनां च जलादिना शुद्धिविधिर्शुप्माकमुक्तः । इदानीं स्नीणामनुष्टेयं धर्मं ऋणुत ॥ १४६ ॥

बालया वा युवत्या वा वृद्धया वापि योषिता।

न स्वातच्येण कर्तव्यं किंचित्कार्य गृहेष्विप ॥ १४७ ॥ बाल्या वेति ॥ वात्त्वे यौवने वार्धके च वर्तमानया किंचित्स्क्ष्ममिप कार्य भत्रोधननुमतं न स्वातच्येण कर्तव्यमिति ॥ १४७ ॥

बाल्ये पितुर्वशे तिष्ठेत्पाणिक्राहस्य यौवने ।

पुत्राणां भर्तरि प्रेतं न भजेत्स्री स्वतन्त्रताम् ॥ १४८ ॥

बाल्ये पितुरिति ॥ किंतु बाल्ये पितुर्वदो तिष्ठेत् । बाँवने भर्तुः । भर्तरि सृते पुत्राणां । तदभावे 'तत्यपिण्डेषु चायत्यु पितृपक्षः प्रभुः खियः । पक्षद्वयावसाने तु राजा भर्ता खिया मतः ॥' इति नारदवचनाञ्ज्ञातिराजादीनामायत्ता स्वात्कदा-चित्र स्वतन्त्रा भवेत् ॥ १४८ ॥

पित्रा मत्री सुतैर्वापि नेच्छेदिरहमात्मनः । एषां हि निरहेण स्त्री गर्हो कुर्यादुभे कुले ॥ १४९ ॥ पित्रा भर्त्रेति ॥ पित्रा पत्या पुत्रेर्वा नात्मनो विरहं कुर्यात् । यसादेषां वियो-गेन सी बन्धकीभावं गतापि पतिपितृकुले निन्दिते करोति ॥ १४९ ॥

> सदा प्रहृष्ट्या भाव्यं गृहकार्येषु दक्षया । सुसंस्कृतोपस्करया व्ययं चासुक्तहस्तया ॥ १५० ॥

मदा प्रहृष्टयेति ॥ सर्वदा भर्तरि विरुद्धेऽपि प्रमञ्जवदनया गृहकर्मणि चतुरया सुशोधितकुण्डकटाहादिगृहभाण्डया व्यये चावहुप्रदया स्त्रिया भवितव्यम्॥ १५०॥

यसै दद्यान्पिता त्वेनां आता वानुमते पितुः। तं ग्रश्रुपेत जीवन्तं संस्थितं च न लङ्घयेत् ॥ १५१ ॥

यसी द्वादिति ॥ यसी पिता एनां द्वात्वितुरनुमत्या आता वा तं जीवन्तं परिचरेन्यृतं च नातिकामेत् व्यभिचारेण तदीयश्राद्धनर्पणादिविरहितया पार-कोकिककृत्यवण्डनेन च ॥ १५३ ॥

> मङ्गलार्थं स्वस्त्ययनं यज्ञश्वासां प्रजापतेः । प्रयुज्यते विवाहेषु प्रदानं स्वाम्यकारणम् ॥ १५२ ॥

मक्रलार्थमिति ॥ यदामां म्बस्त्ययनशान्त्यनुमञ्जवचनादिरूपं. यश्चासां प्रजाप-तियागः प्रजापत्युदेशेनाज्यहोमात्मको विवाहेषु क्रियने तत्मङ्गलार्थमभीष्टसंपरवर्थं कर्म । यस्पुनः प्रथमं प्रदानं वाग्दानात्मकं तदंव भर्तुः म्बाम्यजनकम् । ततश्च वाग्दानादारभ्य क्वी भर्तृपरनञ्चा । तस्मात्तं श्रयेनेति पूर्वोक्तशेषः । यत्तु नवमे वक्ष्यते 'तेषां निष्ठा तु विज्ञेया विद्वद्भिः सप्तमे पदे इति तद्वार्यात्वसंस्कारार्थमिन्त्यविरोधः ॥ १५२ ॥

> अनृतादृतुकालं च मन्त्रसंस्कारकृत्पतिः। सुखस्य नित्यं दानेह परलोकं च योषितः॥ १५३॥

अनुनाबिति ॥ यतः मन्नसंस्कारो विवाहम्तन्कर्ता भंती 'ऋतान्नुपेयात्सर्वत्र वा प्रतिषिद्धवर्जम्' इति गोतमवचनादतुकाले अन्यदा च नित्यमिह स्रोके च सुखस्य दाता तदाराधनेन च स्वर्गादिप्राप्तेः परस्तोकऽपि मुखस्य दातेति ॥१५३॥

> विशीलः कामवृत्तो वा गुणैर्वा परिवर्जितः । उपचर्यः खिया साध्व्या सततं देववत्पतिः ॥ १५४ ॥

तसाद्विशील इति ॥ सटाचारग्रन्यः स्थन्तरानुरक्तो वा विद्यादिगुणहीनो वा तथापि साध्व्या स्त्रिया देववर्णातराराधनीयः ॥ १५४ ॥

नास्ति स्त्रीणां पृथग्यज्ञो न व्रतं नाप्युपोषणम् ।
पति शुश्रुषते येन तेन स्त्रगें महीयते ॥ १५५ ॥
यसाम नास्ति क्रीणामिति ॥ यया मर्तः कस्याभित्यस्या रजीयोगादिनः

अनुपस्थितावपि प्रस्यन्तरेण यश्चनिष्यत्तिः तथा न स्त्रीणां भर्त्रा विना यश्चसिद्धिः । नापि भर्तुरनुमतिमन्तरेण अतोपवासा किंतु भर्तृपरिचर्ययैव स्त्री स्वर्गलोके प्रयते ॥

पाणिग्राहस्य साध्वी स्त्री जीवतो वा मृतस्य वा । पतिलोकमभीप्सन्ती नाचरेन्किचिद्रियम् ॥ १५६ ॥

पाणिप्राहर्सेति ॥ पत्या सह धर्माचरणेन योऽर्जितः स्वर्गादिलोकः तमिच्छन्तां साध्वी श्री जीवतो वा सृतस्य वा भर्तुनं किंचिद्रियमर्जयेत् । सृतस्याप्रियं व्य-भिचारेण विहितश्राद्धसण्डनेन च ॥ १५६ ॥

कामं तु क्षपयेदेहं पुष्पमूलफर्लः शुभैः।

नतु नामापि गृह्णीयात्पत्यो प्रेते परस्य तु ॥ १५७ ॥ कामं विति ॥ वृत्तिसंभवेऽपि पुष्पमूलफर्कः पर्वित्रेश्व देहं क्षपयेदस्पाहारेण क्षोणं कुर्यात्। नच भर्तिर मृते व्यभिचारिषया परपुरुपस्य नामाप्युचारयेत्॥१५७॥

आसीतामरणान्क्षान्ता नियता ब्रह्मचारिणी।

यो धर्म एकपत्नीनां काङ्गन्ती तमनुत्तमम् ॥ १५८ ॥

एवं च साँत आसीनीति ॥ क्षमायुक्ता नियमवती एकसर्तृकाणां यो धर्मः प्रकृष्टतमन्त्रमिच्छन्ती मधुमांसमेथुनवर्जनात्मकब्रह्मचर्यशालिनी सरणपर्यन्तं निष्ठेत् । अपुत्रापि पुत्रार्थे न परपुरुषं सेवेत ॥ १५८ ॥

अनेकानि सहस्राणि कुमारब्रह्मचारिणाम्।

दिवं गतानि विप्राणामकृत्वा कुलसंततिम् ॥ १५९ ॥

यसात् अनेकानीति ॥ बाल्यत एव ब्रह्मचारिणामकृतदाराणां सनकवाळिखिल्या-दीनां ब्राह्मणानां बहूनि सहस्राणि कुळकृद्धार्थं संततिमनुत्पाचापि स्वर्गे गतानि ॥

मृते भर्तरि साध्वी स्त्री ब्रह्मचर्ये व्यवस्थिता ।

स्वर्ग गच्छत्यपुत्रापि यथा ते ब्रह्मचारिणः ॥ १६० ॥

सृते भर्तरीति ॥ साध्वाचारा स्त्री सृते भर्तर्यकृतपुरुषान्तरमधुना पुत्ररहितापि स्वर्ग गच्छति । यथा ते सनकवालखिल्यादयः पुत्रशून्याः स्वर्ग गताः ॥ १६० ॥

अपत्यलोमाद्या तु स्त्री मर्तारमतिवर्तते ।

सेह निन्दामवाप्तीति पतिलोकाच हीयते ॥ १६१ ॥

अपखरोभादिनि ॥ पुत्रो मे जायतां तेन खर्ग प्राप्यामीति लोभेन या श्वी भर्तारमतिक्रम्य वर्तते । व्यभिचरतीत्यर्थः । सेह लोके गर्ही प्राप्नोति । परलोकं च खर्ग सेन पुत्रेण न लभते ॥ १६१ ॥

अत्रेव हेतुमाह—

नान्योत्पन्ना प्रजास्तीह न चाप्यन्यपरिग्रहे । न द्वितीयश्च साध्वीनां कचित्रतोंपदिश्यते ॥ १६२ ॥ नान्योत्पन्नेति ॥ यस्माद्गर्तृव्यतिरिक्तेन पुरुषेणोत्पन्ना सा प्रजा तस्याः शास्त्रीया न भवति । वचान्यपत्न्यासुत्पादितोत्पादकस्य प्रजा भवति । एतन्नानियोगोत्पा-दित्तिपयस् । बहुभर्तृकेयिर्मात लोकप्रसिद्धेः द्वितीयोऽपि भर्तैव । तस्मादन्यो-त्पादितत्वससिद्धिस्याशङ्काह—नेति । लोके गर्हाप्रसिद्धावपि साध्वाचाराणां न कचिच्छास्ते द्वितीयोपभर्तोपदिक्षते । एवंच मति पुनर्भृत्वसपि प्रतिपिद्धम् ॥१६२॥

पति हित्वापकृष्टं खप्रुत्कृष्टं या निपेवते । निन्दंव सा भवेङ्कोके परपूर्वेति चोच्यते ॥ १६३ ॥

पार्निर्मात ॥ अपकृष्टं क्षत्रियादिकं स्वकीयं पति त्यक् वोत्कृष्टं ब्राह्मणादिकं या आश्रयांन मा लोके गर्हणीयैव भवांन । परोऽन्यः प्वो भर्नास्या अभूदिनि च लोकेरुच्यते ॥ १६३ ॥

व्यनिचारफलमाह---

व्यभिचारातु भर्तुः स्त्री लोके प्राप्तोति निन्द्यताम् । समालयोनि पाप्तोति पापगोगैश्व पीड्यते ॥ १६४ ॥

व्यभिचारदिति ॥ परपुरुषोपभोगेन स्ती हह ठाँके गर्रणीयतां लभते, मृता च श्रमाली भवति, कुष्टाहिरोगैश्च पीड्यते ॥ १६४ ॥

पति या नाभिचरति मनोवाग्देहसंयता ।

सा भर्तृलोकमाप्तोति सद्भिः साध्वीति चोच्यते ॥ १६५॥ पितिर्मात ॥ मनोवाग्देहसंयनेति चिशेषणोपादानाद्या मनोवाग्देहसंय भर्तारं न व्यक्षिचरित सा भर्तृमात्रनिष्टमनोवाग्देहव्य।पाराबाद्वर्यः सहाजिताँ लोकान्या-प्रोति । इह च शिष्टः सार्ध्वाग्युच्यते । वाक्षानसार्थ्यामपि पति न व्यक्षिचरेदिति विधानार्थो देहिकव्यभिचारनिष्टनेरुकाया अप्यनुवादः ॥ १६५ ॥

अनेन नारीवृत्तेन मनोवाग्देहसंयता । इहाम्यां कीर्तिमामोति पतिलोकं परत्र च ॥ १६६ ॥

अनेनेति ॥ अनेन श्वीधर्मप्रकारेणोक्तेनाचारेण पतिशुश्रूपाभर्त्रव्यभिचारादि-ना मनोवाकायमंथता श्ली इह लोके च प्रकृष्टां कीर्तं परश्र पत्था सहार्जितं च म्बर्गादिलोकं प्राप्नोतीति प्रकरणार्थोपसंहारः ॥ १६६ ॥

एवंद्यतां सवर्णा स्त्रीं द्विजातिः पूर्वमारिणीम् । दाहयेदमिहोत्रेण यज्ञपात्रेश्व धर्मवित् ॥ १६७॥

प्वंद्रतामिति ॥ द्विजातिः समानवर्णी यथोक्ताचारयुक्तां पूर्वमृतां श्रीतस्मार्ता-ग्निमिर्यज्ञपात्रेश्च दाहधर्मज्ञो दाहबेत् ॥ १६७ ॥

> भार्यायै पूर्वमारिण्यै दत्त्वाग्रीनन्त्यकर्मणि । पुनर्दारिक्रयां कुर्यात्पुनराधानमेव च ॥ १६८ ॥

भार्येति ॥ पूर्वसृताया अन्त्यकर्मणि दाइनिमित्तमग्नीन्समर्प्य गृहस्थाश्रमिन च्छत्रुपञ्जपुत्रोऽजुत्पञ्जपुत्रो वा पुनर्विवाहं कुर्यात् । स्मार्ताभीव्श्रीताभीव्या आदध्यात् ॥ १६८ ॥

# अनेन विधिना नित्यं पश्चयज्ञान हापयेत् । द्वितीयमायुपो भागं कृतदारो गृहे वसेत् ॥ १६९ ॥

इति मानवे धर्मशास्त्रे भृगुप्रोक्तायां संहितायां पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ अनेनित ॥ अनेन तृतीयाध्यायाद्युक्तविधिना प्रत्यहं पञ्चयज्ञास्त्र त्यांतृ । द्विती-यमायुर्भागं कृतदारपिग्रहोऽनेनेव यथोक्तविधिना गृहम्यविहितान्धर्माननृतिष्ठत । गृहम्यधर्मत्वेऽपि पञ्चयज्ञानां प्रकृष्टधर्मज्ञापनार्थं पृथक्तिंशः ॥ १६९ ॥

र्यात श्रीकृतकत्त्व हर्यायाः मन्ययेमुकावन्यां मनुष्ट्रती प्रचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

# अथ पष्टोऽध्यायः।

# एवं गृहाश्रमं स्थित्वा विधिवत्स्नातको द्विजः। वन वमनु नियतो यथावडिजितेन्द्रियः॥ १॥

णुर्वामिति ॥ आश्रमसमुख्यपक्षाश्चितो हिजानिः कृतसमावनेन उक्तप्रकारेण यथाशास्त्रं गृहाश्रममनुष्टाय नियतः कृतनिश्चयो यथानिधानं वक्ष्यमाणधर्मेण य-धार्ह विशेषण जित्तेन्द्रियः । पांग्यककपाय इत्यर्थः। वानप्रस्थाश्चममनुतिष्टेन् ॥६॥

## गृहस्थन्तु यदा पञ्यङ्कीपिलनमात्मनः । अपत्यस्यव चापत्यं तदारण्यं ममाश्रयेत् ॥ २ ॥

गृहस्थम्चिति ॥ गृहस्थो यदान्मदेहस्य न्वकशेथित्यं केशधावत्यं पुत्रस्य पुत्रं च पश्यति नथाविथवयोत्रस्थया विगनविषयरागनया वनमाश्रयेत् ॥ २ ॥

> संत्यज्य ग्राम्यमाहारं सर्वे चेव परिच्छदम्। पुत्रेषु भार्यो निश्चिष्य वनं गच्छेत्सहेव वा ॥ ३ ॥

संत्यज्येत्यादि ॥ ग्राम्यं भीहियवादिकं भक्ष्यं मवं च गवाश्वशय्यादिपरिच्छदं परित्यज्य विद्यमानभाषेश्च वनवायमनिच्छन्तीं भाषीं पुत्रेषु समर्प्यं इच्छन्त्या सहैव वनं गच्छेन् ॥ ३ ॥

> अग्निहोत्रं समादाय गृह्यं चात्रिपरिच्छदम् । ग्रामादरण्यं निःसत्य निवसेन्नियतेन्द्रियः ॥ ४ ॥

अग्निहोत्रसिति ॥ श्रीताभिमावसभ्याभिमाद्युपकरणं च खुक्खुवादि गृहीत्वा आमादरण्यं निःसूख गत्वा संबत्तेन्द्रियः समिवसेत् ॥ ४ ॥

### ग्रुन्यक्रेविविधेर्मेध्येः शाकमूलफलेन वा । एतानेव महाग्रजाक्रिवेषेदिधिपर्वकम् ॥ ५ ॥

एतानेव महायज्ञात्रिवेषेद्विष्यूवेकम् ॥ ५ ॥ मुन्यक्षेरिति ॥ मुन्यक्षेनीवारादिभिनीनाप्रकारैः पवित्रैः शाकमूलफलेवीरण्योद्ध-वैः । एतानेवेति गृहस्थस्य पूर्वीकान्महायज्ञान्ययाशास्त्रमनुतिष्ठेत् ॥ ५ ॥

वसीत चर्म चीरं वा मायं स्नायात्र्यमे तथा । जटाश्र विभृयात्रित्यं व्मश्रुलोमनखानि च ॥ ६ ॥

वसीत इति ॥ मृगादिचर्म वृक्षवल्कर्लं वा आच्छादयेत्। हारितेन तु 'वल्कल-शाणचर्मचीरकुशमुअफलकवासाः' इति विद्यता वल्कलादिकमण्यनुज्ञातम् । सायंप्रातः स्नायात् । जटाइमशुलोमनखानि नित्यं धारयेत् ॥ ६ ॥

> यद्भश्यं स्थात्ततो दद्याद्वलिं भिक्षां च शक्तितः। अम्मूलफलभिक्षाभिरचेयेदाश्रमागतान्।। ७॥

यद्गस्यमिति ॥ यद्भुन्नीत ततो यथाशक्ति विलं भिक्षां च द्यान् । विलिमिति नु वैश्वदेवनित्यश्राद्धयोरुपलक्षणम् । 'एतानेव महायज्ञान्' इति विहितस्वान् आश्रमागताञ्चलफलम् लभिक्षादानेन पूजयेन् ॥ > ॥

स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याद्दान्तो मत्रः समाहितः । दाता नित्यमनादाता सर्वभूतानुकम्पकः ॥ ८॥

स्वाध्यायेति ॥ वेदाभ्यासं नित्ययुक्तः स्वात् । शीतानपादिद्वन्द्वसहिष्णुः सर्वोप-कारकः संयतमनाः सनतं दाना प्रतिप्रहनिवृत्तः सर्वभूनेषु कृपावान्भवेत ॥ ८ ॥

र्वेतानिकं च जुहुयाद्धिहोत्रं यथाविधि । दर्शमस्कन्दयन्पव पीर्णमासं च योगतः ॥ ९ ॥

वतानिकमिति ॥ गाईपत्यकुण्डस्थानामग्नीनामाहवनीयदक्षिणाग्निकुण्डयोवि-हारो वितानं तत्र भवं वतानिकमग्निहोत्रं यथात्रास्त्रमनुतिष्ठेत् । दशे पोणमासं च पर्वेति श्रोतस्मातदर्शपाणमासौ योगतः स्वकाले अस्कन्दयसपरित्यजन् , भायोनि-क्षेपपक्षे चरजस्वलायामिव भायायामेतेपामनुष्टानमुचितम् । विशेषाश्रवणात् ॥९॥

ऋक्षेष्ट्याग्रयणं चैव चातुर्मास्यानि चाहरेत्। तुरायणं च क्रमशो दाक्षस्यायनमेव च ॥ १०॥

ऋक्षेति । ऋक्षेष्टिर्नक्षत्रेष्टिः, आग्रयणं ववसस्येष्टिः, ऋक्षेष्टगाग्रयणं चेति समाहारद्वन्द्वः । तथा चातुर्मास्यतुरायणदाक्षायणानि श्रोतकर्माणि कमेण कुर्यात् । अत्र केचित् । सर्वमेतच्ह्रीतं दर्भपोर्णमासादि कर्म चानप्रस्थस्य स्तुत्यर्थमुच्यते न-त्वस्यानुष्टेपं ग्राम्यन्नीद्यादिसाध्यस्वादेषां च । नच स्मृतिः श्रोताङ्गवाधने शक्तेत्यादु-स्तद्सत् । 'वासन्तशारदः' इत्युक्तरश्लोके ग्रुन्यश्लेनीवारादिभिर्वानग्रस्यविषयतया स्पष्टस्य चरुपुरोदाशादिविधेर्वाधनस्यान्याय्यस्वात् । गोविन्द्रशजस्तु त्रीद्यादिभिरेव क्यंचिद्रण्यजातंरेताश्लिर्वतिथय्वतः इत्याहः ॥ १०॥

# वासन्तशारदैर्मेध्येर्धुन्यजैः खयमाहतैः । पुरोडाशांत्ररूत्रेव विधिवन्निर्वेपेत्पृथक् ॥ ११ ॥

वासन्तेत्यादि ॥ वसन्तोद्भवैः शरदुद्भवैर्मध्येर्थागाङ्गभूतेर्भुन्यक्षेनीवारादिभिः स्वयमानीतेः पुरोडाशांश्ररून्यथाशास्त्रं तत्त्रधागादिसिद्धये संपादयेत् ॥ ११ ॥

देवताभ्यस्तु तद्धत्वा वन्यं मेध्यतरं हविः। शेषमात्मनि युझीत लवणं च खयं कृतम्॥ १२॥

देवताभ्य इत्यादि ॥ सद्भनोद्धवनीवारादिकसाधितमतिशयेन यागाई हिब्देंब-ताभ्य उपकल्प्य शेषान्तमुपभुत्रीत । आत्मना च कृतं खवणमूषरखवणाद्यप-भुत्रीत ॥ १२ ॥

> स्थलजीदकशाकानि पुष्पमूलफलानि च । मेध्यदृक्षोद्भवान्यद्यात्स्रेहांश्च फलसंभवान् ॥ १३ ॥

स्थलजेति ॥ स्थलजलोद्भवशाकान्यरण्ययज्ञियवृक्षोद्भवानि पुष्पमृलफलानी-कुद्यादिफलोद्भवांश्च स्रेहानद्यान् ॥ ५३ ॥

वर्जयेन्मधु मांसं च भाँ<u>मानि</u> कत्रकानि च । भूस्तृणं शिष्ठुकं चैव श्रेष्मातकफलानि च ॥ १४ ॥

वर्जयेदित्यादि॥ माक्षिकं, मांसं। भौमानीति प्रमिद्धदर्शनार्थम्। भौमादीनि कवकानि छत्राकान्, भूस्तृणं मालवंद्रो प्रसिद्धं शाकं, शिप्रुकं वाहीकेषु प्रसिद्धं शाकं, श्लेष्मातकफलानि वर्जयेत्। गोविन्दराजस्तु भौमानि कवकानीत्यन्यव्यवच्छेदकं विद्योपणमिच्छन्भौमानां कवकानां निपेधः वार्क्षाणां तु भक्षणमाह । तद्युक्तम्। मनुनंव पद्धमे द्विजातेरेव कवकमात्रनिपेधाद्धनस्थगोचरतया नियमातिशयत्यो-चितन्वात्। यमस्तु—"भूमिजं वृक्षजं वापि छत्राकं भक्षयन्ति ये। महाप्रांत्यान्विज्ञानीयाद्धस्थविषु गर्हिनान्॥" इति विशेषेण वृक्षजस्यापि निपेधमाह। मेधाति-थिस्तु भौमानीति स्वतन्त्रं पदं वदन्गोजिद्धिका नाम किष्टत्यद्वर्थो वनेचराणां प्रमिद्धस्तिद्वर्थं निपेधमाह। तद्पि बहुष्वभिधानकोशादिष्वप्रसिद्धं न श्रद्धीमहि। कवकानां द्विजातिविशेषे पाद्धमिकं निषेधे सत्यपि पुनर्निपेधो भूस्तृणादीनां निषेधेऽपि च समप्रायश्चित्तविशानार्थः॥ १४॥

त्यजेदाश्वयुजे मासि मुन्यमं पूर्वसंचितम् । जीर्णानि चैव वासांसि शाकमूलफलानि च ॥ १५ ॥

खजेदिति ॥ संवत्सरनिचयपक्षे पूर्वसंचितनीवाराद्यश्चं जीर्णानि च वासांसि शाकमूलफलानि चाश्विने मासि खजेत् ॥ १५ ॥

> न फालकृष्टमश्रीयादुत्सृष्टमपि केनचित् । न ब्रामजातान्यार्तोऽपि मूलानि च फलानि च ॥ १६॥

न फाल इति ॥ अरण्येषि फालकृष्टमदेशे जातं स्वामिनोपेक्षितसपि बीह्यादि नाचात् । तथा प्रामजातान्यफालाकृष्टभूभागेऽपि लताबृक्षमूलफलानि क्षुत्पी-डितोऽपि न भक्षयेत् ॥ १६ ॥

#### अप्रिपकाशनो वा स्थात्कालपकभ्रुगेव वा।

अक्रमकुट्टो भवेद्वापि दन्तोल्खिलिकोऽपि वा ॥ १७ ॥

अञ्जीति ॥ अञ्जिपकं चन्यमञ्चं कालपकं वा फलादि । यहा नोल्खलमुमलाभ्यां किंतु पाषाणेन चूर्णीकृत्यापक्षमेवाद्यात् । दस्ता एवोल्खलम्थानानि यस्य तथा-विश्रो वा सवेत् ॥ १७ ॥

सद्यः प्रक्षालको वा स्थान्माससंचियकोऽपिवा । पण्मासनिचयो वा स्थात्समानिचय एव वा ॥ १८ ॥

सद्य इत्यादि ॥ एकाहमात्रजीवनोचितं मामवृत्युपचितं वा पण्माससंवन्मरिन-वीहसमधं वा नीवारादिकं संचितुयान । यथापुर्वं नियमानिशयः । मामवृत्तियो-ग्यसंचयो माससंचयः मोऽस्यानीति 'अत इनिटनैं।' इति टन्प्रत्ययेन मामसंच-यिक इति रूपम् ॥ १८ ॥

> नक्तं चात्रं समश्रीयादित्रा वाह्य शक्तितः। चतुर्थकालिको वा स्थान्साद्वाप्यप्टमकालिकः॥ १९॥

नक्तमिलादि॥ यथासामध्यमजमाहत्व प्रदोपे भुजीत। अहन्येव वा चतुर्थका-लाजनो वा स्थात्। 'सायंप्रातमंतुष्याणामञ्चनं देवनिर्मितम्' इति विहितं तप्रैक-सिन्नहन्युपोष्यापरेखुः सायं भुजीत । अष्टमकालिको वा भवेत् । त्रिरात्रमुपोष्य चतुर्थस्याद्वो रात्री भुजीत ॥ १९॥

> चान्द्रायणविधानर्वा ग्रुक्तकृष्णे च वर्तयत् । पक्षान्तयोर्वाप्यश्रीयाद्यवाग्ं कथितां सकृत् ॥ २० ॥

चान्द्रायणिति ॥ शुक्ककृष्णयोः 'एकैकं हामयेन्पिण्डं शुक्कं कृष्णे च वर्धयेत्' इत्यादिनेकादशाध्याये च वश्यमाणैश्वान्द्रायणेवां वर्तयेत् । पक्षान्ती पीर्णमास्यमा-वाग्ये तत्र श्रतां यवग् वाष्यश्रीयात् । सकुदिनि सायं प्रातर्वा ॥ २० ॥

पुष्पमूलफलेवीपि केवलवित्यत्सदा।

कालपकैः स्वयंशींर्णेर्वेखानसमते स्थितः ॥ २१ ॥

पुष्पमृलेखादि ॥ पुष्पमृलफलेरेव वा कालपकेः नाझिपके. स्वयंपतितैर्जीवेत् । वेखानसो वानप्रस्थः मद्धर्मपतिपादकशास्त्रदर्शने स्थितः । तेनैतदुक्तमन्यद्पि वै-स्वानसशास्त्रोक्तं धर्ममनुतिष्ठेत् ॥ २३ ॥

भूमा विषरिवर्तेत तिष्ठेद्वा प्रपदैदिनम् । स्थानासनाभ्यां विहरेत्सवनेषुपयन्नपः ॥ २२ ॥ भूमाबित्यादि ॥ केवलायां भूमी लुठन्यातागतानि कुर्यात् । स्थानासनादानुप-विद्येतः । उत्तिष्ठेत्पर्यर्थदित्यर्थः । आवश्यकं स्नानभोजनादिकालं विद्याय वायं नियमः । ए. युत्तरत्रापि, पादाग्राभ्यां वा दिनं निष्ठेत्कंचित्कालं स्थित एव स्थान् कंचित्नोपविष्ठ एव न त्वन्तरा पर्यटेत् । सवनेषु सायंग्रातमध्याह्नेषु स्नायात् । यन् भायं प्रगे तथेन्युकं तेन सहास्य नियमातिशयापेक्षो विकत्यः ॥ २२ ॥

## ग्रीष्मे पश्चतपास्तु स्याद्वपीसश्चावकाशिकः । आर्द्रवासास्तु हेमन्ते कमशो वर्धयंस्तपः ॥ २३ ॥

प्रीप्स इत्याद् ॥ आत्मतपोत्रिवृद्धार्थं श्रीप्से चतुर्दिगवस्यितरिप्तिभिरूष्वं चादि-लातेजसात्मानं तापयेत । वर्षास्त्रआवकाशमाश्रयेत् । यत्र देशे देवो वर्षति तत्र छत्राद्यावरणरहितानिष्टेदित्यर्थः । हेमन्ते चार्द्वतसा भयेत् । ऋतुत्रयसंवन्सरा-यलस्थेनायं सांवन्सरिक एव नियमः ॥ २३ ॥

### उपस्पृशंस्त्रिपवणं पितृन्देवांश्च तर्पयत् । तपश्चरंश्रोग्रतरं शोषयेदेहमात्मनः ॥ २४ ॥

उपेति ॥ बिहितमपि त्रिपवणं सानं देवपिषितृतर्पणविधानार्थमन् सते । प्राप्त-मैध्यदिनं भायं सवनेषु त्रिष्वपि देवपिषितृतर्पणं कुवैन् । अन्यदृषि पक्षमासौपवा-सादिक ताववतं तपोऽनुतिष्ठन्यधोक्तं यमेन 'पक्षोपवास्तिनः केविन्केविन्मामौ-पवास्तिनः' इति स्वक्षर्गणं शोपयेत् ॥ २४ ॥

# अत्रीनात्मनि वैतानान्समारोप्य यथाविधि । अनिवर्गनेकेतः स्थान्मुनिर्मृलफलाञ्चनः ॥ २५ ॥

अर्प्रानित्यादि ॥ श्रांतानर्प्रान्वेखानमशोस्रविधानेन भस्मपानादिना आत्मिनि समारोप्य लाँकिकाग्निगृहशून्यः । यथा वध्यति 'वृक्षमुलनिकतनः' इति । सुनिमोनेनन्त्रत्यारी फलमुलाशन एव स्यात् । नीवारायपि नाश्रीयात । एतच्चोध्य पण्मासेम्योऽप्युपरि अनिश्चरितकतनः' इति वसिष्टवचनात्पण्यामोपर्यनिश्चत्वमनिकतन्तं च ॥ २५ ॥

### अप्रयतः सुखार्थेषु ब्रह्मचारी धराश्चयः। शरणेष्वममश्रेव द्रक्षमूलनिकतनः॥ २६॥

अप्रयक्ष इति ॥ सुखप्रयोजनेषु स्वादुफलमक्षणशीतातपपरिहारादिषु प्रयक्ष-शून्योऽस्त्रीसंभोगी भूशायी च निवासस्थानेषु ममत्वर्राहतो वृक्षमृलवासी स्यात् ॥ २६ ॥

# तापसेप्वेव विषेषु यात्रिकं भैक्षमाहरेत्। गृहमेथिषु चान्येषु द्विजेषु वनवासिषु ॥ २७ ॥

तापसेप्विति ॥ फलमूलासंभवे च वानप्रस्थेभ्यो बाह्यणभ्यः प्राणमान्नधारणो-चितं मैक्समाहरेत् । तदभावे चान्येभ्यो वनवासिभ्यो गृहस्येभ्यो द्विजेभ्यः॥२०॥

## ग्रामादाहृत्य वाश्रीयादृष्टी ग्रासान्वने वसन् । प्रतिगृह्य प्रदेनैव पाणिना शकलेन वा ॥ २८ ॥

ग्रामेनि ॥ तस्याप्यसंभवे ग्रामादानीय ग्रामस्याश्वस्याष्टी श्रासान्पर्णशरावादि-सण्डेन पाणिनेव वा गृहीस्वा वानग्रस्थो भुज्ञीन ॥ २८ ॥

### एताश्चान्याश्च सेवेत दीक्षा विमो वन वसन्। विविधाश्चीपनिपदीरात्मसंसिद्धये श्रुतीः ॥ २९ ॥

एताश्चेति ॥ वानप्रस्थ एता दीक्षा एनाबियमानन्यांश्च वानप्रस्थशास्त्रोक्तान-भ्यसेत् । औपनिपदीश्च शुर्तीरूपनिषय्पिठतमञ्जयिपादकवाक्यानि विविधान्य-स्याप्मनो ब्रह्मसिद्धये प्रन्थतोऽर्थतश्चाभ्यसेत् ॥ २९॥

# ऋषिभिन्नीह्मणेर्श्वेत गृहस्थरेव सेविताः। विद्यातपोवितृद्धार्थे यरीगस्य च ग्रुद्धये ॥ ३० ॥

ऋषिभिरिति ॥ यसादेना ऋषिभिर्श्वद्याश्चीभः परिवाजकैरीहरूपेश्च वानप्रस्थे-र्शक्षाहैनज्ञानधर्मयोर्विवृज्यश्चेमुपनिषच्छुतयः संविनामनसादेताः संवेतिन पूर्व-स्थानुवादः॥ ३०॥

# अपराजितां वास्थाय व्रजिद्दिशम्जिसगः।

आ निपाताच्छरीरस्य युक्तो वार्यनिलाशनः ॥ ३१ ॥

अपरेति ॥ अचिकिन्सितच्याध्याद्युद्धयेऽपराजितामैशानी दिश्वमाश्रित्याकुटिल-गितर्युक्ती योगनिष्ठी जलानिलाशन आशरीरिनेपाताद्गच्छेत् । महाप्रम्थानाख्यं शास्त्रे विहितं चेदं मरणं तेन 'न पुरायुपः स्वःकामी न प्रेयात्' इति श्रुत्यापि न विरोधः । यतः स्वःकामिशब्दप्रयोगाद्वेधं मरणमनया निपिध्यते न शास्त्रीयम् ॥ ३१ ॥

## आसां महिषचर्याणां त्यक्त्वान्यतमया तनुम् । बीतशोकमयो विष्रो ब्रह्मलोके महीयते ॥ ३२ ॥

आसामित्यादि॥ एपां पूर्वाकानुष्टानानामन्यतमेनानुष्टानेन द्वारं त्यक्त्वापगत-दुःखभयो बद्दाव लोकन्तत्र पूर्वा लभते। मोक्षमामोतीत्वर्थः। केवलकर्मणो वान-प्रस्थस्य कथं मोक्ष इति चेना। 'बिविधाश्चोपनिपदीरात्मसंग्रुद्धये श्रुतीः' इत्य-नेनाम्याप्यात्मज्ञानसंभवात्॥ ३२॥

यस्य नु मरणाभावम्त्रस्याह--

वनेषु च विह्रत्येवं तृतीयं भागमायुषः।

चतुर्थमायुषो भागं त्युक्त्वा सङ्गान्परित्रजेत् ॥ ३३ ॥ वनेष्विद्यादि ॥ अनियतपरिमाणत्वादायुपस्तृतीयभागस्य दुर्विज्ञानाचतीयमा-युपो भागमिति रागक्षयावधि वानप्रस्थकाकोपकक्षणार्थम् । अतपुत्र शङ्कास्टिसितौ 'वनवासातृर्ध्वं शान्तस्य पारिगतवयसः परिवाज्यम्' इत्याचरूयतुः । एवं वनेषु विद्वत्येवं विधिवदुश्ररसपोऽनुष्टानप्रकारेण वानप्रस्थाश्रमं विषयरागोपशमनाय कंचित्कालमनुष्टाय 'चतुर्थमायुषो भागम्' इति शेषायुःकाले सर्वथा विपयस-क्वांस्यक्रवा पारेवाजकाश्रममनुतिष्ठेत् ॥ ३३ ॥

### आश्रमादाश्रमं गत्वा हुतहोमो जितेन्द्रियः । मिश्चावलिपरिश्रान्तः प्रवजन्त्रेत्य वर्धते ॥ ३४ ॥

आश्रमादिति ॥ पूर्वपूर्वाश्रमादुत्तरोत्तराश्रमं गत्वा ब्रह्मचर्याद्वहाश्रमं ततो वानप्रस्थाश्रममनुष्ठाचेत्वर्थः । यथाशक्ति गताश्रमहुनहोमो जिनेन्द्रियो भिक्षाब-छिदानचिरसेवया श्रान्तः परिवज्याश्रममनुनिष्टन्परस्रोके मोक्षस्राभाद्रह्मभूत-र्व्वातश्रयं प्रामानि ॥ ३४ ॥

# ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्। अनपाकृत्य मोक्षं तु सेवमानो त्रजत्यथः॥ ३५॥

ऋणानीत्यादि ॥ आश्रमसमुचयपक्षमाश्रितो ब्राह्मण उत्तरश्लोकाभिधेयानि जीण्युणानि संशोध्य मोक्षे मोक्षान्तरक्षे परिवज्याश्रमे मनो नियोजयेत् । तान्युणानि त्वसंशोध्य मोक्षं चनुर्थाश्रममजुनिष्टक्षरकं व्रजति ॥ ३५ ॥ तान्येवर्णानि दर्शयनि—

# अधीत्य विधिवद्वेदान्युत्रांश्वोत्पाद्य धर्मतः । इष्ट्रा च शक्तितो यज्ञैर्मनो मोक्षे निवेशयेत् ॥ ३६ ॥

अधीत्येति ॥ 'जायमानो व ब्राह्मणिक्यभिर्क्सणैक्सणिवा आयते यज्ञेन देवेन्यः प्रजया पितृभ्यः स्वाध्यायेन ऋषिन्यः' इति श्रूयते । अतो यथाशास्त्रं वेदानधीत्य पर्वगमनवर्जनादिधर्मेण च पुत्रानुत्पाच यथासामध्यं ज्योतिष्टोमादियज्ञांश्चानुष्टाय सोक्षान्तरक्नं चतुर्थाश्रमे मनो नियोजयेत् ॥ ३६ ॥

#### अनधीत्य द्विजो वेदाननुत्पाद्य तथा सुतान् । अनिष्टा चैव यज्ञैश्व मोक्षमिच्छन्त्रजत्यधः ॥ ३७ ॥

अनधीत्येति ॥ वेदाध्ययनमञ्ज्ञत्वा पुत्रमनुत्पाच यज्ञांश्राननुष्टाय मोक्षामिच्छ-सरकं वजति ॥ ३७ ॥

# माजापत्यां निरूप्येष्टिं सर्ववेदसदक्षिणाम् । आत्मन्यग्रीन्समारोप्य ब्राह्मणः मत्रजेद्वहात् ॥ ३८ ॥

प्राजापत्मामिति ॥ यजुर्वेदीयोपाख्यानग्रन्थोक्तां सर्वस्वदक्षिणां प्रजापतिदेवता-कामिष्टिं कृत्वा तदुक्तविधिनैव 'आत्मन्यग्नीन्समारोप्य गृहात्' इत्यभिधानाद्वान-प्रस्थाश्रममजुष्टायैव चतुर्थाश्रममजुतिष्ठेत् । एतेन मनुना चातुराश्रमस्य समुख-योऽपि दर्शितः । श्रुतिसिद्धाश्रैकद्विश्विचतुराश्रमाणां समुख्या विकल्पिताः । तथा जाबालश्चितिः—'व्रह्मचर्य समाप्य गृही भवेद्वही भूत्वा वनी भवेद्वनी भूत्वा प्रव्रजेत् । इतस्था ब्रह्मचर्यादेव प्रवजेद्वहाद्वा वनाद्वा'॥ ३८ ॥

यो दत्त्वा सर्वभूतेभ्यः प्रव्रजत्यभयं गृहात् ।

तस्य तेजोमया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ ३९ ॥

य इत्यादि ॥ यः सर्वेभ्यो भूतारच्धेभ्यः स्थावरजङ्गमेभ्योऽभयं दस्ता गृहाश्र-मात्रवज्ञति तस्य बद्धप्रतिपादकोपनिपश्चिष्ठस्य सूर्याद्यालोकरहिता हिरण्यगर्भादेली-कास्ततेजसेव प्रकाशा भवन्ति । तानामोनीन्यर्थः ॥ ३९ ॥

### यसादण्वि भूतानां दिजाश्रोत्पद्यते भयम् । तस्य देहादिमुक्तस्य भयं नास्ति कुतश्रन ॥ ४०॥

यस्मादित्यादि॥ यस्माद्विजान्स्क्ष्ममिष भयं भूतानां न भवति तस्य देहाहिमु-क्तस्य वर्तमानदेहनाहो कस्मादिष भयं न भवति ॥ ४० ॥

# अगारादभिनिष्कान्तः पवित्रोपचितो मुनिः । समुपोढेषु कामेषु निरपेक्षः परित्रजेत् ॥ ४१ ॥

अगागदिति॥ गृहाक्षिगंतः पवित्रदेण्डकमण्डल्वादिर्भिर्युक्तो मुनिर्मौनी समुपो-देषु कामेषु केनचित्सम्बक्समीपं प्रापितेषु खाद्रबादिषु विगतस्प्रहः परिव्रजेत् । मेथातिथिस्तु 'पवित्रमेश्रजपैरथवा पावनः कृच्छेर्युक्तः' इति खाचष्टे ॥ ४१ ॥

#### एक एव चरेभित्यं सिद्ध्यर्थमसहायवान् । सिद्धिमकस्य संपन्न्यम्न जहाति न हीयते॥ ४२॥

एक इत्यादि ॥ एकस्य सर्वसङ्गविर्राहणो मोक्षावासिर्भवतीति जानमेक एव सर्व-दापि मोक्षार्थ चरेत । एक एवेत्यनंन पूर्वपरिचितपुत्रादित्याग उच्यते । असहाय-वानित्युत्तरस्यापि एकाकी यदि चरति स किंचिन्न त्यजति न कस्यापि त्यागेन दुः-खमनुभवति नापि केनापि त्यज्यते न कोऽध्यनेन त्यागदुःखमनुभाव्यते । ततश्च सर्वत्र निर्ममत्वः सुखेन मुक्तिमामोति ॥ ४२ ॥

### अनिपरिनिकेतः स्याद्वाममन्नार्थमाश्रयेत् । उपेक्षकोऽसंकुसुको स्नुनिर्मावसमाहितः ॥ ४३ ॥

अनिप्तिरित्यादि॥अनिप्तिर्वेकिकाग्निसंयोगरहितः शास्त्रीयाग्नि समारोप्येति पूर्व-मुक्तत्वात् । अनिकेतो गृहश्चत्यः, उपेक्षकः शरीरस्य व्याध्याद्युत्पादे तद्यतीकारर-हितः, असंकुमुकः स्थिरमितः, असंचियिक इत्यन्ये पठन्ति । मुनिर्वक्षमननान्मी-नस्य पूर्वोक्तत्वात् । भावेन ब्रह्मणि समाहितस्तदेकतानमनाः अरण्ये च दिवारात्री वसन्मिक्षार्थमेव ग्रामं प्रविद्योत् ॥ ४३ ॥

कपालं दृक्षमूलानि कुचेलमसहायता । समता चैव सर्वसिनेतन्युक्तस्य लक्षणम् ॥ ४४ ॥ कपालमित्यादि ॥ यन्मयकर्परादिभिक्षापात्रं, वासार्ये वृक्षमूलानि, स्यूलजीर्ण-वसं कीपीनकन्या, सर्वत्र बहाबुद्धा शत्रुमित्राभावः, एतन्युक्तिसाधनत्वान्युक्तस्य लिङ्गम् ॥ ४४ ॥

> नानिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जीवितम् । कालमेव प्रतीक्षेत निर्देशं भृतको यथा ॥ ४५ ॥

नेत्यादि ॥ मरणं जीवनं च इयसपि न कामयेन्कित् स्वकर्माधीनं मरणकालमेव प्रतीक्षेत । निर्दिश्यत इति निर्देशो सृतिस्तत्परिशोधनकालमिव सृतकः ॥ ४५ ॥

> दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिवेत् । सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचेग्त् ॥ ४६ ॥

दृष्टिपृतमित्यादि ॥ केशास्थ्यादिपरिहारार्थं दृष्टिशोधितभूमा पादी क्षिपेत् । जलेषु श्रुद्रजन्त्वादिवारणार्थं वस्त्रशोधिनं जलं पिबेत् । सल्यपिवयां वाचं वदेत् । ततश्च मोनेन सह सन्यस्य विकल्पः । प्रतिपिद्धमंकल्पशृन्यमनसा सर्वेदा पवित्रात्मा स्यात् ॥ ४६ ॥

अतिवादां स्तितिक्षेत नावमन्येत कंचन ।
न चेमं देहमाश्रित्य वरं कुर्वीत केनचित् ॥ ४७॥
अतिवादानित्यादि ॥ अतिकमवादान्यरोक्तान्महेत न कंचिन्यिभवेत् । नेमं
देहमस्थिरं व्याध्यायतनमाश्रित्य तद्ये केनचिन्सह वैरं दुर्योत् ॥ ४७॥

कुन्स्यन्तं न प्रतिकुद्धोदाकुष्टः कुश्चलं वदेत् । सप्तद्वारावकीणीं च न वाचमनृतां वदेत् ॥ ४८ ॥

कुड्यन्तमित्यादि ॥ संजातकोधाय कसंचित्यतिकोधं न कुर्यात् । निन्दितक्षान्येन वाचं भद्रां वदेत् ननु निन्देन । सप्तद्वारावकीणीमित । चक्षुरादीनि पञ्च बहिर्जुद्धीन्द्रियाणि मनोबुद्धिरित्यन्तःकरणद्वयं वेदान्तदर्शन एनेगृहीनेषु स्वेषु बाचा प्रवृत्तरेतानि मस द्वाराणीत्युच्यन्ते, एतेरवकीणी निक्षिमां नद्वहीतार्थविषयां वाचं न वदेत्वित् ब्रह्ममात्रविषयां वदेत् । ननु मनसेव ब्रह्मोपास्यते ब्रह्मविषयवान् पुश्चारणमि मनोव्यापारम्तकथं सप्तद्वारावकीणीन्वविद्येपेऽपि ब्रह्मविषयां वदेदित्यन्यविषयां न वदेदिति क्रम्यते । उच्यते । अत एवानृतामिति विद्येपयति स्व, अनृतमसन्यं विनाशीति यावन्, तद्विषया वागप्यनृतोच्यते तेन विनाशिकार्यविषयां वाचं नोश्चारयेत् । अविनाशिब्रह्मविषयां नु प्रणवोपनिपदादिरूणां वदेत् । गोविन्दराजस्तु धर्मोऽर्थः कामो धर्मार्थावर्थकामो धर्मार्थकामा इत्येतानि सप्त वाग्विपयतया वाक्पवृत्तेद्वाराणि, तेप्ववकीणी विक्षिप्तां सर्वस्य भेदस्यासत्वाचिद्वपयामसत्यक्ष्यां वाचं न वदेत् । अन्येनु सप्त भुवनान्येव वाग्विपयत्यास्त्यात्वास्त्यत्या तद्विषयां वाचमसत्यां न वदेत्वेवलं ब्रह्मविषयां वदेत् ॥ ४८ ॥

#### अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः। आत्मनैव सहायेन सुखार्थी विचरेदिह ॥ ४९ ॥

अध्यात्मेति ॥ आत्मानं ब्रह्माधिकृत्य र्रातर्थस्य सोऽध्यात्मरितः सर्वदा ब्रह्मध्या-नपरः, आसीन इति स्वस्तिकादियोगासननिष्ठः, निरपेक्षो दृण्डकमण्डस्वादिप्विप विशेषापेक्षाश्चन्यः, निरामिषः आमिषं विषयान्तद्भिलाषरिहतः, आसानो देहेनैव सहायेन मोक्षसुखार्थीह संसारे विचरेत् ॥ ४९ ॥

#### न चोत्पातनिमित्ताभ्यां न नक्षत्राङ्गविद्यया ।

नानुशासनवादाभ्यां भिक्षां लिप्सेत कर्हिचित् ॥ ५० ॥

नेत्यादि ॥ भूकस्याचुत्पातच्छुःस्पन्दादिनिमित्तफरूक्यनेन, अद्याधिनी इस्तरे-सादेरीदशं फलमिति नक्षत्राक्रविद्यया, ईरशो नीतिमार्ग इत्यं वर्तितव्यं इत्यनु-शासनेन शासार्थकथनेन च कदाचित्र भिक्षां लब्दुमिच्छेत् ॥ ५० ॥

> न तापसैर्जाझणैर्वा वयोभिरपि वा श्वभिः। आकीर्ण भिक्षुकैर्वान्यरगारमुपसंत्रजेत्।। ५१॥

न तापनिरित्यादि ॥ वानप्रस्थरन्येवी ब्राह्मणैभेक्षणदीकिः. पक्षिभिः, कुक्करैवी व्यासं गृहं भिक्षार्थं न प्रविशेत् ॥ ५२ ॥

> क्ष्प्रकेशनखश्मश्रः पात्री दण्डी कुसुम्भवान् । विचरेत्रियतो नित्यं सर्वभूतान्यपीडयन् ॥ ५२ ॥

क्रुसेत्यादि ॥ क्रुसकेशनखरमञ्जीभेक्षापात्रवान् दण्डी कुसुम्भः कमण्डलुसाधुक्तः सर्वप्राणिनोऽपीडयन्सर्वदा परिभ्रमेत् ॥ ५२ ॥

> अतैजसानि पत्राणि तस्य स्युर्निर्वणानि च । तेषामद्भिः स्मृतं श्लीचं चमसानामिवाध्वरे ॥ ५३ ॥

अतंजसिति ॥ सीवर्णादिवर्जितानि निश्चिद्धाणि मिक्षोभिक्षापात्राणि मवेयुः । तथा यमः—'सुवर्णरूप्यपात्रेषु ताम्रकांस्यायसेषु च । गृह्वन्भिक्षां न धर्मोऽस्ति गृहीत्वा नरकं बजेत् ॥' तेषां च यतिपात्राणां जलनेव तु शुद्धिः यज्ञे चमसा-नामिव ॥ ५३ ॥

तान्येव दर्शयति-

अलाबुं दारुपात्रं च मृन्मयं वैदलं तथा।

एतानि यतिपत्राणि मनुः खायंग्रुवोऽत्रवीत् ॥ ५४ ॥

अलातुमित्यादि ॥ अलातुदारुमृत्तिकावंशादिनाण्डनिर्मितानि यनीनां भिक्षापा-त्राणि स्वायंभुवो मनुरवद्तु । वैदलं तरुत्विर्झितमिति गोविन्द्राजः ॥ ५४ ॥

> एककालं चरेद्धैक्षं न प्रसजेत विस्तरे । भैक्षे प्रसक्तो हि यतिर्विषयेष्वपि सज्जति ॥ ५५ ॥

मुक्कालमिति ॥ एकवारं प्राणधारणार्थं श्रेक्षं चरेत् । तन्नापि प्रचुरिमक्षाप्रसङ्गं न कुर्यात् । यतो बहुतरिमक्षाप्रक्षणप्रसक्तो यतिः प्रधानधानुबुद्धा क्यादिविषये-व्यपि प्रसन्नते ॥ ५५ ॥

> विधूमे सन्नप्रसले व्यङ्गारे ग्रुक्तवज्जने । इत्ते शरावसंपाते भिक्षां नित्यं यतिश्ररेत् ॥ ५६ ॥

विधूम इत्यादि ॥ विगतपाकधूमे, निवृत्तावहननमुसल, निर्वाणपाकाङ्गारे, गृ-इस्थपर्यन्तभुक्तवज्ञने, उच्छिष्टशरावेषु त्यक्तेषु, सर्वदा यतिर्भिक्षां चरेत् । एतच्च दिनशेपमुहूर्तत्रयरूपसायाद्वोपलक्षणम् । तथाह याज्ञवल्क्यः—'अप्रमत्तश्चरेत्रैक्ष्यं सायाद्वे नाभिसंधिनः' ॥ ५६ ॥

> अलाभे न विपादी स्वाल्लाभे चैव न हर्षयेत्। प्राणयात्रिकमात्रः स्वान्मात्रासङ्गाद्विनिर्गतः॥ ५७॥

अलाभ इत्यादि ॥ भिक्षादेरलाभे न विपीदेत् । लाभे च हर्षे न कुर्यात् । प्राणस्थितिमात्रोर्पाचतास्रभोजनपरः स्थात् । दण्डकमण्डलुमात्रास्वपि इदमशोभनं स्पनामि हदं रुचिरं गृह्णामि इत्यादियसङ्गं न कुर्यात् ॥ ५७ ॥

> अभिपूजितलाभांस्तु जुगुप्सेतव सर्वयः । अभिपूजितलाभेश्च यतिर्धक्तोऽपि बद्ध्यते ॥ ५८ ॥

अभीत्यादि ॥ पृजापूर्वकिभिक्षालामं सर्वकालं निन्देत् । न स्वीकुर्यादित्यर्थः । वस्मात्पूजापूर्वकलाभस्वीकारे दातृगोचरस्नेहममन्वादिभिरासश्चमुक्तिरपि यतिर्जन्म-वन्धाँस्त्रमते ॥ ५८ ॥

> अल्पानाभ्यवहारेण रहःस्थानासनेन च । हियमाणानि विपर्यरिन्द्रियाणि निवर्तयेत् ॥ ५९ ॥

अस्पेत्यादि ॥ आहारलायवेन निर्जनदेशस्थानादिना च रूपादिविपयैराङ्गण्यमा-णानीन्द्रियाणि निवर्तयेत् ॥ ५९ ॥

> इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेपक्षयेण च । अहिंसया च भूतानाममृतत्वाय कल्पते ॥ ६० ॥

इन्द्रियाणामित्यादि ॥ यसात् इन्द्रियाणां निम्रहेण रागद्वेषाभावेन च प्राणि-हिंसाविरतेन च मोक्षयोग्यो भवति ॥ ६० ॥

इदानीमिन्दियनियमोपायविषयवैराग्याय संसारतत्त्वचिन्तनशुपदिशति —

अवेक्षेत गतीर्नृणां कर्मदोषसमुद्भवाः । निरये चैव पतनं यातनाश्च यमक्षये ॥ ६१ ॥

अवेक्षेतेत्यादि ॥ विहिताकरणनिन्दिताचरणरूपकर्मदोषजन्यां मनुष्याणां पश्चा-

दिदेहप्राप्तिं नरकेषु पतनं यमलोके नरकस्थस्य निशितनिर्सिशच्छेदनादिभवामी-ब्रवेदनाः धुतिपुराणादिपुक्ताश्चिन्तयेत ॥ ६१ ॥

विषयोगं प्रियेश्वेव संयोगं च तथाऽप्रियैः ।

जरया चाभिभवनं व्याधिभिश्वोषपीडनम् ॥ ६२ ॥

वित्रयोगमित्यादि ॥ इष्टपुत्रादिवियोगं, अनिष्टहिंसकादियोगं, जराभिभवनं, व्याध्यादिभिश्च भीडनं कर्मदोपसमुद्धवमनुचिन्तयेत ॥ ६२ ॥

देहादुत्क्रमणं चासात्पुनर्गर्भे च संभवम् ।

योनिकोटिसहस्रेषु स्तीश्रास्यान्तरात्मनः ॥ ६३ ॥

देहादित्यादि ॥ अस्मारेहादस्य जीवात्मन उन्क्रमणं तथाच मर्मभिद्धिमेहारोगप-तितस्य क्षेत्रमादिदोषनिकद्कण्टस्य महतीं वेदनां गर्भे चोत्पत्तिदुःस्वबहुलां श्रश्ट-गालादिनिकृष्टजातियोनिकोटिसहस्त्रगमनानि स्वकमंबन्धान्यनुचिन्तयेत् ॥ ६३ ॥

अधर्भप्रमवं चैव दुःखयोगं शरीरिणाम् ।

धर्मार्थप्रभवं चेत्र मुख्यमंयोगमक्ष्यम् ॥ ६४ ॥ अधर्मेत्यादि ॥ भगरवतां जीवत्मनामधर्मदेतुकं दुःवसंबन्धं धर्महेतुकोऽर्थो ब्रह्मसाक्षात्कारम्त्यभवं मोक्षरुक्षणमक्षयं ब्रह्मसुबसंयोगं चिन्तयेत ॥ ६४ ॥

> मुक्ष्मतां चान्वत्रेक्षेत योगेन परमान्मनः । देहेषु च सम्रत्पत्तिम्रत्तमेष्वधमेषु च ॥ ६५ ॥

सूक्ष्मतामित्यादि ॥ योगेन विषयान्तरचित्तवृत्तिनिरोधेन परमात्मनः स्थूछशरी-राष्ठपेक्षया सर्वोन्तर्यामित्वेन सूक्ष्मतो निरवयवतां तत्थागादुन्कृष्टापकृष्टेषु देवपश्चा-दिशरीरेषु जीवानां शुभाशुभफरुभोगार्थमुन्पत्तिमधिष्टानमनुचिन्तयेत् ॥ ६५ ॥

दृषितोऽपि चरेड्रमी यत्र तत्राश्रमे रतः।

समः सर्वेषु भूतेषु न लिङ्गं धर्मकारणम् ॥ ६६ ॥

द्षित इति ॥ यस्मिन्कस्मिश्चिद्राश्चमे स्थितन्तदाश्चामविरुद्धाचारद्षितोऽप्या-श्चमिल्क्करिह्तोऽपि सर्वभूतेषु बह्मबुद्धा समदृष्टिः सन् धर्ममनुतिष्ठेत् । निह् दण्डादिलिक्कधारणमात्रं धर्मकारणं किंतु विहितानुष्ठानं, एनच धर्मप्राधान्यवोध-नायोक्तं नतु लिक्कपरित्यागार्थम् ॥ ६६ ॥

अत्र देशन्तमाह—

फलं कतकर्रक्षस्य यद्यप्यम्बुप्रसादकम् ।

न नामग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदित ॥ ६७ ॥
फलमिति ॥ यद्यपि कतकवृक्षस्य फक्षं कल्लपजलस्यच्छताजनकं तथापि तसामोसारणवशास प्रसीदित किंत फलप्रशेषेण, एवं न लिङ्गधारणमात्रं धर्मकारणं किंतु

विहितानुष्टानम्॥ ६७॥

### संरक्षणार्थं जन्तूनां रात्रावहनि वा सदा । शरीरस्थात्यये चैव समीक्ष्य वसुधां चरेतु ॥ ६८ ॥

मंरक्षणा वेमित्वादि ॥ शरीरम्यापि पीडायां सूक्ष्मपिपीलिकादिवाणरक्षार्थं रात्रो दिवसे वा सदा भूमिं निरीक्ष्य पर्यटेत् । पूर्वं केशादिपरिहारार्थे 'दृष्टिपूर्तं न्यसं-स्पादम्' इत्युक्तं, इदं तु हिमापरिहारार्थेमित्ययुनरुक्तिः ॥ ६८ ॥

अत्र प्रायश्चित्तमाह---

## अहा राज्या च शाञ्जन्तून्हिनस्त्यज्ञानतो यतिः। तेपां स्नात्वा विश्वद्धर्यं प्राणायामान्यडाचरेत् ॥ ६९ ॥

अह्ना राध्येति॥ यानियानिकानिनो दिवसे रात्री वा प्राणिनो हर्निन तहननजनि-नितपापनासार्थे कारवा पर प्राणासामान्कुर्यात्। प्राणायामळ 'सव्याहति सप्रणवां राष्यत्रीं शिरना सह। त्रिः पटेटायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते' इति विसष्ठी-त्त्वात्र दृष्टव्यः ॥ ६९ ॥

#### प्राणायामा ब्राह्मणस्य त्रयोऽपि विधिवत्कृताः । व्याहृतिमणवेर्युक्ता विज्ञेयं परमं तपः ॥ ७० ॥

प्राणायामा इति ॥ बाह्यणस्येति निर्देशाह्राह्यणजानेरयमुपदेशो व यतेरेव । अयोऽपि बाणायामाः सप्ताभिन्याहृतिभिदेशभिः प्रणवर्युक्ताः. विधिवदित्यनेन साबिन्या शिरमा च युक्ताः. प्रकक्रमभकरेचकविधिना कृता बाह्यणस्य श्रेष्टं तपो ज्ञातव्यम् । प्रकादिन्यरूपं म्मृत्यन्तरेषु ज्ञेयम् । तथा योगियाजवरूपयः—'नासि-कोन्कृष्ट उच्छासो ध्मातः प्रक उच्यते । कुम्भको निश्चलश्वासो मुच्यमानस्तु नेचकः' । त्रयोऽपीत्यिधशब्दंन त्रयोऽवत्त्रयं कर्तव्याः, अधिककरणं व्यधिकपाप्तायाः ॥ ७० ॥

### द्बन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः । तथेन्द्रियाणां द्बन्ते दोषाः प्राणस्य नित्रहात् ॥ ७१ ॥

द्धन्त इति ॥ धातुनां स्वर्णरजतादीनां यथा मूपायामित्रनां ध्मायमानानां मलद्रस्थाणि दृह्यन्ते, एवं मनसो रागाद्यश्चक्षुरादेश्च विषयप्रवणत्वादयो दोषाः प्राणायामेन विषयानभिध्यानादद्यन्ते ॥ ७१ ॥

# प्राणायामैदिहेदोपान्धारणाभिश्र किल्बिपम् ।

प्रत्याहारेण संसर्गान्च्यानेनानीश्वरान्गुणान् ॥ ७२ ॥

प्राणायामेरित्यादि ॥ एवं सति अनन्तरोक्तप्रकारेण प्राणायामे रागादिदोपान्द-हेत् । अपेक्षितदेशे परब्रह्मादौ यन्मनसो धारणं सा धारणा तया पापं नाशयेत् । प्रत्याहारेण विषयेभ्य इन्द्रियाकर्पणिर्विषयसंपर्कान्वारयेत् । ब्रह्मध्यानेनेति सोऽह-मसीति सजातीयप्रत्ययप्रवाहरूपेणानीश्वरान्गुणान् ईश्वरस्य परमात्मनो ये गुणा म भवन्ति क्रोधकोभासूयाद्यः ताक्विवारयेत् ॥ ७२ ॥

#### मनुस्पृतिः ।

#### उचावचेषु भूतेषु दुर्ज्ञेयामकृतात्मभिः । ध्यानयोगेन संपन्न्येद्वतिमस्यान्तरात्मनः ॥ ७३ ॥

उद्यावचेष्वित्यादि ॥ अस्य जीवस्योत्कृष्टापकृष्टेषु देवपश्वादिषु जन्मप्राप्तिमकृता-रम्भिः शास्त्रेरसंस्कृतान्तःकरणेर्दुर्ज्ञीयां ध्यानाभ्यासेन सम्यक् मकारणकं जानीयात्। ततश्चाविद्याकाम्यनिषिद्धकर्मनिर्मितेयं गतिरिति ज्ञान्वा ब्रह्मज्ञाननिष्टो भवेदिति तात्पर्यार्थः ॥ ७३ ॥

### सम्यग्दर्शनसंपन्नः कर्मभिनं निबद्धाते । दर्शनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते ॥ ७४ ॥

सम्यादशैनिति॥ ततश्च तत्त्वतो ब्रह्मसाक्षात्कारवान्कर्मभिने निवचते कर्माणि तस्य पुनर्जन्मने न प्रभवन्ति, पूर्वीजितपापपुण्यस्य ब्रह्मज्ञानेन नाशात् । तथाच श्रुतिः—'तचथेपीकानूलमग्रौ प्रोतं प्रवृत्येतवं हास्य मवें पाप्मानः प्रवृत्यन्त उमी ब्रह्मवैष भविते' हिन श्रुत्या । तथा 'क्षीय्नेन चास्य कर्माणि निस्मन्दष्टे परावरे' हिन अविशेपश्चत्या पुण्यसंबन्धोऽपि बोध्यते, उत्तरकारुं च देवात्पापे कर्मणि प्रकृतेऽपि न पापसंश्रेपः । तथाच श्रुतिः—'पुष्करपलाश आपो न श्रिष्यन्त एव-मेवंविदि पापं कर्म न श्रिष्यते' हिन । देहारम्भकपापपुण्यसंबन्धः परं नश्चिति । अयमेव चार्थो ब्रह्ममीमांसायां 'तद्धिगम उत्तरपूर्णवयोरश्चेपविनाशो तक्षपदे-शात्' हित सूत्रेण बादरायणन निरणायि । ब्रह्मसाक्षात्कारश्चन्यस्तु जन्ममरणप्रबन्धं स्थाते ॥ ७४ ॥

## अहिंसयेन्द्रियासङ्गेर्वेदिकैश्चेव कर्मभिः। तपसश्चरणेश्चोग्रैः साधयन्तीह तत्पदम् ॥ ७५ ॥

अहिंसयेति ॥ निपिद्धहिंसावर्जनेनेनिद्दयाणां च विषयसङ्गपरिहारेण वैदिकै-निर्तेः कर्मभिः, काम्यकर्मणां बन्धहेतुत्वान् । उक्तंच-'कामात्मता न प्रशस्ता' इति । तपसश्च यथासंभवमुपवासकृष्कृचान्द्रायणाद्रश्नुष्ठानैरिह लोके तत्पदं ब्रह्मात्यन्तिकलयलक्षणं प्रामुबन्ति । पूर्वश्लोकेन ब्रह्मदर्शनस्य मोक्षहेतुत्वयुक्तं अनेन तस्सह्कारितया कर्मणोऽभिष्टितम् ॥ ७५ ॥

इदानीं मोझान्तरङ्गोपायसंसारवैराग्याय देइस्वरूपमाह श्लोकद्वयेन—
अस्थिस्थूणं खायुयुतं मांसञ्जोणितलेपनम् ।
चर्मावनद्धं दुर्गन्धि पूर्णं मूत्रपुरीपयोः ॥ ७६ ॥
जराञोकसमाविष्टं रोगायतनमातुरम् ।
रजसलमनित्यं च भूतावासमिमं त्यजेत् ॥ ७७ ॥

अस्पीत्यादि ॥ जरेत्यादि च ॥ अस्पीन्येव स्थूणा इव वत्य तं अस्थिस्थूणं, स्रायुरञ्जभिरावदं, मांसरुधिराचुपछितं, चर्माच्छादितं, मूत्रपुरीवान्यां पूर्णमत एव दुर्गन्धि । जरोपतापाञ्चामाकान्तं, विविधव्याधीनामाश्चरं, आतुरं श्चित्पिपा-साक्षीतोष्णादिकातरं, प्रायेण रजोगुणयुक्तं, विनश्चरस्वमावं च, आवासो गृहं पृथि-व्यादिभृतानि तेषामावासं, देहमेव जीवस्य गृहत्वेन निरूपितं त्यजेत् । यथा पुनर्देहसंबन्धो न अवेत्तथा कुर्यात् । गृहसाम्यमेवोक्तमस्थीत्यादिना ॥ ७६॥ ७७॥

### नदीक्रुलं यथा दृक्षो दृक्षं वा क्षकुनिर्यथा। तथा त्यजिनमं देहं कृच्छाद्वाहादिग्रुच्यते॥ ७८॥

नदीकूलमिति ॥ ब्रह्मोपासकस्य देहत्यागसमये मोक्षः, आरब्धदेहस्य कर्मणो भोगेनेव नाशात् तत्र देहत्यकुर्द्वैविष्यमाह । यः कर्माधीनं देहत्यातमवेक्षते स नदीकुरुं यथा वृक्षस्त्यजित स्वपातमजानक्षेत्र नदीरयेण पात्यते, तथा देहं राज-न्यश्च ज्ञानकर्मप्रकर्पाद्वीप्मादिवत्स्वाधीनसृत्युः स यथा पक्षी वृक्षं स्वेच्छया त्यजित तथा देहिममं त्यजन् संसारकष्टाद्वाहादिव जलचन्प्राणिभेदाद्विमुच्यते॥७८॥

#### प्रियेषु स्वेषु सुकृतमप्रियेषु च दुष्कृतम् । विस्रज्य ध्यानयोगेन ब्रह्माभ्येति सनातनम् ॥ ७९ ॥

प्रियेप्वित्यादि ॥ ब्रह्मविदान्भीयेषु प्रियेषु हितकारिषु सुकृतं अप्रियेप्वहितका-रिपु दुष्कृतं निक्षिप्य ध्यानयोगेन नित्यं ब्रह्माभ्येति ब्रह्मणि लीयते । तथाच श्रुतिः 'तस्य पुत्रा दायसुपयन्ति सुहृदः साधुकृत्यां द्विपन्तः पापकृत्याम् इति । अपरा श्रुतिः 'तन् सुकृतदृष्कृते विधृनुने तस्य प्रिया ज्ञातयः सुकृतसुपयन्त्यप्रिया तुष्कृ-तम् इत्येवमादीन्येव वाक्यान्युदाहत्य सुकृतदुष्कृतयोर्हानिमात्रश्रवणेऽप्युपायनं प्रतिपत्तव्यमिनि ब्रह्ममीमांसायां 'हानौ तूपायनशब्दशेपत्वात्कुशाच्छन्दस्तुत्युपगा-यनवत्तदुक्तम्' इत्यादिस्त्रेत्रेबादरायणेन निरणायि । ननु परकीयसुकृतदुष्कृतयोः कथं परत्र संक्रान्तिः । उच्यते । धर्माधर्मव्यवस्थायां शास्त्रमेव प्रमाणं, संक्रामोऽपि तयोः शासप्रमाणक एव । अतः शासात्संक्रमणयोग्यावेती निज्यतः । अतः शास्त्रेण बाधान प्रतिपक्षानुमानोदयः, शुचि नरशिरःकपाछं प्राण्यक्रत्वाच्छक्कादिव-दितिवत् । मेघातिथिगोविन्दराजौ तु स्वेषु प्रियेषु केनिशकृतेषु ध्यानाभ्यासेना-त्मीयमेव सुकृतं तत्र कारणत्वेनारोप्य, प्वमित्रयेष्वपि केनचित्कृतेष्वात्मीयमेव प्राग्जन्माजितं दृष्कृतं कारणन्वेन प्रकल्योदृत्य तत्संपाद्यितारौ पुरुषौ राग-द्वेषाख्यौ त्यक्ता नित्यं ब्रह्माभ्येति ब्रह्मस्वभावमुपगच्छतीति व्याचक्षाते । तम् । विसुज्येति कियायां सुकृतं दुष्कृतमिति कर्मद्वयत्यागेन तत्संपाद्यितारावित्यश्चत-कर्माध्याहारात्, कर्मद्वये च श्रुतिकयात्यागेन कारणत्वेन प्रकल्प्येत्याद्यश्रुतिकया-ध्याहारात् । किंच । 'व्यामव्याख्यातवेदार्थमेवमस्या मनुस्मृतेः । मन्ये न कल्पितं गर्वाद्वीचीनेर्विचक्षणैः'॥ ७९॥

> यदा भावेन भवति सर्वभावेषु निःस्पृहः । तदा सुखमवाप्नोति मेत्य चेह च श्राश्वतम् ॥ ८० ॥

यदेति ॥ यदा परमार्थतो विषयदोषमावनया सर्वविषयेषु निरमिलाषो भवति तदेह लोके संतोषजन्यसुखं परलोके च मोक्षसुखमविनाशि प्रामोति ॥ ८० ॥

### अनेन विधिना सर्वास्त्यक्ता सङ्गाञ्छनैः शनैः। सर्वद्वनद्विनिर्धक्तो ब्रह्मण्येवावतिष्ठते।। ८१॥

अनेनेति ॥ पुत्रकलत्रक्षेत्रादिषु ममन्वरूपान्क्रमेण मङ्गान्सर्वास्त्यक्त्वा द्वन्द्वैमी-नापमानादिमिर्निर्मुन्होऽनेन यथोक्तेन ज्ञानकर्मानुष्टानेन ब्रह्मण्येवात्यन्तिकं रूप-मामोति ॥ ८१ ॥

### ध्यानिकं सर्वमेर्वेतद्यदेतद्भिशब्दितम् । न मन्ध्यात्मत्रित्कश्चित्कियाफलमुपाश्चते ॥ ८२ ॥

ध्यानिकमिति ॥ यदेतदित्यत्यन्तमंतिधानात्युर्वश्रोकोदितं परामृश्यते । यदेत-दुक्तं पुत्रादिममत्वत्यागो मानापमानादिहानिर्म्यययेवावस्थानं सर्वमेवेतज्ञातिक-मातमनः परमात्मत्वेन ध्याने सित भवति । यदात्मानं परमात्मेति जानाति तदा सर्वसत्वाश्व विशिध्यते तस्य न कुष्यचित्ममत्वं मानापमानादिकं वा भवति, तथा-विधज्ञानाह्मशात्मत्वं च जायते । ध्यानिकविदेत्या श्चेयविदेशपलाभे परमात्मध्याना-र्थमाह—न ह्मनध्यात्मविदिति ॥ यस्मादात्मानं जीवमधिकृत्य यदुक्तं तस्य पर-मात्मत्वं तद्यो न जानाति न ध्यायति स प्रकृतध्यानिक्रवाफलं ममत्वत्यागमा-नापमानाविद्दानि मोक्षं च न प्राभोति ॥ ८२ ॥

#### अधियज्ञं ब्रह्म जपेदाधिदैविकमेव च।

#### आध्यात्मिकं च सततं वेदान्ताभिहितं च यत् ॥ ८३ ॥

अधियज्ञमिति ॥ पूर्वं ब्रह्मध्यानस्वरूपमुपासनमुक्तं । इदानीं तदक्रतया चेद्-जपं विधत्ते । तथाच श्रुतिः— 'तमेतं वंदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति' इति विद्याङ्गतया चेद्रजपगुपदिशति— अधियज्ञमिति ॥ यज्ञसधिकृत्य प्रवृत्तं ब्रह्म चेदं तथा देवतामधिकृत्य प्रवृत्तं तथा जीवमधिकृत्य तथा चेदान्तेपुक्तं 'सत्यं ज्ञानसनन्तं ब्रह्म' इत्यादिब्रह्मप्रनिपादकं सर्वेद्। जपेत् ॥ ८३ ॥

#### इदं शरणमज्ञानामिद्मेच विजानताम् । इदमन्विच्छतां स्वर्गमिद्मानन्त्यमिच्छताम् ॥ ८४ ॥

इद्रमिति ॥ इदं वेदाल्यं बहा नदर्थानभिज्ञानामपि शरणं गतिः, पाठमात्रे-णापि पापक्षयहेनुत्वात् । सुनरां तजानतां तदर्थाभिज्ञानां स्वर्गमपवर्गं चेच्छ-तामिद्रमेव शरणं, तदुपायोपदेशकत्वेन तत्प्रासिहेनुत्वान् ॥ ८४ ॥

#### अनेन क्रमयोगेन परित्रजति यो द्विजः।

स विधूयेह पाप्मानं परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ ८५ ॥ अनेनेति ॥ अनेन यथाक्रमोक्तानुष्टानेन यः प्रवज्याश्रममाश्रयति स इह लोके पापं विस्तृत्य परं ब्रह्म प्रामोति ब्रह्मसाक्षात्कारेणोपाधिकारीरनाशाह्रक्रण्यैक्यं गच्छति ॥ ८५ ॥

#### एष धर्मोऽनुशिष्टो वो यतीनां नियतात्मनाम् । वेदसंन्यासिकानां तु कर्मयोगं निबोधत ॥ ८६ ॥

गृप धर्म इति ॥ एप बतीनां बतात्मनां चतुर्णामेव कृटीचरबहूद्कहंसपरमहं-सानां साधारणां धर्मा वो युप्माकमुक्तः । इदानीं वांतिविशेषाणां कुटीचराख्यानां बद्रविहितादिकमयोगिनामसाधारणं बक्ष्यमाणं 'पुत्रेश्वयं सुखं वसेत्' इति कर्मसं-बन्धं श्रणुत । भारते चतुर्धा भिक्षव उक्ताः—'चतुर्धा भिक्षवस्तु स्युः कुटीचरब-हुःका । हंगः परमहंसश्च यो यः पश्चान्स उक्तमः' इति । कुटीचरस्यायं पुत्रभि-क्षाचरणरूपानाधारणकर्मोपदंताः । गाविन्दराजस्तु गृहन्धविशे संव बेदोदिताप्ति-होत्रादिकर्मत्यागिनं ज्ञानमात्रमंपादिनवैदिकहर्माणं वेदमंन्यानिकमाह, तहा । यतो गृहम्यन्याहिनाग्नरन्येष्टा विनियोगः चतुर्थाश्रमाश्रयणे चान्मनि समारोपः शास्त्रणोच्यते तदुभयाभाव सत्येवमेवार्यानां त्यागमर्थादुपेतवान् । येदसंन्यासिकं मेथातिधिः शह विराश्रमम् । तन्मते चातुराश्रम्यांनयमोक्तिः कथं मनोः' ॥ ८६ ॥

इदानीं वेदसंन्यामिकस्य प्रतिज्ञातं कर्मयोगेऽनन्तरं बकुमुचितमिषे वेदसंन्या-सिकः पञ्चमाश्रमी निराश्रमी वा चन्वार एवाश्रमा नियता इति दशेषितुमु-कानाश्रमानचुवद्ति—

> ब्रह्मचारी गृहन्थ्य दानप्रस्थो यतिस्तथा । एते गृहस्थप्रभवाश्वत्वारः पृथगाश्रमाः ॥ ८७ ॥

ब्रह्मचारीति ॥ ब्रह्मचर्यादयो य एते पृथगाश्रमः उक्ता एते क्रवार एव गृहस्थ-जन्मा भवन्ति ॥ ८७ ॥

> सर्वेऽपि क्रमशस्त्वेते यथाशास्त्रं निपेविताः । यथोक्तकारिणं विश्रं नयन्ति परमां गतिम् ॥ ८८ ॥

सर्वें ऽपीत्यादि ॥ एते सर्वे चत्वारोऽप्याश्रमाः शास्त्रानांतक्रमेणानुष्टिताः । अपि-शब्दाश्रयो द्वावेकोऽपि यथोक्तानुष्टातारं विर्म्मोक्षरुक्षणां गतिं प्रापयन्ति ॥ ८८ ॥ प्रकृतवेदसंन्यासिकस्य गृहे पुत्रैश्वर्ये सुखे वा संवक्ष्यात तद्र्थं गृहस्थोत्कर्षमाह—

सर्वेषामपि चैतेषां वेदस्पृतिविधानतः।

गृहस्य उच्यते श्रेष्ठः स त्रीनेतान्विभाति हि ॥ ८९ ॥

सर्वेपामिति ॥ सर्वेषामेतेषां ब्रह्मचार्यादीनां मध्ये गृहस्थस्य श्रूयमाणत्वेन प्राय-शोऽप्रिहोत्रादिविधानाद्वृहस्थो मन्वादिभिः श्रेष्ठ उच्यते । तथा यसाद्वस्यचारिवा-नप्रस्थयतीनसी भिक्षादानेन पोषयति तेनाप्यसी श्रेष्ठः । यथोक्तम्—'यसाञ्चयो-ऽप्याक्षमिणो ज्ञानेनाक्षेन चान्वहम्' इति ॥ ८९ ॥ यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम् । तथैनाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम् ॥ ९० ॥

यथेत्यादि ॥ यथा सर्वे नदीनदा गङ्गाशोणाद्याः समुद्रेऽवस्थिति लभन्ते एवं गृहस्थादपरे सर्वाश्रमिणस्तद्धीनजीवनत्वाहृहस्थसमीपेऽवस्थिति लभन्ते ॥ ९० ॥

चतुर्भिरपि चैवैतैर्नित्यमाश्रमिभिद्धिंजैः।

दश्रुलको धर्मः सवितव्यः प्रयत्नतः ॥ ९१ ॥

चतुर्भिरित्यादि ॥ एतैर्भक्कचार्यादिभिराश्रमिभिश्चतुर्भिरपि द्विजातिभिर्वक्ष्यमाणा दश्चविधस्त्ररूपो धर्मः प्रयन्नतः सततमनुष्टेयः ॥ ९१ ॥

तमेव स्वरूपतः संख्यादिभिश्च दर्शयति---

ष्टतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचिमिन्द्रियनिग्रहः। धीर्विद्या सत्यमक्रोघो दशकं धर्मलक्षणम्॥ ९२॥

ष्टितिरित्यादि ॥ संतोपो प्रतिः,परेणापकारं कृते तस्य प्रत्यपकारानाभरणं क्षमा, विकारहेतुविषयमिक्षधानेऽप्यविक्रियत्वं मनसो दमः । मनसो दमनं दम इति सनन्दनवचनात् । शीतानपादिद्वन्द्वसिहण्णुना दम इति गोविन्दराजः । अन्यायेन परधनादिग्रहणं न्तेयं तद्विक्रसन्तेयं, यथाशास्त्रं मृजलाभ्यां देहशोधनं शीर्षं, विषयेभ्यश्रक्षुरादिवारणांमिन्द्रियनिग्रहः, शास्त्रादितस्वज्ञानं धीः, आत्मज्ञानं विद्या, यथार्थाभिधानं सत्यं, क्रोधहेतां सत्यपि क्रोधानुत्पत्तिरक्रोधः, एतद्दशविधं धर्मस्वरूपम् ॥ ९२ ॥

दश रुक्षणानि धर्मस्य ये विष्राः समधीयते । अधीत्य चानुवर्तन्ते ते यान्ति परमां गतिम् ॥ ९३ ॥

दश लक्षणानीति ॥ ये विद्रा गुतानि दशविधधमस्बरूपाणे पटन्ति पठिन्वा चात्मज्ञानसाचिव्येनानुतिष्टन्ते ते ब्रह्मज्ञानसमुत्कर्षात्परमां गतिं मोक्षलक्षणां प्रामुबन्ति ॥ ९३ ॥

दशलक्षणकं धर्ममनुतिष्ठन्समाहितः।

वेदान्तं विधिवच्छुत्वा संन्यसेदनुणो द्विजः ॥ ९४ ॥

दशलक्षणकमिति ॥ उक्तं दशलक्षणकं धर्मं संयतमनाः सञ्जतिष्ठन् उपनिष-दाचर्यं गृहस्थावस्थायां यथोक्ताध्ययनधर्मान्गुरुमुखाद्वगम्य परिशोधितदेवाधू-णत्रयः संन्यासमनुतिष्ठेत् ॥ ९४ ॥

संन्यस्य सर्वकर्माणि कर्मदोषानपानुदन् । नियतो वेदमभ्यस्य पुत्रैश्वर्ये सुखं वसेत् ॥ ९५ ॥

संन्यस्येति ॥ सर्वाणि गृहस्यानुष्टेयाग्निहोत्रादिकर्माणि परित्यज्य अज्ञातजन्तुव-धादिकर्मजनितपापानि च प्राणायामाहिना नाश्चयश्चियतेन्द्रिय उपनिषदो प्रन्थ-तोऽर्थतश्चाम्यस्य पुत्रेश्वर्य द्वति पुत्रगृहे पुत्रोपकल्पितमोजनाच्छादनत्वेन वृत्तिचि- न्तारहितः सुखं वसेत् । अयमेवासाधारणो धर्मः कुटीचरखोक्तः । इदमेव वक्तुं 'वेदसंन्यासिनां तु' इति पूर्वसुक्तम् ॥ ९५ ॥

# एवं संन्यस्य कर्माणि स्वकार्यपरमोऽस्पृहः। संन्यासेनापहत्यैनः शाप्तोति परमां गतिम् ॥ ९६ ॥

एवमिति ॥ एवमुक्तप्रकारेण वर्तमानोऽग्निहोत्रादिगृहस्थकर्माणि परिखज्यास्म-साक्षाकारस्वरूपस्वकार्यप्रधानः स्वर्गोदाविष बन्धहेतुत्रया निःस्पृहः प्रबज्यया पापानि विनाइय ब्रह्मसाक्षाकारेण परमां गतिं मोक्षरुक्षणां प्रामोति ॥ ९६ ॥

### एष वोऽभिहितो धर्मी ब्राह्मणस्य चतुर्विधः। पुण्योऽक्षयफलः मत्य राज्ञां धर्म निवोधन ॥ ९७॥

इति मानवे धर्मशाये भृगुत्रोकायां संहितायां पष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥

एय इति ॥ ऋषीन्मंबोध्योच्यते । एप युष्माकं ब्राह्मणस्य संबन्धी क्रियाकलापो समिनस्येव ब्राह्मशारिगृहस्थवानप्रस्थादिभेदन चतुर्विधः परब्राक्षयफल उक्तः । इटानीं राजनंबन्धिनं धर्मे श्रणुत । अत्र च स्रोके ब्राह्मणस्य चानुराश्रस्योपदेशा-इह्मणः प्रवातिहिति पूर्वमिश्यानाद्वाक्षणस्य प्रवज्याधिकारः ॥ ९७ ॥

र्दात । कुटानसङ्कताया मन्त्रयञ्जातस्य मनुष्ट्रता पर्शेष्टमायः ॥ ६॥

#### सतमोऽध्यायः ।

### राजधर्मान्त्रवक्ष्यामि यथाष्टतो भवेत्रृपः । संभवश्र यथा तस्य सिद्धिश्र परमा यथा ॥ १ ॥

राजधमानिति ॥ धर्मशन्दो त्र दशहराधां नुष्ठेयपरः, पाञ्जण्यादेरपि वक्ष्यमाण-न्वाः । राजशन्दोऽपि नात्र क्षत्रियजातिवचनः किन्त्रभिषिक्तजनपदपुरपास्त्रयि-नृपुरुषवचनः । अत्रण्याह 'यथावृत्तो भवेष्ट्रपः' इति । यथावदाचारो नृपतिर्भवे-त्तथा तस्यानुष्ठेयानि कथिष्रप्यामि । यथा येन प्रकारेण वा 'राजानमसृजस्रभुः' इत्यादिना तस्योग्पत्तिः यथा च दशहरुष्ठकरुर्णात्तिः तद्पि वक्ष्यामि ॥ १ ॥

#### ब्राह्मं प्राप्तेन संस्कारं क्षत्रियेण यथाविधि । सर्वस्यास्य यथान्यायं कर्तव्यं परिरक्षणम् ॥ २ ॥

ब्राह्ममित्यादि ॥ ब्रह्म वेद्सन्यास्यर्थनयोपनयनसंस्कारम्तं वधाशास्त्रं प्राप्तुवता क्षत्रियेणास्त्र सर्वस्य म्बनिपयावस्थितस्य शास्त्रानुसारेण नियमनो रक्षणं कर्तन्यम् । एतेन क्षत्रिय एव नान्यो राज्याधिकारीति दृश्चितम् । अत्त त्व शास्त्रार्थतस्यं क्षत्रियस्य जीवनार्थ, तथा क्षत्रियस्य तुरक्षणं स्वकर्मसु श्रेष्ठं च वस्यति, ब्राह्मणस्य ह्यापदि 'जीयेन्क्षत्रियधर्मेण' इत्याभिषास्यति । वेदयस्यापि क्षत्रियधर्मे, शूद्रस्य च क्षत्रियंवद्यकर्मणी जीवनार्थमापदि जगाद नारदः—'न कथंचन कुर्वीत बाह्मणः कर्म वापंछम् । वृपछः कर्म च ब्राह्मं पतनीये हि ते तयोः ॥ उन्ह्रष्टं चापकृष्टं च तयोः कर्म न विद्यते । मध्यमे कर्मणी हिन्वा सर्वसाधारणे हि ते ॥ रक्षणं वेदध-मधिं तपः क्षत्रस्य रक्षणम्' इति । 'सर्वतो धर्मपह्मागो राज्ञो भवति रक्षणे' इति च वस्यमाणत्वादक्षितुर्वेिष्ठपङ्भागग्रहणादृष्टार्थमपि 'यो रक्षन्विष्ठमादत्ते' इति नरकपातं वश्यति ॥ २ ॥

अराजके हि लोकेऽस्मिन्सर्वतो विद्वते भयात् । रक्षार्थमस्य सर्वस्य राजानमस्जत्यसः ॥ ३ ॥

अराजक इति ॥ यस्माद्रगजके जगिन वलवद्वयात्मर्वनः प्रचलिते सर्वस्यास्य चराचरम्य रक्षाये राजानं सृष्टवांस्तस्मात्तेन रक्षणं कार्यम् ॥ ३ ॥

कथं सृष्टवानित्याह--

इन्द्रानिलयमार्काणामग्नेश्व वरूणस्य च । चन्द्रवित्तेशयोश्वेव मात्रा निर्हेत्य काश्वतीः ॥ ४ ॥

इन्द्रेति ॥ इन्द्रवातयसस्योभिवरणचन्द्रकुवेराणां मात्रा अंशान्सारभूताना-कृष्य राजानमस्वत ॥ ४ ॥

> यस्मादेषां सुरेन्द्राणां मात्राभ्यो निर्मितो नृषः । तस्मादभिभवत्येष मर्वभूतानि तेजसा ॥ ५ ॥

यसादिति ॥ यसादिन्दादीनां देवश्रेष्ठानामंद्रोभ्यो तृपतिः सृष्टम्नसादैप सर्वप्राणिनो वीर्येणातिदेवि ॥ ५ ॥

तपत्यादित्यवंचप चक्षंपि च मनांसि च।

न चंनं भुवि शक्रोति किथदप्यभिवीक्षितुम् ॥ ६ ॥

तपतीत्यादि ॥ अर्थ च राजा स्वतेजमा सूर्य इव पश्यतां चक्षृंषि मनांसि च संतापर्यान, न चैनं राजानं पृथिच्यां कश्चिदप्याभिमुख्येन द्रष्टुं क्षमते ॥ ६ ॥

सोऽप्तिर्भवति वायुश्व सोऽर्कः सोमः स धर्मराइ । स कुवरः स वरुणः स महेन्द्रः प्रभावतः ॥ ७ ॥

स इत्यादि ॥ एवं चाध्यादीनां प्योक्तांशमवन्यात्त्वकर्मकारित्याच प्रताप उक्त-स्तेजस्वीत्यादिना नवमाध्याये वस्यमाणन्यात् स राजा शक्त्यतिशयेनाध्यादिरूपो भवति ॥ ७ ॥

> वालोऽपि नावमन्तव्यो मनुष्य इति भूमिपः। महती देवता ह्येपा नररूपेण तिष्टति॥८॥

बाल इत्यादि ॥ ततश्च मनुष्य इति बुद्धा वालोऽपि राजा नावमन्तस्यः । यसान्महर्तायं काचिद्देवता मानुपस्पेणावतिष्ठते । एतेन देवतावज्ञायामधर्मा-द्योऽदृष्टदोपा उक्ताः ॥ ८ ॥ संप्रति रष्टदोपमाह— एकमेव दहत्यप्रिनिरं दुरुपसर्पिणम् । कुलं दहति राजाप्रिः सपशुद्रव्यसंचयम् ॥ ९ ॥

एकमित्यादि ॥ योऽग्नेरितसमीपमनवहितः सञ्जपसपैति तं दुरुपसर्पिणमेक-मेवाग्निर्दहित न तत्पुत्रादिकम् । कुद्धो राजाग्निः पुत्रदारआत्रादिरूपं कुल्मेव गवाश्चादिपशुसुवर्णादिश्वनसंचयसहितं मापराधं निहन्ति ॥ ९ ॥

> कार्य सो ज्वेक्ष्य शक्ति च देशकाली च तत्त्वतः । कुरुते धर्मसिद्ध्यर्थ विश्वरूपं पुनः पुनः ॥ १० :।

कार्यमित्यादि ॥ स राजा प्रयोजनापेक्षया स्वशक्ति देशकाली चावेध्य कार्य-सिद्यर्थं तस्वतो विश्वस्पं वहृति रूपाणि करोति । जातिविवक्षया बहुण्वेकवच-नम् । भगक्तिदशायां क्षमते गक्ति प्राप्योन्स्ल्यति, एयमेकस्मिकपि देशे काले च प्रयोजनानुरोधेन शत्रुवी मित्रं वा उदासीनो रा भवति अतो राजवहामोऽह-मिति युद्या नावज्ञेयः ॥ १० ॥

> यस्य प्रसादे पद्मा श्रीविजयश्र पराक्रमे । मृत्युश्र वसति क्रोधे सर्वतेजोमयो हि सः ॥ ११ ॥

यम्येत्यादि ॥ पद्माशब्दः श्रीपर्यायोऽपि महत्त्यविवश्चयात्र प्रयुक्तः । यस्य प्रसा-दान्महती श्रीभवत्यतः श्रीकामेन संज्ञः । यस्य शत्रवः सन्ति तानिष संतो-पितो हन्ति । तेन च शत्रुवधकामेनाच्याराधनीयः । यस्मै क्रु-यित तस्य सन्युं करोति, तस्माजीवनाथिना न क्रोधनीयः । यस्मान्सवेपां सूर्याधिसोमादीनां तेजो विभर्ति ॥ १२ ॥

> तं यस्तु द्वेष्टि संमोहान्म विनञ्यत्यसंशयम् । तस्य ह्याशु विनाशाय राजा प्रकुरुते मनः ॥ १२ ॥

तमित्यादि ॥ तं राजानमञ्जतया यो द्वेष्टि नस्वाप्रीतिमुत्पादयिन स निश्चितं राजकोधाष्ट्रस्यति । यस्मात्तस्य विनाशाय शीवं राजा मनो नियुद्धे ॥ १२ ॥

तस्माद्धर्म यमिष्टेषु स व्यवस्थेन्नराधिषः।

अनिष्टं चाप्यनिष्टेषु तं धर्म न विचालयेत् ॥ १३ ॥

यसादित्यादि ॥ यतः सर्वतेजोमयो नृपतिन्तसादपेश्चितेषु यमिष्टं शास्त्रानुष्टेयं शास्त्राविरुद्धं निश्चित्य व्यवस्थापयत्यनपेश्चितेषु चानिष्टं नियमं नातिकामेत् ॥१३॥

> तस्यार्थे सर्वभूतानां गोप्तारं धर्ममात्मजम् । ब्रह्मतेजोमयं दण्डमस्रजन्पूर्वभीश्वरः ॥ १४ ॥

तस्यार्थ इति ॥ तस्य राज्ञः प्रयोजनांसद्धये मर्वप्राणिनां रक्षितारं धर्मस्यरूपं पुत्रं ब्रह्मणो यन्केवरू तेजस्तेन निभितं न पाद्यमानिकं देहं ब्रह्मा पूर्व सृष्टवान् १४

### तस्य सर्वाणि भूतानि स्थावराणि चराणि च। भयाद्गोगाय कल्पन्ते खधर्मान चलन्ति च॥ १५॥

तस्येत्यादि ॥ तस्य दण्डस्य भयेन चराचराः सर्वे प्राणिनो भोगं कर्तुं समर्थां भवन्ति, अन्यथा बलवता दुर्बलस्य धनदारादिग्रहणे तस्यापि तदपेक्ष्य बलिनेति कस्यापि भोगो न सिद्धाने, बृक्षादीनां स्थावरादीनां छेदने भोगामिद्धिः, तथा सतामपि नित्यनेमित्तिकम्बधर्मानुष्टानमकरणे याम्ययातनाभयादेव ॥ ६५ ॥

## तं देशकालां शक्ति च विद्यां चावेक्ष्य तत्त्वतः। यथार्हतः संप्रणयेश्वरेष्वन्यायवर्तिषु॥ १६॥

तमित्यादि ॥ नं दण्डं देशकाली दण्ड्यन्य च शक्ति विद्यादिकं यस्मिश्नपराधे यो दण्डोऽर्हतीत्यादिकं शास्त्रानुमारेण नन्यतो निस्प्यापराधिषु प्रवर्तयेत् ॥१६॥

> स राजा पुरुषो दण्डः म नेता ग्रासिता च सः। चतुर्णामाश्रमाणां च धमस्य प्रतिभूः स्मृतः ॥ १७॥

स इत्यादि ॥ स एव दण्डो वस्तुनो राजा तस्मिन सनि राजदात्तियोगात । स एव पुरुषम्नतोऽन्ये स्थिय इव तिह्ययेग्वात, स एव नेता तेन कार्याण तीयन्ते प्राप्यन्ते, स एव शासिता शासनमाजा तहातृत्वात. स एव चतुर्णामण्याश्रमाणां यो धर्मस्तस्य संपादने प्रांतभृषिव प्रतिभृष्टीनिकाः स्मृतः ॥ ३०॥

> दण्डः शाम्ति नजाः सर्वो दण्ड एवाभिरक्षति । दण्डः मुप्तेषु जागतिं दण्डं धर्म विदुर्बुधाः ॥ १८ ॥

दण्डः शाम्तीति ॥ यसाहण्डः सर्वाः प्रजा आज्ञां क्रमेति तसात्माध्कं शासि-तेति ज्ञेयम् । यसात्म एव प्रजा रक्षति ततो युक्तमुक्तं राजेति । निद्राणेष्विष रक्षितृषु दण्ड एव जागति तद्वयंनेय चौरादीनामप्रवृत्तेः। दण्डसेव धर्महेनुत्वाहर्मे जानन्ति । कारणे कार्योषचारः । ऐहिकपारत्रिकदण्डभयादेव धर्मानुष्टानात् ॥६८॥

> समीक्ष्य म धृतः सम्यक्सर्वा रज्जयति प्रजाः । असमीक्ष्य प्रणीतस्तु विनाशयति सर्वतः ॥ १९ ॥

समीक्ष्येत्यादि ॥ स दण्डः शास्त्रतः सम्यङ्गिरूप्यापराधानुरूपेण देहधनादिषु धतः सर्वाः प्रजाः सानुरागाः करोति । अविचार्यं तु लोभादिना प्रयुक्तः सर्वाणि बाह्यार्थपुत्रादीनि नाशयति । सर्वत इति द्वितीयार्थे तस्तिः ॥ १९ ॥

> यदि न प्रणयेद्राजा दण्डं दण्ड्येष्वतन्द्रितः । श्रुले मत्स्यानिवापक्ष्यन्दुर्वलान्बलवत्तराः ॥ २० ॥

यदीत्यादि ॥ यदि राजानलसो भूत्वा दण्डप्रणयनं न कुर्यात्तदा शूले कृत्वा मस्स्यानिव बलवन्तो दुर्बलानपक्ष्यन् । स्टब्न्तस्य पचिधातो रूपमिदम् । बलिनो- ल्पबलानां हिंसामकरिप्यश्चित्यर्थः । 'श्रूले मत्स्यानिवापध्यन्' इत्येष मेधातिथि-गोविन्दराजलिखितः पाठः । 'जले मत्स्यानिवाहिंस्युः' इति च पाठान्तरम् । अन्न बलवन्तो दुर्दलान्दिस्युरिति मत्स्यन्याय एव स्यादित्युक्तम् ॥ २० ॥

### अद्यात्काकः पुरोडाशं श्वा च लिह्याद्धविस्तथा । स्वाम्यं च न स्वात्कस्थिश्वित्प्रवर्तेताधरोत्तरम् ॥ २१ ॥

अद्यादिनि ॥ यदि राजा दण्डं नाचरिष्यत्तदा यज्ञेषु सर्वथां हविरनर्हः काकः पुरोडाशमखादिष्यत् । तथा कुकुरः पायसादि हविरलेक्ष्यत् । न कस्यचित्कुत्रचिन्स्वास्यमभविष्यत् । नतो बलिना तहहणाह्राह्मणादिवर्णानां च मध्ये यदवरं शृद्धादि नदेवोत्तर प्रधानं प्रावर्गिष्यत् ॥ २१ ॥

### मर्वा दण्डजितो लोको दुर्लभो हि शुचिनेरः । दण्डत्य हि भयान्सर्व जगद्भोगाय कल्पते ॥ २२ ॥

सर्व इति ॥ नवीयं लोको दण्डेनैव नियमितः सन्मार्गेऽवितष्टते । स्वभाविक असो हि मानुषः कष्टेन लक्ष्यते । तथा सर्वमिदं जगहण्डस्येव भयादावश्यकभो-जनादिरूपेषि भोगे समर्थे भवति ॥ २२ ॥

उक्तमपि एण्डन्य भोगसंपादकत्यं दार्ढ्यार्थं पुनरुचने---

देवदानवगनधर्वा रक्षांमि पतगोरगाः । तेऽपि भोगाय कल्पते दण्डेनैव निर्पाडिताः ॥ २३ ॥

देवति ॥ इन्द्राधिम्भ्येवाय्वाद्यो देवाम्या दानवगन्धवराक्षसपक्षिमपी अपि जगदीश्वरपरमार्थनवपीडिता एव वर्षदानाषुपकाराय प्रवतेन्ते। तथाच श्रुतिः— 'भयादस्याधिन्तरित भयानपति स्थैः। भयादिन्द्रश्च वायुश्च सृत्युधौवति पञ्चस इति ॥ २३ ॥

दुप्येयुः सर्ववर्णाश्र भिद्येरन्सर्वसेतवः । सर्वलोकप्रकोपश्र भवेदण्डस्य विभ्रमात् ॥ २४ ॥

दुप्येयुर्रित ॥ दण्डस्थानाचरणादनुचितेत वा प्रवर्तनात्सर्वे ब्राह्मणादिवर्णा इतरेतरस्त्रीगमनेत संकीर्येरन्, मवैशास्त्रीयनियमाश्चनुवैर्गफला जन्मीदेयुः, चौर्य-साहसादिना च परस्यापकारात्मवेलोकमंक्षोभश्चाजायेन ॥ २४ ॥

यत्र स्यामी लोहिताक्षी दण्डश्वराति पापहा ।

मजास्तत्र न मुझन्ति नेता चेत्साधु पश्यति ॥ २५ ॥

यत्रेति॥ यत्र देशे शास्त्रप्रमाणावगतः श्यामवर्णः लोहितनयनोऽधिष्टातृदेवताको दण्डो विचरति तत्र प्रजा व्याकुला न भवन्ति । दण्डप्रणेता यदि विषयानुरूपं सम्यग्जानाति ॥ २५ ॥

### तस्यादुः संप्रणेतारं राजानं सत्यवादिनम् । समीक्ष्यकारिणं पाज्ञं धर्मकामार्थकोविदम् ॥ २६ ॥

तस्येत्यादि ॥ तस्य दण्डस्य प्रवतियितारमभिषेकादिगुणयुक्तं नृपतिमवितथवा-दिनं समीक्ष्यकारिणं तत्त्वातस्यविचारोचितं प्रज्ञाशालिनं धर्मार्थकामानां ज्ञातारं मन्वादयोऽण्याहुः ॥ २६ ॥

> तं राजा प्रणयन्सम्यक् त्रिवर्गणाभिवर्धते । कामात्मा विषमः क्षुद्रो दण्डेनैव निहन्यते ॥ २७ ॥

तिमिति ॥ तं दृण्डे राजा सम्यक्त्रवत्त्रयन्धर्मार्थकामैर्वृद्धिं गच्छित । यः पुनविष-याभिलापी विषमः कोपनः क्षुदृञ्छलान्वेपी नृपः स प्रकृतेनैव दृण्डेनामात्यादिना कोपादभूमोहा विनादयने ॥ २७ ॥

> दण्डो हि सुमहत्तेजो दुर्घग्याकृतात्मभिः। धर्माद्विचलितं हन्ति नृपमेव सवान्धवम्॥ २८॥

दण्ड इति ॥ यता दण्डः प्रकृष्टनेजःस्वरूपः स्वशास्त्रस्मरकृतात्मिकः दुःखेन भ्रियनेऽतो राजधर्मरहितं नृपमेव पुत्रवन्धुसहितं नाजयिति ॥ २८ ॥

> ततो दुर्गं च गष्टं च लोकं च सचराचरम् । अन्तरिक्षगतांश्वेव मुनीन्देवांश्व पीडयेत् ॥ २९ ॥

तत इति ॥ दोषाद्यनपेक्षया यो दण्टः क्रियते स्प प्रस्तुतृपनाभानन्तरं धन्व्यादि-दुर्गराष्ट्रं देशं प्रधिवीलोकं जद्गमस्भावरसहितं 'हविः प्रदानजीवना देवाः' इति अत्या हविः प्रदान। भावेऽन्तरिक्षगतानुर्पान्देवांश्च पीडयेटिनि ॥ २९ ॥

> सोऽसहायेन मूढेन छुव्धेनाकृतवृद्धिना । न शक्यो न्यायतो नेतुं सक्तेन विषयेषु च ॥ ३० ॥

स इत्यादि ॥ स दण्डो मिश्रसंनापांतपुरोहिनादिसहायरहितेन सूर्खेण लोभ-वता शास्त्रासंस्कृतबुद्धिपरण नृपांतना शास्त्रतो न प्रणेतुं दाक्यते ॥ ३० ॥

> श्चिना सत्यसंघेन यथाशामानुसारिणा । प्रणेतं शक्यते दण्डः सुमहायेन धीमता ॥ ३१ ॥

शुचिनेति ॥ अर्थादिश्चाचियुक्तेन सत्पर्धानज्ञेन यथाशास्त्रव्यवहारिणा शोभन-सहायेन तत्त्वज्ञेन कर्नु शक्यत इति पूर्वोक्तदोषप्रतिपक्षे गुणा अनेन श्लोके-नोक्ताः ॥ ३९ ॥

> खराष्ट्रं न्यायहत्तः स्याद्धश्रदण्डश्र शत्रुपु । सहत्त्वजिक्षः स्निग्धेषु त्राह्मणेषु क्षमान्त्रितः ॥ ३२ ॥

स्वराष्ट्र इति ॥ आत्मदेशे यथाशास्त्रव्यवहारी स्यात् । शत्रुविवयेषु तीक्ष्णद्रण्डो भवेत् । निसर्गस्रेहविषयेषु मित्रेष्वकृटिलः स्थान्न कार्यमित्रेषु । ब्राह्मणेषु च कृता-रुपापराधेषु च क्षमावान्भवेत् ॥ ३२ ॥

एवंवृत्तस्य नृपतेः शिलोञ्छेनापि जीवतः।

विस्तीर्यते यशो लोके तलविन्दुरिवाम्भसि ॥ ३३ ॥

एवमिलादि ॥ शिलोज्छेनीन क्षीणकोशन्वं विवक्षितम् । क्षीणकोशेखापि नृपतेरुक्ताचारवतो जलं नलबिन्दुरिव कीर्तिलीकं विस्तारमेति ॥ ३३ ॥

अतस्तु विपरितस्य नृपतरजितात्मनः ।

मंक्षिप्यते यशो लोके घृतविन्दुग्विमभिस ॥ ३४ ॥

अन इति ॥ उकाचाराहिपरीताचारवनो नृपतेरजितेन्द्रियस्य जले वृतिबन्दु-रिच कार्तिः छाँके संकोचयति ॥ ३४ ॥

स्वे स्वे धर्मे निविष्टानां सर्वेषामनुषूर्वश्नः।

वर्णानामाश्रमाणां च गजा सृष्टोर्जभगक्षिता ॥ ३५ ॥

म्बे म्बे इत्यादि ॥ क्रमेण स्वधमानुष्ठातृणां ब्राह्मणादिवणीनां ब्रह्मचार्याधाश्र-माणां च विश्वसृजा राजा रक्षिता सृष्टः।तस्मात्तेषां रक्षणमकुर्वेतो राज्ञः प्रत्यवायः म्बधमीवर्गहणां त्वरक्षणेऽपि न प्रत्यवाय इत्यस्य ताल्पर्यार्थः ॥ ३५ ॥

> तेन यद्यत्सभृत्येन कर्तव्यं रक्षता प्रजाः । तत्तद्वोऽहं प्रयक्ष्यामि यथावदनुपूर्वशः ॥ ३६ ॥

तेनेत्यादि ॥ वक्ष्यमाणावताराधीऽयं श्लोकः । तेन राजा प्रजारक्षणं कुर्वता सामान्येन यदान्यतंत्र्यं तत्तन्यमग्रं युप्माकमभिधास्यामि ॥ ३६ ॥

ब्राह्मणान्पर्युपामीत प्रातरुत्थाय पार्थिवः ।

त्रेविद्यद्वद्गान्विदुषस्तिष्ठेत्तेषां च शासने ॥ ३७ ॥

ब्राह्मणानिति ॥ प्रत्यहं प्रातरुषाय ब्राह्मणानुग्यतुःसामाल्यविद्यात्रयप्रन्थार्था-भिज्ञान्त्रिदुप इति नीतिशास्त्राभिज्ञान्सेवेत तदाज्ञां कुर्यात् ॥ ३० ॥

> दृद्धांश्व नित्यं सेवेत विप्रान्वेदविदः श्रुचीन् । दृद्धसेवी हि सततं रक्षोभिरपि पुज्यते ॥ ३८ ॥

वृद्धानित्यादि ॥ तांश्र ब्राह्मणान्वयम्तपत्यादिवृद्धानर्थतो ग्रन्थनश्च वेदज्ञान्बहि-रन्तश्चार्थदानादिना शुचीन्नित्यं सेवेन । यस्माद्वृद्धमेवी यनतं हिंसे राक्षसंरिष प्रचये तरिष तस्य हितं क्रियते । सुनरां मनुष्येः ॥ ३८ ॥

तेभ्योऽधिगच्छेद्विनयं विनीतात्मापि नित्यशः। विनीतात्मा हि नृपतिर्ने विनव्यति कर्हिचित्॥ ३९॥ तेभ्य इत्यादि ॥ सहजप्रज्ञया अर्थशास्त्रादिज्ञानेन च विनीतोऽप्यतिशयार्थं तेभ्यो विनयमभ्यसेत् । यसाद्विनीतात्मा राजा न कदाचिश्वत्यति ॥ ३९ ॥

बह्बोऽविनयात्रष्टा राजानः सपिरच्छदाः।

वनस्था अपि राज्यानि विनयात्प्रतिपेदिरे ॥ ४० ॥

बहव इत्यादि ॥ करितुरगकोशादिपरिच्छद्युका अपि राजानो विनयरहिता नष्टाः । बहवश्च वनस्या निष्परिच्छदा अपि विनयेन राज्यं प्राप्तवन् ॥ ४० ॥ • उभयप्रैव श्लोकद्वयेन दशन्तमाह—

वेनो विनष्टोऽविनयान्नदृपश्चैव पार्थिवः।

मुदाः पंजवनश्रव सुगुखो निमिरंव च ॥ ४१ ॥

वेन इत्यादि ॥ वेनो नहुपश्च राजा पिजवनस्य च पुत्रः सुदानामा सुमुखो निमिश्चाविनयादनस्यन् ॥ ४१ ॥

> पृथुस्तु विनयाद्राज्यं प्राप्तवान्मनुरेव च । कुवरश्च धनेश्वर्यं ब्राह्मण्यं चैव गाधिजः ॥ ४२ ॥

पृथुरिति ॥ पृथुर्मनुश्च विनयाद्राज्यं प्रापतः । कृषेरश्च विनयाद्धनाधिपत्यं लेभे । गाधिपुत्रो विश्वामित्रश्च क्षत्रियः संस्तेनैन देहेन ब्राह्मण्यं प्राप्तवान् । राज्यलाभावसरे ब्राह्मण्यप्राप्तिरप्रस्तुनापि विनयोग्कपार्थमुक्ता । ईदशोऽयं शा-स्नानुष्टाननिधिद्धवर्जनकृषो विनयो यदनेन क्षत्रियोऽपि दुर्लभं ब्राह्मण्यं लेभे॥४२॥

> त्रैविद्यभ्यस्तर्थां विद्यां दण्डनीतिं च शाश्वतीम् । आन्वीक्षिकीं चात्मविद्यां वार्तारम्भांश्व लोकतः ॥ ४३॥

त्रैविद्यंश्य इति ॥ त्रिवंदीरूपविद्याविद्यखिवेदीमधंतो ग्रन्थनश्राभ्यसेत् । ब्रह्मचर्यदशायामेव वेदग्रहणात्ममावृत्तस्य च राज्याधिकारात् । अभ्यान्याधेऽयमुपदेदाः।
दण्डनीति चार्थशास्त्ररूपामश्रयोगक्षेमोपदेक्षितीं पारम्पर्योगतत्वेन नित्यां तद्विद्योऽधिगच्छेत् । तथा आन्धीक्षिकीं तर्कविद्यां भूतप्रवृत्तिप्रयुत्तयुपयोगिनीं
मह्मविद्यां चाम्युद्यव्यमनयोर्हपैविपादप्रगमनहेतुं विक्षेत । कृपिवाणिज्यपद्यपार छनादिवार्ता तदारमभान्धनोपायार्थांमद्भिज्ञकर्षकादिभ्यः शिक्षेत ॥ ४३ ॥

> इन्द्रियाणां जये योगं समातिष्टेहिवानिश्चम् । जितेन्द्रियो हि शक्रोति वशे स्थापयितुं प्रजाः ॥ ४४ ॥

र्हान्द्रयाणामित्यादि ॥ चक्षुरादीनामिन्द्रियाणां विषयासिक्तवारणे सर्वकालं यत्नं कुर्यान् । यस्माज्ञितेन्द्रियः प्रजा नियम्नुं शक्कोति नतु विषयोपभोगव्यग्रः । श्रष्ठाचारिधर्मेषु सर्वेपुरुपोपादेयत्तयाभिहितोऽपीन्द्रियजयो राजधर्मेषु सुख्यत्व- ज्ञानार्थमनन्तरवश्यमाणव्यमननिञ्जतिहेतुन्वास पुनरुक्तः ॥ ४४ ॥

### दश कामसम्रत्थानि तथाष्टौ क्रोधजानि च । व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन विवर्जयेत् ॥ ४५ ॥

द्शेत्यादि ॥ दश कामसंभवानि अष्टौ क्रोधजानि वश्यमाणव्यसनानि यवत-स्त्यजेत् । दुश्न्तानि दुःश्वावसानान्यादौ सुखयन्ति अन्ते दुःश्वानि कुर्वन्ति । यद्वा दुर्लभोऽन्तो येपां तानि दुश्न्तानि । नहि व्यसनिनम्सतो निवर्तयिनुं शक्यन्ते ॥ ४५ ॥

वर्जनप्रयोजनमाह--

कामजेषु प्रमक्तो हि व्यसनेषु महीपतिः। वियुज्यतेऽर्थधर्माभ्यां क्रोधजेष्वात्मनैव तु॥ ४६॥

काम तेष्विति ॥ यसान्कामजनितेषु व्ययनेषु प्रयक्तो राजा धर्मार्थाभ्यां हीयते। कोधजेषु प्रयक्तः प्रदर्गिकोपादेहनाशं प्रामाति ॥ ४६ ॥

तानि व्ययनानि नामनो दर्शयति —

मृगयाक्षो दिवाम्बप्तः परिवादः स्त्रियो मदः। तार्यत्रिकं तृथाट्या च कामजो दशको गणः॥ ४७॥

सृगयेत्यादि ॥ आखेटकाच्यो सृगयधो सृगया, अक्षो चृनकीडा, सक्छकार्य-विधानिनी दिवानिहा, परदोपकथनं, खीर्मनीगः, मद्यपानजनिनो सदः, तार्य-त्रिकं नृत्यगीतवादित्राणि, दृशश्रमणं एप दशपरिमाणो दशकः मुखेच्छाप्रभवो गणः ॥ ४७ ॥

> पैशुन्यं साहमं द्रोह ईर्घ्यास्यार्थदृषणम् । वाग्दण्डजं च पारुप्यं क्रोधजोर्धपं गणोऽष्टकः ॥ ४८ ॥

पैशुन्यमिनि ॥ पैशुन्यमविज्ञानदोषाविष्करणं, याहमं साधोर्बन्धनादिनिग्रहः, द्रोहश्छ्यवधः, इंट्यांऽन्यगुणामहिष्णुता, परगुणेषु दोषाविष्करणमसूषा, अर्थदूष-णमर्थानामपहरणं देयानामदानं च, वक्षारूष्यमाक्रोशादि, दण्डपारूष्यं ताड-नादि, एषोऽष्टपरिमाणो व्यसनगणः क्रोधाद्यवनि ॥ ४८ ॥

> द्वयोरप्यंतयोर्मूलं यं सर्वे कवयो विदुः। तं यत्नेन जयेछोभं तजावेतानुभौ गणा ॥ ४९ ॥

हयोरिति ॥ एतयोईयोरिप कामकोधजव्ययनसङ्घयोः कारणं स्पृतिकारा जान-न्ति तं यसतो लोभं त्यजेत्। यसादेतद्वणद्वयं लोभाजायते । कविद्वनलोभतः कवित्यकारान्तरलोभेन प्रवृत्तेः ॥ ४९ ॥

> पानमक्षाः स्त्रियथैव मृगया च यथाक्रमम् । एतत्कष्टतमं विद्याचतुष्कं कामजे गणे ॥ ५० ॥

पानिसिति ॥ मद्यपानं, अक्षैः क्रीडा, स्त्रीसंभोगो सृगया चेति क्रमपटितसेनच्च-तुष्कं कामजन्यसनमध्ये बहुदोपत्वादितशयेन दुःखहेतुं जानीयात् ॥ ५० ॥

# दण्डस्य पातनं चैव वाक्पारुष्यार्थदृषणे ।

क्रोधजेऽपि गणे विद्यात्कप्टमेतित्रकं मदा ॥ ५१ ॥

दण्डस्येत्यादि ॥ दण्डपाननं, वाक्पारुष्यं अर्थदृष्णं चेनि क्रोधजेऽपि व्यसनगणे दोपबहुङ्वाद्तिशयितदुःखसाधनं मन्येत ॥ ५१ ॥

# सप्तकस्यास्य वर्गस्य सर्वत्रंवानुपङ्गिणः । पूर्व पूर्व गुरुतरं विद्याद्व्यसनमात्मवान् ॥ ५२ ॥

सारकस्पेति ॥ अस्य पानादे कामकोधमंभवस्य मसपरिमाणस्य व्यमनधर्गस्य सर्वसिक्षेव राजमण्डले प्रायेणावस्थितस्य पूर्वपूर्वव्यसनमुत्तरोत्तरात्कष्टतरं प्रशासातमा राजा जानीयात् । तथाहि धृतात्मानं कष्टतरं, मद्यपानेन मत्तस्य मंज्ञा-प्रणाशाद्यथेष्टचेष्ट्या देहधनादिविरोध इत्याद्यो देष्पाः । वृते तु पाक्षिकी-धनावासिरप्यम्नि । स्त्रीव्यसनाद्यतं दुष्टम् । चृते हि वरोज्व्याद्यो नीतिशा-स्त्रोत्ता । स्त्रियसने । स्त्रायाधीव्यसनयोः स्त्रीच्यसने पुनरपत्योत्पर्या-विगुणयोगोऽप्यस्ति । मृत्रयाधीव्यसनयोः स्त्रीच्यसनं दुष्टम् । तत्रादर्शनकार्याणां कालातिपातेन धर्मलोपाद्यो दोषाः, स्र्यायायां तु व्यायामेनारोग्यादिगुण-स्रोगोऽप्यमित्रेवं कामजचनुष्कस्य पूर्व पूर्व गुरुदोपं, कोधजेष्वपि त्रिषु वावपा-रुष्याद्यव्यस्यस्य दुष्टम् । अङ्गच्छेत्तरश्चसमाधानत्वात् । वाक्पारुष्ये तु कोपानलो दानमानपानीयसंकः शक्यः शर्मायतुम् । अर्थद्पणाद्वाक्पारुष्यं दो-धन्त्रमम्परीदाक्रं, वाक्पहारस्य दुश्चिकत्स्यत्वात् । तदुक्तं न संरोहयित वाक्कृतं । अर्थद्पणादाक्पार्यदेदानाच्छक्रयसमाधानं, एवं कोधजिकस्यापि पूर्वपूर्व दु-ष्टतरं यक्षतस्यजेत् ॥ ५२ ॥

## व्यसनस्य च मृत्योश्च व्यसनं कष्टमुच्यते । व्यसन्यधोधो व्रजति स्वर्यात्यव्यसनी मृतः ॥ ५३ ॥

व्यसनस्येति ॥ यद्यपि मृत्युव्यसने हे अपीह लोके संज्ञाप्रणाशादिदुः खहेनुतया शास्त्रानुष्ठानिवरोधितया च तुन्ये, तथापि व्यसनं कष्टतरं परत्रापि नरकपातहेनु-त्वात् । तदाह व्यसन्यधोधो झजनीति । बहु अरकान्याच्छतीत्यर्थः । अव्यसनी नु मृतः शास्त्रानुष्ठानप्रतिपक्षव्यसनाभावात्स्वगं गच्छति । एतेनानिप्रमक्तिव्यसनेवु निपिष्यते ननु तस्य सेवनमपि ॥ ५३ ॥

मीलाञ्छास्त्रविदः शूराँछुन्धलक्षान्कुलोद्धवान्। सचिवान्सप्त चाष्टो वा प्रकुर्वीत परीक्षितान्॥ ५४॥ मोलानिति ॥ मोलान्पिनृषितामहक्रमेण सेवकान्, तेपामपि द्रोहादिना व्यभिचारान् दशदृष्टार्थशास्त्रज्ञान्वकान्तान्, लब्धलक्षान्स्वक्षादप्रच्युतशरीरशस्या-दीनायुधविद इत्यर्थः । विशुद्धकुलभवान्देवतास्यर्शादिनियतानमात्यान्सप्ताष्टी वा मन्नादी सुर्वीत ॥ ५४ ॥

अपि यत्सुकरं कर्म तदप्येकेन दुष्करम् ।

विशेषतोऽसहायेन किंतु राज्यं महोदयम् ॥ ५५ ॥

यसात् । अपीलादि ॥ मुखेनापि यिकयते कर्म तद्य्येकेन हुप्करं भवति । विशेषतो यन्महाफलं तत्कथममहायेन कियने ॥ ५५ ॥

> तैः मार्थे चिन्तयेत्रित्यं सामान्यं संधिविग्रहम् । स्थानं समुद्रयं गृप्तिं लब्धप्रश्नमनानि च ॥ ५६ ॥

तेरियादि॥ सचितः सह सामान्यं मश्रेष्वगोपनीयं संधिविग्रहादि। तश्चिरूपयेत्। तथा तिष्टत्यनेनेति स्थानं दण्डकोशपुरगष्टात्मकं चतुर्विधं चिन्तयेत्।
दण्डयनेऽनेनेति दण्डो हरत्यश्वरथपदानयनेपां पोपणं रक्षणादि तिबन्तयत्।
कोशोऽर्थानचयनस्यायव्ययादि, पुरस्य रक्षणादि, राष्ट्रं देशन्तद्वासिमनुष्यपश्चादिश्वारणश्चमत्यादि चिन्तयेत्। तथा ममुद्यन्त्युप्यन्तेऽस्माद्धं इति समुद्रयो धान्यहिरण्याधुत्पत्तिस्थानं तिश्वरूपयेत्। तथा गृप्ति रश्चामान्मगनां राष्ट्रगतां च, स्वपरीक्षितमन्नाद्यम् (परीक्षिताः स्वियश्चवं इत्वादिनत्यमरक्षणं साहस्य संग्रहे
नित्यम् इत्यादिना राष्ट्ररक्षां च वक्ष्यति। उद्धस्य च धनस्य प्रश्चमनानि मत्यात्रे
प्रतिपादनादीनि चिन्तयेत्। तथाच वक्ष्यति। जिन्वा संपूजयेहेवान् इत्यादि॥५६॥

तेषां स्वं स्वमभिष्रायग्रुपलभ्य पृथक् पृथक् ।

समस्तानां च कार्येषु विद्याद्वितमात्मनः ॥ ५७ ॥

तेपामिति ॥ नेपां सचिवानां रहित निष्यतिपक्षतया हृद्यगतभावज्ञानसंभ-वाद्यन्यकसभिप्रायं समन्तानामपि युगपदभिष्रायं बुध्वा कार्ये यदात्मनो हितं तत्कुर्यात् ॥ ५७ ॥

> सर्वेपां तु विशिष्टेन ब्राह्मणेन विपश्चिता। मन्त्रयेत्परमं मन्त्रं राजा पाडुण्यसंयुतम् ॥ ५८ ॥

सर्वेपामिति ॥ पृपामेव सर्वेपां सिववानां मध्यादन्यतमेन धार्मिकन्वादिना विशिष्टेन विदुपा बाह्मणेन सह संधिवित्रहादिवक्ष्यमाणगुणपदकोपेनं प्रकृष्टं मझं निरूपयेत्॥ ५८॥

नित्यं तसिन्समाश्वस्तः सर्वकार्याणि निःक्षिपेत्। तेन सार्धे विनिश्चित्य ततः कर्म समारभेत्॥ ५९॥ नित्यमिति ॥ सर्वदा तिसान्त्राह्मणे संज्ञातिकासो भूत्वा यानि कुर्यात्तानि सर्वकार्याणि समर्पयेत् । तेन सह निश्चित्य सर्वं कर्मारभेत् ॥ ५९ ॥

# अन्यानिप प्रकुर्वीत शुचीन्प्राज्ञानवस्थितान् । सम्यगर्थसमाहर्दुनमात्यान्सुपरीक्षितान् ॥ ६० ॥

अन्यानित्यादि ॥ अन्यानप्यर्थदानादिना ग्रुचीन्, प्रज्ञाशालिनः, सम्यग्धना-जनशीलाम्धमादिना पर्गक्षिताम्कर्मयचिवानकुर्यात् ॥ ६० ॥

### निर्वर्तेतास्य यावद्भिरितिकर्तव्यता नृभिः। तावनोऽनिद्रतान्द्क्षान्प्रकुर्वात विचक्षणान्॥ ६१॥

निर्वतेनेति ॥ अस्य राज्ञो यन्मंख्याँकर्मनुष्येः कर्मजातं संपद्यते तत्संख्याकान्म-नुष्यानालम्यकृत्यान् , क्रियासु सोन्साहान , तत्कर्मज्ञांम्तत्र कुर्यात् ॥ ६१ ॥

# तेपामर्थे नियुद्धीत श्र्गन्दक्षान्कुलोइतान्। श्रुचीनाकरकमीन्तं भीक्षनन्तनिवेशने ॥ ६२ ॥

तेपामिति ॥ नेपां सचिवानां मध्ये विकानतांश्चतुरान् कुलाङ्कुशनियमितान् . शुचीनर्थनिःस्पृहान् धनोत्पत्तिस्थाने नियुक्षीत । अस्पेवोदाहरणं आकरक-मीन्त इति । आकरपु मुत्रणांद्युत्पत्तिस्थानेपु, कर्मान्तेषु च दक्षुधान्यादिमंग्रह-स्थानेषु, अन्तर्निवेशने भोजनशयनगृहान्तःपुरादां भीस्त्वियुक्षीत् । शूम हि तथ राजानं प्रायेणकांकनं स्वीवृतं वा कदण्विच्छत्रूपजापद्पिता हन्युरिष ॥ ६२ ॥

## दृतं चेत्र प्रकृतीत मर्नशास्त्रविशारदम् । इङ्गिताकारचेष्ट्यं शुचि दक्षं कुलोद्गतम् ॥ ६३ ॥

दृतमिति ॥ दृतं च रष्टार्द्धार्थशास्त्रज्ञं, इङ्गितजमिशायसूचकं वचनस्वरादि, आकारो देहधर्मादिसुच्ययमाद्वैवर्णादिस्यः प्रीत्यभीतिस्चकः, चेष्टा करास्फाल-मादिकिया कोपादिस्चिका तदीयतत्त्वज्ञं, अर्थदानकीव्यसनायनावात्मकं शोच-युक्तं चतुरं कुळीनं कुर्यात ॥ ६३ ॥

### अनुरक्तः ग्रुचिर्दश्वः स्वृतिमान्देशकालवित् । वपुष्मान्वीतभीर्चाग्मी दृतो राज्ञः प्रशस्यते ॥ ६४ ॥

यसात् अनुरक्त इति ॥ जर्नेषु अनुरागवान् तेन प्रतिराजादेरिष अहेषविषयः, अर्थस्त्रीशीचयुक्तस्तेन धनस्त्रीदानादिनाऽभेद्यः, दक्षश्रतुरस्तेन कार्यकालं नाति-कार्मात । स्मृतिमान् तेन संदेशं न विस्मर्तन, देशकालज्ञः तेन देशकाले ज्ञात्वा अन्यदिष संदिष्टं देशकालोवितमन्यथा कथयति, सुरूपः तेनादेययचनः, विगत्यभयः तेनाप्रियसंदेशस्यापि वक्ता, वाग्मी तेन संरक्षताद्यक्तिक्षमः, एवंविधो दूतो राज्ञः प्रशस्त्रो भवति ॥ ६४ ॥

## अमात्ये दण्ड आयत्तो दण्डे वैनयिकी किया। नृपतौ कोशराष्ट्रे च दृते संधिविपर्ययौ ॥ ६५ ॥

अमात्य नृति ॥ अमात्ये सेनापतौ इस्त्यवरथपादाताद्यात्मको दृण्ड आयत्तः, तिद्ग्छ्या तस्य कार्येषु प्रवृत्तेः। विनययोगाद्वैनियकी यो विनयः स दृण्ड आयत्तः। नृपतावर्थसंचयस्थानदेशावायत्ते राज्ञा पराधीनौ न कर्तव्यौ । स्वयमेव चिन्त-नीयं धनं प्रामश्च। दृते संधिविग्रहावायत्तो, तिद्ग्छ्या तट्यवृत्तेः ॥ ६५ ॥

> द्त एव हि संघत्ते मिनत्त्येव च संहतान् । द्तस्तत्कुरुते कर्म भिद्यन्ते येन मानवाः ॥ ६६ ॥

दृत एवेर्त ॥ यसाहृत एव हि भिन्नानां संधिसंपादने क्षमः । संहतानां च भेटने । तथा परदेशे दृतसत्कर्म करोति येन संहता भिचन्ते । तसाह्ते संधि-विद्यही विषयंयावायत्ताविति यहुक्तं तस्यवायं प्रपन्नः ॥ ६६ ॥

दृतस्य कार्यान्तरमाह---

स विद्यादस्य कृत्येषु निगृढेङ्गितचेष्टितैः । आकारमिङ्गितं चेष्टां भृत्येषु च चिकीर्षितम् ॥ ६७ ॥

म विद्यादिनि ॥ म दृतोऽस्य प्रांतराजस्य कर्नेब्ये आकारेङ्कितचेष्टां जानीयात् । निगृदा अनुचराः प्रांतपक्षनृपस्येव परिजनाम्तस्थिन्युच्यासत्सिक्षयावि तेषा-मिङ्कितचेष्टिनैः भृत्येषु च श्रुव्धलुज्यापमानिनेषु प्रांतराजस्य कर्नुमीप्सिनं जा-नीयान् ॥ ६७ ॥

> बुद्धा च सर्वे तन्त्रेन परराजचिकीर्षितम् । तथा प्रयत्नमातिष्टेद्यथात्मानं न पीडयेत् ॥ ६८ ॥

बुद्धा चेति ॥ उक्तलक्षणदृतद्वारेण प्रतिपक्षराजस्य कर्तुमिष्टं सर्वे तस्वतो ज्ञात्वा तथा प्रयत्नं कुर्यात् । यथाग्मनः पीडा न भवति ॥ ६८ ॥

> जाङ्गलं सस्यसंपन्नमार्यप्रायमनाविलम् । रम्यमानतसामन्तं स्वाजीव्यं देशमावसेत् ॥ ६९ ॥

जाङ्गरुमिति ॥ 'अल्पोदकतृणो यस्तु प्रवातः प्रचुरातपः । स ज्ञेयो जाङ्गरुते देशो बहुधान्यादिसंयुतः' । प्रचुरधार्मिकजनं रोगोपसर्गाधैरनाकुरूं फरूपुष्पतरूक्ष-तादिमनोहरं प्रणतसमीपवान्तव्याटिकादिजनं सुरूभकृषिवाणिज्याद्यार्जावनमा-श्रित्याद्यासं कुर्यात् ॥ ६९ ॥

धन्वदुर्ग महीदुर्गमञ्दुर्ग वार्श्वमेव वा । नृदुर्ग गिरिदुर्ग वा समाश्रित्य वसेत्पुरम् ॥ ७० ॥ मड॰ २१ धन्यदुर्गमिति ॥ धनुर्दुर्ग मस्वेष्टितं चतुर्दिशं पश्चयोजनसनुद्दकं, महीदुर्गे पाषाणेन इष्टकेन वा विन्ताराहुँगुण्योच्छायेण द्वादशहम्नादुच्छितेन युद्धार्थसुपित्रमणयोग्येन सावरणगवाक्षादियुक्तेन प्राकारेण वेष्टितं, जरूदुर्गमगाधोदकेन सर्वतः परिवृतं, वार्क्षदुर्गं वहिः मवेतो योजनमात्रं व्याप्य निष्टमहानुक्षकण्टिकि-गुस्मलताद्याचितं, गृदुर्गं चतुर्दिगवस्थायि हस्त्यश्चरथयुक्तवहुपादातरक्षितं, गिरि-दुर्गं पवेतपृष्टमितदुरारोहं संकोचेकमार्गोपेतं अन्तर्नदीप्रस्रवणाद्यदक्युक्तं बहुस-स्थात्पन्नक्षेत्रवृक्षान्वितं, एतेषु दुर्गेषु मध्यादन्यनमं दुर्गमाश्चित्य पुरं विरवयेत ॥७०

# सर्वेण तु प्रयत्नेन गिरिदुर्ग समाश्रयेत् । एपां हि बाहुगुण्येन गिरिदुर्ग विशिष्यते ॥ ७१ ॥

सर्वेजेति ॥ यसादेषां दुर्गाणां मध्यात् दुर्गगुणबहुन्वेन गिरिदुर्गमतिरिच्यते तसान्मर्बप्रयत्नेन तदाश्रयेत् । गिरिदुर्गे शत्रुदुरारोहन्वं महन्प्रदेशादन्पप्रयत्नशेरि-तशिलादिना बहुन्निपक्षसैन्यस्यापादनसिन्याद्यो बहुवो गुणाः ॥ ७१ ॥

> त्रीण्याद्यान्याश्रितास्त्वेषां मृगगर्ताश्रवाऽष्यराः । त्रीण्युत्तराणि कमञः प्रवङ्गमनरामराः ॥ ७२ ॥

त्रीगोनि ॥ एपां दुर्गाणां मध्यान्त्रथमोक्तानि द्राणि दुर्गाणि सृगादय आश्रिताः। नत्र धनुदुर्गं सृगोराश्रितं, महोदुर्गं गर्नाश्रितेसृपिकादिभिः, अन्दुर्गं जलचैर्नकानिकाः, इतराणि त्रीणि वृक्षदुर्गादीनि वानसद्य आश्रितानन्त्र वृक्षदुर्गं वानैस्साधितं, तृहुर्गं मानुषैः, गिरिदुर्गं देवैः॥ ७२॥

यथा दुर्गाश्रितानेतान्नोपहिंसन्ति शत्रवः । तथारयो न हिंसन्ति नृषं दुर्गसमाश्रितम् ॥ ७३ ॥

यदेखादि ॥ वर्धनान्दुर्गवासिनो सृगादीन्व्याधादयः शत्रवो न हिसन्ति एवं दुर्गोधिनं राजानं न शत्रवः ॥ ७३ ॥

> एकः शतं योधयति प्राकारस्यो धनुर्धरः । शतं दशसहस्राणि तसाहुर्गं विधीयते ॥ ७४ ॥

एक इति ॥ यसादेको धानुष्कः प्राकारस्यः शत्र्णां शतं योधयति।प्राकारस्यं धानुष्कशतं च शत्र्णां दशसहस्राणि तसाहुर्गं कर्तुसुपिह्श्यते ॥ ७४ ॥

> तत्स्यादायुघसंपत्रं धनघान्येन वाहनैः। त्राह्मणैः शिल्पिमिर्यत्र्येवसेनोदकेन च ॥ ७५ ॥

नदित्यादि ॥ नहुर्गे खङ्गाचायुषस्वर्णादिष्ठनधान्यकरितुरगादिवाहनद्राह्मणस-क्षादिशिल्पिषश्रभासोदकसमृदं कुर्योत् ॥ ७५ ॥

### तस्य मध्ये सुपर्याप्तं कारयेद्वहमात्मनः । गुप्तं सर्वर्तुकं ग्रुश्रं जलदृश्वसमन्वितम् ॥ ७६ ॥

तस्येत्यादि ॥ तस्य दुर्गस्य मध्ये पर्याप्तं पृथकपृथक् स्वीगृहदेवागारायुधागाराप्ति-शासादियुक्तं परिखाप्राकाराचेर्युतं सर्वर्तुकफलपुष्पादियोगेन सर्वर्तुकं मुधाधवितं बाष्यादिजलयुक्तं बृक्षान्वितमात्मनो गृहं कारयेत् ॥ ७६ ॥

तद्ध्यासोद्रहेद्रार्यो सवर्णा लक्षणान्विनाम् ।

कुले महति संभूतां हृद्यां रूपगुणान्त्रिताम् ॥ ७७ ॥

तदित्यादि ॥ तद्वहमाश्चित्यं समानवर्णा ग्रुभसूचकलश्चणोपेनां महाकुलप्रसूतां मनोहारिणीं सुरूपां गुणवतीं भार्यामुद्वहेत ॥ ७७ ॥

> पुरोहितं च कुवींत रुणुयादेव चित्विजः। तेऽस्य गृह्याणि कमाणि कुर्युवैतानिकानि च॥ ७८॥

पुरोहिनमिति ॥ पुरोहितं चाप्याथर्यणविधिना कुर्वीत । कत्विजश्च कर्माणि कर्तुं बृणुयात् । ते चास्य राज्ञो गृह्योक्तानि त्रेतासंपाद्यानि कर्मणि कुर्युः ॥ ७८ ॥

यजेत राजा ऋतुभिविविधराप्तदक्षिणैः।

धर्मार्थं चैव विषेभ्यो दद्याद्योगान्धनानि च ॥ ७९ ॥

यजेतेनि ॥ राजः नानाप्रकारान्यहुदक्षिणानश्वमेधादियज्ञान्कुर्यात् । बाह्यणेभ्यश्च स्त्रीगृहशस्यादीन्भोगान्सुवर्णवस्त्रादीनि धनानि दधान् ॥ ७९ ॥

> सांवत्सरिकमाप्त्रेथ राष्ट्रादाहारयेद्वलिम् । साचाम्रायपरो लोको वर्तेन पितृवसृषु ॥ ८० ॥

सांवत्सिनिकमिति॥ राजा सक्तैरमात्यैर्वर्षश्राह्यं धान्यादिमागमानाययेत, लोके च करोदिग्रहणे शास्त्रनिष्टः स्वात्, स्वदेशवासिषु नरेषु पितृवत्स्रेहादिना वर्तेत ॥८०॥

> अध्यक्षान्विविधान्कुर्यात्तत्र तत्र विपश्चितः । तेऽस्य सर्वाण्यवेक्षेरसृणां कार्याणि कुर्वताम् ॥ ८१ ॥

अध्यक्षानिति ॥ तत्र तत्र हस्त्यश्वरथपदाताद्यर्थ।दिस्थानेष्वध्यक्षानवेक्षितृन्वि-विधान्यृथकपृथक् विपश्चितः कर्मकुशलान्कुर्यात् । तेऽस्य राज्ञन्तेषु हस्त्यश्वादिस्था-नेषु मनुष्याणां कुर्वतां सर्वाणि कार्याणि सम्यक्कार्यार्थमवेक्षेरम् ॥ ८३ ॥

> आहत्तानां गुरुकुलाद्विमाणां पूजको भवेत्। नृपाणामक्षयो होष निधिन्नोहो।ऽभिधीयते॥ ८२॥

आवृत्तानामिति ॥ गुरुकुलाश्चिवृत्तानामधीतवेदानां ब्राह्मणानां गाईस्थ्यार्थिना नियमतो धनधान्येन पूजां कुर्यात् । यस्माद्योऽयं ब्राह्मो ब्राह्मणेषु स्थापितधनधा- न्यादिनिधिरिव निधिरक्षयो ब्रह्मफल्ल्वादविनाशी राज्यं शास्त्रेणोपदिश्यते ॥८२॥

### न तं स्तेना न चामित्रा हरन्ति न च नभ्यति । तसाद्राज्ञा निधातन्यो ब्राह्मणेष्वक्षयो निधिः ॥ ८३ ॥

अत एव न तमिति ॥ तं ब्राह्मणस्थापितनिधिं न चीरा नापि शत्रवी हरन्ति, अन्यनिधिवद्भुस्यादिस्थापितः कालवशास नश्यति । स्थानभ्रान्त्या याऽदर्शन-सुपैति । तन्माचोऽयमक्षयोऽनन्तफलो निधिरिव निधिर्धनीधः स राज्ञा ब्राह्मणेषु निधातव्यः । तेभ्यो देव इत्यर्थः ॥ ८३ ॥

### न स्कन्दते न व्यथते न विनश्यति कर्हिचित्। वरिष्ठमप्रिहोत्रेभ्यो ब्राह्मणस्य मुखे हुतम् ॥ ८४॥

नेत्यादि ॥ अभी यद्धविर्द्ध्यते तत्कदाचित्स्कन्दते स्वत्यघः एतति, कटाचिद्धयते शुष्यित, कदाचिद्धायते शुष्यित, कदाचिद्धाहादिना नश्यित, माह्यणस्य मुखे यद्धतं 'पाण्यास्यो हि द्वितः स्मृतः' इति बाह्यणहस्तदत्तमित्यर्थः । तस्य नोक्ता दे।पाः । तस्यादिमहोत्रादिभ्यः श्रेष्टं बाह्यणाय दानमित्यर्थः ॥ ८४ ॥

#### सममत्राह्मणे दानं द्विगुणं त्राह्मणञ्जवे । प्राधीते शतसाहस्रमनन्तं वेदपारगे ॥ ८५ ॥

समित्यादि ॥ बाह्मणेतरक्षत्रादिविषये यहानं तत्समफलं यस्य देयद्रव्यस्य यत्फलं श्रुतं ततो नाधिकं नच न्यूनं भवति । यो बाह्मणः क्रियारहित आत्मानं बाह्मणं व्यविति स बाह्मण्युवः । तिह्ययदानं प्यापेक्षया द्विगुणफलम् । एवं प्राधीते प्रकान्ताध्ययने बाह्मणे लक्षयुणं फलं । तमस्तवाखाध्यायिन्यनन्तफलं । 'सहस्वगुणमाचार्ये' इति वा तृतीयपादस्य पाठः ॥ ८५ ॥

### पात्रस्य हि विशेषण श्रद्धानतयैव च । अल्पं वा बहु वा मेल्य दानस्य फलमश्रुते ॥ ८६ ॥

पात्रस्येनि ॥ विद्यातपोवृत्तियुक्ततया पात्रस्य तारतम्यमपेक्ष्य कास्रे तथेति प्रत्य-यरूपायाः श्रद्धायास्तारतम्यपात्रमासाच दानस्याल्पं महद्वाफर्ड परलोके कम्यते ८६

समोत्तमाधर्मे राजा त्वाहृतः पालयन्त्रजाः । न निवर्तेत संग्रामात्क्षात्रं धर्ममनुसरन् ॥ ८७ ॥

समोत्तमाधमैरिति ॥ समबलेनाधिकबलेन हीनबलेन च राज्ञा युद्धार्थमाहूतो राजा प्रजारक्षणं कुर्वन्युद्धाच निवर्तेत । क्षत्रियेण युद्धार्थमाहूतेनावश्यं योद-व्यमिति क्षात्रं धर्मे अरन् ॥ ८७ ॥

> संप्रामेष्वनिवर्तित्वं प्रजानां चैव पालनम् । ग्रश्न्षा त्राक्षणानां च राज्ञां श्रेयस्करं परम् ॥ ८८ ॥

यसात् संप्रामेप्विति ॥ युद्धेष्यपरास्त्रुस्तर्य प्रजानां च रक्षणं ब्राह्मणपरिचर्या एतदाज्ञामतिशयितं स्वर्गोदिश्रेयःस्वानम् ॥ ८८ ॥

आह्वेषु मिथोऽन्योन्यं जिघांसन्तो महीक्षितः।

युध्यमानाः परं शक्त्या स्वर्गे यान्त्यपराश्चुसाः ॥ ८९ ॥

अतान्व आहवेष्विति ॥ राजानो प्रियः स्पर्धमाना युद्धेष्वन्योन्यं हन्तुप्रि-च्छन्तः प्रकृष्टया शत्त्या संमुखीभृय युध्यमानाः स्वर्गे गच्छन्ति । यथपि युद्धस्य शत्रुजयधनलाभादिरूपं दृष्टमेव फलं न स्वर्गसाथापि युद्धाश्चितापराक्षुकाव-नियमस्य स्वर्गः फलिमिन न दोषः ॥ ८९ ॥

> न क्रूटेरायुर्धेहेन्यायुध्यमानो रणे रिपून्। न कर्णिभिर्नापि दिग्धेनीयिज्वलिततेजनैः॥ ९०॥

नेत्यादि ॥ क्टान्यायुधानि वहिःकाष्टादिमयान्यन्तर्गुप्तनिशितशस्त्राण्येतैः समरे युध्यमानः शत्र् हत्यात । नापि कर्ण्याकारफलकैबाँणैः । नापि विपार्कः । नाप्यप्रिदीसफलकैः ॥ ९० ॥

> न च हन्यात्स्थलारूढं न क्रीवं न कृताञ्जलिम् । न मुक्तकेशं नासीनं न तवासीति वादिनम् ॥ ९१ ॥

न चेति ॥ स्वयं रथम्यो रथं त्यक्तवा म्यलाहृढं न हृन्यान् । तथा नपुंसकं, बद्धाञ्जीलं, मुक्तकेशं, उपावष्टं, त्वदीयोऽहमित्येवंवादिनं न हृन्यात् ॥ ९१ ॥

> न सुप्तं न विसन्नाहं न नग्नं न निरायुधम् । नायुध्यमानं पत्रयन्तं न परेण समागतम् ॥ ९२ ॥

न सुप्तर्मिति ॥ सुप्तं, मुक्तसम्नाहं, विवस्नं, अनायुर्ध, अयुध्यमानं, प्रेक्षकं, अन्येन सह युष्ट्यमानं च न हन्यात् ॥ ९२ ॥

> नायुधच्यसनप्राप्तं नार्ते नातिपरिश्वतम् । न भीतं न परावृत्तं सतां धर्ममनुसरन् ॥ ९३ ॥

नेत्यादि ॥ भझलङ्गाद्यायुधं, पुत्रशोकादिनार्त, बहुमहाराकुछं, भीतं, युद्धप-राष्ट्रासं, शिष्टक्षत्रियाणां घर्म स्मरक हन्यात् ॥ ९३ ॥

यस्तु भीतः पराष्ट्रतः संग्रामे हन्यते परैः। मर्तुर्यदुष्कृतं किंचित्तत्सर्वे प्रतिपद्यते ॥ ९४ ॥

यस्तिति ॥ यस्तु योधो भीतः पराक्षुत्वः सन्युद्धे शत्रुभिईन्यते स पोपणकर्तुः प्रभोर्षर्डुष्कृतं तस्तर्वे प्राप्तोति । शास्त्रप्रमाणके च सुकृतदुष्कृते यथाशास्त्रं संक्रम-योग्ये एव सिद्धातः । अतण्वोपजीव्यशास्त्रेण बाधनास्त्र प्रतिपक्षानुमानोदयोऽपि । पत्तक षष्ठे 'भ्रियेषु स्वेषु सुकृतस्' इत्यत्राविष्कृतमसाभिः । 'पराख्युम्बहृतस्य स्थात्यापमेतद्विवक्षितम् । न त्वत्र प्रभुपागं स्थादिति गोविन्दराजकः ॥ मेधातिधिस्खथेवादमात्रमेतकिरूपयन् । मन्ये नैतद्भ्यं युक्तं व्यक्तमन्वर्थवर्जनात्' । 'अन्यदीयपुण्यपापेऽन्यत्र मंत्रमेते' इति शास्त्रप्रामाण्याहेदान्तस्त्रकृता बादरायणेन
निर्णातोऽयमथं इति यथोक्तमेव रमणीयम् ॥ ९७ ॥

## यचास्य सुकृतं किंचिदमुत्रार्थमुपार्जितम् । भर्ता तत्सर्वमादचे पराष्ट्रचहतस्य तु ॥ ९५ ॥

यबेत्यादि॥ पराक्षुण्यहनस्य यस्किचित्सुकृतं परलोकार्थमर्जितमनेनास्ति तस्सर्वे प्रभुर्लभने ॥ ९५ ॥

राज्ञः स्वामिनः सर्वेथनब्रहणे प्राप्ते नद्पवादार्थमाह---

रथाश्चं हिस्तनं छत्रं धनं धान्यं पञ्जियः। सर्वद्रन्याणि कुप्यं च यो यज्जयति तस्य तत्॥ ९६॥

रथाश्वमित्यादि ॥ रथाश्वहम्मिङ्जवन्त्वादि, धनधान्यगवादि, दास्यादि, श्वियः, सर्वाणि वृद्ध्याणि गुडलवणादीनि, कुःयं च सुवर्णरजनव्यतिरिक्तं नाम्चादि धनं, यः पृथग्जिग्वा सततं गृहमानयनि तस्यव तहवि। सुवर्णरजनभूमिरवाद्यनपङ्गष्टधनं तु राज्ञ एव समर्पणीयं एतद्श्वेमेवात्र परिगणनीयस् ॥ ९६ ॥

अत एवाह---

राज्ञश्च दश्चरुद्धारमित्येपा वैदिकी श्वतिः। राज्ञा च सर्वयोधेभ्यो दातन्यमपृथग्जितम्॥ ९७॥

राज्ञ इत्यादि ॥ उडारं योद्धारां राज्ञे द्रष्युः । उद्भियत इत्युद्धारः । जितधनादु-श्रृष्टधनं सुवर्णरजतकृत्यादि राज्ञं समर्पणीयं । करितुरगादि वाहनमपि राज्ञे देयस् । 'वाहनं च राज्ञ उद्धारं च' इति गोतमवचनात् । उद्धारदाने च श्रुतिः 'इन्द्रो वे दृद्धं हत्वा' इत्युपक्रम्य 'स महान्भूत्वा देवता अववीदुद्धारं समुद्धरत' इति । राज्ञाः चाप्रथिनतं सह जितं सर्वयोधेभ्यो यथापार्ष्यं संविभजनीयस् ॥ ९७ ॥

> एषोऽनुपस्कृतः मोक्तो योधधर्मः सनातनः । असाद्धर्मात्र च्यवेत क्षत्रियो प्रत्रणे रिपून् ॥ ९८ ॥

एप इत्यादि ॥ अविगर्धित एपोऽनादिसर्गप्रवाहसंभवतया नित्यो योधधर्म उक्त. । युद्धे शत्रू निंहसन्क्षत्रिय एतं धर्मे न त्यजेत् । युद्धाधिकारित्वान्क्षत्रियग्रह-णम् । अन्योऽपि तत्स्थानपतिनो न त्यजेत् ॥ ९८ ॥

> अलब्धं चैव लिप्सेत लब्धं रक्षेत्प्रयत्ततः । रक्षितं वर्धयेचैव वृद्धं पात्रेषु निःक्षिपेत् ॥ ९९ ॥

अलब्बिमिति ॥ अजितं भूमिहिरण्यादि जेतुमिच्छेत् । जितं प्रयव्यतो रक्षेत् । रक्षितं च वाणिज्यादिना वर्धयेत् । बृद्धं च पात्रेभ्यो दद्यात् ॥ ९९ ॥

# एतचतुर्विधं विद्यात्पुरुषार्थप्रयोजनम् ।

अस्य नित्यमनुष्टानं सम्यकुर्यादतन्द्रितः ॥ १०० ॥

एनदिनि ॥ एतज्ञतुःप्रकारं पुरुपार्थो यः स्वर्गादिम्तन्त्रयोजनं यसादेवंरूपं जानीयान् । अतोऽनलसः सन्सर्वदानुष्टानं कुर्यात् ॥ १०० ॥

### अलन्धमिन्छेदण्डेन लन्धं रक्षेदवेक्षया । रक्षितं वर्धयेद्वुद्ध्या दृद्धं पात्रेषु निःक्षिपेत् ॥ १०१ ॥

अलब्यामिति ॥ अलब्यं यहस्यश्वरथपादातात्मकेन दण्डेन जेतुमिच्छेत् । जितं च प्रत्यवेक्षणेत् रक्षेत् । रक्षितं च बुद्युपायेन म्यलजलपथवाणिज्यादिना वर्धयेत् । वृद्धं शास्त्रीयविभागेन पात्रेभ्यो द्धात् ॥ १०१ ॥

#### नित्यमुद्यतदण्डः स्यान्नित्यं तिरुतपौरुषः । नित्यं संवतसंवार्यो नित्यं छिद्रानुसार्यरेः ॥ १०२ ॥

नित्यमिति ॥ नित्यं इस्त्यश्वादियुद्धादिशिक्षाभ्यासो दण्डो यस्य स तथा स्थात । नित्यं च प्रकाशीकृतमस्त्रविद्यादिना पौरुपं यस्य स तथा स्थात् । नित्यं संवृतं मंब-रणीयं मन्याचारचेष्टादिकं यस्य स तथा स्थात् । नित्यं च शत्रोर्व्यसनादिकपिछ-द्रानुसंधानं तत्परः स्थात् ॥ १०२ ॥

### नित्यमुद्यतदण्डस्य कृत्स्रमुद्दिजते जगत् । तस्मान्सर्वाणि भूनानि दण्डेनैव प्रसाधयेत् ॥ १०३ ॥

नित्यमिति ॥ यसाम्नित्योद्यतदण्डस्य जगदुद्विजेदिर्गत तसात्सर्वप्राणिनो दण्डे-नेवात्मसात्कुर्यात् ॥ १०३ ॥

## अमाययैव वर्तेत न कथंचन मायया।

बुद्धेतारिप्रयुक्तां च मायां नित्यं खसंवृतः ॥ १०४ ॥

अमायबेति ॥ मायया छन्नतया अमात्यादिषु न वर्तेत । तथा यति मर्चेपाम-विश्वसनीयः त्यात् । धर्मरक्षार्थे यथानत्त्वेनेव व्यवहरेत् । यत्नकृतान्मपक्षश्च शत्रु-कृतां प्रकृतिभेदरूपां मायां चारद्वारेण जानीयात् ॥ १०४ ॥

### नास्य छिद्रं परो विद्याद्विद्याच्छिद्रं परस्य तु । गृहेत्क्वर्म इवाङ्गानि रक्षेद्विवरमात्मनः ॥ १०५ ॥

नेत्यादि ॥ तथा यतं कुर्याद्यथास्य प्रकृतिभेदादि छिदं शत्रुर्न जानाति । शत्रोस्तु प्रकृतिभेदादिकं चारैजीनीयान् । कुर्मो यथा सुखचरणादीन्यङ्गान्याग्मदेहे गोपा- यत्येवं राज्याङ्गान्यमात्यादीनि दानसंमानादिनात्मसात्कुर्यात् । दैवाच प्रकृतिभेदा-दिरूपे छिद्रे जाते यक्षतः प्रतीकारं कुर्यात् ॥ १०५ ॥

## बकविचन्तयेदर्थान्सिहवच पराक्रमेत् । वृकवचावलुम्पेत शशवच विनिष्पतेत् ॥ १०६ ॥

बकविदिति ॥ यथा बको जले मीनमित्तच्छलस्वभावमि मस्स्यप्रहणदिकता-नान्तःकरणिक्षन्तवन्येवं रहिस सुविहितरक्षस्यापि विषक्षस्य देशप्रहणादीनथां-श्चिन्तयेत् । यथाच सिंहः प्रबलमित्तस्थलमिष दन्तीबलं हन्तुमाक्रमस्येवमल्पबलो वलवतोपक्षान्तः संश्चयाद्युपायान्तरासंभवे सर्वशक्तया शत्रुं हन्तुमाक्रमेत् । यथा च वृकः पालकृतरक्षणमिष पद्युं देवास्पालानवधानमामाय व्यापादवन्येवं दुर्गाच-वस्थितमिष रिपुं कथंचित्यमादमासाय व्यापादयेत् । यथा शशः वथोद्धुरविविध-व्याधमध्यगतोऽपि कुटिलगितरुसुत्य पलायते, एवं न्वयमबलो बलवदरिपरिवृतो-ऽपि कथंचिदरित्यामोहमाधाय गुणवन्यार्थवान्तरं संश्चयितुसुपसर्पेत् ॥ १०६ ॥

> एवं विजयमानस्य येऽस्य स्युः परिपन्थिनः । तानानयेद्वश्चं सर्वान्सामादिभिरुपक्रमैः ॥ १०७ ॥

एवमित्यादि ॥ एवमुक्तप्रकारेण विजयप्रवृत्तस्य नृपतेर्थे विजयविरोधिनो भवेयु म्तान्सर्वोन्सामदानभेददण्डेरुपार्थर्वशमानयेत् ॥ १०७॥

> यदि ते तु न तिष्ठेयुरुपायैः मधर्मस्त्रिभिः । दण्डेनैव प्रसद्धेतांञ्छनकेवेशमानयेत् ॥ १०८ ॥

यदीत्यादि ॥ ते च विजयविरोधिनो यद्याद्यैक्षिभिरुपार्यैर्न निवर्तन्ते तदा बला-देगोपमर्दादिना युद्धेन शर्नकर्लेधुगुरुद्ण्डक्षमेण दण्डेन वशीकुर्यात् ॥ १०८ ॥

> सामादीनामुपायानां चतुर्णामपि पण्डिताः। सामदण्डौ प्रशंसन्ति नित्यं राष्ट्राभिदृद्धये॥ १०९॥

सामादीनामिति ॥ चतुर्णामपि सामादीनामुपायानां मध्यास्मामदण्डावेव शद्द-वृच्चर्थं पण्डिताः प्रशंसन्ति । साम्नि प्रयासधनव्ययर्सन्यक्षयादिदोषाभावादण्डे तु तन्सद्भावेऽपि कार्यसिच्चतिशयात् ॥ १०९॥

> यथोद्धरित निर्दाता कक्षं घान्यं च रक्षति । तथा रक्षेत्रयो राष्ट्रं हन्याच परिपन्थिनः ॥ ११० ॥

यथेत्यादि ॥ यथा क्षेत्रे वान्यनृणादिकयोः सहोत्पन्नयोरिष धान्यानि खवनकर्ता रक्षिन नृणादिकं चोद्धर्रात, एवं नृपनी राष्ट्रे दुष्टान्हन्यान्नत्वदुष्टांन्तदीयसहज्ञान्क्षा-तृनिष निर्दातृरष्टान्ताद्वसीयते । शिष्टसहितं च राष्ट्रं रक्षेत्॥ ११०॥ मोहः द्राजा खराष्ट्रं यः कर्षयत्यनवेश्वया । मोऽचिराद्भवयेत राज्याजीविताच सवान्धवः ॥ १११ ॥

मोहादिखादि ॥ यो राजा अनवेक्षया दुष्टशिष्टाज्ञानेन सर्वानेव स्वराष्ट्रीयजना-'शास्त्रीयधनप्रहणमारणादिकष्टेन पीडयति स शीघ्रमेव जनपद्वैराख्यप्रकृतिको-पाधर्मे राजा राज्याजीविताच पुत्रादिसहितो अञ्चते ॥ १११ ॥

> शरीरकर्षणात्प्राणाः श्रीयन्ते प्राणिनां यथा । तथा राज्ञामपि प्राणाः श्रीयन्ते राष्ट्रकर्षणात् ॥ ११२ ॥

शरीरकर्षणिति ॥ यथा प्राणश्वतामाहारनिरोधादिना शरीरशोपणान्धाणाः श्लीय-न्ते, एवं राज्ञामपि राष्ट्रपीडनान्प्रकृतिकोपादिना प्राणा बिनश्यन्ति । तस्मात्स्वशरी-रवदाज्ञा राष्ट्रं रक्षणीयमिन्युक्तम् ॥ ४१२ ॥

> राष्ट्रस्य संग्रहे नित्यं विधानमिदमाचरेत् । मुसंगृहीतराष्ट्रो हि पार्थिवः सुस्तमेधते ॥ ११३ ॥

राष्ट्रस्थेत्यादि ॥ राष्ट्रस्य रक्षणे च वक्ष्णमाणमिमसुपायमनुतिष्टेत् । यस्मात्मंरक्षि-तराष्ट्रो राजाऽनायासेन वर्धते ॥ ११३ ॥

> इयोस्त्रयाणां पश्चानां मध्ये गुल्ममधिष्टितम् । तथा ग्रामशतानां च कुर्योद्राष्ट्रस्य संग्रहम् ॥ ११४ ॥

हयोरिनि ॥ इयोर्घामयोर्मध्ये त्रयाणां वा प्रामाणां पञ्चानां वा शतानां गुस्मं रक्षितृपुरुषसमूहं सत्यप्रधानपुरुवाधिष्टितं राष्ट्रस्य संप्रहं रक्षास्थानं कुर्यात् । अस्य साधवगीरवापेक्षश्रोक्तविकस्यः ॥ ११४ ॥

ग्रामसाधिपति कुर्याद्द्यग्रामपति तथा । विंशतीशं शतेशं च सहस्रपतिमेत्र च ॥ ११५ ॥ ग्रामस्मेति ॥ एक्यामदश्यामाध्यविषयीन्क्यांत ॥ ११५ ॥

ग्रामदोपान्समुत्पन्नान्ग्रामिकः शनकैः स्वयम् । शंसेद्वामदशेशाय दशेशो विंशतीशिने ॥ ११६ ॥ विंशतीशस्तु तत्सर्वे शतेशाय निवेदयेत् । शंसेद्वामशतेशस्तु सहस्रपतये स्वयम् ॥ ११७ ॥

माम इति ॥ विंशतीश इति ॥ मामाधिपतिश्रौरादिदोषान्यामे संजातानात्मना प्रतिकर्तुमक्षमोऽनुरकृष्टतया स्वयं वृशमामाधिपतये कथयेत् । एवं दशमामादि-पतमो विंशतिप्रामस्वाम्यादिभ्यः कथयेयुः । तथाच सनि सम्यक् चौरादिकण्डको-द्वारो भवति ॥ ११६ ॥ ११७ ॥

एकप्रामाधिकृतस्य वृत्तिमाह-

## यानि राजप्रदेयानि त्रत्यहं ग्रामवासिभिः। अञ्चपानेन्धनादीनि ग्रामिकस्तान्यवाप्रुयात्॥ ११८॥

यानीति ॥ यान्यसपानेन्धनादोनि ग्रामवासिभिः प्रत्यहं राज्ञे देयानि म व्वव्द-करं 'धान्यानामष्टमो भागः' इत्यादिकं नानि ग्रामाधिपतिर्तृत्वर्थं गृह्णायात॥१३८॥

#### दशी कुलं तु अञ्जीत निंशी पश्च कुलानि च । ग्रामं ग्रामशताध्यक्षः सहस्राधिपतिः पुरम् ॥ ११९ ॥

दशी कुलिमिति॥ 'अष्टागर्च धर्महलं यञ्च जीवितार्थिनाम् । चतुर्गतं गृहस्थानां त्रिगतं ब्रह्मधानिनाम्' इति हार्रातस्मरणात् । यञ्च मध्यमं हलिमित तथाविधहल-हचेन यावती भूमिर्वाद्यते तन्कुलिमित चद्राति तदरामामधिपतिर्वृत्यर्थ भुन्नीत । एवं विकाल्यधिपतिः पञ्चकुलानि, कालाधिपतिर्मध्यमं आमं, महस्राधिपतिर्मध्यमं प्रामं, भहस्राधिपतिर्मध्यमं प्रामं, भश्य।

तेषां ग्राम्याणि कार्याणि पथकार्याणि चैव हि।

राज्ञोऽन्यः सचिवः ख्रिम्थस्तानि पश्येदतन्द्रितः ॥१२०॥

तेपामित्यादि ॥ तेपां प्रामनिवासिप्रश्वतीनां परस्परविधितपत्ते। यानि धाम-भवानि कार्याणि, कृताकृतानि च पृथक्कार्याणि, तान्यन्यो राह्यो हितकृत्तिश्यु-कोऽनलसः कुर्वीत ॥ १२० ॥

नगरे नगरे चैकं कुर्यात्सर्वार्थचिन्तकम् । उचैःस्थानं घोररूपं नक्षत्राणामिव ग्रहम् ॥ १२१ ॥

नगर इति ॥ प्रतिनगरमेकेकमुचैःस्थानं कुलादिना महान्तं प्रधानरूपं घोररूपं हस्त्यश्वादिमामप्रया भयजनकं नक्षत्रादिमध्ये भागवादिप्रहमिव तेजस्विनं कार्य-द्रष्टारं नगराधिपतिं कुर्यात् ॥ १२१ ॥

> स तानजुपरिक्रामेत्सर्वानेव सदा स्वयम् । तेषां वृत्तं परिणयेत्सम्यग्राष्ट्रेषु तचरैः ॥ १२२ ॥

स इत्यादि ॥ स नगराधिकृतम्नान्पर्वान्प्रामाधिपत्यादीनसिन प्रयोजने सर्वेदा स्वयं स्ववलेनानुगरछेत्। तेषां च नगराधिकृतपर्यन्तानां सर्वेपामेव यदाष्ट्रे स्वचेष्टितं तत्तद्विषयनियुक्तैश्वरैः सम्यक्प्रजाः परिणयेदवगरछेत् ॥ १२२ ॥

राज्ञो हि रक्षाधिकृताः परस्वादायिनः श्रटाः ।
भृत्या भवन्ति प्रायेण तेभ्यो रक्षेदिमाः प्रजाः ॥ १२३॥
राज्ञो हीत्यादि ॥ बस्माचे राज्ञो रक्षाधिकृतास्ते बाहुस्येन परस्वप्रहणशीका
बक्षकात्र भवन्ति, तस्मान्तेभ्य हमाः स्वात्मीयाः प्रजा राजा रक्षेत् ॥ १२३॥

## ये कार्यिकेभ्योऽर्थमेव गृद्धीयुः पापचेतसः । तेषां सर्वस्वमादाय राजा कुर्यात्प्रवासनम् ॥ १२४ ॥

य इत्याहि ॥ ये रक्षाधिकृताः कार्यार्थिभ्य एव वाक्छलादिकमुद्राच्य लोभाद-शास्त्रीयधनप्रष्ठणं पापबुद्धयः कुर्वन्ति तेषां सर्वस्वं राजा गृहीत्वा देशाश्विःसारणं कृर्यात् ॥ १२४ ॥

## राजा कर्मसु युक्तानां स्त्रीणां प्रेष्यजनस्य च । प्रत्यहं कल्पयेद्वृत्तिं स्थानं कर्मानुरूपतः ॥ १२५ ॥

राजित्यादि ॥ राजोपयुक्तकर्मनियुक्तानां स्त्रीणां दास्यादीनां कर्मकरजनस्य चो-कृष्टमध्यमापकृष्टस्थानयोग्यानुरूपेण प्रत्यहं कर्मानुरूपेण दृत्तिं कुर्यात् ॥ १२५ ॥ तामेव दर्शयति—

### पणो देयोऽवक्रष्टस्य पडुन्कृष्टस्य वेतनम् । पाण्मासिकस्तथाच्छादो घान्यद्रोणस्तु मासिकः ॥ १२६॥

पण इति ॥ अवकृष्टस्य गृहादिमंमार्जकोद्कवाहादैः कर्मकरस्य वक्ष्यमाणलक्षणः पणा जृतिस्यः प्रत्यहं दातव्यः । पाण्मासिकश्चाच्छादो वस्त्रयुगं दातव्यम् । 'अष्ट-मृष्टिमंबिक्किचिद्दैं। च पुष्कलम् । पुष्कलानि नु चन्वारि आढकः परिकीर्तितः ॥ चनुगढको भवेद्रोणः' इति गणनया धान्यद्रोणश्च प्रतिमामं देयः । उन्कृष्टस्य नु जृतिरूपाश्च पद् पणः देयाः । अनयैव कल्पनया पाण्मासिकानि पद वस्त्र-युगानि देयानि । प्रतिमासं पाण्मास्या द्रोणा देयाः । अनयैवातिदिशा मध्यमस्य पणत्रयं जृतिरूपं दातव्यम् । पाण्मामिकं च वस्त्रयुगत्रयं मानिकं च धान्यं द्रोणश्चयं देयम् ॥ ४२६ ॥

#### क्रयविक्रयमध्वानं भक्तं च सपरिव्ययम् । योगक्षेमं च संप्रेक्ष्य वणिजो दापयन्करान् ॥ १२७ ॥ :

कयविकयमित्यादि ॥ कियता मूल्येन कीतमिदं वसं, ख्वणादिद्रव्यं विकीय-माणं चात्र कियहुभ्यते, कियहुरादानीतं, किमस्य वणिजो अक्तव्ययेन शाकसूपा-दिना परिव्ययेण छमं, किमस्यारण्यादौ चौरादिभ्यो रक्षारूपेण क्षेमप्रनिविधानेन गनं, कोऽस्येदानीं छाभयोग इत्येनद्वेक्ष्य वणिजः करान्दापयेत्॥ १२७ ॥

### तथा फलेन युज्येत राजा कर्ता च कर्मणाम् । तथावेक्ष्य नृपो राष्ट्रे कल्पयेत्सततं करान् ॥ १२८ ॥

यथेनि ॥ यथा राजाऽवेक्षणादिकर्मणः फलेन, यथा च वार्षिकवणिगादयः कृषिवाणिज्यादिकर्मणां फलेन संबध्यन्ते तथा निरूप्य राजा सर्वदा राष्ट्रे करा-न्मृद्धीयात् ॥ १२८ ॥ भन्न दशन्तमाइ--

यथाल्पाल्पमदन्त्याद्यं वार्योकोवत्सपदृदाः।

तथाल्पाल्पो प्रहीतव्यो राष्ट्राद्राज्ञाब्दिकः करः ॥ १२९ ॥

यथेस्यादि ॥ यथा जलौकोवत्सञ्जमराः स्तोकन्तोकानि रक्तश्लीरमधून्यदृन्त्येवं राज्ञा मूलधनमनुच्छिन्दताल्पोल्पो राष्ट्रादाब्दिकः करो प्राद्यः॥ १२९॥

तमाह—

पश्चाश्चराम आदेयो राज्ञा पश्चिहरण्ययोः । धान्यानामष्टमो भागः षष्टो द्वादश एव वा ॥ १३० ॥

पञ्चाशदाग इत्यादि ॥ मूलाद्धिकयोः पञ्चाहिरण्ययोः पञ्चाशदागो राज्ञा प्रही-नच्यः । एवं धान्यानां पष्टोऽष्टमो द्वादशो वा भागो राज्ञा प्राद्धः । भूम्युस्कर्षाप-कर्पापेक्षया कर्पणादिक्केशलाधवगौरवापेक्षश्चायं बद्धत्पप्रहणविकल्पः ॥ १३० ॥

> आद्दीताथ पद्मागं द्वमांसमधुसिंपाम् । गन्धोपधिरसानां च पुष्पमृरुफरुस च ॥ १३१ ॥ पत्रशाकतृणानां च चर्मणां वैदलस्य च ।

मृन्मयानां च भाण्डानां सर्वस्थात्रममयस्य च ॥ १३२ ॥ आददीतेत्यादि ॥ पत्रशाकेत्यादि ॥ दुशब्दोऽत्र बृक्षवाचकः । बृक्षादीनां सप्तदृशानामदममयान्तानां पद्यो भागो लाभाद्वहीतव्यः ॥ १३१ ॥ १३२ ॥

म्रियमाणोऽप्याददीत न राजा श्रोत्रियात्करम् । न च क्षुधास्य संसीदेच्छ्रोत्रियो विषये वसन् ॥ १३३ ॥ न्नियमाण इति । क्षीणधनोऽपि राज्ञा श्रोत्रियनाह्मणात्करं न गृह्णीयात् । नच तदीयदेशे वसन्श्रोत्रियो बुभुक्षयावसादं गच्छेत् ॥ १३३ ॥

यस्य राज्ञस्तु विषय श्रोत्रियः सीद्ति क्षुधा । तस्यापि तत्क्षुधा राष्ट्रमचिरणैव सीद्ति ॥ १३४ ॥ यस्येत्यादि ॥ यस्य राज्ञो देशे श्रोत्रियः क्षुधावसक्षो भवति तस्य राष्ट्रमपि दुर्भि-क्षादिभिः क्षुधा शीव्रमवसादं गच्छति ॥ १३४ ॥

> श्रुतरृत्तं विदित्वास्य रृत्ति धर्म्या प्रकल्पयेत्। संरक्षेत्सर्वतश्चेनं पिता पुत्रमिवीरसम् ॥ १३५ ॥

यत एवमतः श्रुतेति ॥ शास्त्रज्ञानानुद्वाने ज्ञात्वा अस्य तद्नुरूपां धर्माद्वन-पेतां जीविकासुपकल्पयेत् । चौरादिभ्यक्षेनमौरसं पुत्रसिव पिता रक्षेत् ॥ १३५ ॥

#### संरक्ष्यमाणो राज्ञा यं कुरुते धर्ममन्वहम् । तेनायुर्वधेते राज्ञो द्रविणं राष्ट्रमेव च ॥ १३६ ॥

मंरक्ष्यमाण इत्यादि ॥ स च श्रोत्रियो राज्ञा सम्यग्रक्ष्यमाणो यं धर्म प्रत्यहं करोनि तेन राज्ञ आयुर्धनराष्ट्राणि वर्धन्ते ॥ १३६ ॥

> यत्किचिद्पि वर्षस्य दापयेत्करसंज्ञितम् । व्यवहारेण जीवन्तं राजा राष्ट्र पृथग्जनम् ॥ १३७ ॥

यदिनि ॥ राजा म्बदेशे शाकपणादिस्वल्पमूल्यवस्तुविकयभयादिना जीवन्तं निकृष्टजनं स्वल्पमपि कराख्यं वर्षेण दापयेत् ॥ १३७ ॥

> कारुकाञ्छिल्पिनश्रेव शृद्धांश्वात्मोपजीविनः । एकैकं कार्येत्कर्म मासि मासि महीपितः ॥ १३८ ॥

कारुकानिति ॥ कारुकान्स्पकारादीन् शिल्पिस्य ईपदुन्कृष्टान्, शिल्पिनश्च लोहकारादीन्, शृद्धांश्च दहक्केशोपजीबिनो भारिकादीन् मास्पि मास्येकंदिनं कर्म कारयेत् ॥ १३८ ॥

> नोच्छिन्द्यादात्मनो मूलं परेषां चातितृष्णया । उच्छिन्दन्ह्यात्मनो मृलमात्मानं तांश्व पीडयेत् ॥ १३९ ॥

नोष्णिन्यादिनि ॥ प्रजासेहात्करशुक्कादेरप्रहणमात्मनो मूलच्छेदः, अतिलो-भेन प्रचुरकरादिप्रहणं परेषा मूलोच्छेदः एतदुभयं न कुर्यात् । यस्माद् आ-त्मनो मूलमुच्छिय कोशक्षयादात्मानं पीडयेत । पूर्वार्घात्परेपां चेलपि संबन्यते । परेषां मूलमुच्छिय नांश्च पीडयेत् ॥ १३९ ॥

> तीक्ष्णश्चेत्र मृदुश्च स्थात्कार्य वीक्ष्य महीपतिः। तीक्ष्णश्चेत्र मृदुश्चेत्र राजा भवति संमतः॥ १४०॥

नीक्षण इति ॥ कार्यविशेषमयगम्य कचिन्कार्ये नीक्षणः कचिन्म्यदुश्च भवेन्न न्वेकरूपमालम्बेत यसाद्करूपो राजा सर्वेषामभिमतो भवति ॥ १४० ॥

> अमात्यमुख्यं धर्मञ्जं प्राञ्जं दःन्तं कुलोद्गतम् । स्थापयदासने तस्मिन्खिनः कार्येक्षणे नृणाम् ॥ १४१ ॥

अमात्येति ॥ स्वयं कार्यदर्शने लिखः श्रेष्टामात्यं धर्मविदं प्राज्ञं जिनेन्द्रियं कुलीनं तस्मिन्कार्थदर्शनस्थाने नियुक्षीत ॥ १४१ ॥

एवं सर्वे विधायेदमितिकर्तव्यमात्मनः।

युक्तश्रेवाप्रमत्तश्र परिरक्षेदिमाः प्रजाः ॥ १४२ ॥ एवमित्यादि ॥ एवमुक्तप्रकारेण सर्वमात्मनः कार्यजानं संपाचोद्यकः प्रमादरः

हित आत्मीयाः प्रजा रश्चेत् ॥ १४२ ॥

मनु० २२

### विकोशन्त्यो यस्य राष्ट्राद्भियन्ते दस्युभिः प्रजाः । संपत्रयतः सभृत्यस्य मृतः स नतु जीवति ॥ १४३ ॥

विक्रोशन्य इति ॥ यस्य राज्ञोऽमात्यादिसहितस्य पश्यत एव राष्ट्रादाक्रोशन्त्यः प्रजाम्तस्करादिभिरपि हियन्ते स सृत एव नतु जीवित । जीवनकार्याभावाज्ञीव-नमपि तस्य मरणमेवेत्यर्थः ॥ १४३ ॥

तसात् 'अप्रमत्तः प्रजा रक्षेत्' इति पूर्वोक्तरोषं तदेव द्रदयति-

क्षत्रियस्य परो धर्मः प्रजानामेव पालनम् ।

निर्दिष्टफलभोका हि राजा धर्मेण युज्यते ॥ १४४ ॥

क्षत्रियस्येति ॥ धर्मान्तरेभ्यः श्रेष्ठं क्षत्रियस्य प्रजारक्षणमेव प्रकृष्टो धर्मः । यसाधयोक्तलक्षणफलकरादिभोक्ता राजा धर्मेण संबध्यते ॥ १४४ ॥

उत्थाय पश्चिमे यामे कृतशीचः समाहितः।

हुताग्रिजीक्षणांश्राच्ये प्रविशेत्म शुभां मभाम् ॥ १४५ ॥

उत्थायेति ॥ स भूपो रात्रेः पश्चिमयाम उत्थाय कृतमृत्रपुर्गपोग्नर्गादिशीची-ऽनन्यमनाः कृताग्निहोत्रावसध्यहोमो बाह्मणान्युजयित्वा वास्तृत्वक्षणासुपनां सभासमात्यादिदर्शनगृहं प्रविदोत् ॥ १४५ ॥

तत्र स्थितः प्रजाः सर्वाः प्रतिनन्द्य विसर्जयेत् ।

विस्टब्य च प्रजाः सर्वा मत्रयेत्सह मित्रिभिः ॥ १४६ ॥

तन्नेति ॥ तस्यां सभायां स्थिता दर्शनार्थमागताः प्रजाः सर्वाः संभाषणहर्श-नादिभिः प्रातनन्य भम्यापयेत् । ताश्च प्रस्थाप्य मन्निभिः सह संधिविप्रहादि चिन्तयेत् ॥ १४६ ॥

गिरिपृष्ठं समारुख प्रासादं वा रहोगतः।

अरण्ये निःश्रलाके वा मन्त्रयेदविभावितः ॥ १४७ ॥

गिरिपृष्ठमिति ॥ पर्वतपृष्ठमारुद्धा निर्जनवनगृहस्थितोऽरण्यदेशे वा विविक्ते मञ्जभेदकारिभिरनुपलक्षितः । कर्मणामारम्भोपायः, पुरुपद्रव्यसंपद्, देशकालवि-भागः, विनिपातप्रतीकारः. कार्यसिद्धिरित्येवं पद्माङ्गं मन्तं चिन्तयेत् ॥ १४७ ॥

यस मन्त्रं न जानन्ति समागम्य पृथग्जनाः।

स कुत्स्नां पृथिनीं अङ्के कोशहीनोऽपि पार्थिनः ॥१४८॥ यस्येति ॥ यस राज्ञो मिक्रम्यः प्रथगन्ये जना मिलित्वास्य मन्नं न जानन्ति स भीणकोशोऽपि सर्वो पृथिनीं सुनिक्त ॥ १४८॥

> जडमूकान्धवधिरांस्तैर्यग्योनान्वयोतिगान् । स्त्रीम्सेच्छन्याधितन्यङ्गान्मत्रकालेऽपसारयेत् ॥ १४९ ॥

जडमूकान्धविषरानिति ॥ बुद्धिवाकश्चःश्रोत्रविकलान्, तिर्यग्योनिभवांश्च शुक-सारिकादीन्, अतिवृद्धव्यान्छिच्छरोग्यक्कदीनांश्च मञ्चसमयेऽपसारयेत् ॥ १४९ ॥

# भिन्दन्त्यवमता मन्त्रं तैर्यग्योनास्तथैव च ।

स्त्रियर्श्वेव विशेषेण तसात्तत्राहतो भवेत ॥ १५० ॥

यसात् भिन्दन्तीत्यादि ॥ एते जडादयोऽपि प्राचीनदुष्कृतवशेन प्राप्तजडादि-भावा अधार्मिकतयवावमानिता मञ्जभेदं कुवैन्ति । तथा शुकादयोऽतिवृद्धाश्च स्त्रियश्च विशेषेणास्थिरबुद्धितया मन्नं भिन्दन्ति । तस्माचद्पमारणे बद्धवा-न्यात् ॥ १५० ॥

#### मध्यंदिनेऽर्धरात्रे वा विश्रान्तो विगतक्रमः।

चिन्तयेद्धर्मकामार्थान्सार्ध तरेक एव वा ॥ १५१ ॥

मध्यंदिन इति ॥ दिनमध्ये रात्रिमध्ये वा विगतचित्तन्वेदः शरीरक्केशरहितश्च मश्चिमिः सह एकाकी वा धर्मार्थकामाननुष्ठातुं चिन्तयेत ॥ १५१ ॥

#### परस्परविरुद्धानां तेषां च सम्रुपार्जनम् ।

कन्यानां संप्रदानं च कुमाराणां च रक्षणम् ।। १५२ ।।

परस्परेति ॥ तेपां च धर्मार्थकामानां प्राधिकविरोधवतां विरोधपरिहारेणार्जनोपायं चिन्तवेत् । दुहित्णां च तानं स्वकार्थमिकार्थं निरूपयेत् । कुमाराणां च पुत्राणां विनयाधाननीतिक्षार्थं रक्षणं चिन्तयेत् ॥ ४५२ ॥

# द्तसंप्रेषणं चैव कार्यशेषं तथैव च।

अन्तःपुरमचारं च प्रणिधीनां च चेष्टितम् ॥ १५३ ॥

द्तीत ॥ तृतानां संगुप्ताथलेखहारित्वादिना परराष्ट्रप्रस्थापनं चिन्तयेत् । तथा प्रारच्धकार्यदोपं समापयितुं चिन्तयेत् । श्वीणां चातिविपमचेष्टितन्वात् । तथाहि 'शक्केण वेणीविनिगृहितेन बिनुर्थं वे महिषी ज्ञ्ञान।विषयदिग्धेन च नृष्ठरेण देवी विरक्ता किल काशिराजम् ॥ इत्याद्यवगम्यात्मरक्षार्थं चान्तःपुरक्षीणां चेष्टितं सखीदास्यादेना निरूपयेत् । चराणां च प्रांतराजादिषु नियुक्तानां चरान्तरंश्वेष्टित-मवधारयेत् ॥ १५३ ॥

## कृत्स्नं चाष्टविधं कर्म पश्चवर्ग च तत्त्वतः।

अनुरागापरागौ च प्रचारं मण्डलस्य च ॥ १५४ ॥

कृत्समिति ॥ अष्टविधं कमे समग्रं चिन्तयत् । तच्चोशनसोक्तम् 'आदाने च विसर्गे च तथा प्रैषनिपेधयोः । पञ्चमे चार्यवचने व्यवहारस्य चेक्षणे ॥ दण्डशुच्चोः सदा युक्तस्तेनाष्टर्गातको नृषः । अष्टकर्मा दिवं याति राजा शकाभिप्जितः ॥' तत्र अदानं करादीनां, विसर्गो शृत्यादिभ्यो धनदानं, प्रेपोऽमात्यादीनां दष्टादृष्टानु-ष्टानेषु, निपेधो दृष्टादृष्ट्विकद्कियामु, अर्थवचनं कार्यमंदेहे राजाञ्चयेव तत्र-नियमात्, व्यवहारस्येक्षणं प्रजानामृणादिविग्रतिपत्ती, दण्डः पराजितानां शास्त्रो- र्प६

क्तधनग्रहणम्, श्रुद्धिः पापे कर्मणि जाते तत्र प्रायश्रितसंपादनम् । मेधातिथिस्तु 'अकृतारम्भकृतानुष्टानमनुष्टिनविशेषणं कर्मफलसंग्रहस्तथा सामदानदण्डभेदा एसदृष्टविधं कर्म। अथवा वणिक्पथः, उद्कसेनुबन्धनं, दुर्गकरणम्, कृतस्य संस्का-रनिर्णयः, हस्तिबन्धनं, खनिखननं, श्रून्यनिवेशनं, दाक्वनच्छेदनं च' इत्याह । तथा कापटिकोदास्थितगृहपनिवदिहिकतापसच्य अनात्मकं पञ्चविधं चारवर्गं पञ्चवर्गश-बद्वाच्यं तत्त्वतश्चिन्तयेत् । तत्र परमर्भज्ञः प्रगल्भच्छात्रः कपटब्यवहारित्वात्कापटि-कमं वृत्यर्थिनमर्थमानाभ्यामुपगृह्य रहमि राजा ब्र्यान्, यस्य दुर्वृत्तं पश्यसि तत्त-दानीमेत्र मिय वक्तव्यमिति । प्रवज्यारूढपतित उदास्थितः तं लोकेपु विदितदोपं प्रज्ञाशीचयुक्तं वृस्विथनं कृत्वा रहासे राजा पूर्ववह्यात् । बहुन्पत्तिकमठे स्थापये-त्रचुरसस्योत्पत्तिकं भृम्यन्तरं च तहस्यर्थमुपकल्पयेत् । स चान्येपामपि प्रवर्जिन तानां राजाचारकमैकारिणां ब्रामाच्छादनादिकं दवात् । कर्षकः श्रीणवृत्तिः प्रज्ञाशौ-चगुस्रो गृहपतिच्यञ्जनम्नमपि पूर्ववदुक्त्वा म्बभूमा कृषिकर्म कारयेत्। वाणिजकः क्षीणवृत्तिः वेदेहिकच्य जनम्तं पूर्ववद्कत्वा धनमानाभ्यामात्मीकृत्य वाणिज्यं कार-येत्। मुण्डो जटिलो वा वृत्तिकाममापमव्यञ्जनः सोऽपि कचिदाश्रमे वसन्बहुमु-ण्डजटिलान्तरे कपटशिष्यगणवृतो गुप्तराजोपकल्पितवृत्तिभ्नामस्यं कुर्यात् । मास-द्विमालान्तरिकं प्रकाशं बदरादिमृष्टिमश्रीयात, रहमि च राजापकिल्पतमाहारं कल्पयेत । शिष्याश्वास्यातीतानागतज्ञानादिकं ख्यापयेयुः । ते च बहुलोक्षेष्टन-मासाद्य सर्वेपां विश्वसनीयन्वान्पर्वकार्यमकार्यं च पृच्छन्ति अन्यस्य कुक्रियाहिकं कथयन्त्रीवंरूपं पञ्चवर्ग यथाविद्यन्तयेत् । एवं पञ्चवर्ग प्रकल्प्य तेनेव पञ्चवर्गहाः-रेण प्रतिराजस्यान्सीयानां चामात्यादीनां चानुरागविरागौ ज्ञान्वा तद्वुरूपं चिन्त-येत । बस्यमाणस्य राजमण्डलस्य प्रचारं कः संध्यर्थी को वा विग्रहार्थीत्यादिकं चिन्तयेत् । तं च ज्ञान्या तद्नुगुणं चिन्तयेत् ॥ १५४ ॥

#### मध्यमस्य प्रचारं च विजिगीपोश्च चेष्टितम् । उदासीनप्रचारं च शत्रोश्चेव प्रयत्नतः ॥ १५५ ॥

मध्यमस्येति ॥ अरिविजिगीपोर्यो भृम्यनन्तरः संहतयोरनुप्रहसमर्थो निप्रहे बामंहतयोः समर्थः स मध्यमसस्य प्रचारं चिन्तयेत् । तथा प्रजोत्साहगुणप्रकृति-समर्थो विजिगीपुम्तस्य चेष्टिनं चिन्तयेत् । तथा विजिगीपुमध्यमानां संहतानामनुप्रहे समर्थो निप्रहे चासंहतानां समर्थे उदासीनन्तस्य प्रचारं चिन्तयेत् । शत्रोश्च त्रिविधस्यापि सहजस्याकृत्रिमस्य भृम्यनन्तरस्य च पूर्वापेक्षया प्रयत्नतः प्रचारं चिन्तयेत् ॥ १५५ ॥

एताः प्रकृतयो मृलं मण्डलस्य समासतः । अष्टौ चान्याः समाख्याता द्वादशैव तु ताः स्मृताः ॥१५६॥

एता इत्यादि॥ एता मध्यमाद्याश्चतस्तः प्रकृतयः संक्षेपेण मण्डलमूलं अपरासा-मभिधास्त्रमानप्रकृतीनाममात्यादीनां मूलमित्युच्यते। अन्याश्चाष्टौ समाख्याताः । तथया । अप्रतोऽिरभूमीनां मित्रं, अरिभित्रं, भित्रमित्रं अरिभित्रमित्रं चेत्येवं चत-स्नः प्रकृतयो भवन्ति । पश्चाच पाण्णिप्राहः, आक्रम्दः, पाण्णिप्राहासारः, आक्रम्दा-सार इति चतस्नः एवमष्टा प्रकृतयो भवन्ति । पूर्वोक्ताभिश्च मध्यमारिविजिगीपू-दासीनशत्रुरूपाभिः मूलप्रकृतिभिः सह द्वादशैताः प्रकृतयः स्मृताः ॥ १५६ ॥

# अमात्यराष्ट्रदुर्गार्थदण्डाख्याः पश्च चापराः । प्रत्येकं कथिता होताः संक्षेपेण द्विसप्ततिः ॥ १५७ ॥

अमान्येति ॥ आसां मुलप्रकृतीनां चतस्णामष्टानां शाखाप्रकृतीनामुक्तानामे-केंकस्याः प्रकृतेरमान्यदेशदुर्गकोशदुर्गदृण्डाच्याः प्रज्ञ दृव्यप्रकृतयो भवन्ति । एताश्च पञ्ज द्वादशानां प्रत्येकं भवन्यो द्वादशगुणजाताः पष्टिरेव द्व्यप्रकृतयो भवन्ति । तथा मुलप्रकृतिभिश्चतम्भिः शाखाप्रकृतिभिश्चाष्टाभिः सह संभेपतो द्विसप्तिप्र-कृतयो मुनिभिः कथिताः ॥ १५७ ॥

## अनन्तरमरिं विद्याद्रिसिविनमेव च । अरेरनन्तरं मित्रमुदासीनं तयोः परम् ॥ १५८ ॥

अनन्तरमिति ॥ विजिगीपोर्नुपस्यानन्तरितं चतुर्दिशमप्यानेप्रकृति विजानी-यात । तथा तत्सेविनमप्यरिमेव विचात । अरेरनन्तरं विजिगीपार्नुपस्येकान्तरं मित्र-प्रकृतिं विचात । तयोश्चारिमित्रयोः पर विजिगीपोरुदासीनप्रकृतिं विचात् । आसा-मेव प्रकृतीनामप्रपश्चाद्वावमेटेन व्यपदेशभेदः । अत्राप्रवर्तिनोऽरिव्यपदेश एव । पश्चाद्वर्तिनस्वरित्वंऽपि पाणिग्राह्व्यपदेशः ॥ १५८ ॥

#### तान्सर्वानभिसंदध्यात्मामादिभिरुपऋमैः । व्यक्तेश्रव समस्तेश्र पीरुपेण नयेन च ॥ १५९ ॥

तानिति ॥ नान्यवीकृपतीन्यामदानभेददर्ण्डरुपायैर्यथामंभवं ध्यन्तैः समसी-वैदिकुर्यात् । अथवा पीरुपेण दण्डेनेव केवलेन नयेन साम्नेव वा केवलेनात्मव-शान्कुर्यात् । तथा चोक्तम् 'सामदण्डी प्रशंसन्ति नित्यं राष्ट्राभिवृद्धये' ॥ १५९ ॥

# संधि च विग्रहं चैत यानमासनमेव च । द्वैधीभावं संश्रयं च पडुणांश्विन्तयेन्सदा ॥ १६०॥

संधिमिति ॥ तत्रोभयानुप्रहार्थ हस्त्यश्वरथाहरण्यादिनिबन्धनेनावाभ्यामन्योन्यस्योपकर्तव्यमिति नियमयन्धः संधिः, वैर्ण निप्रहाचरणाद्याधिक्येन, यानं शत्रुं प्रतिगमनम्, उपेक्षणं आसनं, म्वार्थमिद्धये बलस्य द्विधाकरणं द्वेधीभावः, शत्रुपी- दितस्य प्रबलतरराजान्तराश्रयणं संश्रयः, एनान्गुणानुपकारकान्सर्वदा चिन्तयेत् । यद्वणाश्रयणे सत्यात्मन उपचयः परस्यापचयस्तं गुणमाश्रयेत् ॥ १६० ॥

आसनं चैव यानं च संधि विब्रहमेव च । कार्ये वीक्ष्य प्रयुद्धीत द्वैधं संश्रयमेव च ॥ १६१ ॥ आसनिमिति ॥ संध्यादिगुणानां नैरपेक्ष्येणानुष्टानमनन्तरमुक्तं तदुचितानुष्टाना-थोंऽयमारम्भः । आत्मसमृद्धिपरहान्यादिकं कार्यं वीक्ष्य संघायासनं विगृह्य वा यानं द्वैधीभावसंश्रये च केनचित्संधिं केनचिद्विमहमित्यादिकमनुतिष्टेत् ॥ १६१ ॥

संधिं तु द्विविधं विद्याद्राजा विग्रहमेव च । उमे यानासने चेव द्विविधः संश्रयः स्मृतः ॥ १६२ ॥ संधिं न्विति॥ संध्यादीन्यडेव गुणान्द्विप्रकाराज्ञानीयादित्यविवक्षार्थम् ॥१६२॥

समानयानकर्मा च विपरीतस्तर्थेव च।

तदात्वायतिसंयुक्तः संधिर्ज्ञेयो द्विलक्षणः ॥ १६३ ॥

समानेति ॥ तान्कालिकप्रललाभार्थमुत्तरकालीनप्रललाभार्थं वा यत्र राजान्त-रेण सहान्यं प्रति यानादि कर्म क्रियते स समानयानकर्मां संधिः। यः पुनम्त्वमत्र याहि अहमत्र यास्यामीति सांप्रतिकोत्तरकालीनप्रलाथितयैव क्रियते सोऽसमान-यानकर्मेत्येवं द्विप्रकारमंधिर्ज्ञान्यः॥ १६३॥

स्वयंक्रतश्च कार्यार्थमकाले काल एव वा । मित्रस्य चैवापकृते द्विविधो विग्रहः स्पृतः ॥ १६४ ॥

स्वयमित्यादि ॥ शत्रुजयरूपप्रयोजनार्ध शत्रोर्ज्यसनादिकमाकलस्य वश्यमाण-मार्गशीपोदिकालाद्रन्यदा यथोक्तकाल एव वा स्वयं द्वत इत्येको विग्रहः । अप-कृतमपकारः मित्रस्यापकारे राजान्तरेण कृते मित्ररक्षणार्थमपर्गो विग्रह इत्येवं द्विविधो विग्रहः । गोविन्दराजेन तु 'मित्रेण चेवापकृते' इति पठितं व्याख्यातं च । यः परस्य शत्रुः स विजिशीपोर्मित्रं नेनापकारे क्रियमाण व्यसनिनि शत्राविति । 'नस्मालिखनपाठार्थों वृद्धगोविन्द्रराजनः । मेधानिधिप्रभृतिभिर्लिखनी स्वीकृतौ मया' ॥ ६६४ ॥

> एकाकिनश्रात्ययिके कार्ये प्राप्ते यदच्छया । मंहतस्य च मित्रेण द्विविधं यानमुच्यते ॥ १६५ ॥

एकाकिन इत्यादि ॥ आत्ययिकं कार्यं शत्रोर्व्ययनादिकं तस्मिश्रकसाजाते शक्त-स्यैकाकिनो यानमशक्तस्य मित्रसहितस्येत्येवं यानं द्विविधमभिधीयते ॥ १६५ ॥

> श्रीणस्य चैव क्रमशो दैवात्पूर्वकृतेन वा । मित्रस्य चानुरोधेन द्विविधं स्मृतमासनम् ॥ १६६ ॥

क्षीणस्येति ॥ प्राग्जन्माजितेन दुष्कृतेन ऐहिकेन वा पूर्वकृतेन कमशः श्लीण-हम्त्यश्वकोशादिकस्य समृद्धस्यापि वा मित्रानुरोधेन तत्कार्यरक्षार्थमित्येवं द्विविध-मासनं मुनिभिः स्मृतम् ॥ १६६ ॥

वलस स्नामिनश्रेव स्थितिः कार्यार्थसिद्धये । द्विविधं कीर्त्यते द्वैधं षाडुण्यगुणवेदिभिः ॥ १६७ ॥ बलस्येति ॥ साध्यस्वप्रयोजनिमचार्यं बल्ल्स हस्त्यश्वादेः सेनाधिपत्वाधिष्ठितस्य एकत्र शत्रुनृपोपद्रववारणार्थमवस्थानमन्यत्र दुर्गदेशे राज्ञः कतिचिद्वलाधिष्टित-स्यावस्थानमेवं संघ्यादिगुणपट्टोपकारज्ञैः द्विविधं द्वैधं कीर्यते ॥ १६७ ॥

अर्थसंपादनार्थं च पीड्यमानस्य शत्रुभिः।

साधुषु व्यपदेशार्थे द्विविधः संश्रयः स्मृतः ॥ १६८ ॥ अर्थेति ॥ शत्रुभिः पीड्यमानस्य शत्रुपीडानिवृत्त्याव्यप्रयोजनमिद्यर्थम्, असत्यः- मिष वा तत्कालं पीडायां भाविशत्रुपीडनशङ्कया अमुक्मयं महाबलं नृपितमा- श्रित इति सर्वत्र व्यपदेशोत्पादनार्थं बलबदुपाश्रयणमेवं द्विविधः संश्रयः स्मृतः ॥ १६८ ॥

यदावगच्छेदायत्यामाधिक्यं ध्रुवमात्मनः ।

तदात्वे चाल्पिकां पीडां तदा संधि समाश्रयेत् ॥१६९॥ यदेत्यादि ॥ यदा युक्तोनस्काले निश्चितमात्मन आधिनयं जानीयात्तदात्वे तत्कालेऽल्पधनाद्यपश्चयः तदा त्वल्पमङ्गाकृत्यापि संधिमाश्रयेत् ॥ १६९ ॥

यदा प्रकृष्टा मन्येत सर्वाम्तु प्रकृतीर्भृशम् ।

अत्युच्छितं तथात्मानं तदा कुर्वीत विग्रहम् ॥ १७० ॥ यदेति ॥ यदामात्यदिकाः सर्वाः प्रकृतीर्दोनसंमानार्धरतीय तुष्टा मन्येत आभानं च हस्त्यथकोगादिशक्तित्रयेणोपनितं तदा विग्रहमाश्रयेत् ॥ १०० ॥

> यदा मन्येत भावेन हृष्टं पुष्टं वलं स्वकम् । परस्य विपरीतं च तदा यायाद्रिष्टं प्रति ॥ १७१ ॥

यदेत्यादि ॥ यदाःभीयममात्यादिर्यन्यं हपेयुक्तं धनादिना पुष्टं तस्वतो जानी-यात् , क्षत्रोश्चामात्यादिवलं विपरीनं नदा तं लक्षीकृत्य यायात् ॥ १७१ ॥

यदा तु स्यान्परिश्वीणो वाहनेन बलेन च । तदासीत प्रयत्नेन शनकः सान्वयन्तरीन् ॥ १७२ ॥ यदेखादि ॥ यदा पुनर्वाहनेन हम्त्यश्वादिना बलेन चामात्वादिविपत्यादिपरि-र्क्षाणो भवेत्तदा सामोपदाप्रदानादिना शत्रुन्त्रसान्त्वयन्त्रयत्नेनासनमाश्रयेत् १०२

मन्येतारि यदा राजा सर्वथा बलवृत्तरम् ।

तदा द्विधा बलं कृत्वा साधयत्कायमात्मनः ॥ १७२ ॥

मन्येतेति ॥ यदा राजा सर्वप्रकारेण बलीयांसमशक्यसंधानं च शत्रुं
वुद्येत्तदा कितिचिद्वलसहितः स्वयं दुर्गमाश्रयेत् । बलैकदेशेन च शत्रुविरोधमाःचरेत् । एवं द्विधा बलं कृत्वा मित्रसंग्रहादिकं स्वकार्यं साधयेत् ॥ १७३ ॥

यदा परवलानां तु गमनीयतमो भवेत् । तदा तु संश्रयेत्क्षित्रं धार्मिकं बलिनं नृपम् ॥ १७४ ॥ यदेति ॥ यदा तु सैन्यानाममात्यादिप्रकृतिदोषादिनातिशयेन प्राह्यो भवति बर्ल द्वेषं विधाय दुर्गाश्रयणेनापि नात्मरश्चाक्षमम्तदा शीव्रमेव धार्मिकं बरूवन्तं च राजानमाश्रयेत् ॥ १७४ ॥

कीदशं तं बलवन्तमित्याह-

निप्रहं प्रकृतीनां च कुर्याद्योऽरिवलस्य च । उपसेवत तं नित्यं सर्वयत्नैर्गुरुं यथा ॥ १७५ ॥

निम्नहमिति ॥ यासां दोषेणासाँ गमनीयतमो जातम्तासां प्रकृतीनां, यस्माच शत्रुबलादस्य भयमुन्पन्नं तयोर्द्वयोरिष यः मंश्रितो निम्नहश्चमम्नं नृपं सर्वयत्तेर्गृह-मित्र नित्यं सेवेत ॥ १७५ ॥

यदि तत्रापि संपञ्यद्दोपं संश्रयकारितम्।

सुयुद्धमेव तत्रापि निर्विशङ्कः समाचरेत् ॥ १७६ ॥

यदीति ॥ अर्गातका हि गतिः संश्रयो नाम । तत्रापि यदि संश्रयकृतं दोपं परयेतदा निःसंशयो भूत्वा शोभनमेव युद्धं तस्मिन्काले समाचरेत् । दुर्बलेनापि बलवनो जयदर्शनाश्विहतस्य च स्वर्गप्राप्तेः ॥ ३०६ ॥

सर्वोपायस्तथा कुर्याचीतिज्ञः पृथिवीपतिः।

यथास्याभ्यधिका न स्युमित्रोदासीनञ्जतः॥ १७७॥

सर्वोपायैगिति ॥ सर्वेः सामादिभिरुपायैनीनिज्ञो राजा तथा यनेत, यथास्य मित्रोत्रासीनशत्रवोऽभ्यधिका न अवन्ति। आधिक्ये हि तेपामसी श्राह्मो भवनि। धनलोभेन मित्रस्यापि शात्रवापत्तेः॥ १७७॥

आयितं सर्वकार्याणां तदान्वं च विचारयेत्। अतीनानां च सर्वेषां गुणदोषां च तत्त्वतः॥ १७८॥

आयितिमिति ॥ सर्वेपां कार्याणामत्यानां बहुनामप्यायितमुत्तरकालं गुणं द्रोपं विचारयेत् । वर्तमानकालं च शीव्रमंपादनावर्धे विचारयेत् । अतीतानां च मर्व-कार्याणां गुणदोपा किमेपां कृतं विघटितं कि वावशिष्टमित्येवं यथाविद्वचारयेत् । यसात् ॥ ५७८ ॥

आयत्यां गुणदोपज्ञस्तदात्वे क्षिप्रनिश्वयः । अतीते कार्यशेषज्ञः शत्रुभिनीभिभूयते ॥ १७९ ॥

आयत्यामिति ॥ यः कार्याणामागामिकगुणदोषज्ञः स गुणवन्कार्यमारभते दोप-वन्परित्यजति । यश्च वर्तमानकाले क्षिप्रमेवावधार्य कार्ये करोति अर्ताते कार्ये यः कार्यशेषज्ञः स तत्कार्यसमामा तन्फलं लभते । यसादिवंविधकालत्रयसावधान-त्वाम कदाचिच्छत्रुभिरभिभूयते ॥ १७९ ॥

किं बहुना---

यथैनं नाभिसंद्ध्युर्मित्रोदासीनग्चत्रवः । तथा सर्वे संविद्ध्यादेष सामासिको नयः ॥ १८० ॥ यथेत्यादि ॥ यथैनं राजानं मित्रादय उक्ता न बाधेरंन्तथा सर्वसंविधानं कुर्यात् इत्येप सांक्षेपिको नयो नीतिः ॥ १८० ॥

> यदा तु यानमातिष्ठेदिरराष्ट्रं प्रति प्रश्वः । तदानेन विधानेन यायादिरपुरं श्वनैः ॥ १८१ ॥

यदेनि ॥ यदा पुनः शक्तः सन् शत्रुराष्ट्रं प्रति यात्रामारभेक्तदाऽनेन वक्ष्यमा-णप्रकारेण शत्रुदेशमत्वरमाणो गच्छेत् ॥ १८१ ॥

> मार्गशीर्पे शुभे मामि यायाद्यात्रां महीपतिः । फाल्गुनं वाथ चैत्रं वा मार्सा प्रति यथाबलम् ॥ १८२ ॥

मागेशीर्ष इति ॥ यश्चनुरङ्गबलोपेतो राजा करिरथादिगमनविलम्बेन विलम्बित-प्रयाणम्नथा हेमन्तिकमस्यबहुलं च परगष्टं जिर्गामपुः समुपगमनाय शोभने मार्ग-शीर्षे मानि बात्रां कुर्यात । यः पुनरस्वलप्रायो नृपतिः शीव्रगतिर्वा सर्वस-स्यबहुलं परराष्ट्रं यियामुः स फाल्गुने चेत्रे वा मानि स्ववलयोग्यकालानतिक्रमेण यायात् । अत एवमन्वर्थव्यापारपरं संक्षेपेण याज्ञवल्क्यवचनम् । 'यदा सस्य-गुणोपेतं परराष्ट्रं नदा अजेत' ॥ १८२ ॥

> अन्येष्विप तु कालेषु यदा पश्येद्धवं जयम्। तदा यायाद्विगृद्धेव व्यसने चोत्थितं रिपोः॥ १८३॥

अन्येप्विति ॥ उक्तकालव्यितिरेकेषु यदात्मनो निश्चितं जयसवगच्छेत्तदा स्ववल-योग्यकारः श्रीप्मादाविष हम्त्यश्चादियलप्रायां विगृद्धेव यात्रां छर्यात् । शत्रोश्चा-मात्यादिप्रकृतिगोचरदण्डपारुण्यादित्र्यसने जातेऽरिपक्षभूतायां तत्रकृतावप्युक्त-कालादन्यत्रापि यायात् ॥ १८३ ॥

> कृत्वा विधानं मूले तु यात्रिकं च यथाविधि । उपगृह्यास्पदं चैव चारान्मम्यग्विधाय च ॥ १८४ ॥ संग्रोध्य त्रिविधं मार्ग पड्डिधं च वलं म्वकम् । सांपरायिककल्पेन यायादरिषुरं शनैः ॥ १८५ ॥

कृत्वेत्यादि॥ मंशोध्येति॥ मृते स्वीयदुर्गराष्ट्ररूपे पार्ष्णप्राहसंविधानं प्रधानपु-रुपाधिष्टितरक्षार्थं मैन्यैकदेशस्थानरूपं प्रतिविधानं कृत्वा यात्रोपयोगि च बाहना-युधवर्मयात्राविधानं यथाशास्त्रं कृत्वा परमण्डलगतस्य च येनास्यावस्थानं भवति तदुपगृष्ठा तदीयान्सृत्यपक्षानान्मसात्कृत्वा चारांश्च कापटिकादीन्शत्रुदेशवार्तां ज्ञाप-नार्थं प्रस्थाप्य सम्यक्तया जाङ्गलान्पाटविकविषयभेदेन त्रिविधं पन्थानं मागं शोधि-ततरुगुरुमादिच्छेदनिम्नोन्नतादिसमीकरणादिना मंशोध्य तथा हस्त्यश्वरथपदातिसं-नाकमेकरात्मकं पद्विधं बस्तं यथाञ्चयोगमाहारीपधमत्कारादिना संशोध्य सांपरायि-कं संपरायः मंग्रामस्तदुपचितविधिना शत्रुदेशमत्वरया गच्छेत्॥ ६८४॥ १८४॥

### शत्रुसेविनि मित्रे च गृढे युक्ततरो भवेत् । गतप्रत्यागते चैव स हि कप्टतरो रिपुः ॥ १८६ ॥

शत्रुसेविनीति ॥ यन्मित्रं गृढं कृत्वा शत्रुं सेवते, यश्च मृत्यादिः पूर्वं विरागा-द्वतः पश्चादागतस्त्रयोः सावधानो भवेत् । यस्मात्तावतिदायेन दुर्निप्रहो रिपुः ॥

#### दण्डन्यूहेन तन्मार्ग यायातु शकटेन वा । वराहमकराभ्यां वा सूच्या वा गरुडेन वा ॥ १८७॥

दृण्डेति ॥ दण्डाकृतिच्यूहरचनावि दण्डव्यूहः । एवं शकटादिव्यूहा अपि । तत्रामे बलाध्यक्षो मध्ये राजा पश्चारसेनापानः पार्श्वयोई सिनस्तन्समिपे घोटकास्ततः पदात्य इत्येवं कृतरचनो दीर्घः सर्वनः समिवन्यामो दण्डव्यूहस्तेन तद्यात्रव्यं मार्गं सर्वनो भये सित यायात् । सृच्याकाराग्रः पश्चान्प्रथुलः शकटव्यूहस्तेन पृष्ठतो भये सित गच्छेत् । सृक्ष्ममुख्यश्चाद्यागः पृथुमध्यो वराहब्यूहः । एय एव पृथुनरमध्यो गरुडब्यूहम्ताभ्यां पार्श्वयोभये मात् अजन । वराहविपर्ययेण मकरब्यूहस्तेनाम्ने पश्चाचोभयत्र भये सित गच्छेत । पिपीलिकापिक्वरिवामपश्चाद्वावेन संक्रत्यत्या यत्र यत्र सैनिकावस्थानं स शिव्यत्वीरगुरुपमुखः स्चीव्यूहस्तेनामने भये सित यायात् ॥ १८७ ॥

#### यतश्च भयमाशङ्कत्ततो विस्तारयेद्धलम् । पद्मेन चैव व्युहेन निविशेत मदा स्वयम् ॥ १८८ ॥

यत इत्यादि ॥ यस्या दिशः शत्रुभयमागद्गेत तस्यामेत्र बलं विम्नारयेन्समविम्तृ-तपरिमण्डलो मध्योपविष्टजिगीपुः पद्मन्यूहम्तेन पुराक्षिगेत्य सर्यदाः कपटनिवेशनं कुर्यात ॥ १८८ ॥

# सेनापितवलाध्यक्षाँ सर्वदिक्षु निवेशयेत् । यतश्र भयमाशङ्केत्प्राचीं नां कल्पयेदिशम् ॥ १८९ ॥

मेनापर्ताति ॥ हम्बश्वरथपदात्याः मकस्याङ्गदशकस्येकः पतिः कार्यः म च पत्तिक उच्यते । पत्तिकदशकस्येकः पतिः सेनापितरुच्यते । तदशकस्येकः सेनाना-यकः म एव च बलाध्यक्षः । सेनापितबलाध्यक्षी समस्तासु दिक्षु संघर्षयुद्धार्थे नियोजयेत् । यस्याश्च दिशो यदा भयमाशद्वेत्तदा नामग्रे दिशं कुर्यात् ॥ १८९ ॥

#### गुल्मांश्र स्थापयेदाप्तान्कृतसंज्ञान्समंततः । स्थाने युद्धे च कुश्चलानभीरूनविकारिणः ॥ १९०॥

गुल्मानित्यादि ॥ गुल्मान्सैन्यंकदेशानाप्तपुरुपाधिष्टिनान् स्थानापमरणयुद्धार्थं कृतभेरीपटहशङ्कादिमंकेतान् अवस्थानयुद्धयोः प्रवीणान्निर्भयानव्यभिचारिणः से-नापतिबलाध्यक्षान्दृरतः सर्वदिक्षु पारक्यप्रवेदावारणाय शत्रुचेष्टापरिज्ञानाय च नियोजयेत् ॥ १९०॥

# संहतान्योधयेदल्पान्कामं विस्तारयेद्वहून् । सूच्या वजेण चैवेतान्च्यूहेन व्यूद्य योधयेत् ॥ १९१ ॥

संहतानिति ॥ अल्पान्योधान्संहतान्क्रन्वा बहुन्पुनर्यथष्टं विस्तारयेत् । सूच्या पुर्वोक्तमा बद्राख्येन च्यूहेन त्रिधा व्यवस्थितबलेन रचयित्वा योधान्योधयेत् ३९९ ॥

स्यन्दनार्थः समे युद्धयेदन्षे नीद्विपेस्तथा । दक्षगुल्मादते चापेरसिचर्मायुधेः स्थले ॥ १९२ ॥

स्यन्दनाश्वेरित्यादि ॥ समभूभागे रथाश्वेन युध्येत । तत्र तेन युद्धसामर्थ्यात्तदा-नुगतोदके नीकाहस्तिभिः । तरुगुस्मानृते धन्विभर्गतंकण्टकपाषाणादिरहितस्थते त्वङ्गफलककुन्तार्थरायुधेर्युक्षेत् ॥ १९२ ॥

#### कुरुक्षेत्रांश्च मत्स्यांश्च पञ्चालाञ्ज्यूरसेनजान् । दीर्घोल्डघृंश्चैव नगनग्रानीकेषु योजयेत् ॥ १९३ ॥

कुरुश्रेत्रानिति ॥ कुरुश्रेत्रभवान्, मान्यान्विराटदेशनिवासिनः. पञ्चालान्कान्य-कुञ्जाहिच्छत्रोज्ञवान्, शुरुनेनजान्माश्रुरान्, प्रायेण पृथुशर्मारशायाँहंकारयोगान्से-नाग्रं योजयेन। तथान्यदेशोज्ञवानपि दार्थलघुदंहान्मनुष्यान्युद्धाभिमानिनः सनाप्र एव योजयेन्॥ १९३॥

#### प्रहर्षयेद्धलं च्यूह्य तांश्र सम्यक्परीक्षयेत् । चेष्टाञ्चेव विजानीयादरीन्योधयतामपि ॥ १९४ ॥

यह षेयेदिखादि ॥ वलं रचिय्वा ज्ये धर्मलाभः अभिमुखहतस्य स्वर्गप्राप्तिः पलायने तु प्रभुदुरितग्रहणं नरकगमनं चेत्वाचर्थवाद्युद्धार्थं प्रोत्माहयेत्। तांश्च यो-धान्केनाभिप्रायेण हृष्यन्ति कृष्यन्ति वेति परीक्षयेत् । तथा योधानामरिभिः सह युध्यमानानामिष सोपध्यनुपधिचेष्टा बुखेत ॥ १९४ ॥

### उपरुध्यारिमामीत राष्ट्रं चास्योपपीडयेत् । दृपयेचास्य सततं यवसाचोट्केन्धनम् ॥ १९५ ॥

उपैत्यादि ॥ दुर्गाश्रयमदुर्गाश्रयगतंशि गुमयुष्यमानमप्यादेष्टगसीत । अस्य च देशमुन्यादयेत् । तथा घासाक्षोदकेन्धनानि सर्वदाऽस्यापद्रव्यमंभिश्रणादिनाः दृपयत् ॥ १९५ ॥

### भिन्दाचैव तडागानि प्राकारपरिखास्तथा । समवस्कन्द्येचनं रात्री वित्रासयेत्तथा ॥ १९६ ॥

भिन्द्यादियादि ॥ शत्रोरुपजीव्यानि तडागादीनि नाशयेत, तथा दुर्गप्राकारा-दीन्भिन्द्यात्, तत्परिखाश्च भेदन पूरणादिना निरुद्काः कुर्यात् । एवं च श्रवनश-क्कितभेव सम्यगवस्कन्द्येत्तथा शक्ति गृक्कीयात् । रात्रां च उक्काकाहलिकादिशव्देन वित्रासयेत् ॥ १९६ ॥

# उपजप्यानुपजपेद्दुःयेतेव च तत्कृतम्। युक्ते च देवे युध्यत जयप्रेप्सरपेतमीः ॥ १९७॥

तदानीं च उपसादि ॥ उपजापादीन् रिपुवंश्यान् राज्यार्थिनः क्षुव्धानमात्या-हीं अभिद्येत् । उपजापनात्मीयकृतां च नेषां चेष्टां जानीयात् । शुभग्रहदृशादिना शुभक्तस्युक्तं द्वेऽवगते निर्भयो जयेप्सुर्युच्चेत ॥ १९७ ॥

# साम्ना दानेन भेदेन समस्तेग्थवा पृथक्। विजेतुं प्रयतेतारीम युद्धेन कटाचन ॥ १९८ ॥

साम्रेखादि ॥ प्रीत्यादरदर्शनहिनकथनाचान्मकेन साम्ना हस्त्यश्वरथहिरण्यादीनां व दानेन तप्पकृतीनां तदनुयायिनां च शाल्याथिनां भेदन । एतः समसंबर्धनंत्री यथामामध्येमरीन्तेतुं यत्रं कृयांच पुनः कराचिद्युद्देन ॥ १९८ ॥

# अनित्यो विजयो यसादृज्यत युज्यमानयोः। पराजयश्च मंग्रामे तसाद्युद्धं विवर्जयत् ॥ १९९ ॥

क्षनित्य इति ॥ यसाद्युध्यमानयोर्बहुलबलन्वाद्यल्पत्रलन्वाद्यनपेक्षमेवानियमेन जयपराजवी दहवेने तस्मात्मन्युपायान्तरे युद्धं परिहरेन् ॥ १०९ ॥

# त्रयाणामण्युपायानां पूर्वोक्तानामसंभव ।

तथा युध्येत संपन्नो विजयेन रिपून्यथा ॥ २०० ॥

त्रयाणामित्यादि ॥ पूर्वोक्तानां त्रयाणामपि सामादीनामुपायानामसाधकत्वे मित जबपराजयमंद्हेऽपि तथा प्रयतवान्मम्यायुध्यत । तथा शत्रूरजयेत । यतो जवेऽर्थकामोऽभिमुखमरणं च स्वर्गप्राप्तिः । निःसंहिरधे नु पराजये युद्धादपसरणं साधीयः । यथा वस्यति 'आत्मा तु सर्वदा रह्यः' इति मेघातिथिगोविः म्द्राजी ॥ २०० ॥

# जित्वा संपूजयेदेवान्त्राह्मणांश्रेव धार्मिकान्। प्रदद्यात्परिहारांश्च रूयापयेदभयानि च ॥ २०१ ॥

जित्वेति ॥ परराष्ट्रं जित्वा तत्र ये देवास्नान्धर्मप्रधानांश्च ब्राह्मणान्भूमिसुवर्णाः दिदानसंमानादिभिः पूजयेत् । जितद्रव्यंकदेशदानादिनेव चेदं प्जनस् । तदाह याज्ञवल्क्यः--'नातः परतरो धर्मो नृषाणां यद्गणाजितम् । विप्रेश्यो दीयते द्रव्य प्रजाभ्यश्वाभयं सदा'। तथा दवन्नाह्मणार्थं मयतहत्तमिति तहेशवासिनां परिहा-रान्द्यात् । तथा खामिभत्तया यरसाकमपकृतं तेषां मया क्षान्तमिदानीं निर्भयाः सन्तः सुखं स्वव्यापारमनुतिष्टन्दिवयभयानि ख्यापयेत ॥ २०९ ॥

# सर्वेषां तु विदित्वेषां समासेन चिकीर्पितम्। स्थापयेत्तत्र तद्वंश्यं कुर्याच समयिकयाम् ॥ २०२ ॥

क्ष्म ॥ ग्रेषां शत्रुनृपामात्यानां सर्वेषामेव संक्षेपतोऽभिष्रायं ज्ञान्व

तिसान्राष्ट्रे बलनिइतराजवंश्यमेव राज्येऽभिषेषयेत् । इदं कार्यं त्वया, इदं नेति तस्य तद्मात्यानां च नियमं कुर्यात् ॥ २०२ ॥

# प्रमाणानि च कुर्वीत तेषां धर्म्यान्यथोदितान् । रत्नेश्च पूजयेदेनं प्रधानपुरुषैः सह ॥ २०३ ॥

प्रमाणानीति ॥ तेषां च परकीयानां धर्मादनपेतानाश्वारान्देशधर्मतया शासे-णाम्युपेतान्त्रमाणीकुर्यात् । एनं चाभिषिक्तममात्वादिभिः सह रक्षादिदानेन पूजयेत् । यसात् ॥ २०३ ॥

#### आदानमप्रियकरं दानं च प्रियकारकम् । अभीष्सितानामर्थानां काले युक्तं प्रशस्यते ॥ २०४ ॥

आदानमिति ॥ यद्यप्यभिलिपनानां इच्याणां ग्रहणमग्रियकरं दानं च प्रिय-कारकमित्युत्मर्गन्तथापि समयविशेषे दानमादानं च प्रशस्यते । तस्मात्तस्मिन्कास्र एवं पुजयेत् ॥ २०४॥

# सर्व कर्मेदमायत्तं विधाने दैवमानुषे । तयोर्देवमचिन्त्यं तु मानुषे विद्यते क्रिया ॥ २०५ ॥

सर्वमित्यादि ॥ यत्किचित्मंपाद्यं तद्याग्जन्मार्जितसुकृतदुष्कृतरूपे कर्मणि दैव-जन्दाभिषेये, तथेहलोकार्जिनमानुष्यव्दवाच्ये व्यापारे आयत्तं, तथोर्मध्ये दैवं चिन्तयितुमशक्यम् । मानुषे तु पर्यालोखनमस्ति । अतो मानुषद्वारेणेव कार्यास-द्वये पतितव्यम् ॥ २०५ ॥

#### सह वापि त्रजेद्युक्तः संधिं कृत्वा प्रयत्नतः । मित्रं हिरण्यं भूमिं वा संपन्धंस्त्रिविधं फलम् ॥ २०६॥

सहेत्यादि ॥ एवमुपक्रमणीयेन शत्रुणा युद्धं कार्यं । यदि वा स एव मित्रं तेन च दसं हिरण्यं भूम्येकदेशो वार्षितं एतस्त्रयं यात्राफलम् । तेन सह संधिं कृत्वा यज्ञवान्त्रजेत् ॥ २०६ ॥

### पार्ष्णिग्राहं च संप्रेक्ष्य तथाकन्दं च मण्डले । मित्राद्थाप्यमित्राद्वा यात्राफलमवाप्रयात् ॥ २०७ ॥

पार्ष्णिब्राहमित्यादि ॥ विजिगीचोरिरं प्रति निर्यातस्य यः पृष्ठवर्ता नृपतिर्देशा-क्रमणाद्याचरित स पार्ष्णिब्राहम्तस्य तथा कुर्वतो यो नियामकस्तत्यानन्तरो नृपतिः स आक्रन्तस्तावपेक्ष्य यातव्यम् । मित्रीभृतादमित्राहा यात्राफलं गृह्णीयात् । ताव-नपेक्ष्य गृह्णस्कदाचित्तरकृतेन दोपेण गृह्यते ॥ २०७ ॥

> हिरण्यभूमिसंप्राप्त्या पार्थिवो न तथैभते । यथा मित्रं धुवं लब्ध्वा कुशमप्यायतिक्षमम् ॥ २०८ ॥ मन्दर्भ

हिरण्यभूमीति ॥ सुवर्णमूमिलाभेन तथा राजा न वृद्धिमेति यथेदानीं कृशम-प्यागामिकाले वृद्धियुत्तं स्थिरं मित्रं लब्ध्वा वर्धते ॥ २०८ ॥

> धर्मज्ञं च कृतज्ञं च तुष्टप्रकृतिमेव च । अनुरक्तं स्थिरारम्भं लघुमित्रं प्रशस्यते ॥ २०९ ॥

धर्मज्ञमिति ॥ धर्मज्ञं, कृतोपकारस्य स्मर्त्ते, सानुरागमनुरक्तं, स्थिरकार्यारम्भं, त्रीतिमत्त्रकृतिकं, यत्तन्मित्रमतिशयेन शस्यते ॥ २०९ ॥

> प्राज्ञं कुलीनं शूरं च दक्षं दातारमेव च । कृतज्ञं धृतिमन्तं च कष्टमाहुरिं वुधाः ॥ २१० ॥

प्राक्तित्यादि ॥ विद्वांसं, महाकुलं, विकान्नं, चनुरं, दानारं, उपकारस्मर्तारं, सुखदुःखयोरेकरूपं शत्रुं दुरुच्छेदं पण्डिता चट्टित । तेनेत्रंविधशत्रुणा सह संधातव्यम् ॥ २१० ॥

> आर्यता पुरुपज्ञानं शाँर्यं करुणवेदिता । स्थाललक्ष्यं च सनत्मदासीनगुणोदयः ॥ २११ ॥

भार्यतेत्यादि ॥ साधुन्वं, पुरुषविद्योपज्ञता, विकान्तन्वं, कृषालुन्वं, सर्वद्य च स्थाललक्ष्यं बहुप्रदन्वं। अत्रण्य 'म्युर्वद्यान्यस्थूललक्ष्यदानशीण्टा बहुप्रदे' इत्याभिधानिकाः । स्थाललक्ष्यमर्थेऽम्क्षमद्शिन्वमिति तु मेधान्त्रियोगिविन्द्राजयोः पदा-थंकथनमनागमम्, एतदुदासीनगुणसामग्र्यं, तस्माद्वंविधमुदासीनमाशित्योक्त-लक्षणेनाष्यरिणा सह योद्यम् ॥ २५६ ॥

> क्षेम्या सस्यप्रदां नित्यं पशुद्रद्धिकरीमपि । परित्यज्ञेत्रुपो भूमिमात्मार्थमविचारयन् ॥ २१२ ॥

क्षेम्यामिति ॥ अनामयादिकत्याणक्षमामपि, नदीमातृकतया सर्वदा सर्वसस्य-प्रदामपि, प्रचुरतृणादियोगान्यज्ञृतृद्धिकरीमपि भूमिमान्मरक्षार्थमविलम्बमानो राजा निजरक्षाप्रकारान्तराभावान्परित्यज्ञेत् ॥ २१२ ॥

यसात्सर्वविषयोऽयं धर्मः स्पर्वते---

आपदर्थं घनं रक्षेदारात्रक्षेद्धनैरपि । आत्मानं सततं रक्षेद्दारेरपि धनरपि ॥ २१३ ॥

आपदर्शमित्यादि ॥ आपितवारणार्थं धनं रक्षणीयं । धनपरित्यागेनापि दारा-न्रक्षेत् । आत्मानं पुनः सर्वदा दारधनपरित्यागेनापि रक्षेत् । 'सर्वत एवन्मानं गोपात्रीत' इति श्रुत्या शास्त्रीयमरणव्यतिरेकेणान्मरक्षेत्युपदेशात् ॥ २१३ ॥

> सह सर्वाः समुत्पन्नाः त्रसमीक्ष्यापदो भृत्रम् । संयुक्तांश्र वियुक्तांश्र सर्वोपायान्छजेहुघः ॥ २१४ ॥

सहेत्यादि ॥ कोशक्षयप्रकृतिकोशमित्रस्य व्यसनादिकाः सर्वा आपदो युगपद-तिश्चयेनोत्पक्का ज्ञात्वा न मोहसुपेयात् । अपितु व्यस्तान्समम्नान्वा सामादीनु-पायान्यास्त्रज्ञः संप्रयुक्षीत ॥ २१४ ॥

उपेलारम्रुपेयं च सर्वोपायांश्र कृत्स्रयः । एतत्रयं समाश्रित्य प्रयतेतार्थसिद्धये ॥ २१५ ॥

उपेतारमिति ॥ उपेतारमात्मानं, उपेयं प्राप्तव्यं, उपायाः सामादयः सत्रे ते च परिपूर्णा पृतश्चयमवलस्वय यथासामध्ये प्रयोजनमिद्धये यत्रं कुर्यात् ॥ २१५ ॥

एवं सर्वमिदं राजा सह संमन्य मन्त्रिभिः।

व्यायम्याष्ट्रत्य मध्याहे भोक्तमन्तःपुरं विशेत् ॥ २१६ ॥

एवमिति ॥ एवमुक्तप्रकारेण सर्वराजवृत्तं मिश्रिभिः सह विचार्य अनन्तरमा-युधाभ्यासादिना व्यायामं कृत्वा मध्याद्वे स्नानादिकं माध्याह्निकं कृत्यं निर्वाह्म भोक्तुमन्तःपुरं विद्येत् ॥ २१६ ॥

तत्रात्मभूतैः कालज्ञेरहाँयैः परिचारकैः । सुपरीक्षितमञ्चाद्यमद्यान्मञ्जैविषापहैः ॥ २१७ ॥

तत्रेति ॥ नत्रान्तःपुर आग्मनुस्यैभोजनकालवेदिभिरभेषः सूपकारादिभिः कृतं सुष्टु च परीक्षितं चकोरादिदर्शनेन । सविपमश्चं दृष्ट्वा चकोराक्षिणी रने, भवतः । विपापहेर्मेश्वेजिपितमञ्जमद्यात् ॥ २१७ ॥

विषम्भरगदेश्वास्य सर्वद्रव्याणि योजयेत् ।

विषमानि च रत्नानि नियतो धारयेत्सदा ॥ २१८ ॥

विषम्नेरिति ॥ विषनाशिभिरीषधैः सर्वाणि भोज्यद्रव्याणि योजयेत् । विषहर-णानि च रक्षानि यक्षवान्सर्वद्रा धारयेत् ॥ २१८॥

परीक्षिताः स्त्रियश्चैनं व्यजनोदकधूपनैः।

वेषाभरणसंशुद्धाः स्पृशेयुः सुसमाहिताः ॥ २१९ ॥

परीक्षिता इति ॥ स्त्रियश्च गृहसारद्वारेण कृतपरीक्षा गुप्तायुधग्रहणनिपलिप्ता-भरणधारणशङ्कया निरूपितवेपाभरणा अनन्यमनमः सामरस्नानपानाद्युद्कध्य-नेरेनं राज्ञानं परिचरेयुः ॥ २१९ ॥

> एवं प्रयत्नं कुर्वीत यानशय्यासनाशने । स्नाने प्रसाधने चैव सर्वालंकारकेषु च ॥ २२० ॥

प्त्रमिति ॥ पृत्रंविधपरीक्षादिप्रयत्नं वाहनशय्यासनाशनस्नानानुरुपनेषु सर्वेषु चारुंकरणार्थेषु कुर्यात् ॥ २२० ॥

भुक्तवान्विहरेचैव स्त्रीमिरन्तः पुरे सह । विहृत्य तु यथाकालं पुनः कार्याणि चिन्तयेत् ॥ २२१ ॥ मुक्तवानिति ॥ कृतभोजनश्च तंत्रैवान्तःपुरे भार्याभिः सह क्रीडेत् । काला-नतिकमेण च ससमे दिवसस्य मागे तत्र विहत्याष्टमे भागे पुनः कार्याण चिन्तयेत् ॥ २२१ ॥

अलंकृतश्र संप्रयेदायुधीयं पुनर्जनम् । वाहनानि च सर्वाणि श्रह्माण्याभरणानि च ॥ २२२ ॥ अलंकृत इति ॥ कृतालंकारः सन्नायुधजीविनं, वाहनानि हस्त्यश्वादीनि, सर्वाणि च शक्काणि खङ्कादीनि, अलंकाररचनादीनि च पश्येत् ॥ २२२ ॥

> संध्यां चोपास्य ग्रुणुयादन्तर्वेश्मिन ग्रस्नभृत् । रहस्यारूयायिनां चैव प्रणिधीनां च चेष्टितम् ॥ २२३ ॥ गत्वा कक्षान्तरं त्वन्यत्समनुज्ञाप्य तं जनम् । प्रविश्वेद्योजनार्थं च स्त्रीवृतोऽन्तः पुरं पुनः ॥ २२४ ॥

मंध्येति ॥ गत्वेति ॥ ततः संध्योपामनं कृत्वा तसात्प्रदेशास्त्रक्षान्तरं विविक्तप्रकोष्टावकाशमन्यद्गत्वा गृहाभ्यन्तरे एतशको रहस्याभिधायिनां चराणां स्वव्यापारं श्रृणुयात् । ततसं चरं संप्रेप्य परिचारिकाक्वीवृतः पुनर्भोक्तुमन्तःपुरं विशेत् ॥ २२३ ॥ २२४ ॥

तत्र भुक्त्वा पुनः किंचित्तृर्यघोषः प्रहर्पितः । संविशेत यथाकालम्रत्तिष्टेच गतक्रमः ॥ २२५ ॥

नन्नेत्यादि ॥ तत्रान्तःपुरे वादित्रशब्दैः श्रुतिसुक्तः प्रहर्षितः पुनः किंचिद्भुक्तवा नातितृप्तः काळानितक्रमेण गनार्थप्रहरायां रात्रौ स्वप्यात् । ततो रात्रेः पश्चिम-यामे च विश्रान्तः सन्नुत्तिष्टेत् ॥ २२५ ॥

> एतद्विधानमातिष्ठेदरोगः पृथिवीपतिः । अख्यः सर्वमेततु भृत्येषु विनियोजयेत् ॥ २२६ ॥

इति मानवे धर्मशास्त्रे सृगुप्रोक्तायां संहितायां सप्तमोऽध्यायः॥ ७॥

एतदिति ॥ एतद्यथोक्तप्रकारप्रजारक्षणादिकं नीरोगो राजा स्वयमजुनिष्ठेत् । अस्वस्थः युनः सर्वमेतद्योग्यश्रेष्ठामात्येषु समर्पयेत् ॥ २२६ ॥

इति श्रीकुङ्कभट्टविरचितायां मन्वर्थमुक्तावल्यां सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥

#### अथाष्ट्रमोऽध्यायः ।

व्यवहारान्दिदक्षुस्तु ब्राह्मणैः सह पार्थिवः । मञ्जर्जेर्मत्रिमिश्रेव विनीतः प्रविश्वेत्समाम् ॥ १ ॥ ध्यवहारानिति ॥ एवंविधविपक्षमहीक्षिद्धयः प्रजानां रक्षणाद्वासवृत्तिस्तासा-मेषेतरेतरिवादजपीडापरिहारार्थ, ऋणादानाधष्टादशिववादे विरुद्धार्थार्थप्रय-रिथेवाक्यजनितसंदेहहारी विचार एव व्यवहारः । तदाह कात्यायनः—'वि ना-नार्थेऽव संदेरे हरणं हार उच्यते । नानासंदेहहरणाद्धावहार इति स्मृतः' । ता-न्य्यवहारान्द्रष्टुमिच्छन्प्रथिवीपतिर्वक्ष्यमाणलक्षणलक्षितैर्बाह्णएमास्थ्य सप्तमा-ध्यायोक्तपञ्चाङ्गमञ्चेः सह विनीतो वाक्पाणिपादचापलविरहादनुद्धतः । अविनीते हि नृपे वादिप्रतिवादिनां प्रतिमाक्षयादसम्यगिभधाने तस्विर्णयो न स्यात् । नाहशो वक्ष्यमाणां सभां प्रविशेत् । व्यवहारदर्शनं चेदं प्रजानामितरेतरपिडायां नस्वनिर्णयेन रक्षणार्थं वक्ष्यमाणदृष्टादृष्टार्थककरणफल्डेनैव फलवत् ॥ १ ॥

> तत्रासीनः स्थितो वापि पाणिमुद्यम्य दक्षिणम् । विनीतवेषाभरणः पश्येत्कार्याणि कार्यिणाम् ॥ २ ॥

तत्रेखादि ॥ तत्यां च सभायां कार्यगौरवापेक्षायामुपविद्यो, छघुनि कार्ये उत्थितोऽपि वा । पाणिशब्दो बाहुपरः दक्षिणपाणिमुचन्यानुद्धतवेपालंकारः पूर्वत्रश्लोक इन्द्रियानौद्धत्ययुक्तं नादशः कार्यौणि विचारयेत् ॥ २ ॥

> प्रत्यहं देशदृष्टेश्व शास्त्रदृष्टेश्व हेतुभिः । अष्टादशसु मार्गेषु निबद्धानि पृथक्पृथक् ॥ ३ ॥

प्रसाहमित्यादि ॥ नानि च ऋणादानादीनि कार्याण्यष्टादशसु व्यवहारमार्गेषु विषयेषु पठितानि देशजानिकुलव्यवहारगतैः शास्त्रावगतैः साक्षित्रव्यादिभिर्हे-तुभिः पृथक्षृथक् प्रसाहं विचारयेत् ॥ ३ ॥

तान्येवाष्टादश गणयति-

तेषामाद्यमृणादानं निक्षेषोऽस्वामिविकयः ।
संभूय च सम्रुत्थानं दत्तस्यानपकर्म च ॥ ४ ॥
वेतनस्यैव चादानं संविद्श्य व्यतिक्रमः ।
क्रयविक्रयानुक्षयो विवादः स्वामिपालयोः ॥ ५ ॥
सीमाविवादधर्मश्य पारुष्ये दण्डवाचिके ।
स्तेयं च साहसं चैव स्त्रीसंग्रहणमेव च ॥ ६ ॥
स्त्रीपुंधमों विभागश्य द्वतमाह्य एव च ।
पदान्यष्टादशैतानि व्यवहारस्थिताविह ॥ ७ ॥

तेषामिति ॥ वेतनस्यैव चेति ॥ सीमेति ॥ सीपुमिति ॥ तेषामष्टादशानां मध्ये आदाविह ऋणादानं विचार्यते । तस्य स्वरूपमुक्तं नारदेन—'ऋणं देयमदेशं च येन यद्र बयाच यत् । दानग्रहणधर्माश्च तरणादानमुच्यते' । ततश्च स्वधनस्याम्यस्मित्रर्पण्रूपो निश्चेषः । अस्वामिना च कृतो विकवः । संभूय विणगा-

दीनां कियानुष्टातम् । दत्तस्य धनस्यापात्रह्नुद्धा कोधादिना वा म्रहणम् । कर्मकरस्य श्रुतेरदानम् । कृतव्यवस्थातिकमः । क्रयविकये च कृते पश्चात्तापाद्विप्रतिपत्तिः । स्वामिपशुपालयोविवादः । ग्रामादिमीमाविप्रतिपत्तिः । वाक्पारुण्यमाक्रोशनादि । दण्डपारुप्यं ताडनादि । स्त्रेयं निह्नवेन धनप्रहणम् । त्याहमं प्रसद्धः
धनहरणादि । स्त्रियाश्च परपुरुपसंपकः । क्षीसिहतस्य पुंसी धर्मे व्यवस्था । पैरुकादिधनस्य च विभागः । अक्षादिक्रीडापणव्यवस्थापनपूर्वकं । पश्चिमेपादिप्राणियोधनम् । इत्येवमष्टादश । णृतानि व्यवहारप्रवृत्तेः स्थानानि समाह्मयस्य प्राणिसूत्ररूपन्येन धृतावान्तरविशेषन्वादृष्टादृशसंख्योपपत्तिः ॥ ४ ॥ ५ ॥ ६ ॥ ७ ॥

# एपु स्थानेषु भूयिष्टं विवादं चरतां नृणाम् । धर्म शाश्वतमाश्रित्य कुर्योत्कार्यविनिर्णयम् ॥ ८ ॥

प्रिवत्यादि ॥ प्रवृणादानादिषु स्ववहारस्थानेषु बाहुत्येन विवादं कुर्वतां सनु-ध्याणासनादिपारंपर्यागतन्वेन नित्यं धर्मसवलस्य कार्यनिर्णयं कुर्यात । भूबिष्टश-व्देनान्यान्यिप विवादपदानि सन्तीति स्चयति । नानि च प्रकीर्णकशब्देन नार-दाधुकानि । अतपुत्र नारदः—'न दृष्टं यस पूर्वेषु सर्वं नत्त्यात्रकीर्णकस्' हृति ॥८॥

यदा ख्यं न कुर्यातु नृपतिः कार्यदर्शनम् । तदा नियुक्त्यादिद्वांसं त्राक्षणं कार्यदर्शने ॥ ९ ॥

यदेत्यादि ॥ यदा कार्यान्तराकुलतया रोगादिना वा राजा स्वयं कार्यदर्शनं न कुर्यात्तदा नडशैनार्थं कार्यदर्शनाभिज्ञं बाह्यणं नियुश्नीत ॥ ९ ॥

> सोऽस्य कार्याणि संपन्न्येत्सभ्यरेव त्रिभिर्वतः । सभामेव प्रविक्याम्यामासीनः स्थित एव वा ॥ १० ॥

सोऽस्येति ॥ स बाह्मणोऽस्य राजो द्रष्टच्यानि कार्याणि त्रिभिर्वाह्मणैः सभायां साधु-भिर्धार्मिकैः कार्यदर्शनाभिज्ञैर्वृतस्तामेव सभां प्रविश्योपविश्य स्थितो वा नतु चंक-स्यमाणस्तस्य चित्तव्याक्षेपसंभवस्वात्तादशक्तणादानादीनि कार्याणि पश्येत् ॥१०॥

> यसिन्देशे निषीदन्ति विमा वेदविदस्तयः । राज्ञश्वाधिकृतो विद्वान्त्रसणस्तां सभां विदुः ॥ ११ ॥

यसिकिति ॥ यसिस्याने ऋग्यजुःसामवेदिनस्योऽपि ब्राह्मणा अवतिष्ठन्ते, राज्ञाधिकृतश्च विद्वान्त्राह्मण एव प्रकृतत्वाद्वतिष्ठते, तां सभां चतुर्भुससमामिव मन्यन्ते ॥ ११ ॥

> धर्मो विद्धस्त्वधर्मेण सभां यत्रोपतिष्ठते । शर्ल्यं चास्य न क्रन्तन्ति विद्धास्तत्र सभासदः ॥ १२ ॥

धर्म इति ॥ माः प्रकाशम्त्रया सह वर्तत इति विद्वत्संहतिरेवात्र सभाशब्देना-भिमता । यत्र देशे सभां विद्वत्संहतिरूपां धर्मः सत्यामिधानजन्योऽनृताभिधानज- न्येन धर्मेण पीडिन आगच्छिन अधिप्रत्यधिनोर्मध्ये एकस्य सत्याभिधानाद्रपरस्य मृषावादात्ते च सभासदोऽस्य धर्मस्य पीडाकरत्वाच्छस्यमिवाधर्म नोद्धरन्ति तदा ते एव तेनाधर्मशस्येन विद्धा भवन्ति ॥ १२ ॥

सभां वा न प्रवेष्टव्यं वक्तव्यं वा समञ्जसम् । अज्ञवन्विज्ञवन्वापि नरो भवति किल्बिषी ॥ १३ ॥

यत एवमतः सभामिति ॥ सभामवगम्य व्यवहारार्थं तद्यवेशो न कर्तव्यः । यष्टश्चेत्तदा सत्यमेव वक्तव्यम् । अन्यथा तृष्णीमवितष्ठमानो मृपा वा वदबुभय-धापि सद्यः पापी भवति । मेधानिथिना तु 'सभा वा न प्रवेष्टव्या' इति ऋज्वेव पठितम् ॥ १३ ॥

यत्र धर्मो द्यधर्मेण सत्यं यत्रानृतेन च । इन्यते त्रेश्वमाणानां इतास्तत्र समासदः ॥ १४ ॥

यत्रेत्यादि ॥ यस्यां सभायामधित्रस्यधिभ्यामधर्मेण धर्मो न दृश्यते । यत्र च साक्षिभिः सत्यमनुतेन नाइयते सभासदां प्रेक्षमाणानां ताननादृत्य ते प्रतीकार-क्षमा न भवन्तीत्यर्थः । 'पष्टी चानादुने' इत्यनेन षष्टी । तत्र त एव सभासद्-स्तेन पापेन इता भवन्ति ॥ १४ ॥

> धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। तसाद्धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतोऽवधीत्॥ १५॥

धर्म इत्यादि ॥ यस्माद्धर्म एवातिकान्त इष्टानिष्टाभ्यां सह नाशयित नार्थिक त्यध्योदि । स एव नातिकान्तसाभ्यां सह रक्षति । तस्माद्धर्मो नातिक्रमणीयः । माऽस्मान् त्वत्सहितानितकान्तो धर्मोऽवधीदिति सभ्यानामुन्यथप्रदूत्तस्य प्राष्ट्वि-वाकस्य संबोधनमिदम् । अथवा नो निपेधेऽस्ययं नो इतो धर्मो मावधीत् न हन्त्येवेत्यभित्रायः ॥ १५ ॥

> ष्ट्रेषो हि भगवान्धर्मस्तस्य यः कुरुते बलम् । दृषलं तं विदुर्देवास्तसाद्धर्म न लोपयेत् ॥ १६ ॥

वृष इत्यादि ॥ कामान्वर्पतीति वृषः वृपशब्देन धर्म एवाभिधीयत इति । अलंशब्दो वारणार्धः । यसाद्धर्मस्य यो वारणं करोति तं देवा वृपलं जानन्ति न जातिवृपलं तसाद्धर्मे नोच्छिद्यादिति धर्मव्यतिक्रमस्वण्डनार्थे वृपलशब्दार्थनिर्व-चनम् ॥ १६ ॥

एक एव सुदृद्धमों निधनेऽप्यतुयाति यः । शरीरेण समं नाशं सर्वमन्यद्धि गच्छति ॥ १७ ॥

एक इत्यादि ॥ धर्म एवको मित्रं यो मरणेऽप्यभीष्टफलदानार्थमनुगच्छति यस्यादन्यसर्वं भार्यापुत्रादि शरीरेणैव सहादर्शनं गच्छति । तस्यारपुत्रादिखेहापे- क्षयापि धर्मी न हातस्यः ॥ १७ ॥

पादो धर्मस्य कर्तारं पादः साक्षिणमृच्छति । पादः सभासदः सर्वोन्पादो राजानमृच्छति ॥ १८ ॥

पाद इत्यादि ॥ दुर्व्यवहारदर्शनादधर्मसंबन्धी चतुर्थनागोऽधिनमधर्मकर्तारं प्रत्यिथिनं वा गच्छिति । परश्चनुर्थभागः साक्षिणमसत्यवादिनम् । अन्यपादः समा-सदः सर्वानधर्मप्रवृत्त्यनिवारकान्व्याग्नोति । पादश्च राजानं ब्रजति । सर्वेषां पाप-संबन्धो भवतीत्यत्र विवक्षितम् ॥ १८ ॥

> राजा भवत्यनेनास्तु ग्रुच्यन्ते च सभासदः। एनो गच्छति कर्तारं निन्दाहीं यत्र निन्दाते॥ १९॥

राजेत्यादि ॥ यस्यां पुनः सभायामसन्यवादी निन्दाहोंऽथीं प्रत्यथीं वा सम्यक्ष न्यायदर्शनेन निन्धते तत्र राजा निष्पापो भवति । सभामदश्च पापेन न संबध्यन्ते । अर्थ्यादिकमेव कर्नारमुपेति ॥ १९ ॥

> जातिमात्रोपजीवी वा कामं स्याद्राह्मणबुवः । धर्मप्रवक्ता नृपतेने तु ग्रुद्रः कथंचन ॥ २०॥

जातिमात्रेति ॥ माझणजातिमात्रं यस्य विश्वते नतु त्राह्मणकर्मानुष्ठानं विषया-दिवस्साद्द्यादिद्वारेण स्फुटन्यायान्यायनिरूपणक्षमो त्राह्मणजातिरिष वा यस्य संदिग्धार्थानां त्राह्मणं ववीति स वरम् । उक्तयोग्यत्राह्मणाभावे च क्वचित्कार्यद्र-श्रीने नृपतेर्भवेत्र तु धार्मिकोऽपि व्यवहारकोऽपि शूद्धः । त्राह्मणो धर्मप्रवक्तेति विधानादेव शूद्धनिवृत्तिः मिद्धा पुनर्ने तु शूद्ध इति शूद्धनिवेधो योग्यत्राह्मणाभावे क्षत्रियवैश्ययोरम्यनुज्ञानार्थः । अतप्य कात्यायनः—'यत्र विधो न विद्वानस्थान्ध-त्रियं तत्र योजयेत् । वैश्यं वा धर्मशास्त्रकं शूद्धं यत्रेन वर्जयेत् ॥ २०॥

यस ग्रद्रस्तु कुरुते राज्ञी धर्मविवेचनम् । तस्य सीदति तद्राष्ट्रं पक्के गौरिव पश्यतः ॥ २१ ॥

यसात् यस्येत्यादि ॥ यस्य राज्ञो धर्मविषेचनं शूद्धः करुते तस्य पश्यत एव पक्के गौरिव तद्राष्ट्रमवसकं अवति ॥ २१ ॥

> यद्राष्ट्रं ग्रुद्रभूयिष्ठं नास्तिकाकान्तमद्विजम् । विनश्यत्याग्रु तत्कृत्स्तं दुर्भिक्षव्याधिपीडितम् ॥ २२ ॥

यदित्यादि ॥ यदाष्ट्रं शृद्धबहुकं बहुकपरकोकाभाववाबाकान्तं द्विज्ञश्चन्धं तत्सर्वे दुर्भिक्षरोगपीडितं सच्छीत्रं विनश्यति । 'अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यक्' इत्यस्याभावेन वृष्टिविरहादुपजातदुर्भिक्षरोगाषुपसर्गशान्त्यर्थकर्माभावाच ॥ २२ ॥

धर्मासनमधिष्ठाय संवीताङ्गः समाहितः । प्रणम्य लोकपालेभ्यः कार्यदर्शनमारभेत् ॥ २३ ॥ धर्मासनमिति ॥ धर्मदर्शनार्थमासन उपविश्य आच्छादितदेहोऽनन्यमना लोक-पालेभ्यः प्रणामं कृत्वा कार्यदर्शनमनुतिष्ठेत् ॥ २३ ॥

# अर्थानर्थावुभौ बुद्धा धर्माधर्मी च केवलौ । वर्णक्रमेण सर्वाणि पश्येत्कार्याणि कार्यिणाम् ॥ २४ ॥

अर्थानिति ॥ प्रजारक्षणोच्छेदाद्यात्मकाविहिकावर्थानर्थौ बुद्धा परलोकार्थं धर्मा-धर्मौ केवलावनुरुष्य यथा विरोधो न भवति तथा कार्योधिनां कार्याणि पदयेत् । बहुवर्णमेलके बाह्मणादिकमेण पदयेत् ॥ २४ ॥

# बाह्यैर्विभावयेल्डिङ्गेभीवमन्तर्गतं नृणाम् । स्वरवर्णेङ्गिताकारैश्रक्षुषा चेष्टितेन च ॥ २५ ॥

बाह्यरिति ॥ बाह्यः स्वरादिलिङ्गीरत्यभिधानादेवावधारितव्यापारैः अधिप्रत्यधि-नामन्तर्गतमभिप्रायं निरूपयेत् । स्वरो गद्भदादिः, वर्णः स्वाभाविकवर्णादन्यादशो मुखकालिमादिः, इङ्गिनमधोनिरीक्षणादिः, आकारो देहभवस्वेदरोमाञ्चादिः, चेष्टा हस्तास्फालनादिः ॥ २५ ॥

# आकारेरिक्तिर्तेर्गत्या चेष्टया भाषितेन च । नेत्रवक्रविकारेश्व गृद्यतेऽन्तर्गतं मनः ॥ २६ ॥

यसात् आकारेरिति ॥ आकारादिभिः पूर्वोक्तेः गत्या स्वलत्पादादिकया अन्तर्गतमनोबुद्धिरूपेण परिणतमवधार्यते ॥ २६ ॥

#### बालदायादिकं रिक्थं तावद्राजानुपालयेत् । यावत्स स्यात्समादृत्तो यावचातीतश्रेशवः ॥ २७ ॥

बालदायेति ॥ अनाथबालस्वामिकं पितृच्यादिभिरन्यायेन गृह्यमाणं ताबदाजा रक्षेत् । यावदसी पदित्रंशदृष्दादिकं ब्रह्मचर्यमित्यायुक्तेन प्रकारेण गुरुकुलास्समावृत्तो न भवति तादशस्यावस्थकबास्यविगमात् । यस्त्वशक्तयादिना बाल एव समावर्तते सोऽपि यावदतीतबास्यो भवति तावत्तस्य धनं रक्षेत् । बाल्यं च षोडशवर्षपर्यन्तम् । 'बाल बाषोडशाद्वर्षात्' इति नारदवचनात् ॥२०॥

# वज्ञाऽपुत्रासु चैवं स्याद्रक्षणं निष्कुलासु च । पतित्रतासु च स्त्रीषु विधवास्त्रातुरासु च ॥ २८ ॥

वज्ञेत्यादि ॥ वज्ञासु वन्ध्यासु कृतदारान्तरपरिग्रहः स्वामी निर्वाहार्थोपकित्य-तथनोपायासु निरपेक्षः । अपुत्रासु च स्त्रीषु ग्रोषितमर्तृकासु, निष्कुलासु सिपण्ड-रहितासु, साध्वीषु च स्त्रीषु, विभवासु, रोगिणीषु च बद्धनं तस्वापि बालधनस्येव राज्ञा रक्षणं कर्तेष्यम् । अत्र चानेकशब्दोपादाने गोबलीवर्दन्यायेन पुनरुक्ति-परिहारः ॥ २८ ॥

# जीवन्तीनां तु तासां ये तद्धरेयुः खबान्धवाः । ताञ्छिष्याचीरदण्डेन धार्मिकः पृथिवीपतिः ॥ २९ ॥

जीवन्तीनामिति ॥ वयमत्रानन्तराधिकारिणो रक्ष्याम इदं धनमित्यादिव्याजेन ये बान्धवास्तासां जीवन्तीनां तद्धनं गृह्मन्ति तान्वक्ष्यमाणचौरदण्डेन धार्मिको राजा दण्डयेत् ॥ २९ ॥

> प्रणष्टस्वामिकं रिक्थं राजा त्र्यब्दं निधापयेत् । अर्वाक् त्र्यब्दाद्धरेत्स्वामी परेण नृपतिहरेत् ॥ ३० ॥

प्रणष्टीत ॥ अज्ञातस्वामिकं धनं राजा कस्य किं प्रणष्टमित्येवं पटहादिना उद्घोष्य राजद्वारादौ रक्षितं वर्षत्रयं स्थापयेन् । वर्षत्रयमध्ये यदि धनस्वाम्यागच्छति तदा स एव गृह्वीयात् । तद्ध्वं तु नृपतिर्विनयुक्षीत ॥ ३० ॥

> ममेदमिति यो त्र्यात्सोऽनुयोज्यो यथाविधि । संवाद्य रूपसंख्यादीन्खामी तद्रव्यमहिति ॥ ३१ ॥

ममेदमित्यादि ॥ मदीयं धनमिति यो वद्ति स किरूपं, किसंख्याके, कुत्र प्रणष्टं तद्धनमित्यादिविधानेन प्रष्टयः । ततो यदि रूपसंख्यादीन्सत्यान्वद्ति तदा स तत्र धनस्वामी नद्धनं प्रहीतुमहैति ॥ ३१ ॥

> अवेदयानो नष्टस्य देशं कालं च तत्त्वतः । वर्णे रूपं प्रमाणं च तत्समं दण्डमईति ॥ ३२ ॥

अवेदयान इत्यादि ॥ नष्टद्रव्यस्य देशकालावस्मिन्देशेऽस्मिन्काले नष्टमिति, तथा वर्णे गुक्कादि, आकारं कटकमुकुटादि, परिमाणं च यथावद्जानन्नष्टद्रव्यसम-दण्डमर्हति ॥ ३२ ॥

> आददीताथ पङ्गागं प्रणष्टाधिगतात्रृपः । दश्चमं द्वादशं वापि सतां धर्ममनुसरन् ॥ ३३ ॥

देशकालादिसंवादे पुनः आददीतेति ॥ यदेतदाज्ञा प्रणष्टद्रव्यं प्राप्तं तस्मा-रषद्भागं दशमं द्वादशं वा रक्षादिनिर्मित्तं पूर्वेषां साधूनामयं धर्म इति जाननराजा गृह्वीयात् । धनस्वामिनो निर्गुणसगुणन्वापेक्षश्चायं पद्भागादिग्रहण-विकल्पः । अवशिष्टं स्वामिने समर्पयेत् ॥ ३३ ॥

> प्रणष्टाधिगतं द्रव्यं तिष्ठेद्युक्तैरिधष्ठितम् । यांस्तत्र चौरान्गृह्णीयाचान्राजेभेन घातयेत् ॥ ३४ ॥

भणपेति ॥ यद्रव्यं कस्यापि भणष्टं सत् राजपुरुषैः प्राप्तं रक्षायुक्ते रक्षितं कृत्वा स्थाप्यं । तस्मिश्च द्रव्ये यांश्चीरान्गृद्धीयात्तान्इस्तिना घातयेत् । गोविन्दराजस्तु 'शताभ्यधिके वधः' इति दर्शनादत्रापि शतसुवर्णस्य मौस्यादिकद्रव्यहरणे वध- माह । तस्र । तत्र संधि कृत्वा तु यश्चीर्यमिति यन्त्वाम्येऽपि प्रणष्टराजरक्षितद्रव्य-इरणेनेव विशेषेण वधविधानाच्छतादृभ्यधिके वध इत्यस्य विशेषोपदिष्टवधेतरवि-षयन्वात् ॥ ३४ ॥

# ममायमिति यो त्र्यात्रिधि सत्येन मानवः । तस्त्राट्दीत पद्मागं राजा द्वादशमेव वा ॥ ३५ ॥

समायमिति ॥ यो मानुषः खयं निधि लब्ध्वा, अन्येन वा निधी श्राप्ते समायं निधिरिति बद्दि सत्येन प्रमाणेन च खमंबन्धं बोधयित तस्य पुरुषस्य निर्गुणन्व-सगुणन्वारेक्षया ततो निधानादृष्टभागं द्वादशभागं वा राजा गृह्णीयात् । अविशिष्टं तस्यापेयेत् ॥ ३५ ॥

## अनृतं तु वदन्दण्ड्यः स्ववित्तस्यांश्रमप्टमम् । तस्वेव वा निधानस्य संख्यायाल्पीयमीं कलाम् ॥ ३६ ॥

अनृतमिति ॥ अस्तीयं स्वीयमिति अवन्स्वधनस्याष्टमं भागं दण्डयः। यहाः नस्यव निधेत्यन्ताल्पभागं गणयिन्वा येनावसादं न गच्छति न विषयश्च लभते तहण्ड्यः । अल्पीयसीमिनीयमुक्तन्तनिर्देशाल्पूर्वसादन्योऽयं दण्डः । विकल्पश्च रिर्गुणसगुणापेक्षः॥ ३६॥

# विद्वांस्तु त्राह्मणो दृष्टा पूर्वोपनिहितं निधिम् । अग्नेपतोऽप्याददीत सर्वस्थाधिपतिहिं सः ॥ ३७ ॥

विद्वानित्यादि ॥ विद्वान्युनबोह्यणः पूर्वसुपनिहितं निधि दृष्ट्वा सर्वं गृह्णीयात । त पदभागं दृद्यात् । यम्मान्सर्वस्य धनजातस्य प्रभुः । अतग्वोक्तम् 'सर्वस्वं बाह्यणस्येदम्' इति । तस्मान्परनिहितविष्यमेतहचनम् । तथाच नारदः—'परेण निहितं लब्धवा गजा ह्यपहरेन्निधिम् । राजा स्वामी निधिः सर्वः सर्वेषां बाह्यणान्दते ॥' याज्ञवल्ययोऽध्याह—'राजा लब्ध्वा निधि दृद्याहिजेभ्योऽधे हिजः पुनः । विद्वानरोपमाद्यान्स सर्वस्य प्रभुत्रतः ॥' अतो यन्मेधानिथिगोविन्दराजाभ्यां 'ममायमिति यो वृयात्' इत्युक्तं, राजदेयार्थनिरासार्थं पित्रादिनिहितविषयत्वमेन्वास्य यचनस्य व्याख्यातं तदनार्पम् । नारदादिमुनिव्यास्याविपरीतं स्वकल्पितं न मेधानिथिगोविन्दराजव्याख्यानमाहिये ॥ ३७ ॥

# यं तु पश्येत्रिधिं राजा पुराणं निहितं क्षिताँ । तसाद्विजेभ्यो दन्त्रार्धमर्धे कोशे प्रवेशयेत् ॥ ३८ ॥

यं न्विति ॥ यं पुनरम्बाधिकं पुरातनं भुस्यन्तर्गतं निधि राजा लभने तस्माद्रा-स्रणेभ्योऽर्घं दत्त्वार्धमान्मीयधनागारे च प्रवेशयेन् ॥ ३८ ॥

> निधीनां तु पुराणानां धातूनामेव च क्षितौ । अर्धभाग्रक्षणाद्राजा भूमेरिधपतिर्हि सः ॥ ३९ ॥

निधीनामिति ॥ निधीनां पुरातनानामस्वकीयानां विद्वह्राह्मणेतररुष्धानां सुवर्णाधुत्पत्तिस्थानानां चार्धहरो राजा । यस्मादसौ रक्षति भूमेश्र प्रसुः ॥ ३९ ॥

दातव्यं सर्ववर्णेभ्यो राज्ञा चौरेईतं धनम् । राजा तदुपयुक्षानश्रीरखामोति किल्विषम् ॥ ४० ॥

दातव्यमिति ॥ यद्धनं चौरैलोंकानामपहृतं तद्भाजा चौरेम्य आहृत्य धनस्या-मिभ्यो देवं । तद्धनं राजा स्वयमुपयुक्षानश्चीरस्य पापं प्रामोति ॥ ४० ॥

> जातिजानपदान्धर्माञ्श्रेणीधर्माश्च धर्मवित् । समीक्ष्य कुलधर्माश्च खधर्म प्रतिपादयेत् ॥ ४१ ॥

जातीति ॥ धर्मान्यासणादिजातिनियतान्याजनादीत् जानपदांस्य नियतदेश-व्यवस्थितानाम्नायाविरुद्धान्, देशजातिकुरुधर्माश्च 'आम्नायरप्रतिपिद्धाः प्रमाणम्' इति गोतमस्मरणात् । श्रेणीधर्माश्च वर्णिगादिश्चर्मान्यतिनियतकुरुव्यवस्थिता-न्हात्वा तद्विरुद्धान्याजा व्यवहारेषु तत्तद्धर्मान्व्यवस्थाययेत् ॥ ४१ ॥

> खानि कमीणि कुर्वाणा दूरे सन्तोऽपि मानवाः । प्रिया भवन्ति लोकस्य स्वे स्व कर्मण्यवस्थिताः ॥ ४२ ॥

यसात स्वानीत्यादि ॥ जानिदेशकुरुधर्मादीन्यान्मीयकर्माण्यतुतिष्ठन्तः, इवे स्वे च नित्यनैमित्तिकादी कर्मणि वर्तमानाः, दूरेऽपि मन्तः मानिध्यनिबन्धनस्वेहाः भाषेऽपि स्लोकस्य प्रिया भवन्ति ॥ ४२ ॥

प्रासक्तिकमिदमभिधाय पुनः प्रकृतमाइ---

नोत्पादयेत्स्वयं कार्यं राजा नाप्यस्य पूरुषः । न च पापितमन्येन ग्रसेदर्थं कथंचन ॥ ४३ ॥

नोत्पाद्येदिति ॥ राजा राजनियुक्तो वा धनलोभादिना कार्यसृणादिविवादं नोत्पाद्येत् । तदाह कात्यायनः—'न राजा तु विशित्वेन धनलोभेन वा पुनः । स्वयं कर्माणि कुर्वीत नराणामविवादिनाम् ॥' न चार्थिना प्रत्यर्थिना वाबेदितं विवादं धनादिलोभेनोपेक्षेत् ॥ ४३ ॥

यथा नयत्यसम्पातिर्मृगस्य मृगयुः पदम् । नयेत्तथानुमानेन धर्मस्य नृपतिः पदम् ॥ ४४ ॥

यथेति ॥ यथा मृगस्य शस्त्रहतस्य रुधिरपातैर्व्याधः पर्दं स्थानं प्राप्नोति तथानु-मानेन इष्टप्रमाणेन वा धर्मस्य तस्वं निश्चिनुयात् ॥ ४४ ॥

सत्यमर्थं च संपत्र्येदात्मानमथ साक्षिणः । देशं रूपं च कालं च व्यवहारविधी स्थितः ॥ ४५ ॥ सत्यमिलादि ॥ व्यवहारदर्शनप्रकृतो राजा छलमपहाय सत्यं पश्चेत्तथार्थं च सर्शभादित्वान्मस्वर्थीयोऽच् । अर्थवन्तं गोहिरण्यादिधनविषयस्यं व्यवहारं परयेत् न त्वहमनेनाक्षिनिकोचनेनोपहसित इत्यादिखल्पापराधम्, आत्मानं च तत्वनिजये स्वर्गादिफलभागिनं, साक्षिणः सत्यवादिनः, देशं कालं च देशकालोचितं स्वरूपं, व्यवहारस्वरूपं गुरुलघुतादिकं परयेत् ॥ ४५ ॥

> सद्भिराचरितं यत्साद्धार्मिकैश्व दिजातिभिः। तद्देशकुलजातीनामविरुद्धं प्रकल्पयेत्।। ४६ ॥

सद्भिरिखादि ॥ बिह्निक्षंर्मप्रधानौद्धिंजाांनिभिर्यष्टृश्यमानशास्त्रमनुष्ठितं तद्देशकु-लजात्मविरुद्धमादाय व्यवहारनिर्णयं प्रकल्पयेत् ॥ ४६ ॥

एतत्सकरुव्यवहारसाधारणं परिभाषान्मकमुक्तम् । संप्रति ऋणादानमधि-कृत्याह----

> अधमणीर्थसिद्धार्थम्रुत्तमर्णेन चोदितः । दापयद्धनिकस्यार्थमधमणीद्दिभावितम् ॥ ४७ ॥

अधमणीर्थेति ॥ अधमणीर्थमिखर्थं प्रयुक्तधनसिखर्थं धनस्वामिना राजा बोधितो वक्ष्यमाणलेख्यादिशमाणप्रतिपादितं धनमुक्तमणंखाधमणं प्रदापयेत्। अधमणीदुक्तमणीय दापयेदिखर्थः॥ ४७॥

क्यं दापयेदित्याह-

वैयेंरुपायेरर्थं स्वं प्राप्तयादुत्तमणिकः । तस्तिरुपायेः संगृह्य दापयेदघमणिकम् ॥ ४८ ॥

र्यर्थेरिति ॥ वैर्वक्ष्यमाणस्पायैः संप्रयुक्तमर्थमुत्तमर्णो लभते तैलेरुपायेर्वज्ञी-कृत्य तमर्थं दापयेत् ॥ ४८ ॥

तानुपायानाह—

धर्मेण व्यवहारेण छलेनाचरितेन च । प्रयुक्तं साधयेदर्थं पश्चमेन बलेन च ॥ ४९ ॥

धर्मेणेत्यादि ॥ धर्मादिना प्रयुक्तमर्थं साधयेत् । तत्र धर्मानाह बृहस्पतिः— 'सुह्रस्मंबन्धिसंदिष्टः साम्ना चानुगमेन च । प्रायेण वा ऋणी दाप्यो धर्म एष उदाहृतः॥' देये धनेऽधमणंस्याविप्रतिपत्तौ व्यवहारेण । तथा च वक्ष्यिन—'अर्थे-ऽपव्ययमानं नु' इति । मेधातिथिस्तु निःस्तो यः स व्यवहारेण दापियतव्यः। अन्य-स्कर्मोपकरणं धनं दस्ता कृषिवाणिज्यादिना व्यवहारियतव्यः । तदुत्पक्तं धनं तस्मानु गृह्णीयादित्याह । छलादीनि त्रीण्याह बृहस्पतिः—'ल्याना याचितं चार्थ-मानीय ऋणिकाद्वली । अन्याहृतादि वाहृत्य दाप्यते तत्र सोपिषः ॥ दारपुत्रपशू-न्हत्वा कृत्वा द्वारोपवेशनम् । यत्रार्थी दाप्यतेऽर्थं स्वं तदाचरितसुच्यते ॥ बच्या स्वगृहमानीय ताहनार्यरुपक्रमेः । ऋणिको दाप्यते यत्र बलात्कारः प्रकीर्तितः' ॥

# यः खयं साधयेदर्थमुत्तमणींऽघमणिंकात् । न स राज्ञाभियोक्तव्यः खकं संसाधयन्धनम् ॥ ५०॥

य इत्यादि ॥ य उत्तमणीः संप्रतिपश्चमर्थमधमणीत्स्वयं बलादिना साधयित स स्वीयं धनं सम्यवसाधयञ्चसास्यनिवेद्य किमिति बलादिकं कृतवानसीति न राज्ञा निषेद्वव्यः ॥ ५० ॥

> अर्थेऽपन्ययमानं तु करणेन विभावितम् । दापयेद्धनिकस्यार्थं दण्डलेशं च शक्तितः ॥ ५१ ॥

अर्थ इति ॥ नाहमसँ धारयामीनि धनविषयेऽपह्मवानमधमणं करणेन लेख्यसाक्षिदिव्यादिना प्रतिपादिनमथेमुत्तमणंत्र्य राजा प्रमुपयेत् । दण्डलेशं च 'अपह्मवे तु द्विगुणम्' इति वश्यमाणदशमभागदण्डात्र्यूनमपि दण्डं पुरुपशक्त्या दापयेत् ॥ ५९ ॥

> अपह्रवेऽधमर्णस्य देहीत्युक्तस्य संसदि । अभियोक्तादिशेदेश्यं करणं वान्यदुहिशेत् ॥ ५२ ॥

अपेति ॥ उत्तमर्णस्य धनं देहीति सभायां प्राड्विवाकेनोक्तसाधमर्णस्य नास्मै धारयामीत्यपलापे सति अभियोक्ताऽधीं देइयं धनप्रयोगदेशवर्तिसाक्षिणं निर्दिन् होत् । प्रायेग साक्षिभिरेवस्त्रीमूर्लाद्याधारणनिर्णयात्याक्साक्ष्युपन्यासः । अन्यहा करणं पत्रादि कथयेन ॥ ५२ ॥

अदेश्यं यश्च दिश्चित निर्दिश्यापहृते च यः ।
यश्चाधरोत्तरानर्थान्विगीतान्नावबुध्यते ॥ ५३ ॥
अपिदश्यापदेश्यं च पुनर्यस्त्वपधावति ।
सम्यवश्रणिहितं चार्थे पृष्टः सन्नाभिनन्दति ॥ ५४ ॥
असंमाध्ये साक्षिभिश्च देशे संभापते मिथः ।
निरुच्यमानं प्रश्नं च नेच्छेद्यश्चापि निष्पतेत् ॥ ५५ ॥
ब्रहीत्युक्तश्च न ब्र्यादुक्तं च न विभावयेत् ।
न च पूर्वापरं विद्यात्तसादर्थात्स हीयते ॥ ५६ ॥

अदेश्यमिति ॥ अपिद्देशेति ॥ असंभाष्य इति ॥ मूहीत्यादि ॥ अदेश्यं यश्र देशेऽधमणंत्य ऋणप्रहणकाले सर्वदावस्थानं न संभवतीति । निर्दिश्य चादेशादिकं नैसन्मया निर्दिष्टमित्यपनयति । यश्च पूर्वोक्तानर्थोन्स्वर्थोनस्वोक्तान्त्वरुद्धान्वावग-च्छति । यश्च मम इस्तास्मुवर्णस्य पत्तमनेन गृहीतमिति निर्दिश्य मस्पु-श्रहस्ताद्व्रहीतमित्येवमादिना यः पुनरपसरति । यश्च सम्बन्धतिज्ञातमर्थे कस्मा-स्वया रात्रावसाक्षिकं दस्तमित्येवमादि माह्विवाकेन पृष्टः सम्ब समाधसे । यश्च संभाषणानई निर्जन।दिदेशे साक्षिभिः सहान्योन्यं संभाषते । बश्च भाषार्थस्थिरी-करणाय नितराशुच्यमानं प्राहिषाकेन प्रभं नेच्छेत् । बश्च निष्यतेत् उक्तांश्च व्यवहारान्युराऽनास्थाय यथा स्थानात्स्यानान्तरं गच्छेत् । यश्च बृहीत्युक्तो न किचिद्रवीति । उक्तं साध्यं न प्रभाणेन प्रतिपाद्यति । पूर्वं साधनं, अपरं साध्यं, तथो न जानाति । असाधनमेव साधनत्वेन निर्दिशति । असाध्यमेव मानेन 'शश-रक्षकृतं धनुर्श्चेयम्' इत्यादि साध्यत्वेन निर्दिशति स तस्मात्माध्यादर्थाद्वीयते ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५५ ॥ ५६ ॥

> साक्षिणः सन्ति मेत्युक्त्वा दिशेत्युक्तो दिशेत्र यः । धर्मस्यः कारणरेतिहीनं तमपि निर्दिशेत् ॥ ५७ ॥

साक्षिण इति ॥ साक्षिणो मम विचन्त इत्युक्ता ताबिर्दिशेत्युक्तो यो न निर्दिशति तं पूर्वोक्तेरेभिः कारणैर्धर्मस्यः प्राष्ट्रिवाकः पराजितं कथयेत् । 'ज्ञातारः सिन्ति मेन्युक्त्वा' इति वा पाठः । अत्र छान्द्समिकारस्य पूर्वरूपत्वम् ॥ ५७ ॥

अभियोक्ता न चेद्याद्वध्यो दण्ड्यश्च धर्मतः। न चेत्रिपक्षात्प्रवृयाद्धर्मे प्रति पराजितः॥ ५८॥

अभियोक्तिति ॥ योऽर्थी सन् राजम्थाने निवेश भाषायां न वृयासदा विष-यगौरवापेक्षया बध्यो छघुनि विषये दण्ड्यश्च धर्मतः स्थात् । प्रत्यर्थी पुनर्यदि पक्षत्रयमध्ये न वृयासदा धर्मत एव पराजितः स्थान्न तु छलेन ॥ ५८ ॥

> यो यावित्रहुवीतार्थं मिथ्या यावति वा वदेत् । तौ नुपेण ह्यधर्मज्ञौ दाप्यौ तद्विगुणं दमम् ॥ ५९ ॥

य इति ॥ यः प्रस्पर्थी यत्परिमाणधनमपनयति, अर्थी वा यत्परिमाणधने मिथ्या वदिन तावधार्मिकावपहुतमिथ्योक्तधनाद्विगुणं ट्ण्डरूपं दापनीयौ । अध- मैज्ञाबिति वचनाज्ज्ञानपूर्वापह्ववामिथ्योक्तिविषयमिद्म् । प्रमादादिनापलापिध्या-नियोगापह्नवे द्विगुणमिति शतदशमभागं वस्यति ॥ ५९ ॥

पृष्टोऽपव्ययमानस्तु कृतावस्थो धर्नेपिणा । त्र्यवरैः साक्षिमिमीच्यो नृपत्राक्षणसंनिधौ ॥ ६० ॥

पृष्ट इति ॥ धनार्थिनोत्तमणेंन राजपुरुपापकपं कृताङ्कानः प्राड्विवाकेन पृष्टः सन्पदा न धारनामीत्यपङ्कवानो भवति तदा नृपत्यधिकृतब्राह्मणसमक्षं त्र्यवरैः साक्षिभिक्ययोऽवरा न्यूना येपां तैर्रार्थेना भावनीयः ॥ ६० ॥

यादशा घनिभिः कार्या व्यवहारेषु साक्षिणः । तादशान्संप्रवक्ष्यामि यथावाच्यमृतं च तैः ॥ ६१ ॥ यादशा इति ॥ धनिभिरुत्तमणीविभिः ऋणादानाविष्यवहारेषु यथाविषाः साक्षिणः कतेच्यास्तथाविधान्यदिष्यामि। यथा च तैरपि सत्यं वक्तव्यं तमपि प्रकारं बक्ष्यामि ॥ ६१ ॥

गृहिणः पुत्रिणो मौलाः क्षत्रविद्यूद्रयोनयः । अर्थ्युक्ताः साक्ष्यमर्हन्ति न ये केचिदनापदि ॥ ६२ ॥

गृहिण इति ॥ कृतदारपरिग्रहाः पुत्रवन्तम्नहेशजाः क्षत्रियशूद्भवैश्यजानीया वार्थिनिर्देष्टाः सन्तः साक्षित्वयोग्या भवन्ति । ते हि कृतपरिकरपुत्रभयात्तदेशवा-सिना विरोधाद्य नान्यया वदन्ति नतु ये केचिटणादानादिव्यवहारेषु साक्षिणः स्युः। वापदि तु वाग्दण्डपारुष्यस्रीसंग्रहणादिषुक्तव्यतिरिक्ताः साक्षिणो भवन्ति ॥ ६२ ॥

> आप्ताः सर्वेषु वर्णेषु कार्याः कार्येषु साक्षिणः । सर्वधर्मविदो लुज्धा विपरीतांस्तु वर्जयेत् ॥ ६३ ॥

आसा इत्यादि ॥ 'क्षत्रविद्यूद्रयोनयः' इत्युक्तत्वात्तनो ब्राह्मणपरित्रहायं सर्वेषु वर्णेप्वित्यभिधानम् । सर्ववर्णेषु मध्यं ये यथार्थावगनवादिनः सर्वधर्मज्ञा लोभरहि-वास्ते साक्षिणः कर्तव्याः । उक्तविपरीतांश्च वर्जयेत् ॥ ६३ ॥

नार्थसंबन्धिनो नाप्ता न सहाया न वरिणः।

न दृष्दोषाः कर्तव्या न व्याध्यानी न दृषिताः ॥ ६४ ॥

नाथैसंबन्धिन इत्यादि ॥ ऋणाद्यथंसंबन्धिनोऽधमणीद्याः, आसा मित्राणि सहायासत्यरिचारकाः, शत्रवः, स्थानान्तरावगतकौटसाक्ष्याः, रोगपीढिता महापा-तकादिवृषिताः साक्षिणो न कर्तव्याः। छोभरागद्वेषस्मृतिअंशादीनामन्यथाभिधान-हेत्नां संभवात् ॥ ६४ ॥

न साक्षी नृपतिः कार्यो न कारुककुशीलवौ ।

न श्रोत्रियो न लिङ्गस्थो न सङ्गेभ्यो विनिर्गतः ॥ ६५ ॥

न साक्षीति ॥ प्रभुन्वास्ताक्षिधर्मेण प्रष्टुमयोग्यस्वात्तं राजा साक्षी कार्यः । कारः सूपकारादिः, कुशीलवो नटादिः, तयोः स्वकर्मव्यप्रत्वात्प्रायेण धनलोभवस्वात्ताः साक्षित्वम् । श्रोत्रियोऽप्यप्ययनाप्तिहोत्रादिकर्मव्यप्रतया न साक्षी । लिङ्गस्यो बहा-साक्षित्वम् । श्रोत्रियोऽप्यप्ययनाप्तिहोत्रादिकर्मव्यप्रतया न साक्षी । लिङ्गस्यो बहा-सारी, सङ्गविनिर्गतः परिवाजकमयोरपि स्वकर्मव्यप्रत्वाह्रस्ननिष्टत्वासाक्षित्वम् । स्रोत्रियग्रहणाद्ध्ययनाप्तिहोत्रादिव्यप्रेतरबाह्मणस्यानिषेषः ॥ ६५ ॥

> नाध्यधीनो न वक्तव्यो न दस्युर्न विकर्मकृत्। न दृद्धो न शिश्चर्नैको नान्त्यो न विकलेन्द्रियः॥ ६६॥

नाध्यधीन इति ॥ आध्यधीनोऽलन्तपरतन्त्रो गर्भदासो न, वक्तव्यो विहितकर्म-स्वागाल्लोकविगर्हितः, दस्युः कृरकर्मा 'न चौरो नापि तस्करः' इति वस्यमाणत्वात्। विकर्मकृत्तिपिद्धकर्मकारी, एतेषां शगद्वेषादिसंभवात् न बुद्धः, प्रायेण स्मृतिभं-सासंभवात् । न बालोऽप्राप्तव्यवहारत्वात् । नैको विनाश्चयवासशङ्कया तस्य न्यवैर- सिति विधानात् । अर्थप्रतिषेधसिद्धी कस्यांधिद्वस्थायां द्वयोरम्यनुज्ञानार्थे विषे-धवचनम् । अन्त्यश्चाण्डालादिः, धर्मानमिज्ञातत्वात् । विकलेन्द्रिय उपलब्धिवैक-स्यात्र साक्षी कार्यः ॥ ६६ ॥

नार्ता न मत्तो नोन्मत्तो न श्चनुष्णोपपीडितः । न श्रमार्तो न कामार्तो न कुद्धो नापि तस्करः ॥ ६७॥ नार्ते इति ॥ आर्तो बन्धविनाशादिना, मत्तो मधादिना, उन्मत्त उत्क्षेपमृता-वेशादिना, श्चधापिपासादिना पीडितः, श्रमार्तो वर्त्मगमनादिना खिन्नः, कामार्तः, उत्पन्नकोधः चौरश्च न साक्षी कार्य इति सर्वत्र संबध्यते। तत्रार्तोदिर्बुद्धिवैकस्थात्। चौरस्वधार्मिकत्वात्॥ ६०॥

> स्त्रीणां साक्ष्यं स्त्रियः कुर्युद्धिजानां सदद्या द्विजाः । चूद्राश्व सन्तः चूद्राणामन्त्यानामन्त्ययोनयः ॥ ६८ ॥

कीणामित्यादि ॥ कीणामन्योन्यव्यवहारे ऋणादानादी क्रियः साक्षिण्यो भवन्ति । द्विजानां बाह्मणक्षत्रियांवशां सदशाः सजातीयाः साक्षिणः स्युः । एवं शूद्धाः साधवः श्रूद्धाणां, चाण्डालादीनां चाण्डालादयः साक्षिणो भवेयुः । एतच सजातीयसाक्ष्यभिधानम् । उक्तलक्षणसजातीयसाक्ष्यसंभवे विजातीया अपि साक्षिणो भवन्ति । अनण्य याज्ञवल्क्यः—'यथाजाति यथावर्णं सर्वे सर्वेषु वा स्मृताः' ॥ ६८ ॥

अनुभावी तु यः कश्चित्कुर्यात्साक्ष्यं विवादिनाम् । अन्तर्वेश्मन्यरण्ये वा शरीरस्यापि चात्यये ॥ ६९ ॥

अनुभावीति ॥ गृहाभ्यन्तरेअण्यादौ वा चाँशदिक्रतोपद्रवे देहोपञ्चाते वातता-य्यादिकृते यः कश्चितुपरुभ्यते स वादिनोरेव साक्षी भवति, वतु ऋणादानादि-वहुक्तलक्षणोपेतः ॥ ६९ ॥

नदेवोदाहरणात्स्पष्टयनि-

स्त्रियाप्यसंभवे कार्ये वालेन स्थविरेण वा ।

शिष्येण बन्धुना वापि दासेन भृतकेन वा ॥ ७० ॥ स्वियापीति ॥ अन्तर्वेशमादाबुक्तसाक्ष्यभाव सति स्वीवालवृद्धशिष्यवन्युदासक-र्मकरा अपि साक्षिणः स्युः ॥ ७० ॥

नन्वस्थिरबुद्धित्वादिना स्नीबालादीनां कथमन्नापि साक्षिग्वमित्यत्राह— बालदृद्धातुराणां च साक्ष्येषु वदतां मृषा । जानीयादस्थिरां वाचम्रुत्सिक्तमनसां तथा ॥ ७१ ॥

बालबृद्धेति ॥ बालबृद्धव्याधितानामुपम्रुतमनसां च साक्ष्येऽनृतं वदतामस्विरा बाग्भवित । अतस्तामनुमानेन जानीयात् । यथोक्तम् 'वाग्भिविभावयेश्चिकः' इति ॥ ७१ ॥

# साहसेषु च सर्वेषु स्तेयसंग्रहणेषु च । वाग्दण्डयोश्र पारुष्ये न परीक्षेत साक्षिणः ॥ ७२ ॥

साहसेष्विति ॥ गृहदारादिषु साहसेष्वाचार्यक्रीसंग्रहणे वाग्दण्डपारुष्ये च गृहिण इत्युक्तसाक्षिपरीक्षा न कार्यो। 'स्त्रियाप्यसंभवे कार्यम्' इत्यसेवायमुदाह-रणप्रपद्यः ॥ ७२ ॥

> बहुत्वं परिगृह्णीयात्साक्षिद्वैघे नराधिपः। समेषु तु गुणोत्कृष्टान्गुणिद्वैघे द्विजोत्तमान्॥ ७३॥

बहुत्वमित्यादि ॥ साक्षिणां परम्परविरुद्धानां बहुभिर्यदुक्तं तदेव निर्णयार्थत्वेन राजा गृद्धीयात् । समेषु तु विरुद्धार्थाभिधायिषु गुणवतः प्रमाणीकुर्यात् । गुणवता-मेव विप्रतिपत्तौ हिजोत्तमान् हिजेषु य उत्तमाः । क्रियावन्त इत्यर्थः । अतग्व बृहस्पतिः—'गुणिद्वेषे क्रियायुक्ताः' इति ॥ ७३ ॥

गोविन्दराजस्तु गुणवतां विप्रांतपत्तो द्विजोत्तमान्ब्राह्मणान्प्रमाणीकुर्यादित्वाह —

समक्षदर्शनात्साक्ष्यं श्रवणाचैव सिष्यति । तत्र सत्यं बुवन्साक्षी धर्मार्थाभ्यां न हीयते ॥ ७४ ॥

समक्षेति ॥ चक्षुर्याके साक्षादृर्शनात्, श्रोत्रप्राह्ये श्रवणान्याक्ष्यं मिध्यति । तत्र साक्षी सत्यं वदन्धर्मार्थाभ्यां न मुच्यते । सत्यवचनेन धर्मोपपत्तेर्षण्डाभावेऽर्धहा-न्यभावात् ॥ ७४ ॥

> साक्षी दृष्टश्चतादन्यदिन्नुवन्नार्यसंसदि । अवाङ्गरकमभ्येति प्रत्य स्वर्गाच हीयते ॥ ७५ ॥

साक्षीत्यादि ॥ साक्षी दृष्टश्चनादन्यादशं साधुसभायां वदन्त्रश्चोमुखो नरकं ग-च्छनि । परलोके च कर्मान्तरजन्यस्वर्गरूपफलादानेन पापेन हीयते ॥ ७५ ॥

> यत्रानिबद्धोऽपीक्षेत ऋणुयाद्वापि किंचन । दृष्टस्तत्रापि तद्वयाद्यथादृष्टं यथाश्चतम् ॥ ७६ ॥

यत्रैत्यादि ॥ त्वमस्मिन्विपये साक्षी भवेत्येवमक्रतोऽपि यिकिचिद्दणादानादि पश्यित वाक्पारुप्यादिकं वा शृणोति तत्रापि साक्षी स पृष्टः सन्यथोपलब्धं कथयेत्। अयं त्वकृतसाक्षी सामान्येन मनुनोक्तः । अत्य 'प्रामश्र प्राक्षिवाकश्च राजा च' इत्यादिना नारदादिभिः षाद्विष्यमुक्तम् ॥ ७६ ॥

एकोऽलुब्धस्तु साक्षी साद्धहणः शुच्योऽपि न स्त्रियः। स्त्रीबुद्धेरस्थिरत्वातु दोपैश्रान्येऽपि ये हताः॥ ७७॥

एक इत्यादि ॥ एकोऽलुब्ध इत्यत्राकारप्रश्लेषो दृष्टव्यः । एकोपि साक्षी लोभादि-रहितः स्यात् । अतएव व्यासः-'श्लुचिकियश्र धर्मज्ञः साक्षी यत्रानुभूतवाक् । प्रमाणमेकोऽपि भवेत्साहसेषु विशेषतः॥' मेघानिथिगोविन्दराजाभ्यां 'एको लुब्ध- स्वसाक्षी स्वात्' इति पिठतं व्याख्यातं च। लोभात्मक एकः साक्षी न भवति । एवं चालुक्षो गुणवान्कस्वांचिदवस्थायामेकोऽपि भवतीति । क्षियः पुनरात्मशौचादि-युक्ता बह्वयोऽप्यस्थिरबुद्धित्वादणादानाचैः पर्यालोचितव्यवहारं साक्षिण्यो न भव-न्ति । अपर्यालोचिते तु स्नेयवाग्दण्डपारूप्यादौ 'क्षियाप्यसंभवे कार्यं' इति सा-क्षित्वमुक्तम् । अन्येऽपि ये स्नेयादिदोपेर्व्यासास्तेऽपि पर्यालोचितव्यवहारे साक्षिणो न स्युः ॥ ७७ ॥

> स्वमार्वेनेव यद्र्युस्तद्वाद्धं व्यावहारिकम् । अतो यदन्यद्वित्र्युर्धर्मार्थं तदपार्थकम् ॥ ७८ ॥

स्वभावेनेति ॥ यन्याक्षिणो भयादिव्यनिरेकेण स्वभावाशहृयुम्ब्यवहारनिर्णवार्थे प्राह्मम् । यन्त्रनः न्वाभाविकादन्यन्कृतोऽपि कारणाद्वदन्ति तद्धर्भविषये निष्पयो-जनं तम्न प्राद्यम् ॥ ७८ ॥

सभान्तः साक्षिणः प्राप्तानर्थिप्रत्वर्थिसंनिधौ ।

प्राड्विवाकोऽनुयुद्धीत विधिना तेन सान्त्वयन् ॥ ७९ ॥

सभान्तरित्यादि ॥ सभामध्यं साक्षिणः मंत्राप्तानर्थित्रत्यर्थिसमक्षं राजाधिकृतो बाह्मणः प्रियोक्ति रचयन्वक्ष्यमाणप्रकारण पृच्छेत् ॥ ७९ ॥

यद्वयोरनयोर्वेत्थ कार्येऽसिश्चेष्टितं मिथः।

तदृत सर्वे सत्येन युष्माकं हात्र साक्षिता ॥ ८० ॥

यद्वयोरिर्ति ॥ बद्वयोरिर्धिप्रत्यधिनोरनयोः परस्परमस्मिन्कार्वे चेष्टितं जानीय तत्सर्वे सत्येन कथयत । यतो युष्माकमत्र साक्षिन्वम् ॥ ८० ॥

> सत्यं साक्ष्ये बुवन्साक्षी लोकानाप्तोति पुष्कलान्। इह चानुत्तमां कीर्तिं वागेषा ब्रह्मपूजिता॥ ८१॥

सत्यमिति ॥ साक्षी साक्ष्ये कर्मणि मत्यं वदन्सश्वत्कृष्टान्ब्रहाखोकादीन्यामोति पुष्कलान्, इह लोकेषु चान्युत्कृष्टां स्थातिं छभते । यस्मादेषा सत्यात्मिका बाक् चतुर्भुखेन पूजिता ॥ ८१ ॥

> साक्ष्येऽनृतं वदन्याञ्चैर्वध्यते वारुणैर्भृशम् । विवशः शतमाजातीस्तसात्साक्ष्यं वदेदतम् ॥ ८२ ॥

साक्ष्य इत्यादि ॥ यसात्साक्षी मृषा वाचं कथयन्वरूणसंबन्धिभिः पारीः सर्प-रजुभिजेकोदरेण परतन्त्रीकृतः शतं जन्मानि यावदत्वर्थे पीड्यते । तस्मात्साह्दे सत्यं मृयात् ॥ ८२ ॥

सत्येन पूयते साक्षी धर्मः सत्येन वर्धते । तसात्सत्यं हि वक्तव्यं सर्ववर्णेषु साक्षिभिः ॥ ८३ ॥ सत्येनेत्यादि ॥ यसास्तत्येन पूर्वाजिताद्वि पापात्साक्षी मुख्यते धर्मश्रास्य सत्याभिषानेन वृद्धिमेति तसात्सर्ववर्णविषये साक्षिभिः सत्यं वक्तव्यम् ॥ ८३ ॥

> आत्मेव द्यात्मनः साक्षी गतिरात्मा तथात्मनः । मावमंस्थाः खमात्मानं नृणां साक्षिणग्रुत्तमम् ॥ ८४ ॥

आत्मेवेति ॥ यसाच्छुमाशुभकर्मप्रतिष्ठा आत्मेवात्मनः शरणं तसादैवं स्वमात्मानं नराणां मध्यमादुत्तमं साक्षिणं सृपाभिधाने नावज्ञासीः ॥ ८४ ॥

> मन्यन्ते वे पापकृतो न कश्चित्पश्यतीति नः । तांस्तु देवाः प्रपत्र्यन्ति स्वस्थवान्तरपूरुपः ॥ ८५ ॥

मन्यन्त इति ॥ पापकारिण एवं मन्यन्तेऽस्मानधर्मप्रवृत्ताक कश्चिन्पर्यतीति । तान्युनवेक्ष्यमाणा देवाः पर्यान्त । म्बस्यान्तरपुरुषः पर्यात ॥ ८५ ॥

> द्यां भूमिरापो हृद्यं चन्द्राका श्रियमानिलाः । रात्रिः संध्ये च धर्मश्र वृत्तज्ञाः सर्वदेहिनाम् ॥ ८६ ॥

धौरित्यादि ॥ धुकोकपृथिवीजलहद्यस्थजीवचन्द्रादित्याशियमवायुरात्रिसंध्या-ह्यथर्माः सर्वेशगीरिणां शुभाशुभकमेजाः । दिवादीनां चाधिष्टानृदेवतास्ति सा च शर्रारिण्येकश्चावस्थापिता नन्सर्वे जानातीत्यागमश्रामाण्याहेदान्तद्शैनं तद्की-कृत्येद्युक्तम् ॥ ८६ ॥

देवब्राह्मणसांनिध्ये मास्यं पृच्छंदतं द्विजान् । उदञ्जुखान्माञ्जुखान्या पूर्वाह्ने वं शुचिः शुचीन् ॥ ८७ ॥ देवब्राह्मणेति ॥ प्रतिमादेवतामाह्मणसंनिधाने शुचीन्द्रिजातिप्रश्वनीन्प्राञ्जुखा-तुदञ्जुखान्वा खयं प्रयतः प्राद्विवादः पूर्वाह्ने काले याथातस्यं साक्ष्यं पृच्छेत्॥८०॥

> बूहीति बाह्मणं पृच्छेसत्यं बूहीति पार्थिवम् । गोवीजकाश्चनिवेंक्यं शृद्रं सर्वेस्तु पातकैः ॥ ८८ ॥

मृहीत्यादि ॥ बूहीत्येवं शब्दमुखार्थ बाह्मणं पृच्छेत् । सत्यं बृहीति पार्धिवं क्षत्रियं पृच्छेत् । गोबीजसुवर्णापहारे यन्पापं तद्भवतोऽनृताभिधाने स्यादित्येवं वैश्यम् । शूदं पुनः सर्वैर्वक्ष्यमाणपापैः संबध्यसे यदि सृषा वदसीति पृच्छेत्॥८८॥

> ब्रह्मा ये स्पृता लोका ये च स्तीवालघातिनः। मित्रद्वहः कृतमस्य ते ते स्युर्बुवतो मृषा॥ ८९॥

बहान इति ॥ ब्राह्मणहन्तुः सीघानिनो वालघातिनश्च ये नरकादिलोका ऋ-पिभिः स्मृताः, ये च भित्रद्रोहादिकारिणः, ये चोपकर्तुरपकारिणस्ते तव भिथ्या-वदतो भवेशुः ॥ ८९ ॥

# जन्मप्रभृति यर्तिकचित्पुण्यं मद्र त्वया कृतम्। तत्ते सर्वे शुनो गच्छेद्यदि ब्र्यास्त्वमन्यथा॥ ९०॥

ं जन्मप्रशृतीत्यादि ॥ है शुभाचार, यत्त्वया जन्मत आरभ्य किंचित्सुकृतं कृतं तस्सर्वे त्वदीयं कुकुरादिकं संकामति यदि त्वमसत्यं म्वीषि ॥ ९०॥

एकोऽहमसीत्यात्मानं यत्त्वं कल्याण मन्यसे ।

नित्यं स्थितस्ते हृद्येषः पुण्यपापेक्षिता म्रुनिः ॥ ९१ ॥

एकोऽहमित्यादि ॥ हे भद्र, एक एवाहमस्मि जीवात्मक इति बदात्मानं मन्यसे मैंवं मंस्थाः । यसादेवं पापानां पुण्यानां च द्रष्टा मननान्मुनिः सर्वज्ञस्तव हृदये परमात्मा नित्यमवस्थितः । तथाच श्रुनिः-'द्वा सुपर्णां सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिपस्वजाते । तथारन्यः पिष्पलं स्वाद्वस्थनभन्नन्यो अभिचाकः शीति'॥ ९१ ॥

यमो वैवस्त्रतो देवो यस्तवैष हृदि स्थितः। तेन चेदविवादस्ते मा गङ्गां मा कुरून्गमः॥ ९२॥

यम इति ॥ सर्वसंयमनाद्यमः परमात्मा, वैवस्वत इति दण्डधारित्वात् , देवनाहेवः, यन्तेवेष हृदि निष्टति तेन सह यथार्थकथने यदि तवाविवादः यदा त्वन्मनोगतमसावन्यज्ञानानि न्वं चान्यथा कथयसि तदान्तर्यामिणा सह विप्रतिपत्तिः स्थान् । एवं चात्र सस्यामिधानेनेव निःपापः कृतकृत्योऽसि । पापनिर्हरणार्थं मा गङ्गां मा च कुरुक्षेत्रं यासीः । मन्कमेवात्र गङ्गाकुरुक्षेत्रयोः साम्यं मस्यपुराणे व्यासेन स्फुटीकृतम्—'कुरुक्षेत्रसमा गङ्गा वत्र तत्रावगाहिता' हृति । मेधातिथिगोविन्दराजौ तु विवस्वतः पुत्रो यो यमो दक्षिणदिक्पत्तिक्षेकतः कर्णगोचरीभूतत्वाक्तव हृदये परिस्फुरनि तेन सह यदि सवाधर्मकारित्वाद्विवादो नासित तदा मा गङ्गां मा कुरुक्षेत्रं यासीरिति व्याचक्षाते ॥ ९२ ॥

नम्रो ग्रुण्डः कपालेन भिक्षार्थी क्षुत्पिपासितः । अन्धः श्रञ्जकुलं गच्छेद्यः साक्ष्यमनृतं वदेत् ॥ ९३ ॥

नप्त इति ॥ यः साक्ष्यमसत्यं बदेत्स नग्नः कृतमुण्डनपरिभावोऽन्धः कर्प-रेणोपछक्षितः भिक्षार्थी शत्रुकुछं गच्छेत् ॥ ९३ ॥

अवाक् शिरास्तमस्यन्धे किल्बिषी नरकं त्रजेत्। यः प्रश्नं वितथं त्र्यात्पृष्टः सन्धर्मनिश्चये॥ ९४॥ अवागिति॥ यो धर्मनिश्चयनिमित्तं पृष्टः सम्भससं त्रूयास्य पापवानधोमुखो महान्धकारे यो नरकसं गच्छति॥ ९४॥

> अन्थो मत्स्थानिवाश्चाति स नरः कण्टकैः सह । यो भाषतेऽर्थवैकल्यमप्रत्यक्षं सभां गतः ॥ ९५ ॥

अन्य इति ॥ वः समां प्राप्तस्त्रवार्यस्यायधार्थस्यामिप्रायमनुपरुष्य(?)मुन्को-चादिसुस्रतेहोन कथयति स नरोऽन्य इव सकण्टकान्मन्स्यान्भक्षयति सुस्रबुषाः प्रवृत्तो दुःस्रमेव महस्रमते ॥ ९५ ॥

> यस्य विद्वान्हि वदतः क्षेत्रज्ञो नाभिशङ्कते । तसात्र देवाः श्रेयांसं लोकेऽन्यं पुरुषं विदुः॥ ९६॥

यखेति ॥ यस्य बदतः सर्वज्ञोऽन्तयांभी किमयं सत्यं बदत्युतानृतमिति न सङ्केत किंतु सत्यमेवायं बदतीति निर्विशद्भः संपद्यते । तस्मादन्यं प्रशस्ततरं पुरुषं देवा न जानन्ति ॥ ९६ ॥

> यावतो बान्धवान्यस्मिन्हन्ति साक्ष्येऽनृतं वदन् । तावतः संख्यया तस्मिञ्छणु सौम्यानुपूर्वज्ञः ॥ ९७ ॥

यावत इति ॥ यसिन्पश्वादिनिमिते साक्ष्ये उनृतंवदन् यत्संख्याकान्विन्नादिवान्यवाद्यस्य व्याज्यस्य त्राज्यान्य त्र्यां क्याज्यस्य त्राज्यस्य त्राज्यस्य त्राज्यस्य त्राज्यस्य व्याज्यस्य त्राज्यस्य व्याज्यस्य स्थाज्यस्य व्याज्यस्य स्थाज्यस्य स्थाजस्य स्थाजस्य स्थाजस्य स्थानस्य स्थाजस्य स्याजस्य स्थाजस्य स्थाजस्य स्थाजस्य स्थाजस्य स्थाजस्य स्थाजस्य स्याजस्य स्थाजस्य स्थाजस्य स्थाजस्य स्याजस्य स्थाजस्य स्थाजस्य स्थाजस्य स्थाजस्य स्थानस्य स्थाजस्य स्थाजस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्याजस्य स्याज

पश्च पश्चनृते हन्ति दश हन्ति गवानृते । शतमश्चानृते हन्ति सहस्रं पुरुपानृते ॥ ९८ ॥

पञ्चेति ॥ पशुविषयेऽनृते पञ्च बान्धवासरके योजयति पञ्चानां बान्धवानां इननफर्छं प्राप्नोति । एवं दश गोविषये । संस्थागौरवं चेदं प्रायश्चित्तगौरवार्थस् ९८

> हन्ति जातानजातांश्र हिरण्यार्थेऽनृतं वदन्। सर्वे भूम्यनृते हन्ति मा स भूम्यनृतं वदीः॥ ९९॥

इन्तीति ॥ हिरण्यार्थेऽनृतं वद्शातानजातांश्च पुत्रप्रसृतीश्वरके योजयित एषां इननफर्लं प्रामोति । भूमिविषये चानृतं वदन्सर्वप्राणिनां इननफर्लं प्रामोति । तसान्द्रविषयेऽनृतं मा वदीरिति विशिष्याभिधानम् ॥ ९९ ॥

वैवृ्योदिष्वनृतं वदतो भूमिवहोपमाह-

अप्सु भूमिवदित्याहुः स्त्रीणां भोगे च मैथुने। अज्ञेषु चैव रह्नेषु सर्वेष्वश्ममयेषु च ॥ १००॥

अप्तिति ॥ तडागकूपमाद्योदकविषयेऽनृते खीणां च मैथुनाख्योपभोगविषये अक्केषु च रत्नेषु च मुक्तादिषु पाषाणमयेषु वैद्र्यादिष्वनृते भूमिवदोषमाहुः ॥१००॥

> एतान्दोषानवेक्ष्यः त्वं सर्वोननृतभाषणे । यथाश्चतं यथादृष्टं सर्वमेवाञ्जसा वद ॥ १०१ ॥

युतानिति ॥ युतानसत्यभाषणदोषानिधगम्य दृष्टश्रुतानितिक्रमेण सर्वमेवाअसा तस्वतो त्रृहि ॥ १०१ ॥

### गोरक्षकान्वाणिजिकांस्तथा कारुकुशीलवान् । प्रेष्यान्वार्भुषिकांश्रेव विप्राञ्शूद्रवदाचरेत् ॥ १०२ ॥

गोरक्षकानित्यादि ॥ गोरक्षणजीविनो, वाणिज्यजीविनः, सूपकारादिकारुकर्मजी-विनः, दासकर्मजीविनः, नटकर्मनृत्यगीतादिजीविनः, प्रतिविद्धजीविनो ब्राह्मणा-न्यकृतमाक्ष्यदर्शने शूद्रवत्युच्छेत् ॥ १०२ ॥

#### तद्वदन्ध्रमतोऽर्थेषु जानकप्यन्यथा नरः।

न स्वर्गाच्यवते लोकादैवीं वाचं वदन्ति ताम् ॥ १०३ ॥

नद्वदक्षिति ॥ तदेनन्साध्यमन्यथापि जानन्मनुष्यो धर्मेण द्योदिना स्ववहारे-प्वन्यथा वदन्त्वर्गलोकाक अदयित । यसाचदेतिक्षिमत्तिकरोषेणासत्याभिषानं तां देवनंबन्धिनीं वाचं मन्वादयो वदन्ति ॥ १०३ ॥

क पुनस्तद्मत्यं वक्तव्यमित्यन आह-

# शृद्रविदश्चत्रविष्राणां यत्रतींकौ भवेद्रधः ।

तत्र वक्तव्यमनृतं तद्धि सत्याद्विशिष्यते ॥ १०४ ॥

शूद्रंति ॥ यस्मिन्ध्यवहारे सन्याभिधानं सित शूद्रंवश्यक्षत्रियवाद्यणानां वधः संपद्यते तत्रासस्यं वक्तस्यम् । यसात् यस्मिन्विपयन्वे न त्वस्यन्ताधार्मिकसंधिकारस्तेना-द्विषय्ये । एतच प्रमादस्विल्ताधर्मविषयन्वे न त्वस्यन्ताधार्मिकसंधिकारस्तेना-दिविषये । तथा गोतमः—'नानृतवदने दोषो यज्ञीवनं चेत्तदधीनं नतु पापी-यसो जीवनम्' हति । नच 'न जातु बाह्यणं हन्यान्सर्वपापेष्विष स्थितम्' हति । नच 'न जातु बाह्यणं हन्यान्सर्वपापेष्विष स्थितम्' हति । नच 'व जातु बाह्यणं हन्यान्सर्वपापेष्विष स्थितम्' हति मनुनैव वक्ष्यमाणत्वाच बाह्यणवध्यसक्तिरिति वाच्यम् । उग्रदण्डत्वाद्वाज्ञः कथं-चित्संभवात् । अत्र वचने शूद्वादिकमेणाभिधानं वधस्यामञ्चलवात् ॥ १०४ ॥

# वाग्दैवर्त्येश्व चरुभिर्यज्ञेरंस्ते सरखतीम् ।

अनृतस्यैनसस्तस्य कुर्वाणा निष्कृति पराम् ॥ १०५ ॥

वार्यवर्तिरिति ॥ ते साक्षिणोऽनृताभिधायिनो वार्यवताकैश्वरुभिः सरस्वर्ती यजेग्न् । तस्यानृताभिधानजनितपापस्य प्रकृष्टां शुद्धिं कुर्वाणाः । साक्षिबहुन्वा-पेक्षं चेदम् न त्वेकस्येव साक्षिणः किपञ्जलन्यायेन चरुत्रयम् । यद्यपि वार्येव-ताके चरा वाक्ष्वव्दनेव देवतात्वं न सरस्वतीशब्देन 'विधिशब्दस्य मञ्चल्वे भावः स्यात्' इति न्यायात्तथापि 'वार्ये सरस्वती' इति श्वतेर्वाक्सरस्वत्योरेकार्यत्वास्तर-स्वतीमित्युपसंहारः । अत्र प्रकरणे चेदं प्रायश्चित्ताभिधानं लाघवार्थम् । तत्र कि-यमाणे श्चद्वविदक्षत्रियबाद्यणवधविषयानृतवादिन इत्यपि वक्तव्यं स्यात् ॥१०५॥

कूष्माण्डैर्वापि जुहुयादृतमग्रौ यथाविधि । जुदित्युचा वा वारुण्या तृचेनाव्दैवतेन वा ॥ १०६ ॥ कूष्माण्डैरिति ॥ कूप्माण्डमक्का यजुर्वेदिका 'यद्देवा देवहेडनम्' इत्येवमादय-सैर्मिक्चदेवताये घृतमग्नी जुहुयात् । यथाविधि परिस्तरणादि त्वात्मधर्मेण स्वगृ-झोकेन । 'वदुक्तमं वरुणपाशम्' इत्येतया वरुणदेवताकया 'आपो हि छाः' इति तृचेन वाग्देवताकेन जुहुयात् । घृतमशाविति सर्वन्नानुषक्कः ॥ १०६ ॥

> त्रिपक्षादञ्जनन्साक्ष्यमृणादिषु नरोऽगदः। तद्दणं त्राप्तुयात्सर्वे दशबन्धं च सर्वतः॥ १०७॥

त्रिपक्षादिति ॥ अव्याधितः साक्षी ऋणादानादिव्यवहारे त्रिपक्षपर्यन्तं यदि साक्ष्यं न वदेत्तदा तद्विवादास्परं सर्वमृणमुत्तमर्णस्य द्यान्,तस्य च सर्वस्यर्णस्य दशमं भागं राज्ञो दण्डं द्यान् ॥ १०७ ॥

यस्य दृश्येत सप्ताहादुक्तवाक्यस्य साक्षिणः । रोगोऽप्रिर्ज्ञातिमरणमृणं दाप्यो दमं च सः ॥ १०८ ॥

यस्रोति ॥ यस्य साक्षिण उक्तयाश्यस्य सप्ताहमध्ये व्याच्यप्तिदाहसंनिहितपु-त्रादिज्ञातिमरणानामन्यतमं भवति देवसूचिर्नामध्यामिदोपत्वाहणमुक्तमर्णस्य दण्डं च राज्ञा दाप्यः ॥ १०८ ॥

> असाक्षिकेषु त्वर्थेषु मिथो विवदमानयोः । अविन्दंस्तत्त्वतः सत्यं शपथेनापि लम्भयेत् ॥ १०९ ॥

असाक्षिकेष्विति ॥ अविद्यमानमाक्षिकेषु व्यवहारेषु परस्परं विवदमानयोस्त-स्वतङ्क्ष्काद्विधातरेकेण सत्त्यमरूभमानः प्राद्विवाको वक्ष्यमाणेन शपयेन सत्त्यसु-स्रायेत् ॥ १०९॥

महर्षिभिश्व देवेश्व कार्यार्थ शपथाः कृताः । वसिष्ठश्वापि शपथं शेषे पैजवने नृषे ॥ ११० ॥

महर्पिभिश्चेति ॥ सप्तपिभिर्देवैश्वन्द्रादिभिः संदिग्धकार्थनिर्णयार्थं शपथाः कृताः वसिष्ठोऽप्यनेन पुत्रशतं भक्षितमिति विश्वामित्रेणाकुष्टः स्वपरिशुद्धये पिजवनापत्ये सुदासि राजनि शपथं चकार । अनेकांथैत्वाद्धानूनां शपिरपि करोत्यर्थः ॥११०॥

न दृथा शपथं कुर्यात्स्वल्पेऽप्यर्थे नरो बुधः । दृथा हि शपथं कुर्वन्प्रेत्य चेह च नश्यति ॥ १११ ॥

न वृथेति ॥ स्वस्पेऽपि कार्ये न वृथा शपथं पण्डितः कुर्यात् । वृथा शपथं कुर्वन्परलोक इह लोके नरकप्रास्याऽकीर्तिप्रास्या च नाशं प्राप्तोति ॥ १११ ॥ वृथाशपथप्रतिप्रसवार्थमाह—

> कामिनीषु विवाहेषु गवां मध्ये तथेन्थने । ब्राह्मणाभ्युपपत्तों च शपथे नास्ति पातकम् ॥ ११२ ॥

कामिनीव्विति ॥ बहुभार्यस्य नान्यामहं कामये त्वमेव मत्मेयसीत्वेवंविशिष्टः सुरतलामार्थं कामिनीविषये, विवाहविषये च मयान्या न वोढव्येत्यादी, गवार्थं वासाद्यपहारे च, अग्नौ होमार्थमिन्यनाद्यपहारे, ब्राह्मणरक्षार्थमङ्गीकृतघनादी वृथा शपथे पापं न भवति ॥ ११२ ॥

सत्येन शापयेद्विमं क्षत्रियं वाहनायुष्टैः । गोबीजकाञ्जनैर्वैक्यं सूदं सर्वेस्तु पातकैः ॥ ११३ ॥

सत्येनेनि ॥ ब्राह्मणं सत्यशब्दोचारणेन शापवेत् । क्षत्रियं वाहनायुधं मम नि-प्कलं स्यादित्येवम् । वैश्यं गोवीजकाञ्चनानि च मम निष्फलानि स्युरित्येवम् । शृदं च सर्वाणि मे पानकानि स्युरित्येवं शापयेत् ॥ ११३ ॥

अप्ति वाहारयदेनमप्तु चैनं निमञ्जयेत् ।

पुत्रदारस्य वाप्येनं शिरांसि स्पर्शयेत्पृथक् ॥ ११४ ॥

कार्यगौरवत्याधवापेक्षया अग्निमिति ॥ अग्निसित्तभं पञ्चाशत्पिककमष्टाञ्चलमयः-पिण्डं हम्मद्वयविन्यम्मससाश्वयपत्रं शृद्धादिकं सस पदानि पितामहाशुक्तविधाना-दाहारयेत । जलाँकादिरहितजले चैनं निमज्जयेत् । अश्चेपेनिकर्तव्यता स्मृत्यन्तरे ज्ञेया । पुत्राणां त्राराणां च पृथक् शिरम्येनं स्पर्शयेत् ॥ ११४ ॥

यमिद्धो न दहत्यित्ररापो नोन्मजयन्ति च।

न चार्तिमृच्छिति क्षिप्रं स ज्ञेयः ग्रुपथे ग्रुचिः ॥ ११५ ॥ यमिति ॥ यं प्रदीप्तोऽग्निनं दहति, आपश्च यं नोध्वं नयन्ति, न चार्तिमेव महर्ता प्रामोति स शपथे विश्वज्ञो ज्ञेयः ॥ ११५ ॥

अत्र प्रकृतमर्थवादमाह—

वत्सस्य ह्यभिशम्तस्य पुरा भ्रात्रा यवीयसा ।

नामिर्ददाह रोमापि मत्येन जगतः स्पन्नः ॥ ११६ ॥

ल्यस्येनि ॥ यसात्प्रवेकाळे वत्मनाम अपेर्न त्वं ब्राह्मणः भ्रद्वापत्योऽसीत्येवं कनीयसा विमात्रेयणाभिकृष्टस्य नैतदेवमिति स प्रथार्थमाम् प्रविष्टस्यामिः सर्वस्य जगतः ग्रुमाग्रुभकर्तेव्ये चारभूतः सत्येत हेतुना रोमकमपि वह्निनं दर्धवान्॥११६॥

> यसिन्यसिन्विवादे तु कौटमाक्ष्यं कृतं भवेत् । तत्तत्कार्यं निवर्तेत कृतं चाप्यकृतं भवेत् ॥ ११७ ॥

यस्मित्रिति ॥ यस्मिन्यस्मिन्यवहारे साक्षिभिरनृतमुक्तमिति निश्चित भवेक्त-त्कार्यनसमासं प्राड्विवाकः पुनरपि निवत्तेयेत । यद्गपि च दण्डसमासिपर्यन्ततां नीतं तदपि पुनः परीक्षेत ॥ १९७ ॥

वक्ष्यमाणविशेवार्थं लोभादीन्प्रथङ्किर्दिशति-

लोभान्मोहाद्धयान्मेत्रात्कामात्कोधात्तथैव च । अज्ञानाद्वालभावाच साक्ष्यं वितथमुच्यते ॥ ११८॥ मद्यः २५ कोभादिति ॥ क्रोभेन, विपरीतज्ञानेन, भयेन, स्नोहेन, कामेन, क्रोधेन, अज्ञानेन, अनवधानेन साध्यमसत्यमुख्यते ॥ ११८ ॥

# एपामन्यतमे स्थाने यः साध्यमनृतं वदेत् । तस्य दण्डविश्लेपांस्तु प्रवध्याम्यनुपूर्वशः ॥ ११९ ॥

एपामिति ॥ एवां लोभादीनां मध्याद्रन्वतमस्मिनिमित्ते सित यो मिध्या सः वं कथरेत्तस्य द्रुण्डविशेषाणि कमशो वदिष्यामि ॥ १६९ ॥

### लोभात्सहस्रं दण्ड्यस्तु मोहात्पूर्वं तु साहसम् । भयाद्दी मध्यमी दण्डी मैत्रान्पूर्वं चतुर्गुणम् ॥ १२० ॥

लोनादिनि ॥ लोभेन मिध्याभिधाने सति वश्यमाणपणानां सहसं दण्ड्य मोहेन प्रथमं साहसं वश्यमाणम्, सर्वेन च त्रश्यमाणौ मध्यमसाहसी, मैत्रात्यथ समाहसं चनुर्गुणम् ॥ १२० ॥

## कामाइरागुणं पूर्व क्रोधात्त त्रिगुणं परम् । अज्ञानाद्वे शते पूर्णे वालिस्याच्छतमेव तु ॥ १२१ ॥

कामादिनि ॥ स्नीमंभोगरूपकामानुरोधेन मिध्या वदन्त्रयससाहसं द्वागुण दृष्ट्यः । क्रोधेन नु परं मध्यममाह्मं त्रिगुणं वक्ष्यमाणं, अज्ञानन्वाह्ने अते बालिज्यादनवधानाम्पणकातमेव दृण्ड्य इनि सर्वत्रानुपक्षः ॥ १२१ ॥

### एतानाहुः केँ।टसाक्ष्ये प्रोक्तान्दण्डान्मनीपिभिः। धर्मस्याव्यभिचारार्थमधर्मनियमाय च ॥ १२२॥

एतालिति ॥ सन्यरूपधर्मस्यापरिन्दोपार्थसम्बद्धपाधर्मस्य च बारणार्थसं-तान्कीटसाध्यत्रिपये पर्वेर्सुनिभिरुक्तान्द्रण्डान्मन्वात्य आहुः। एतच्च सकून्की-दसाक्ष्ये ॥ १२२ ॥

# कांटमाक्ष्यं तु कुर्वाणांस्त्रीन्वर्णान्धार्मिको नृपः । प्रवामयेदण्डयित्वा त्राह्मणं तु विवामयेत् ॥ १२३ ॥

भूयोभूयः कीटमाध्यकरणेषु तु कीटमाध्यमिति ॥ क्षत्रियादींस्नीन्वर्णान्कीटमाध्यात्पूर्वोक्तेन दण्डयित्वा धार्मिको राजा स्वराष्ट्राद्विवासयेत् । ब्राह्मणं तु
धनदण्डव्यतिरेकेण स्वराष्ट्राज्ञिःसारयेत । न जातु ब्राह्मणं हन्यान्सवेपापेष्ववस्थितम् । राष्ट्राद्वेनं वहिः कुर्यात्मभग्रवनमक्षतम् ॥ इति धनमहिनतिबीसनस्थाभिधास्ययानस्वात् । गोविन्द्राजस्तु ब्राह्मणं पुतः पूर्वदण्डेन दण्डयिवा नग्नं
कुर्यादिति व्याच्छे । मेधानिधिस्तु ब्राह्मणस्य विवासस्त्वं वासोऽपहरणं गृष्टभङ्गो
वेत्याच्छे ॥ १२३ ॥

दश स्थानानि दण्डस्य मनुः स्वायंश्चवोऽन्नवीत् । त्रिषु वर्णेषु यानि स्युरक्षनो त्राक्षणो त्रजेत् ॥ १२४ ॥ द्शेति ॥ हैरण्यगर्भो मनुर्देश दण्डस्थानान्युक्तशान् । यानि क्षत्रियादिवर्णत्रय-विगये भवन्ति । ब्राह्मणः पुनर्महत्यपराधेऽक्षतशरीरो देशाक्षिःसार्यते ॥ १२४ ॥

# उपस्थम्परं जिहा इस्तौ पादौ च पश्चमम्। चक्षुनीसा च कर्णी च धनं देहस्तथैव च ॥ १२५॥

उपस्थमिति ॥ लिङ्गादीन्येतानि दश दण्डस्थानानि, अतस्तत्तरङ्गेनापराधे सति अगराधलाधवगोरवापेक्षया तदङ्गताडनवेदनादि कतैव्यम् । अल्पापराधे मधाश्चनं अनदण्डः । देहदण्डो मारणं महापातकादौ ॥ १२५ ॥

## अनुवन्धं परिज्ञाय देशकाली च तत्त्वतः । सारापराधी चालोक्य दण्डं दण्ड्येषु पातयेत् ॥ १२६ ॥

अनुबन्धमिति ॥ पुनःपुनरिच्छातोऽपराधकरणमपेक्ष्य ग्रामारण्यादिचापराधि-म्थानं राज्यादिकं वापराधस्यापेक्ष्य मारं चापराधकारिणो धनञ्गीरादिमामध्यमप-राभं च गुरुलघुभावेन चालोक्य दण्डनीयेषु दण्डं कुर्यात् । एतस्राभिहिनाभिधा-स्यमानदण्डदोषभूतम् ॥ १२६ ॥

# अधर्मदण्डनं लोके यशोमं कीर्तिनाशनम् । अखर्ग्यं च परत्रापि तस्मात्तत्परिवर्जयेत् ॥ १२७ ॥

अधर्मेनि ॥ जीवतः स्यानिर्यक्षः, मृतस्य स्यानिः कीर्तिः, यस्माद्रनुबन्धाद्यनपे-क्ष्य दण्डनमिह लोकं यशोक्ताश्चनं मृतस्य च कीर्तिनाशनं परस्थोके च धर्मान्तरा-जिनस्वर्गप्रतिबन्धकं तस्मात्तन्परित्यजेन् ॥ १२७ ॥

### अदण्ड्यान्दण्डयन्गजा दण्ड्यांश्रेवाप्यदण्डयन् । अयशो महदाप्तोति नरकं चैव गच्छति ॥ १२८ ॥

अद्ग्ख्यानिति ॥ राजा द्ण्डानहोन्यनलोसादिना द्ण्डयन्, द्ण्डाहोश्चानुरो-धादिनोत्सृजन्महतीमस्याति प्राप्नोति नरकं च ब्रजति ॥ १२८ ॥

# वाग्दण्डं प्रथमं कुर्याद्विग्दण्डं तदनन्तरम् । तृतीयं धनदण्डं तु वधदण्डमतः परम् ॥ १२९ ॥

वाग्दण्डमिति ॥ न साधु कृतवानिस मैवं भूयः कार्षोरित्येवं वाङ्गिर्मर्न्मनं प्रथ-मापराधे गुणवतः कुर्यात् । तथापि यदि नोपशाम्यति तदा धिग् जाल्म माजीवहा-निम्ने पापस्य भूयादित्येवमादि तस्य कार्यम् । तदापि यद्यसन्मार्गाज्ञ निवर्तते तदा धनदण्डमस्य तृतीयं कुर्यात् । एवमि चेन्नावतिष्ठते तदातः परं वधदण्डं ताडनाद्यक्षस्थेदरूपं तस्य कुर्यान्न मारणम् ॥ १२९ ॥

> वधेनापि यदा त्वेतानिप्रहीतुं न शक्रुयात् । तदेषु सर्वमप्येतत्प्रयुद्धीत चतुष्टयम् ॥ १३० ॥

यतो वक्ष्यति 'वधेनापि यदा त्वेतान्' इति । व्यक्षेनाङ्गच्छेदेनापि दण्ड्या-न्वशे कर्तुं न शक्षुयासदा एतेषु सर्वं वाग्दण्डादिचतुष्टयं कुर्यात् ॥ १३० ॥

> लोकसंव्यवहारार्थे याः संज्ञाः प्रथिता श्रुवि । ताम्ररूप्यसुवर्णानां ताः प्रवक्ष्याम्यश्चेषतः ॥ १३१ ॥

लोकेनि ॥ ताम्ररूप्यसुवर्णानां याः पणादिसंज्ञाः कयविकयादिलोकव्यवहारार्थे पृथित्र्यां प्रसिद्धान्ता दण्डाञ्चपयोगार्थं साकत्येन कथथिष्याप्रि ॥ १३१ ॥

> जालान्तरगते भानौ यत्स्रक्ष्मं दृश्यते रजः। प्रथमं तत्प्रमाणानां त्रसरेणुं प्रचक्षते ॥ १३२ ॥

जालान्तरेति ॥ गवाक्षविवरप्रविष्टसूर्यरिमपु यन्मूह्मं रजो दृश्यते तदृश्यमान-परिमाणानां प्रथमं त्रसरेणुं वदन्ति ॥ १३२ ॥

> त्रसरेणवोऽष्टो विज्ञेया लिक्षेका परिमाणनः । ता राजसर्पपन्तिस्रस्ते त्रयो गौरसर्पपः ॥ १३३ ॥

त्रसरेणय इति ॥ अष्टाँ त्रभरेणवी किञ्चेका परिमाणन ज्ञेया । तान्तिस्रो किञ्चा राजमपैपो ज्ञेयः । ते राजमपैपास्त्रयो गाँउमपैपो ज्ञेयः ॥ १३३ ॥

> सर्पपाः पर् यवो मध्यस्त्रियवं त्वेककृष्णलम् । पश्चकृष्णलको मापस्ते सुवर्णस्तु पोडग्र ॥ १२४ ॥

सर्पपा इति ॥ गाँरसपंपाः पद मध्यो न स्यूलो नापि स्क्ष्मो ययो भवति । त्रिभिर्यवैः कृष्णलं रक्तिकेति प्रसिद्धम् । पञ्चभिः कृष्णलेशीयः । पोष्ठशः सापाः सुवर्णः स्यात् । पुंलिङ्गश्चायं परिमाणवचनः ॥ १३४ ॥

> पलं सुवर्णाश्रत्वारः पलानि घरणं दश्च । डे कृष्णले समधते विज्ञेयो रौप्यमापकः ॥ १३५ ॥

परुमिति ॥ चन्वारः सुवर्णाः पर्ल स्थात् । दश परुगि धरणम् । कृष्णलद्वयं नमं कृत्वा तुरुया धनं रूप्यमापको बोद्धव्यः ॥ १३% ॥

ते षोडश साद्धरणं पुराणश्चेव राजतः।

कार्षापणस्तु विज्ञेयस्ताम्निकः कार्षिकः पणः ॥ १३६ ॥
ते पोडशेनि ॥ ते पोडश रूप्यमापका रोष्यथरणं पुराणश्च राजतो रजतसंबन्धी
स्थात् । कार्षिकसाम्रमयः कार्पापणः पण इति विज्ञेयः । कार्षिकश्च शास्त्रीयपलचतुर्थभागो बोद्धव्यः । अतप्त 'पलं कर्पचनुष्टयम्' इत्याभिधानिकाः ॥ १३६ ॥

धरणानि दश ज्ञेयः शतमानस्तु राजतः । चतुःसौत्रणिको निष्को विज्ञेयस्तु प्रमाणतः ॥ १३७ ॥ धरणानीति ॥ दश रूपधरणानि रौप्यशतमानी ज्ञातव्यः । चतुर्भिः सुवर्णैर्नि-दशः प्रमाणेन बोद्धव्यः ॥ १३७ ॥

पणानां द्वे शते सार्धे प्रथमः साहसः स्पृतः ।

मध्यमः पश्च विज्ञेयः सहस्रं त्वेव चोत्तमः ॥ १३८ ॥
पणानामिति ॥ पञ्चाशद्धिके द्वे पणशते प्रथमसाहस्रो मन्वादिभिः स्मृतः ।
पणपञ्चश्चतानि मध्यमसाहस्रो ज्ञेषः । पणसहस्रं तुत्तमसाहस्रो ज्ञेषः ॥ १३८ ॥

ऋणे देये प्रतिज्ञाने पञ्चकं शतमहिति । अपद्मवे तद्विगुणं नन्मनोरनुशासनम् ॥ १३९ ॥

ऋण इति ॥ मयोत्तमणीस्य धनं देवमिति सभायामधर्मणेनोक्तं सस्यधमणेः पणकातात्पञ्च पणा इत्येवं दण्डमईति । यदा तु सभायामपि न किंचिद्रस्मे धारया-मीत्येवमपलपित तदा पणकाताइक्षपणा इत्येवं दण्डमईति । इत्येवं मनुस्मृती दण्डमकारः ॥ १३९ ॥

वसिष्ठविहितां दृद्धिं सजेद्वित्तविविधिनीम् । अज्ञीतिभागं गृह्णीयान्मासाद्वाधेषिकः द्यते ॥ १४० ॥ बसिष्ठेति ॥ बसिष्ठेनोक्तां दृद्धिं धर्म्यवाद्धनबृद्धिकरी वृद्धिजीवी गृह्णीयात् । नामेव दृर्गयति । यते प्रयुक्तेऽजीतिमागं प्रतिमासं वृद्धिं गृह्णीयात् ॥ १४० ॥

द्विकं शतं वा गुक्षीयात्सतां धर्ममृतुसरन्।

द्विकं शतं हि गृहानो न भवत्यर्धकिल्बिपी ॥ १४१ ॥

हिकसिति ॥ साधनामयं धर्म हित मन्यमानः पणशते प्रयुक्ते पणद्वयं वा प्रतिमासं गृह्णीयत् । यग्मात् द्विकं शतं हि गृह्णानो वृद्धियनप्रहणे किल्यिपी न भवति ॥ १४१ ॥

हिकं त्रिकं चतुष्कं च पश्चकं च शतं समम् । मासस्य वृद्धिं गृहीयाद्वर्णानामनुपूर्वशः ॥ १४२ ॥

हिकिमिति ॥ ब्राह्मणादिवर्णानां क्रमेण द्विकं त्रिकं चतुष्कं पञ्चकं शतसमितो नाधिकं मामस्य संबन्धिनीं वृद्धिं गृद्धीयात् । नन्वशीतिभागो लघु, द्विकशतमहणं गुरु, कथिममी प्राह्मणस्य लघुगुरुकल्पी विकल्पेताम् । अत्र मेधानिथिगोविन्दराजा तु पूर्ववृद्ध्या निर्वाहासंभवे द्विकशतपरिग्रह इति व्याचक्षाते । इदंतु बदामः—सबन्धकेप्वशीतिभागग्रहणं बन्धकरिहते तु द्विकशतवृद्धिपरिग्रहः। तदाह याज्ञवल्क्यः- 'अशीतिभागो वृद्धिः स्वान्मासि मासि सबन्धके । वर्णक्रमाच्छतं द्विश्विचतुः- पञ्चकमन्यथा ॥ वेदान्तोद्गीतमहमो मुनेब्बाल्यानमाद्विय । तद्दिरुदं स्ववुद्धा च नियद्धमधुनातनैः' ॥ १४२ ॥

न त्वेवाधौ सोपकार कांसीदीं दृद्धिमाप्रुयात् । न चाधेः कालसंरोधान्निसर्गोऽस्ति न विऋयः ॥ १४३ ॥ . नेति ॥ भूमिगोधनाद् भोगार्थं बन्धके दत्ते धनप्रयोगभवामनन्तरोक्तां बृद्धि-मुत्तमर्णो न लभते । कालसंरोधास्त्रिरकालावस्थानाद्विगुणीभूतमूलधनप्रवेशेऽपि न निसर्गोऽन्यस्य दानं, न वान्यतो विकयः । मेधातिथिगोविन्दराजौ तु आधिश्वरका-लावस्थानेऽपि न निसर्गो नान्यत्र बन्धकेनार्पणमिति व्याचक्षाते । अत्र तु सर्वदे-शीयशिष्टावारविरोधः बन्धकीकृतभूस्यादेरन्यत्राधीकरणसमाचारात् ॥ १४३ ॥

### न भोक्तव्यो बलादाधिर्श्वज्ञानो वृद्धिमुत्स्टजेत् । मूल्येन तोपयेर्चेनमाधिस्तेनोऽन्यथा भवेत् ॥ १४४ ॥

न भोक्तव्य इति ॥ गोप्याधिविषयं त्रचनमिदं । वस्त्रालंकारादिर्गोप्याधिवलास्र भोक्तव्यः भुजानो वृद्धिमुन्युजेत्प्रास्त्र्व्यनार्यनं तापयेत् । यहा भोगेनासारतामार्या नीते सारावस्थाधिमृत्यदानेन स्नामिनं तोपयेदन्यथा बन्धकचीरः स्यात् ॥ ९४४॥

### आधिश्रोपनिधिश्रोभौ न कालात्ययमर्हतः। अवहार्यो भवेतां तौ दीर्घकालमवस्थितो ॥ १४५॥

आधिश्वेति ॥ आधिर्बन्धकः, उपनिधीयत इत्युपनिधिः श्रीत्या भोगार्थर्मार्पतं द्वयम् । नारदस्मृतिलक्षितौ च निक्षेपोपनिधी तावेवात्रोपनिधिशब्देन गृद्धोते । एतावाध्युपनिधी चिरकालावस्थितावि न कालात्ययमर्हतः । यदैव स्वामिना आर्थितौ तदैव तस्यावहायौँ समर्पणीयावित्यर्थः ॥ १४५ ॥

#### संपीत्या भुज्यमानानि न नश्यन्ति कदाचन । धेनुरुष्ट्रो वहस्रक्षो यश्र दम्यः प्रयुज्यते ॥ १४६ ॥

संप्रीत्येति ॥ 'यिक्विचिद्दश वर्याणि' इत्यनन्तरं भोगेन सन्वहानि वश्यित तद्रपन्नादार्थमिद्रम् । दृश्यमाना गारुष्ट्रोऽश्वश्च यहन्द्रमनार्थं च प्रयुक्तो बलीवद्रीदिः एते प्रीत्याच्येनतु शुज्यमानाः कदाचिद्रपि स्वामिनो न नद्रयन्ति । प्रदर्शनार्थामदं प्रीत्योपशुज्यमानं न नद्रयनीति विवक्षितम् । मामान्योपक्रमं चेदं विद्रोपाभि-धानमिति नपुंसकलिङ्कता ॥ १४६ ॥

### याँकिचिद्य वर्षाणि सिन्धर्या प्रेक्षते घनी । भुज्यमानं परैस्तूर्णां न स तल्लब्धुमहिति ॥ १४७ ॥

यान्किचिदिति ॥ यान्किचिद्धनजानं समक्षमेव प्रीत्यादिव्यतिरेकेण परैर्द्श वर्षाणि अञ्चमानं स्वामी प्रेक्षने मा अङ्गक्ष्वेत्यादिप्रतिपेधोक्तिं न रचयित नामी नहरुषुं योग्यो भवति । तस्य तत्र म्वाग्यं निवर्तत इति आवः ॥ १४० ॥

> अजडश्रेदपोगण्डो विषये चास्य अज्यते । भग्नं तद्यवहारेण भोक्ता तद्रव्यमहिति ॥ १४८ ॥

अञ्ज इति ॥ जडो बुद्धिबिकल. । न्यूनपोडशवर्षः पोगण्डः । तथाच नारदः---

'बाल आयोडसाह्रपार्रपोगण्डश्चापि शब्दितः'। स धनस्वामी यदि अडः पोगण्डश्च न भवति तदीयदर्शनविषये च तद्धनं भुज्यते तदा स्वामिनो व्यवहारेण नष्टं ततो भोकुरेव तद्धनं भवति ॥ १४८ ॥

### आधिः सीमा बालघनं निश्चेपोपनिधिः स्त्रियः। राजस्तं श्रोत्रियस्तं च न मोगेन प्रणश्यति ॥ १४९ ॥

आधिरिति ॥ बन्धः, ब्रामादिमर्यादा, बारुधनं, निक्षेपः 'वासनस्थमनास्याय समुद्रं यक्षिधीयते' इति नारदोक्त उपनिधिलक्षणः, दास्यादिश्वियः, राजश्री-त्रियधनानि, उक्तेन दशवर्षभौगेन न स्वामिनो नदयन्ति न भोकुः स्वत्वं भवन्ते ॥ १४९॥

### यः स्वामिनाननुज्ञातमाधि भुद्गेऽविचक्षणः । तेनार्धरुद्धिर्मोक्तव्या तस्य भोगस्य निष्कृतिः ॥ १५० ॥

यः स्वामिनेति ॥ यो वृज्या दत्तं बन्धं स्वाम्यनुज्ञाव्यतिरेकेण भूकौं निह्नवेन भुक्के तेन तस्य भोगस्य मंशुज्यर्थमर्थवृद्धिमौक्तव्या । बलभोगेन तु भोक्तव्ये बला-दश्विभुजाने मति सर्ववृद्धित्याग एवोक्तः ॥ १५० ॥

### कुसीदरृद्धिरेंगुण्यं नात्येति सक्रदाहृता । धान्ये सदे लवे वाह्ये नातिकामित पश्चताम् ॥ १५१ ॥

कुसीदेनि ॥ वृज्या धनप्रयोगः कुमीनं तत्र या वृद्धिः सकुद्वहीता सा हेराण्यं नानिकामिन मूलबृद्धिद्धिर्गुणेव भवनि । प्रांनदिनप्रांतमासादिप्राह्मोन ताल्प-र्यम् । धान्ये पुनर्शृक्यादिप्रयुक्ते, सदे वृक्षफले, ल्यत इति लव कर्णालोम तस्मिन्, बाहनीये च बलीवद्दिं प्रयुक्ते चिरेणापि कालेन मुल्धान्यादिना मह पञ्चगुणनां नातिकामेदिनि ॥ १५१ ॥

#### कृतानुसारादधिका व्यतिरिक्ता न सिद्धाति । कुमीदपथमाहुस्तं पञ्चकं शतमहिति ॥ १५२ ॥

कृतानुसारादिति ॥ कृता या बृद्धिद्धिं त्रिकमिति शास्त्रेण वर्णक्रमेणोका तस्याः शास्त्रानुमारादिश्वका व्यतिरिक्ता कृता । अतोऽन्या वृद्धिरकृतेन्यर्थः । किंतु कृतापि वृद्धिर्षणेक्रमेण द्विकत्रिकशनादिरूपेयां मासे प्राह्मा । तथाच विष्णुः— 'वृद्धिं दशुरकृता अपि वन्परानिक्रमे यथाभिहिना वर्णक्रमेण' द्विकत्रिकादिनेन्यर्थः । किं त्वकृतवृद्धायपि विशेषान्तरमाह । कृत्मिनात्यमरत्ययं पन्था इति कृमीद्रपथः अयमधमणीं यच्छृद्धविपयोक्तं पञ्चकं शतं द्विज्ञातेरिष गृह्णानीत्येवं कृत्मिन्यप्याः पूर्वोक्ताद्धम्यंवृद्धिकराद्षपकृष्ट इत्येवं मन्वाद्य आहुः । इयं चाकृता वृद्धि-रुद्धार्ययये याचनादूर्ध्वं बोद्धव्या । तदाह कात्यायनः— 'प्रीतिदृक्तं व वर्धेत यावश्च प्रतियाचितम् । याच्यमानं न दृत्तं चेद्वर्धते पञ्चकं शतम् ॥ १५२३ ॥

#### नातिसांवत्सरीं दृद्धिं न चादृष्टां पुनेहरेत् । चक्रवृद्धिः कालवृद्धिः कारिता कायिका च या ॥ १५२॥

नातीति ॥ ममकस्मिन्मासि मासहये मासत्रये वा गते तस्य वृद्धिं विगणयेय-कदा दातव्येत्वेविधनियमपूर्वकवृद्धिमहणमुत्तमणंः संवत्मरपर्यन्तं कुर्यात्। नाति-कान्ते संवत्मरे नियमस्य वृद्धिं गृह्धीयात्। नच शास्त्रादृष्ट्यमुक्तधम्यद्विकन्निक-दाताद्यधिकां गृह्धीयात्। अधमत्यबोधनार्थो निषेधः। चक्रवृद्धादिचतृष्ट्यीं चाशास्त्रीयां न गृह्धीयात्। तालां स्वरूपमाह बृहस्पतिः—'कायिका काय-संयुक्ता मासप्राह्मा च कालिका। बृद्धेवृद्धिभक्रवृद्धिः कारिता ऋणिना कृतां। नत्र चक्रवृद्धिः स्वरूपेणेत्र गहिता। कलावृद्धिम् विगुणाधिकप्रहणेन कायिका चातिवाहदोहादिनाकागिना ऋणिकेन यानापन्काल एवोत्तमणंपीडया कृता। चतन्वोऽपि वृद्धीरशास्त्रीया न गृह्धीयात। नथाच बृहस्पतिः—'भागो यद्विगुणादृष्यं चक्रवृद्धिश्च गृह्यते। पूणें च सोदयं पश्चाद्वार्धुंथ्यं तद्विगार्ह्यतम्'। कात्यायनः—'ऋणिकेन कृता वृद्धिगिका संप्रकृति।। आपन्कालकृता नित्यं द्वानव्या कारिता तथा। अन्यथा कारिता वृद्धिनं दातव्या कथंचन'॥ ४५३॥

ऋणं दातुमशक्तो यः कर्तुमिच्छेत्पुनः क्रियाम्। स दत्त्वा निर्जितां दृद्धिं करणं परिवर्तयेत् ॥ १५४ ॥

क्रणं दातुमिति ॥ योऽधमणों धनदानासामध्योःपुनर्छेन्यादिकियां कर्तुमिन्छेल्य निर्जितामुक्तमणेः स्वत्वनयायम्यान्कृतां दृद्धि दत्त्वा करणे लेल्यं पुनः कुर्यान् ॥४५४॥

अद्शियित्वा तत्रैव हिरण्यं परिवर्तयेत् ।

यावती संभवेद्दुद्धिस्तावतीं दातुमहेनि ॥ १५५ ॥

अदर्शीयत्वेति ॥ यदि देवगत्या बृद्धिहरण्यमपि समये दातुं न शक्कोनि तदा नद्गृहीखेंब तन्नेव पुनः क्रियमाणे लेख्यादी बृद्धिहरण्यादिशेषमारोपयेत् । यन्त्र-माणं चक्रबृद्धियनं तदानीं मंभवित तहानुमहीति ॥ १५५ ॥

चक्रवृद्धिं समारूढो देशकालन्यवस्थितः। अतिकामन्देशकाली न तत्फलमवाप्रयात्॥ १५६॥

चक्रवृद्धिमिति ॥ चक्रवृद्धिशब्दैनात्र चक्रवच्छकटादिसरस्पा वृद्धिरिससता । चक्रवृद्धिमाश्रित उत्तमणों देशकालव्यवस्थितो यदि वाराणमीपर्यन्तं लवणादि शक्टेन वहामि तदा समेदं यद्धनं दानव्यमिति वेतनरूपदेशव्यवस्थितिः । यदि मामं यावद्वहामि नदा सामं यद्धनं दातव्यमिति कालव्यवस्थितिः । एवसभ्युपगत-देशकालनियसम्यो देशकालो देवादपूरयन्शकटादिना वहन् लाभरूपफलं सकलं न प्रामोति । अपितु ॥ १५६ ॥

समुद्रयानकुशला देशकालार्थदर्शिनः। स्थापयन्ति तु यां दृद्धिं सा तत्राधिगमं प्रति॥ १५७॥ समुद्रेति ॥ स्थलपथजलपथयाने निपुणा इयहेशपर्यम्तप्रियत्कालपर्यन्तम्-इमाने सित प्तावाँह्याभो प्रहीतुं युक्त इत्येवं देशलाभधनशा विणिगादया यां वृद्धिं तथाविषये चावस्थापयन्ति सैव तत्र व्यवस्था तत्राधिगमं घनप्राप्तिं प्रति प्रमाणम् ॥ १५७ ॥

### यो यस्य प्रतिभूत्तिष्ठेद्दर्शनायेह मानवः । अद्रीयन्स तं तस्य प्रयच्छेत्स्वधनादणम् ॥ १५८ ॥

यो यखेति॥ यो मनुष्यो यस्य दर्शनाय प्रतिभूम्तिष्ठेत् धनदानकाले मगायम-धमणौं दर्शनीय इति स तं तस्मिन्काल उत्तमर्णस्यादर्शयंन्तन्द्रनं दातुं यतेत॥ १५८॥

### प्रातिभाष्यं दृथादानमाक्षिकं सौरिकं च यत् । दण्डशुल्कावशेषं च न पुत्रो दातुमहिति ॥ १५९ ॥

प्रातिभाष्यमिति॥प्रतिभृत्वेन यहेयं धनं तत्प्रातिभाव्यं, बृथादानं परिहासनिमित्तं पण्टादिभ्यो रेयप्येन पित्राङ्गीकृतं, तृतनिमित्तं सुरानिमित्तं च, दण्डं यहेयं दण्डं, ग्रन्कं बद्दादिदेयं तद्वदोपं च पितृसंबन्धिनं पितरि सृते पुत्रो दातुं नार्हति॥ १५९॥

### दर्शनप्रातिभाव्ये तु विधिः स्यात्पूर्वचोदितः।

दानप्रतिश्ववि प्रेते दायादानपि दापयेत् ॥ १६० ॥

दर्शनेति ॥ सुरानिमित्तं च यहेयं दण्डं प्रातिभाव्यं न पुत्रो दातुमर्हतीति योऽयं पूर्णोपदेशः स दर्शनप्रतिभुतः पितुर्देशो ज्ञेयः । दानप्रतिभुत्रि तु पितरि सृते पुत्रं ऋणं दापयेत् ॥ १६० ॥

#### अदातरि पुनर्दाता विज्ञातप्रकृताष्ट्रणम् । पश्चात्प्रतिभ्रुति पेते परीप्सेन्केन हेतुना ॥ १६१ ॥

अदातरीति ॥ अदातरि दानप्रतिभुवोऽन्यस्मिन्दर्शनप्रतिभुवि प्रत्ययप्रतिभुवि बा बिज्ञातप्रातिभाव्यकारणम्लशोधनोधिनधनप्रहणं यस्य नस्मिन्मृते दातोत्तमणंः पश्चाःकेन हेतुना धनं प्राप्तुमिन्छेत् ॥ १६१ ॥

प्रतिभुवो मृतत्वात्तरपुत्रव्य चातानप्रतिभूत्वेनादागुःवादिखाशंत्रयाह—

### निरादिष्टधनश्रेतु प्रतिभूः साद्रुंधनः । स्वधनादेव तद्द्यान्निरादिष्ट इति स्थितिः ॥ १६२ ॥

निरादिष्टेति ॥ असौ दर्शनप्रतिभूः प्रत्ययप्रतिभूवां यदि निरादिष्टधनोऽधमणेन निस्ष्टधनो यावता धनेनासौ प्रतिभूमनच्छोधनपर्यासधनसदान्मधनादेव तद्धनं निरादिष्टोऽत्र निरादिष्टधनपुत्रो लक्षणयोच्यते । ऋणसुत्तमणांय द्यादिति शास्त्र-मंप्रदायः ॥ १६२ ॥

> मत्तोन्मत्तार्ताध्यधीनैर्वालेन स्थविरेण वा । असंबद्धकृतश्रेव व्यवहारो न सिद्ध्यति ॥ १६३ ॥

मत्तोन्मत्तेति ॥ मद्यादिना मत्तः, उन्मत्तो, व्याध्यादिपीडितोऽपहतास्वतञ्जवा-टवृद्धैरस्वतञ्जन्वेन पिनृञ्चानृनियुक्तादिव्यतिरेकेण कृत ऋणादानव्यवहारो न निष्यति ॥ १६३ ॥

### सत्या न भाषा भवति यद्यपि स्थात्त्रतिष्ठिता । बहिश्रेद्धाप्यते घर्माश्चियताद्व्यावहारिकात् ॥ १६४ ॥

सत्यति ॥ इदं मयानुष्टेयमिन्येवमादिका भाषा लेल्वादिना स्थिरीकृतापि यदि शास्त्रीयधर्मात्पारंपर्यात्त्रद्यवहाराच वहिर्माण्यते मा सत्या न भवति नदर्थो नानुक्षेयः॥ १६४॥

#### योगाधमनविक्रीतं योगदानप्रतिग्रहम् । यत्र वाप्युपधिं पश्येत्तन्मर्वे विनिवर्तयेत् ॥ १६५ ॥

योगाधमनित ॥ योगशब्दश्रुलयार्चा । छलेन ये बन्धकविक्रयदानप्रतिग्रहाः क्रियन्ते न तत्त्वतोऽन्यत्रापि निक्षेपादा यत्र छक्त जानीयात् । वस्तुतो निक्षेपादि न कृतं तस्त्ववै निवतंते ॥ १६५ ॥

#### ब्रहीता यदि नष्टः स्थात्कुडुम्बार्थे कृतो व्ययः। दातव्यं बान्धर्वस्तत्स्थात्प्रविभक्तेरिय स्वतः॥ १६६॥

प्रहीतेति ॥ ऋणप्रहीता यांद्र मृतः स्यात्तेन पूर्वविभक्ताविभक्तसर्वेश्चातृकुटुम्ब-मंबर्थनार्थं तदणस्ययः कृतस्तदा तदणं विभक्तरिवभक्तेश्च स्वधनाद्दातस्यम्॥१६६॥

### कुदुम्बार्थेऽध्यधीनोऽपि व्यवहारं यमाचरेत् । खदेशे वा विदेशे वा तं ज्यायात्र विचालयेत् ॥ १६७ ॥

कुटुम्बार्थं इति ॥ तद्देशस्थं देशान्तरस्थे वा स्वामिनि स्वामिसंबन्धिकुटुम्ब-ज्ययनिमित्तं दासोऽपि यदणादान।दि कुर्यान्स्वामी तत्तथाप्यनुमन्येत ॥ १६७ ॥

### बलाइतं बलाद्धकं बलादाचापि लेखितम्। सर्वान्बलकृतानर्थानकृतान्मनुरत्रवीत्॥ १६८॥

बलाइत्तमित्यादि ॥ बलाइत्तमप्रतिप्राद्यादि, बलाक्कुक्तं भूभ्यादि, बलाहेखिनं चक्रवृद्धिपत्रादि । प्रदर्शनं चैतन् । सर्वोन्बलकृतान्व्यवहारान्निवर्तनीयान्मनुराह ॥

#### त्रयः परार्थे क्रिज्यन्ति साक्षिणः प्रतिभूः कुलम् । चत्वारस्तूपचीयन्ते विम आढ्यो वणिङ्नुपः ॥ १६९ ॥

त्रयः परार्थं इति ॥ साक्षिणः प्रतिभूः कुलं च धर्मार्थव्यवहारद्रष्टारस्रय एते परार्थं हेशमनुभवन्ति तस्माद्दलेन साक्ष्यं प्रातिभाव्यं व्यवहारेक्षणं च नाङ्गी-कारियतच्याः । चत्वारः पुनः ब्राह्मणोत्तमणंबिष्माज्ञानः परार्थदानफलोपादानऋ-णद्रव्यापणिविकयव्यवहारेक्षणरूपं कुर्वाणा धनोपचयं प्राप्तुवन्ति । तस्माद्विप्रो

दातारं, आक्योऽधमणं, वणिक् केतारं, राजा व्यवहर्तारं बलेन न प्रवर्तयेन । एवंश्लोकाभिहितबल्पिधस्यैवायं प्रपञ्चः ॥ १६९ ॥

#### अनादेयं नाददीत परिश्वीणोऽपि पार्थिवः।

न चादेयं समृद्धोऽपि मुक्ष्ममप्यर्थमुत्सृजेत् ॥ १७० ॥

अनादेयमिति ॥ क्षीणधनोऽपि राजा नाम्राह्ममधं मृह्णीयात् । समृद्धोऽपि म्ब-रुपमपि प्राद्धं धनं न त्यजेत् ॥ १७० ॥

# आनादेयस चादानादादेयस च वर्जनात्।

दोबेल्यं ख्याप्यते राज्ञः स प्रेत्येह च नश्यति ॥ १७१ ॥

यसात अनादेयस्थेति ॥ अग्राह्मश्रहणाच्छास्त्रीयग्राह्मपरित्यागाञ्च राज्ञः पार्रेग्यागर्थ्यं स्थाप्यते । ततश्च य प्रेत्याधर्मेण नग्कात्भोगातिहाकीर्या विनहर्यात ॥ १७१ ॥

#### खादानाद्वर्णसंसर्गाच्चबलानां च रश्वणात् । वर्लं संजायने राजः म प्रत्येह च वर्धते ॥ १७२ ॥

म्बादानादिनि ॥ न्यायधनग्रहणादुर्णानां सजानीयैः शास्त्रीयपरिणयनादिसं-बन्धात । यहा वर्णसंसर्गाद्वणसंकरादित्यत्रापि रक्षणादिनि योजनीयस् । यजानां दुर्वलानां बलवन्द्योपि रक्षणात्मासर्थ्यमुपजायते नृपम्य । ततश्चासाविहलोकपरलो-क्योश्च वर्धते ॥ ५७२ ॥

#### तसाद्यम इव सामी खयं हित्वा प्रियाप्रिये।

वर्तेत याम्यया द्वत्या जितकोधी जितेन्द्रियः ॥ १७३ ॥

यत एवम् तसाद्यम इति ॥ तसाद्यम इव राजा वशीकृतकोधो जितेन्द्रियः स्वकीयेऽपि त्रियाप्रिये परित्यज्य यमस्य चेष्टया सर्वेत्र साम्यरूपया वर्तेत॥१ ०३॥

#### यस्त्वधर्मेण कार्याणि मोहात्कुर्याञ्चराधिपः।

अचिरात्तं दुगत्मानं वशे कुर्वेन्ति शत्रवः ॥ १७४ ॥

यस्त्वधर्मेणिति ॥ यः पुनर्नुपतिलांभादिव्यवहागदधर्मण व्यवहारदर्शनार्दानि कार्याणि कुरुते तं दुष्टचित्तं प्रकृतिपीरविरागान्श्रिप्रमेव शत्रवो निगृह्णन्ति॥ ९ ० ८॥

#### कामक्रोधौ तु संयम्य योऽर्थान्धर्मेण पश्यति । प्रजास्तमनुवर्तन्ते समुद्रमिव सिन्धवः ॥ १७५ ॥

कामकोधाविति ॥ यो राजा रागद्वेपौ विष्ठाय धर्मेण कार्याणि निरूपयित नं राजानं प्रजा भजन्ते समुद्रमिव नद्यः । नद्यो यथा समुद्राञ्च निवर्तन्ते तेनेवकतां यान्ति प्रजा अपि तस्माञ्जपादनुवर्तिन्यम्नदेकताना भवन्तीति साम्यम् ॥ १७५॥

> यः साधयन्तं छन्देन वेदयेद्धनिकं नृषे । स राज्ञा तचतुर्भागं दाप्यस्तस्य च तद्धनम् ॥ १७६ ॥

यः साधयन्तमिति ॥ योऽधमणीं राजवल्लभोऽहमिति गर्वादुत्तमणीं खेच्छया धनं साधयन्तं नृपे निवेदयेत्स राज्ञा ऋणचतुर्थभागं दण्डः तस्य तद्धनं द्राप-नीयम् ॥ ऽ७६ ॥

कर्मणापि समं कुर्याद्धनिकायाधमणिकः।

समोऽवकृष्टजातिस्तु दद्याच्छ्रेयांस्तु तच्छनैः ॥ १७७ ॥

कर्मणापीति ॥ समानजातिरपकृष्टजानिश्चाधमणीं धनामावे सित स्वजात्यनु-रूपकर्मकरणेनापि समं कुर्यात् । निष्टत्तोत्तमणीधमणेव्यपदेशतया धनिकसममा-त्मानं कुर्यात् । समजातिरत्र ब्राह्मणेतरः कर्मणा क्षत्रविद्युद्धान्समानजातीयान् 'हीनांस्तु दापयेत्' इति कात्यायनेन विशेषितत्वात् । श्रेयान्पुनरुकृष्टजानिर्नं कर्म कारयितव्यः किंतु शनैःशनैर्यथासंभवं तद्धनं द्यात् ॥ १७७ ॥

अनेन विधिना राजा मिथी विवदतां नृणाम्।

साक्षिपत्ययसिद्धानि कार्याणि समतां नयेत् ॥ १७८ ॥

अनेनेति ॥ अनेन प्रोक्तप्रकारेण परस्परं विवदमानानामर्थिप्रत्यर्थिनां साक्ष्यादि-प्रमाणेन निर्णीतार्थानि कार्याणि विप्रतिपत्तिस्वण्डनेन गजा समीकुर्यात् ॥१७८॥

कुलजे वृत्तसंपन्ने धर्मज्ञे सत्यवादिनि ।

महापक्षे धनिन्यार्थे निक्षेपं निक्षिपेद्धघः ॥ १७९ ॥

कुछत इति ॥ सन्कुछप्रसूते, सदाचारवति, धर्मवेदिनि, सत्याभिश्रायिनि, बहुपुत्रादिपरिजने, ऋजुप्रकृती मनुष्ये, व्यभिचाराभावान्निक्षेपं स्थापयेत् ॥१७९॥

यो यथा निश्चिषेद्धस्त यमर्थे यस्य मानवः।

स तथैव ग्रहीतव्यो यथा दायस्तथा ग्रहः ॥ १८० ॥

यो यत्रेति ॥ यो मनुष्यो येन प्रकारेण मुद्रासहितं समुद्रं वा ससाक्षिकमसा-क्षिकं वा यमर्थं सुवर्णादि यस्य हस्ते निक्षिपेत्सोऽधंसेन निक्षेप्त्रा तथेव प्राक्षो समाचेन प्रकारेण समर्पणं तेनैव प्रकारेण प्रहणं न्याय्यस्। समुद्रस्थापिनसुवर्णा-द्रिनेक्षेसा स्वयमेव सुद्रां भिष्वा यदा वदित ममेदं नुरुषिन्वा समर्पयेत्यभिधानं दृण्डाद्यर्थम् ॥ १८० ॥

यो निक्षेपं याच्यमानो निक्षेप्तुर्न प्रयच्छति ।

स याच्यः प्रिड्डियाकेन तिन्नक्षेप्रसंनिधौ ॥ १८१ ॥

यो निश्चेपमिति ॥ यः पुरुषो देहि मे निश्चिसं हिरण्यादि द्रव्यमित्येवं निश्चेप्ता प्रार्थ्यमानसम्ब यदा न समर्पयिन तदा निश्चेप्ता ज्ञापिते प्राह्विवाकेन तस्य निश्चेसुरसंनिधौ याचनीयः ॥ १८१ ॥

किं कृत्वा किं याचनीय इत्याह---

साक्ष्यभावे प्रणिधिमिर्वयोरूपसमन्वितः । अपदेशेश्व संन्यस हिरण्यं तस्य तत्त्वतः ॥ १८२ ॥ साक्ष्येति ॥ प्रथमनिक्षेषे साक्ष्यभावे खकीयसभ्येश्वारपुरुषैरतिकान्सवास्यैः तैन्यादिभिर्नृपोपद्रवादिव्याजामिधायिभिर्हिरण्यानि सच्वेन तत्र निक्षेपयिस्वा रिक्षचारपुरुषैः स निक्षेपधारी प्राद्विवाकेन चारपुरुपनिक्षिप्तसुवर्णे याच्यः ॥१८२॥

## स यदि प्रतिपद्येत यथान्यस्तं यथाकृतम् ।

न तत्र विद्यते किंचिद्यत्परैरभियुज्यते ॥ १८३ ॥

स यदीति ॥ स निक्षेपधारी यथान्यसं समुद्रं वा यथाकृतं क्रटकमुकुटाकारेण रचितं यदि तथैव प्रतिपचेत सत्यमस्ति गृह्यतामिति तदा परेण पूर्वनिक्षेप्ता प्राद्धि-वाकवेदिना यक्तिक्षित्तमित्यभियुज्यते तत्र न किंचिदस्तीति ज्ञातस्यम् ॥ १८६ ॥

#### तेषां न दद्याद्यदि तु तद्धिरण्यं यथाविधि ।

उभी निगृह्य द्राप्यः स्यादिति धर्मस्य धारणा ॥ १८४॥ तेवामिति ॥ तेवां चारपुरुपाणां यश्विक्षितं हिरण्यं यथान्यतं यदि तक द्यातदा द्वाविप निक्षेपी ज्ञापकचारसंबन्धिनी संपीक्य दापनीवः स्वादिश्लेवंरूपो
धर्मस्य धारणा निश्चयः। 'यो निक्षेपस्' इत्यादिश्लोकचनुष्टयस्य चेदश एव पाठकमो
मेधातिथिभोजदेवादिभिर्निश्चितः। गोविन्दराजेननु 'साह्यभावे प्रणिधिभिः' हति
श्लोकोऽन्त एव पठितः तदा च नार्थसंगितः न वा वृद्धान्नायादरः ॥ १८४॥

#### निक्षेपोपनिधी नित्यं न देयौ प्रत्यनन्तरे।

नक्यतो विनिपाते तावनिपाते त्वनाश्चिनौ ॥ १८५ ॥

निक्षेपेति ॥ निक्षिप्यत इांत निक्षेपः । मुद्दाङ्कितमगणितं वा यक्तिभीयते स उपनिधिः । ब्राह्मणपरिवाजकवदुपदेशभेदः । तौ निक्षेपोपनिभी निक्षेत्रश्रुपनि-धातरि जीवति प्रत्यनन्तरे तदीयपुत्रादौ तदनन्तरे तद्दनाधिकारिणि कदाचिक्र निक्षेपधारिणा देयौ । बतस्तस्य पुत्रादेरि पितुरसमर्पणविनाशे तौ निक्षेपोपनिभी त्रद्यतः । पुत्रादेः पितुत्र पुनरविनाशे समर्पणे च कदाचिद्विनाशिनौ स्थातां, तस्मादनर्थसंदेहाक देयौ ॥ १८५ ॥

#### खयमेव तु यो दद्यान्यतस प्रत्यनन्तरे।

न स राज्ञा नियोक्तव्यो न निक्षेमुश्र बन्धुभिः ॥ १८६ ॥ स्वयमेवेति ॥ निक्षेषुर्यतस्य निक्षेपधारी तद्दनाधिकारिणि पुत्रादौ तद्दनभ्यर्थितः स्वयमेव यः समर्पयति स राज्ञा निक्षेषुः पुत्राविभिर्यान्यद्गि स्वयि निक्षिसमस्तीति नाक्षेत्रस्यः ॥ १८६ ॥

# अच्छलेनैव चान्विच्छेत्तमर्थं प्रीतिपूर्वकम्।

विचार्य तस्य वा इत्तं साम्नेव परिसाधयेत् ॥ १८७ ॥

बद्दि कथचिद्धान्तिः स्यात्तदा अच्छलेनैबेति॥तत्रस्ये धनान्तरसद्भावलक्षणवाच्छ-काविपरिद्वारेणैव श्रीतिपूर्वकं निश्चितुवाचतु झटिति विच्यादिदानेन। तस्य निक्षेपधा-रिणः शीलमनेदय धार्मिकोऽयमिति ज्ञात्वा सामग्रयोगेण निश्चितुयात्॥ १८७॥

### निक्षेपेष्वेषु सर्वेषु विधिः खास्वरिसाधने । समुद्रे नामुयात्किचिद्यदि तसान्न संहरेत ॥ १८८ ॥

निक्षेपेष्विति ॥ सर्वेषु निक्षेपेष्वपिक्षयमाणेष्वेष 'साझ्यभावे' इत्यादिपूर्वोक्ता विनिर्णयसिद्धी स्यात् । सुद्धितादी पुनस्तस्य निक्षेपघारी यदि प्रतिसदादिनाः किमप्यपहरेत्तदा तसिन्नपि तेन किं दूपणं प्राप्नवात्॥ १८८॥

चौरेहतं जलेनोढमप्रिना दम्धमेव वा।

न दद्याद्यदि तसात्स न संहरति किंचन ॥ १८९ ॥

चौरैरिति ॥ चौरैर्म्पितं, उदकेन देशान्तरं प्रापितं, अग्निना वा दग्धं निक्षेपं निक्षेपधारी न दशात् । यदि स्वयं तस्मान किंचिद्य्यपहरिन ॥ १८९ ॥

निक्षेपस्यापहर्तारमनिक्षेप्तारमेव च। सर्वेरुपायैरन्विच्छेच्छप्थेश्वेव वैदिकै: ॥ १९० ॥

निक्षेपस्थेति ॥ निक्षेपस्थापद्वोतास्मनिक्षिण्य याचितारं सर्वैः सामाहिभिक्षायैर्वै-दिकेश शपयेरप्रिहरणादिभिर्नृपो निरूपयेत् ॥ १९० ॥

<sub>प्रमाणेन निर्णीते</sub> निक्षेपं नार्पयति यश्रानिक्षिप्य याचते ।

कलजे इत्तरागिग्यन्छास्यौ दाप्यौ वा तत्समं दमम् ॥१९१॥ था ने भ्रतिन्यार्थे निश्चर्य । पा तत्सम दमम् । तातुभी पान ने सम्बद्धित, धर्मविद्यान, सम्बद्धान, यो निक्षप्रिति ॥ निक्षिसधर्न यो न समर्पयति वश्चानिक्षिप्तं प्राथयति ती हैं। सुवर्णमुक्तादी महति विषये चौरवहण्ड्यो । स्वस्पविषये तालादी तत्समं व्यवनीयी ॥ १९१ ॥

निक्षेपखापहर्तारं सत्समं दापयेइमम्। तथोपनिधिहतीरमविशेषण पार्थिवः ॥ १९२ ॥

निक्षेपस्थेति ॥ निक्षेपापहारिणं निक्षिप्तसमधनं दण्डयेद् । समिशक्षवादनिः क्षिप्य याचितारमपि । नच पुनरुक्तिः । महत्यपराभे ब्राह्मणेतरस्य चौरवदिनि पूर्वक्रोकेन शारीरदण्डस्थापि प्राप्ती तक्षिकृत्यथेमिद्भ, दापथेदिति धनदण्डनिय-भात् । नचानेन पूर्वश्लोकवैयध्यम् । अस्य प्रथमापराधिवयस्वात्पूर्वोक्ते बाम्यासे चौरोक्तमहासाहसादिधनद्ण्डाबरोधकत्वात । उपनिधिमुद्रादिचिह्नितं निहितधनं सस्यापहर्तारं कथितविशेषणं राजा दण्डवेत् ॥ १९२ ॥

उपधामिश्र यः कश्चित्परद्रव्यं हरेकरः । ससहायः स हन्तव्यः प्रकाशं विविधैवैधैः ॥ १९३ ॥

अपभाभितिति ॥ राजा त्वयि रुष्टलसात्वां रक्षामि सम धनं देहि धनधान्या विछोमोपकरणं वानृतमिभाय छन्नमिर्यः परदृष्यं गृह्णति स सम्बधन-सहकारिसहितो बहुजनसमझं करचरणशिरश्छेदादि मिनानाप्रकरेर्वभोपावैः राज्ञा-इन्सम्बः ॥ १९६ ॥

### निश्चेपो यः कृतो येन यावांत्र कुलसंनिधौ । तावानेव स विश्वेपो विज्ञवन्दण्डमईति ॥ १९४ ॥

निश्चेप इति ॥ यः सुवर्णादिर्यावत्परपरिमितो येन साक्षिसमक्षं निश्चेपः कृतस्तत्र परिमाणादिविप्रतिपत्तौ साक्षियचनात्तावानेव विज्ञातव्यः । विप्रतिपत्ति कुर्वश्वप्ये-तदुक्तानुसारेण दण्डं दाप्यः ॥ १९४ ॥

मिथो दायः कृतो येन गृहीतो मिथ एव वा । मिथ एव प्रदातन्यो यथा दायस्तथा ग्रहः ॥ १९५ ॥

मिथो दाय इति ॥ रहिस येन निक्षेपोऽपितो निक्षेपधारिणा च रहस्येन गृहीतः स निक्षेपो रहस्येन प्रत्यापणीयः। न प्रत्यापणी साह्यपेक्षा। यसाध्येनैव प्रकारेण दानं तेनेव प्रकारेण प्रत्यापणीयः। न प्रत्यापणी साह्यपेक्षा। यसाध्येनैव प्रकारेण दातव्यामिति अवणात्रिक्षेपधारिणोऽयं नियमविधिः। 'यो यथा निक्षिपेद्धन्त' इति तु निक्षेप्तुर्नियमार्थं, प्रहीतव्य इति अवणात् । अतो न पौनक्त्त्यम् ॥ १९५ ॥

निश्चिप्तस्य धनस्येवं प्रीत्योपनिहितस्य च।

राजा विनिर्णयं कुर्यादक्षिण्वच्यासधारिणम् ॥ १९६ ॥

निक्षिप्तस्येति ॥ राज्ञा निक्षिप्तस्य धनस्यामुदस्य मुद्रादियुतस्य घोपनिधिक-पस्य तथा प्रीत्या कतिचिक्कालं भोगार्थमर्पितस्यानेनोक्तप्रकारेण न्यस्तधनधारिणम-पीडयक्तिणंसं कुर्यात् ॥ १९६ ॥

विक्रीणीते परस्य स्वं योऽस्वामी स्वाम्यसंमतः।

न तं नयेत साक्ष्यं तु स्तेनमस्तेनमानिनम् ॥ १९७ ॥

विक्रीणीत इति ॥ अस्वामी यः स्वामिना चाननुगतः परकीयं द्रध्यं विक्रीणीते वस्तुतश्रीरमचीरमात्मानं मन्यमानं तं साक्षित्वं न कारचेत् । न कुन्नचिदिप प्रमा-णीकुर्यादिसाथैः ॥ १९७ ॥

अवहार्यो भवेचैव सान्वयः पट्शतं दमम्।

निरन्वयोऽनपसरः प्राप्तः साम्रौरिकल्बिषम् ॥ १९८ ॥

अवहार्य इति ॥ एप परस्वविक्रयी यदि स्वामिनो आन्नादिरूपत्वेन सान्वयः संबन्धी भवति तदा षद पणक्षतान्यवहार्यो दण्डनीयः । यदि पुनः स्वामिनः संबन्धी न भवति, अनपसरश्र स्थात्, अपसरत्यनेनास्मात्सकाशास्त्रनमित्यपसरः प्रतिप्रहक्षयादिः स यस्य स्वामिसंबन्धिपुत्रादेः सकाशासास्ति तदा चौरसंबन्धि पापं प्रामोति । तद्वदण्डनीय इत्यर्थः ॥ १९८ ॥

अस्वामिना कृतो यस्तु दायो विक्रय एव वा।

अकृतः स तु विज्ञेयो व्यवहारे यथा स्थितिः ॥ १९९ ॥ अस्वामिनेति ॥ अस्वामिना यस्कृतं यहत्तं विकीतं वा तदकृतमेव बोद्धस्यम् ।

व्यवहारे यथा मर्यादा तथा कृतं न भवतीत्यर्थः ॥ १९९ ॥

संभोगो दृश्यते यत्र न दृश्येतागमः कचित्। आगमः कारणं तत्र न संभोग इति स्थितिः॥ २००॥

संभोग इति ॥ यस्मिन्वस्तुनि संभोगो विद्यते ऋगादिक्यस्त्वागमो नास्ति तत्र प्रथमपुरुषगोचर आगम एव प्रणामं न संभोग इति शास्त्रमर्थादा ॥ २०० ॥

> विक्रयाची घनं किंचिद्धिद्वीयात्कुलसनिधौ । क्रयेण स विशुद्धं हि न्यायतो लभते घनम् ॥ २०१ ॥

विकयादिति ॥ विकीयतेऽसिश्विति विकयदेशो विकयः ततो बल्केयधर्न किंचिक्ववहर्तृसमूहसमक्षं कीयतेऽनेनेति कयो मूल्यं तेन यसाहृद्धीयात् । अतो स्यायत प्वास्वामिविकेतृसकाकात्रक्षयणाद्विग्रुद्धं धनं समते ॥ २०१ ॥

> अथ मूलमनाहार्ये प्रकाशक्रयशोधितः । अदण्ड्यो मुच्यते राज्ञा नाष्टिको लभते धनम् ॥ २०२ ।ः

अश्वेति ॥ अथ मूलमस्वामी विकेता भरणाइेशान्तरादिगमनादिना वा हर्ने शक्यते प्रकाशक्रयणे चामो निश्चितस्तदा दृण्डानई एव केता राज्ञा मुच्यते । नष्ट धनस्वामी च यदस्वामिना विकीतं द्रव्यं तत्केनुईम्ताझम्यते । अत्र च विषयोऽधं मूल्यं केनुदेश्वा स्वधनं स्वामिना प्राह्मम् । तदाह बृहस्पतिः—'वणिग्वीयीपरिगत्त विज्ञानं राजपूरुपैः । अविज्ञाताश्रयारकीतं विकेता यत्र वा मृतः ॥ स्वामी द्रश्वार्धम्मस्यं तु प्रगृद्धीयास्त्रकं धनम् । अर्ध ह्योरपहतं तत्र स्वामवहारतः'॥ २०२॥

> नान्यदन्येन संस्रष्टरूपं विक्रयमहिति । न चासारं न च न्यूनं न द्रेण तिरोहितम् ॥ २०३ ॥

नान्यदिनि ॥ कुक्कमादि द्रव्यं कुसुम्भादिना मिश्रीकृत्य न विकेतव्यं । नचासार सारमित्यभिश्राय । नच तुलादिना न्यूनम् । न परोक्षांवस्थितम् । न रागादिना स्थानिक्यम् । अत्रास्वामिविकयसादस्यादस्वामिविकये दण्ड एव स्थात् ॥ २०३॥

> अन्यां चेइर्शियत्वान्या वोडुः कन्या प्रदीयते । उमे त एकशुल्केन वहेदित्यत्रवीन्मनुः ॥ २०४ ॥

अन्यामिति ॥ शुरूकदेयां शुरूकव्यवस्थाकाले निरवधां दर्शियत्वा यदि सावधा बराय दीयते तदा हे लिप कन्ये तेनैवैकेन शुरूकेनासी वरः परिणयेदिति मनु-राह । शुरूकप्रहणपूर्वककन्याया दानस्य विकयरूपत्वादर्थक्रयविकयसाधर्म्येणास्या-क्राभिधानम् ॥ २०४ ॥

नोन्मचाया न कुष्टिन्या न च या स्पृष्टमेथुना । पूर्व दोषानभिष्याप्य मदाता दण्डमईति ॥ २०५ ॥

नोम्मत्ताना इति ॥ उन्मत्तानास्त्रमा कुष्टवत्या वा चानुभूतमैधुना तत्या नाह्यणा-दिविवाहात्पूर्वभुन्मादादीन्दोपान्वरत्व कथित्वा दण्डाही न भवति। तेनाकथने दण्ड इति गम्यते । 'मस्तु दोववतीं कन्यां' इति वस्यति ॥ २०५ ॥

अथ संभूषसमुत्थानमाइ-

ऋत्विग्यदि इतो यञ्चे स्वकर्म परिहापयेत्। तस्य कर्मानुरूपेण देयोंऽयाः सह कर्तृमिः॥ २०६॥

ज्यस्थिगिति ॥ यज्ञे कृतवरण ज्यस्थिक् यदि किंचित्कर्म कृत्वा व्याध्या-दिना कर्म त्यज्ञति तदा तत्येतर्रात्विग्भिः पर्याखोच्य कृतानुसारेण दक्षिणांको देशः ॥ २०६॥

> दक्षिणासु च दत्तासु स्वकर्म परिद्यापयन् । कृत्स्त्रमेव लभेतांशमन्येनैव च कारयेत् ॥ २०७ ॥

दक्षिणास्त्रिति ॥ माध्यंदिनसवनादौ दक्षिणाकाले दक्षिणासु दत्तासु व्याध्या-दिना कर्म परित्यजवतु काठ्यास्त कृत्वमेव दक्षिणाभागं क्रभेत । कर्मशेषं प्रकृतम-न्येन कारवेत् ॥ २०७ ॥

> यसिन्कर्मणि यास्तु स्युरुक्ताः मत्यङ्गदक्षिणाः । स एव ता आददीत भजेरन्सर्व एव वा ॥ २०८ ॥

यसिकिति ॥ यसिनकर्मन्याधानादी अक्रमक्षं प्रति या दक्षिणा यःसंबन्धेन श्रुताः स्युः स एव ता आददीत न तत्तक्षागमात्रं सर्वे विभज्य गृद्धीरविति संवयः ॥ २०८ ॥

भत्र सिद्धान्तमाह-

रथं हरेत चाध्वर्युर्बह्माधाने च वाजिनम् । होता वापि हरेदश्वमुद्राता चाप्यनः ऋषे ॥ २०९ ॥

रयमिति ॥ केषांचिच्छाखिनामाथानेऽध्वर्यवे रथो देयखेनान्नायते, ब्रह्मणे वे-गवानयः, होत्रे चाथः, उद्गात्रे सोमक्रथवहनशकटम्, अतो व्यवस्थान्नानसाम-र्ध्याचा दक्षिणा यस्संबन्धस्वेन श्रूयते स एव तामाददीत ॥ २०९ ॥

संप्रतिपत्तिविधाने दक्षिणाविभागमाइ---

सर्वेषामिधनो ग्रुख्यास्तदर्धेनार्धिनोऽपरे । तृतीयिनस्तृतीयांशाश्रतुर्थीशाश्र पादिनः ॥ २१०॥

सर्वेषामिति ॥ 'तं शतेन दीक्षयित' इति श्रूयते। तत्र सर्वेषां पोरक्षानासृत्विजां मध्ये ये मुक्या ऋत्विजो होत्रध्वर्युवक्षोद्गातारः समग्रदक्षिणायास्तेऽधेहरा अष्ट-षत्वारिशङ्कोमाजो भवन्ति । अतएव कात्यायनेन 'यह्नादशायेम्यः' इति प्रत्येकं हादशागोदानं विहितम् । यधि सत्यार्थं पक्षाशतनि तथापीह न्यूनार्धग्रहणे- 

### संभूय स्वानि कर्माणि कुर्वद्गिरिह मानवैः।

अनेन विधियोगेन कर्तव्यांश्रप्रकल्पना ॥ २११ ॥

मंभूयेति ॥ मिलिन्या गृहनिर्माणादीनि स्वकर्माणि छोके स्थपतिसूत्रधार्यादि-भिश्व मनुद्यैः कुर्वेद्धिरनेन यज्ञदक्षिणात्रिधिनाश्रयणेन विज्ञानन्यापाराखपेक्षया भागकस्पना कार्यो ॥ २११ ॥

इदानीं दत्तानपकर्माह---

धर्मार्थे येन दत्तं स्थात्कसंचिद्याचते धनम्।

पश्चाच न तथा तत्स्यान देयं तस्य तद्भवेत् ॥ २१२ ॥

धर्मार्थिमिति ॥ वेन यागादिकर्मार्थं कस्मैचिद्याचमानाय धर्ने दत्तं प्रतिश्चतं वा. पश्चाच तद्दनसमी यागार्थं न विनियुक्तीत तदा तहत्तमपि प्राद्धं प्रतिश्चतं च न देयम् । यदाह गीतमः-'प्रतिश्चत्वाप्यधर्मसंयुक्ताय न द्यात्'॥ २१२॥

यदि संसाधयेत्तत्तु दर्पालोभेन वा पुनः।

गज्ञा दाप्यः मुत्रर्णे स्थानस्य स्तेयस्य निष्कृतिः ॥ २१३ ॥ बदीति ॥ यदि नहसमसी गृहीत्वा लोभादहंकाराङ्का न स्वजति, प्रतिश्वनं वा धनं बलेन गृह्वाति नदा तस्य चीर्यपायस्य संजुद्धर्थे राज्ञा स्वर्णे दण्डं दापनीयो भवति ॥ २१३ ॥

दत्तस्येषोदिता धम्धी यथावदनपिक्रया।

अत ऊर्ध्व प्रवक्ष्यामि वैतनस्थानपिक्रयाम् ॥ २१४ ॥ दत्तस्थिति ॥ एतदत्तस्थाप्रतिपादनं धर्मादनपेतं तदुक्तम् । अतोऽनन्तरं सृतेरस-मर्पणादिकं वक्ष्यामि ॥ २१४ ॥

भृतो नार्तो न कुर्याद्यो दर्पात्कम यथोदितम्।

स दण्ड्यः कृष्णलान्यष्टौ न देयं चास्य वेतनम् ॥२१५॥
भृत इति ॥ यो भृतिपरिकीतो व्याध्यपिडितो यथानिरूपितं कर्माहंकाराज्ञ कृषीत्मकर्मानुरूपेण सुवर्णदिकृष्णलान्यष्टी दण्डनीयः । वेतनं चास्य न देवम् ॥ २१५ ॥

आर्तस्तु कुर्यात्स्वस्थः सन्यथामापितमादितः । स दीर्थस्यापि कालस्य तल्लभेतेव वेतनम् ॥ २१६ ॥ आतं इत्यादि ॥ यदा व्याध्यादिपीडया कर्म न करोति खस्थःसन् याद्यभाषितं तारक्क्म कुर्योद्धेतनं च चिरकालादपि लभेतैव ॥ २१६ ॥

> यथोक्तमार्तः सुस्थो वा यस्तत्कर्म न कारयेत् । न तस्य वेतनं देयमल्पोनस्यापि कर्मणः ॥ २१७॥

वधोक्तमिति ॥ यन्कर्म यथाभाषितं पीडितोऽन्येन कारयेत्सुरुघो वा न कुर्यान्नापि कारयेत् किंचिच्छेपस्य कृतस्य कर्मणो वेतनं न देथम् ॥ २१७ ॥

एष धर्मोऽखिलेनोक्तो वेतनादानकर्मणः।

अत ऊर्ध्व प्रवक्ष्यामि धर्म समयभेदिनाम् ॥ २१८ ॥

एष धर्म इति ॥ एषा व्यवस्था वेतनातानास्यकर्मणो निःशेषेणोक्ता । अतोऽन-न्तर संविद्यानिक्रमकारिणां दण्डादिव्यवस्थां वदिष्यामि ॥ २१८ ॥

> यो प्रामदेशमङ्कानां कृत्वा मत्येन संविदम् । विसंवदेत्ररो लोभात्तं राष्ट्राद्विप्रवासयेत् ॥ २१९ ॥

य इति ॥ ग्रामदेशशब्दाभ्यां नक्षामिनो उक्ष्यम्ते । सङ्घो विणगादिसमूहः इदमस्याभिः कर्तव्यं परिहार्यतामिन्येवंरूपं संकेतं सत्यादिशपथेन कृत्वा तम्मध्ये यो नरो लोभादिना निष्कामेनं राजा राष्ट्राञ्चिवांसयेत् ॥ २१९॥

> निगृह्य दापयेचैनं समयन्यभिचारिणम् । चतुःसुवर्णान्याण्नष्कांश्छतमानं च राजतम् ॥ २२० ॥

निगृद्धेति ॥ अप चैनं संविद्यानिकमकारिणं निबोध्य चतुरः सुवर्णान्यण्निष्कान्य-त्येकं चतुःसुवर्णपरिमितान् राजतं च शतमानं विशत्यधिकरिक्तशाशतत्रयपरिमाणं त्रयमेतद्विपयलाधवर्णीरवापेक्षया समन्वितं ब्यम्तं वा राजा दण्डं दापथेत्॥ २२०॥

एतइण्डविधि कुर्योद्धार्मिकः पृथिवीपनिः।

ग्रामजातिसमूहेषु समयव्यभिचारिणाम् ॥ २२१ ॥

प्तिदिति ॥ यामेषु बाह्यणजातिसम्हेषु मंविद्यातक्रमकारिणामेतहण्डविधि अर्म-प्रधानो राजानुतिष्ठेत् ॥ २२१ ॥

> क्रीत्वा विक्रीय वा किंचिद्यसेहानुशयो भवेत्। सोऽन्तर्दशाहाचद्वव्यं दद्याचैवाददीत वा ॥ २२२ ॥

कीत्वेति ॥ कीत्वा विकीय वा किंचिद्रव्यं विनश्वररूपं स्थिरार्धे भूमितात्रपद्दादि यस्य लोके पश्चात्रापो जायते न साधु मया कीतमिति स कीतं दशाहमध्ये प्रत्य-पेयेत् । विकीतं वा गृह्णीयात् ॥ २२२ ॥

> परेण तु दशाहस्य न दद्यात्रापि दापयेत्। आददानो ददचैव राज्ञा दण्ज्यः श्वतानि पद् ॥ २२३ ॥

परेणेति ॥ दशाहातूर्थं कीतं न त्यजेत् । नापि विकीतं विकथिको बलेन दापयेत् । विकीतं बलेन गृह्यन्परित्यजन्माञ्चा पद शतानि पणान् दण्ड्यः ॥२२३॥

> यस्तु दोष्ट्रवर्ती कन्यामनारूथाय प्रयच्छति । तस्य कुर्याञ्चरो दण्डं स्वयं पण्णवर्ति पणान् ॥ २२४ ॥

यस्थिति ॥ नोन्मत्ताया इति सामान्येनोक्तं दण्डविशेषाभिषानार्थमिद्म् । ध-म्मादादिदोषानकथयित्वा दोषवनीं कन्यां वराय यः प्रयच्छति तस्य राजा स्वयमा-दरेण षण्णवित पणान्दण्डं कुर्योत् । अनुशयप्रसंगेनैतत्कन्यागतमुख्यते ॥ २२४॥

> अकन्येति तु यः कन्यां त्र्याद्वेषेण मानवः। स श्रतं प्राप्त्रयादण्डं तस्या दोषमदर्शयन्॥ २२५॥

अकन्येति ॥ नेयं कन्या क्षतयोनिरियमिति यो मनुष्यो द्वेषेण भूयासस्या उक्त-दोषभविभाषयम्पणशतं राजा दण्डं प्रकल्पयेत् ॥ २२५ ॥

> पाणिग्रहणिका मन्त्राः कन्याखेव प्रतिष्ठिताः । नाकन्यासु कचित्रृणां उप्तधर्मित्रया हि ताः ॥ २२६ ॥

युक्तश्रास्त्राक्ष्मेति वादिनो दण्डः । यस्मान् पाणीति ॥ 'अपँमणं तु देवं क्या अग्निमयक्षत' इत्येवमाद्यो वैवाहिका मतुष्याणां मन्नाः कन्यामञ्द्रभवणात्कन्यास्थेव व्यवस्थिताः । नाकन्याविषये कविष्णाक्षे धर्मविवाहसिद्धये व्यवस्थिता असमवेतार्थत्वान् । अतप्षाइ । ताः क्षतयोनयो वैवाहिकमन्नैः संस्क्रियमाणा अपि वस्ताद्रपगत्यर्भविवाहादिशालिन्यो भवन्ति । नासौ धर्म्या विवाह इत्यर्थः । नतु क्षतयोनेवैवाहिकमन्नहोमादिनिषेधकमिदम् । 'या गर्भिणी संस्क्रियते' तथा 'बोद्धः कन्यासमुद्भवम्' इति क्षत्रयोनेदपि मनुनैव विवाह-संस्क्रास्य वश्यमाणत्वात् । देवलेन तु-'गान्धवेषु विवाहेषु पुनर्वेवाहिको विधिः । कर्तव्यक्ष त्रिभिष्ठेः समयेनाग्निसाक्षिकः'इति । गान्धवेषु विवाहेषु होममन्नाविविधः । कर्तव्यक्ष त्रिभिष्ठेः समयेनाग्निसाक्षिकः' इति । गान्धवेषु विवाहेषु होममन्नाविविधः । यान्धवेष्ठोपगमनपूर्वकोऽपि भवति । तस्य क्षत्रियविषये सुभमेत्वं मनुनोक्तम् । अतः सामान्यविशेषन्यायादितरविषयोऽयं क्षतयोनिविवाहस्याधर्मन्त्रवोपदेशः ॥ २२६ ॥

पाणिप्रहणिका मन्त्रा नियतं दारलक्षणम् । तेषां निष्ठा तु विज्ञेया विद्वज्ञिः सप्तमे पदे ॥ २२७ ॥

पाणिग्रहणिका इति ॥ वैवाहिका मन्ना नियतं निश्चितं भाषात्वे निमित्तस्, मन्नेषंयात्रास्त्रप्रकुर्कभाषात्वेन निष्यतेः। तेषां तु मन्नाणां 'सस्ता सहपदी भव' इति मन्नेण करपनमा सप्तमे दत्ते पदे भाषात्वनिष्यतेः शास्त्रहेनिष्यत्तिर्विद्यता। स्वंत्र सहपदीदानात्त्राग्मार्गत्वानिष्यतेः सत्यनुशये अद्यान्नोष्यम् ॥ २२७॥ यसिन्यसिन्कृते कार्ये यस्येहानुश्चयो भवेत्। तमनेन विधानेन धर्मे पथि निवेशयेत्॥ २२८॥

यसिमिति ॥ न केवछं कय एव अन्यत्रापि यसिन्यसिन्संबन्धित्वेनादी कार्ये यस्य पश्चासापो जायते तमनेन दशाहविधिना धर्मादनपेते मार्गे नूपः स्थापयेत् ॥ २२८ ॥

पशुषु स्वामिनां चैव पालानां च व्यतिक्रमे । विवादं संप्रवक्ष्यामि यथावद्धर्मतत्त्वतः ॥ २२९ ॥ पशुष्विति ॥ गवादिपशुविषवे स्वामिनां पालानां व्यतिक्रमे जाते विवादं सम्बग्धम्यं वथा नया व्यवस्थया वक्ष्यामि ॥ २२९ ॥

दिवा वक्तव्यता पाल रात्री खामिनि तद्वृहे । योगक्षेमेऽन्यथा चेत्तु पाली वक्तव्यतामियात् ॥ २३० ॥ दिवेति ॥ दिवा पश्चां पालहम्नच्यस्तानां योगक्षेमविषये पालस्य गईणीयता । रात्री पुनः पालप्रस्वितिनां स्वामिगृहस्थितानां स्वामिनो दोषः । अन्यथा तु बिह रात्राविष पालहस्त्वाता भवन्ति तत्र दोप उत्पश्चे पाल एव गईणीयतां प्रामोति ॥ २३० ॥

गोपः क्षीरभृतो यस्तु स दुह्याद्शतो वराम् । गोस्त्राम्यनुमते भृत्यः सा स्यात्पालेऽभृते भृतिः ॥२३१॥ गोप इति ॥ यो गोपालान्यो भृत्यः क्षीरेण न भक्तादिना स्वस्तान्यनुष्ठया धर्षितो गोभ्यः श्रेष्टामेकां गां भृत्ययं दुद्धात्सा भक्तादिरहिते गोपाले भृतिः स्यात् । एवं सैकगवीक्षीरदानेन दश गाः पालवेदित्युक्तम् ॥ २३१ ॥

नष्टं विनष्टं कृमिभिः श्वहतं विषमे मृतम् । हीनं पुरुषकारेण प्रदद्यात्पाल एव तु ॥ २३२ ॥

नष्टमिति ॥ नष्टं दष्टिपथातीतं, कृमिभिर्नाशितं, श्वभिः खादितं इतं, विवरा-विपातसृतं । प्रदर्शनं चैतत् पारुसंबन्धिरक्षकाल्यपुरुषव्यापाररहितं सृतं पकाथितं गवादि, पञ्चपाक एव तु स्नामिने दुवात् ॥ २३२ ॥

विघुष्य तु इतं चौरैर्न पालो दातुमईति।

यदि देशे च काले च खामिनः खस्य श्रंमति ॥ २३३ ॥ बियुष्येति ॥ चौरैः पुनः पटहादि बियुष्य इतं पालो दातुं नाईति । वियुष्येति चौराणां बहुत्वं प्रबळकत्वकथनपरम् । संनिहिते देशे हरणकाळानन्तरमेवात्सीय-सामिनः कथमति ॥ २३३ ॥

कणीं चर्म च वालांश्व बस्ति खायुं च रोचनाम् । पशुषु स्वामिनां दद्यान्मृतेष्वद्वानि दश्चेयेत् ॥ २३४ ॥ कर्णाविति ॥ स्वयं सृतेषु पशुषु कर्णचर्मछाङ्ग्ल्यवालासाभेरघोभागस्तायुरो-चनाः स्वामिनां दचात् । अन्यानि च चिद्वानि श्वङ्गसुरादीनि दर्शयेत् ॥ २३४ ॥

अजाविके तु संरुद्धे हुकैः पाले त्वनायति ।

यां प्रसद्य वृको हन्यात्पाले तत्किल्विपं भवेत् ॥ २३५ ॥

अजाबिक इति ॥ अजाश्चाविकाश्चाजाविकं 'गवाश्वप्रभृतीनि च' इति द्वन्द्रैकव-द्वावः । तस्मिन्नजाबिके बृकैः परिवृते सति पालेऽनागच्छति यामजामेढकां वा वने वृको इन्यास्य पाळस्य दोषः स्थात् ॥ २३५ ॥

तासां चेदवरुद्धानां चरन्तीनां मिथो वने ।

याम्रुत्युत्य इको हन्यान पालसत्र किल्बिपी॥ २३६॥

तासामिति ॥ तासामजाविकानां पालेन नियमितानां संघीभूय वनेचरः न्तीनां पताचित् कश्चित्कृतश्चिदुः पुलालक्षितो यां कांचिद्यन्याश पालस्तत्र दो-पभाक् ॥ २३६ ॥

भनुःशतं परीहारो ग्रामस्य स्यात्समन्ततः।

श्चम्यापातास्त्रयो वापि त्रिगुणो नगरस्य तु ॥ २३७ ॥

धनुःशतिमिति ॥ चतुर्दस्तो धनुः । शम्या यष्टिमत्याः पातः प्रक्षेपो प्रामसमीपे सर्वोसु दिश्च चरवारि हस्तशतानि, त्रीन्वा यष्टिप्रक्षेपान्यावत्पशुप्रचारार्थे सस्यवपनाः दिसंरोधपरिहारः कार्यः । नगरसमीपे पुनर्त्यं त्रिगुणः कर्तव्यः ॥ २३७ ॥

तत्रापरिवृतं धान्यं विहिंस्युः पश्चवो यदि ।

न तत्र प्रणयेदण्डं नृपतिः पशुरक्षिणाम् ॥ २३८ ॥

तत्रापरिवृत्तमिति ॥ निस्मन्परिहारस्थाने यदि केनचिद्वत्तावृतिकं धान्यसुप्यते तचेरपश्चो भक्षेयुस्तत्र पशुपाछानां नृपो दण्डं न कुर्यात् ॥ २३८ ॥

श्वतिं तत्र प्रकुर्वीत याम्रष्ट्रो न विलोकयेत् । छिद्रं च नारयेत्सर्वे श्वस्तकरमुखानुगम् ॥ २३९ ॥

बुतिसिति ॥ तत्र परिहारस्थाने क्षेत्रे वृतिं कण्टकाविसयीं तथाविधासुच्छितां कुर्यात् । यामपरपार्थे उद्दो न विलोकयेन्, तत्वां च यन्किचिच्छिद्रं अस्करमुखप्र-वेद्यवोग्यं तत्सर्वेसावृणुयात् ॥ २३९ ॥

पथि क्षेत्रे परिशृते ग्रामान्तीयेऽथवा पुनः ।

सपालः ञ्चतदण्डाहीं विपालान्वारयेत्पञ्ज् ॥ २४० ॥

पथीति ॥ वरमेसमीपग्रामसमीपवर्तिनि वा परिदारस्थे क्षेत्रे दसबृती सपाकः पश्चः पाकानिवारितो द्वारादिना कथंचित्राविष्टो बदा मक्षयित तदा पणशतं दण्ड्यः । पश्चोश्च दण्ड्यसंभवात्पाक पृव दण्ड्यः । विपाकान्युनर्भक्षणप्रवृत्तान्क्षेत्रर-क्षको निवारवेत् ॥ २४० ॥

### क्षेत्रेष्वन्येषु तु पशुः सपादं पणमहिति । सर्वत्र तु सदो देयः क्षेत्रिकस्येति धारणा ॥ २४१ ॥

क्षेत्रेप्बिनि ॥ वर्रमेग्रामान्तव्यतिरिक्तेषु पशुभेक्षयन्सपार्वं पणं दण्डमहैति । अत्रापि पाल एव दण्ड्यः । सर्वत्र क्षेत्रे पशुभिक्षतं फलं स्वामिने पालेन स्वामिना वा यथापराभं दातव्यमिति निश्चयः ॥ २४५ ॥

# अनिर्देशाहां गां सूतां रूपान्देवपश्ंसाथा ।

सपालान्वा विपालान्वा न दण्ड्यान्मनुरत्रवीत् ॥ २४२ ॥

अनिर्देशाहामिनि ॥ प्रमृतां गामनिर्गनदशाहां तथा च चक्रश्रूलाहितोत्सृष्टबृपा-न्हविहरादिर्पातमासंबन्धिपश्रून्पालमहिनान्यालरहितान्या सस्यभक्षणप्रवृत्तानमनुर-दण्ड्यानाह । उत्सृष्टबृपाणामपि गर्भार्थ गोकुले पालैर्थारणान्सपालस्वमंभवः॥२४२॥

### श्चेत्रियस्यात्यये दण्डो भागादशगुणो भवेत् । ततोऽर्घदण्डो भृत्यानामज्ञानान्श्चेत्रिकस्य तु ॥ २४३ ॥

श्रेन्नियस्येति ॥ क्षेत्रकर्षकस्यात्मपञ्चसस्य अञ्चणेऽयथाकालं वपनादी वापराधे सति यावतो राजभागस्य तेन हानिः कृता ततो दशगुणदृण्डः स्यात् । क्षेत्रिकाविदिते भृत्यानामुक्तापराधे क्षेत्रिकस्यैव दशगुणार्धदृण्डः । क्षेत्रसस्यप्रसङ्गा-बदमुक्तम् ॥ २४३ ॥

# एतद्विधानमातिष्ठेद्धार्मिकः पृथिवीपतिः ।

स्वामिनां च पश्नां च पालानां च व्यतिक्रमे ॥ २४४॥ एतिहिति ॥ स्वामिनां पालानां चारक्षणादपराधे पश्चनां च सस्यमक्षणरूपे व्यतिक्रमे धर्मप्रधानो भूपिनरेतम्पूर्वीकं कर्तव्यमनुनिष्टेत् ॥ २४४॥

### सीमां प्रति सम्रुत्पन्ने विवादे ग्रामयोईयोः । ज्येष्ठे मासि नयत्मीमां सुप्रकाशेषु सेतुषु ॥ २४५ ॥

सीसामिति ॥ द्वयोर्गामयोर्मेर्यादां प्रति विप्रतिपत्तावुत्पन्नायां ज्येष्ठे मासि ग्रीप्स-रवितः,पसंशुष्कतृणत्वान्प्रकटीभृतेषु सीमालिङ्गेषु राजा सीमां निश्चिनुयान् ॥२४५॥

### सीमादृक्षांश्र कुर्वीत न्यग्रोघाश्वत्थिकिञ्चकान् । शाल्मलीन्सालतालांश्र क्षीरिणश्रेव पादपान् ॥ २४६ ॥

सीमावृक्षानिति ॥ न्यप्रोधादीन्वृक्षान्श्रीरिण उदुम्बरादीश्रिरस्थायित्वात्सीमा-लिङ्गभूतान्कुर्वीत ॥ २४६ ॥

गुल्मान्वेणूंश्र विविधाञ्छमीवङ्घीस्थलानि च । शरान्कुज्ञकगुल्मांश्र तथा सीमा न नश्यति ॥ २४७ ॥ गुक्सानिति ॥ गुक्सान्त्रकाण्डरहितान्त्रेण्ं असुरकण्टकःवास्पकण्टकःवादिभेदेन नानाप्रकारान्सीमानृक्षान्त्रक्षीर्छताः स्थानानि क्रुत्रिमोश्चतभूभागान् शरान् कुक्ष-कगुक्सांश्च प्रसुराल्पभोगत्वेनादरार्थे पृथिकुर्विष्टान्सीमाछिङ्गभूतान्कुर्यात् । एवं कृते सीमा न नश्यति ॥ २४७ ॥

#### तडागान्युद्पानानि वाप्यः प्रस्नवणानि च । सीमासंधिषु कार्याणि देवतायतनानि च ॥ २४८ ॥

तदागानीति ॥ तदागकूपदीर्धिकाजलनिर्गममार्गदेवगृहाणि सीमारूपेषु मामद्व-यसंघिस्थानेषु कर्तव्यानि । एतेषु सीमानिर्णयाय विश्याप्य कृतेपूदकावर्धजना अपि श्रुतिपरंपरया चिरकालेऽपि साक्षिणो भवन्ति ॥ २४८ ॥

उपच्छन्नानि चान्यानि सीमालिङ्गानि कारयेत् । सीमाज्ञाने नृणां वीक्ष्य नित्यं लोके विपर्ययम् ॥ २४९ ॥ उपच्छन्नानीत्यादि ॥ सीमानिर्णये सर्वदासिंहोके मनुष्याणां विश्वसमज्ञानं इन्नाभिहितव्यतिरिक्तानि गृवानि वस्यमाणानि सीमाचिद्वानि कारयेत् ॥ २४९ ॥

अक्रमनोऽस्थीनि गोवालांस्तुषान्मस कपालिकाः। करीषमिष्टकाङ्गारांक्छकरा वालुकास्तथा॥ २५०॥ यानि चैवंत्रकाराणि कालाद्भिर्मने मक्षयेत्। तानि संधिषु सीमायामप्रकाक्षानि कारयेत्॥ २५१॥

अहमन इति ॥ यानीति ॥ प्रस्तरास्थिगोवालतुषभस्मकपैटिकाशुष्करगोसथपकेष्ट-काङ्गारपाषाणकपैरसिकता अन्यान्यप्येवंप्रकाराणि कालाञ्चनकार्पासास्थिप्रभृतीति यानि चिरकालेनापि भूमिरात्मसास करोति तानि प्रामयोः संधिषु सीमायां 'प्रक्षि-ष्य कुम्मेष्वेतानि सीमान्तेषु निथापयेत्' इति बृहस्पनिवचनान्स्थूलपाषाणव्यतिरि-कानि कुम्मेषु कृत्वा प्रच्छन्नानि भूमौ निखाय धारयेत् ॥ २५० ॥ २५१ ॥

### एतेर्लिक्नेनेयत्सीमां राजा विवदमानयोः । पूर्वभुक्तया च सततमुदकस्यागमेन च ॥ २५२ ॥

प्तैरिति ॥ विवदमानयोर्घामयोः प्रागुक्तेरेतैरुक्षविद्वै राजा सीमामुक्तवेत् । बसतोः पुनरविष्ठिकस्या भुक्तया सीमानिर्णयो नतु त्रिपुरुषादिकतया । तस्याधिः सीमेति पर्युद्शत्वात् । प्रामद्वयसंधिस्यनद्यादिप्रवाहेण च पारावारप्रामयोः सीमां निश्चितुवात् ॥ २५२ ॥

> यदि संशय एव स्यालिक्वानामिष दर्शने । साक्षित्रत्यय एव स्यात्सीमानाद्विनिर्णयः ॥ २५३ ॥

यदीति ॥ यदि प्रच्छन्नप्रकाशिक्षत्रदर्शनेऽपि प्रच्छन्नाङ्गारतुषादिकुम्भा अमी स्थानाम्तरं नीत्वा निखाता नायं सीमातरूर्त्यग्रोधः स नष्ट इत्यादि समस्य एव यदि संदेशः स्थान्तदा साक्षिप्रमाण एव सीमाविवादनिक्षयो भवेत् ॥ २५३ ॥

ब्रामीयककुलानां च समक्षं सीम्नि साक्षिणः।

प्रष्टच्याः सीमलिङ्गानि तयोश्वेच विवादिनोः ॥ २५४ ॥ प्रामीयकेति ॥ प्रामिकजनसमृहानां प्रामद्वयस्यनियुक्तयोर्वादिप्रतिवादिनोध्य समक्षं सीमाविषये सीमालिङ्गमंदेहे लिङ्गानि साक्षिणः प्रष्टच्याः ॥ २५४ ॥

ते पृष्टास्तु यथा त्र्युः समस्ताः सीम्नि निश्रयम्।

निबन्नीयात्रथा सीमां सर्वोस्तांश्वेव नामतः ॥ २५५ ॥

त इति॥ते प्रष्टाः साक्षिणः समस्ता न द्वेधेन सीमाविषयेण येन प्रकारेण निश्चयं वृयुक्तेन प्रकारेणाविष्मरणार्थं पत्रे सीमां हिस्तेत् । तांश्च सर्वानेव साक्षिणो नाम-विभागतो हिस्तेत् ॥ २५५ ॥

शिरोभिस्ते गृहीन्वीर्वा स्निवणो रक्तवाससः । सुद्धतः शापिताः स्निवेयेयुस्ते समञ्जसम् ॥ २५६ ॥

शिरोभिरिति ॥ ने साक्षिण इति सामान्यश्रवणेऽपि 'रक्तस्रग्वासमः नीमां नयेयुः' इति याज्ञवद्म्यवचनाद्रक्रपुष्पमालाधारिणो लोहिनवामसो मसके मृह्लोद्यानि गृहीस्था यद्यमाकं सुकृतं तक्षिष्फलं स्यादित्येवमान्मीयः सुकृतेः शा-पिताः सन्तमां सीमां यथाशकि निर्णयेयुः ॥ २५६ ॥

यथोक्तेन नयन्तरे पूयन्ते सत्यसाक्षिणः।

विपरीतं नयन्तम्तु दाप्याः स्युद्धिंशतं दमम् ॥ २५७ ॥

यथोक्तेनीत् ॥ ते सत्यप्रधानाः साक्षिणः शास्त्रोक्तेन विधानेन निर्णयस्था निष्पापा भवन्ति । अतथ्येन तु निश्चिन्वन्तः प्रत्येकं पणशतद्वयं दण्डं दाप्या भवेषुः॥२५७॥

> साध्यभावे तु चत्वारो ग्रामाः सामन्तवासिनः । सीमाविनिर्णयं कुर्यः प्रयता राजमंनिर्घो ॥ २५८ ॥

साध्यभाव इति ॥ प्रामद्वयमंबन्धिसीमाविवादमाध्यभावे चतुर्दिशं समन्त-भवाः सामन्तास्तद्वासिनश्चन्वारो प्रामवास्तिनः साक्षिधर्मेण राजसमक्षं सीमा-निर्णयं कुर्यः ॥ २५८ ॥

सामन्तानामभावे तु मालानां सीम्नि साक्षिणाम् । इमानप्यनुयुज्जीत पुरुषान्त्रनगोचरान् ॥ २५९ ॥

सामन्तानामिति ॥ साक्षिधर्मेण राजसमक्षमनुभवेन निर्णयमकुर्वतां श्रामवा-सिनां श्रामनिर्माणकालादारम्य मीलानां पुरुषक्रमेण तद्वामस्थानां सीमासाक्षि-णामभाव इमान्यद्यमानान्संनिद्धितवनचारिणः पुन्तेत् ॥ २५९ ॥

### च्याघाञ्छाकुनिकान्गोपान्केवर्तान्म्लखानकान् । च्यालग्राहानुञ्छट्तीनन्यांश्र वनचारिणः ॥ २६० ॥

व्याधानिति ॥ लुट्धकान्, पक्षिवधजीविनः, गोपालान्, मन्यजीविनो, मूलोन्यादनजीविनः, सर्पप्राहिणः, ज्ञिलोञ्छवृत्तीनन्यांश्च फलपुष्पेन्धनाद्यर्थं वनव्यवहारिणः/पृच्छेत्। एते हि स्वप्रयोजनार्थं तेन प्रामेण सर्वदा वनं गच्छेयु-स्वद्वामसीमामिज्ञाः संभवन्ति ॥ २६०॥

> ते पृष्टास्तु यथा ब्र्युः सीमासंधिषु लक्षणम् । तत्तथा स्थापयेद्राजा धर्मेण ग्रामयोर्द्धयोः ॥ २६१ ॥

ने पृष्टा इति ॥ ते व्याधादयः पृष्टाः सीमारूपेषु प्रामसंधिषु वेन प्रकारेण विद्धं मूयुक्ततेनव प्रकारेण इयोर्घामयाः सीमां व्यवस्थापयेत् ॥ २६१ ॥

> क्षेत्रक्रूपतडागानामारामस्य गृहस्य च । सामन्तप्रत्ययो ज्ञयः सीमामेतुविनिर्णयः ॥ २६२ ॥

क्षेत्रेति ॥ एकप्रामेऽपि क्षेत्रक्रूपनडागगृहाणां सीमासेनुविवादं समस्रदेशयाः सिसाक्षित्रमाणक एव मर्योदाचिह्ननिश्चयो विक्रयो न व्याधादिप्रमाणकः ॥२६२॥

> सामन्ताथेन्मृपा ब्र्युः सेता विवदतां नृणाम् । सर्वे पृथक्पृथग्दण्ड्या राज्ञा मध्यमसाहसम् ॥ २६३ ॥

मामन्ता इति ॥ सीमाचिह्ननिर्मित्तं विवदमानानां सनुष्याणां यदि मामन्ता है तवासिनो मिथ्या ब्र्युम्नदा ते सर्वे प्रत्येकं राज्ञा मध्यमसाहमं दण्डनीयाः । एनं चामामन्तरूपाणां पूर्वोक्तद्विशतो दमी ज्ञेयः ॥ २६३ ॥

> गृहं तडागमारामं क्षेत्रं वा भीपया हरन् । श्रतानि पश्च दण्ड्यः स्यादज्ञानाद्विशतो दमः ॥ २६४ ॥

गृहमिति ॥ गृहनडागोधानक्षेत्राणामन्यतमं मारणं बन्धनादिभयकथनपूर्वमा-कश्य हरणे पञ्च पणशतानि दण्डनीयः स्थात्न्वत्रभान्याहरतो द्विशतो दमः २६४

> सीमायामविषद्यायां खयं राजेव धर्मवित् । प्रदिशेद्धिमितेषाम्रुपकारादिति स्थितिः ॥ २६५ ॥

सीमायामिति॥लिङ्गसाक्ष्याद्यभावे सीमायां परिच्छेतुमशक्यायां राजेव धर्मज्ञः पक्षपानरहितो ग्रामह्रयमध्यवर्तिनीं विवादविषयां भूमि वेषामेव ग्रामवासिनामु-पकागतिशयो भवति तद्यतिरेकेण च महाननिर्वाहसेषामेव द्यादिति शास्त्र-व्यवस्था ॥ २६५ ॥

एषोऽखिलेनाभिहितो धर्मः सीमाविनिर्णये । अत ऊर्ध्व प्रबक्ष्यामि वाक्पारुष्यविनिर्णयम् ॥ २६६ ॥ . एए इति ॥ एष सीमानिश्वयो धर्मो निःशेषेणोक्तः, अत अर्ध्व वाक्पारुव्यं वस्पामि । दण्डपारुव्याद्वाक्पारुव्यम् देशे पूर्वमिधानम् । अनुक्रमश्चरातं नु 'पारुत्ये दण्डवाचिके' इति दण्डशब्दस्याल्पस्वस्त्वाल्पूर्वनिर्देशः ॥ २६६ ॥

> यतं बाह्मणमाकुस्य क्षत्रियो दण्डमहीत । वैद्योऽप्यर्धशतं द्वे वा शुद्रस्तु वधमहीते ॥ २६७ ॥

शतिमिति ॥ द्विजस्य चैरित्याक्षेपरूपं परुषमुक्त्वा क्षत्रियः पणशतं दण्डमहैति । एवं सार्थशतं द्वे वा शते लाधवर्गारवापेक्षया बैश्यः । शूद्रोऽप्येवं बाह्मणाक्षीशे ताडनाविरूपं वधमहैति ॥ २६७ ॥

> पश्चाशहासणो दण्ट्यः क्षत्रियस्याभिशंयने । वैभ्ये स्यादर्थपञ्चाश्चरहृदे द्वादशको दमः ॥ २६८ ॥

पद्धाशिदिनि ॥ ब्राह्मणः अत्रियस्योक्तरूपाक्षेपे कृते पद्धाशन्पणानदण्ड्यः। वैश्ये शृहे च यथोक्ताकोही इते पद्धविशतिद्वीदश पणाः क्रमेण ब्राह्मणस्य दण्डः स्यात ॥ २६८ ॥

> समवर्णे डिजानीनां डादशैव व्यतिऋमे । वादेष्ववचनीयेषु तदेव डिगुणं भवेत् ॥ २६९ ॥

समेति ॥ दिजातीनां समानजातिविषये यथोक्ताक्रीशे कृते द्वाद्यपणी दण्डः । अवचनीयेषु पुनगक्षांशयादेषु मातृभगिन्याद्यक्षीलरूपेषु नदेवेति नपुंसकनिदेशात् 'शतं त्राह्मणमाकुश्य' इत्यादि यदुक्तं, तदेव द्विगुणं दण्डरूपं भवेत् ॥ २६९ ॥

एकजातिर्द्विजातींस्तु वाचा दारुणया क्षिपन् ।

जिद्रायाः प्राप्तुयाच्छेदं जघन्यप्रभवो हि सः ॥ २७० ॥

एकेति ॥ श्र्वो हिजानीन्पानकाभियोगिन्या वाचाकुश्य जिह्वाच्छेदं लभेन् । यसादसौ पादाख्याशिकृष्टाङ्गाजानः ॥ २७० ॥

नामजातिग्रहं त्वेपामिम्होहेण कुर्वतः।

निश्चेष्योऽयोमयः शङ्कुर्ज्वलकास्ये दशाङ्कुलः ॥ २७१ ॥

नामेनि ॥ अभिद्रोह आफ्रोशः । आक्षणादीनां र त्वं यज्ञदत्त आक्षणापसद इत्याकोडोन नामजात्यादिश्रहणं कुर्वतो लोहकीलोऽप्रिना प्रदीसो दशाहुको सुम्बेपु क्षेसव्यः ॥ २७१ ॥

> घर्मोपदेशं दर्पेण विप्राणामस्य कुर्वतः । तप्तमासेचयेत्तैलं वक्ते श्रोत्रे च पार्थिवः ॥ २७२ ॥

धर्मेति ॥ कथंचिद्धर्मलेक्समवगम्यायं ते धर्मोऽनुष्टेय इति बाह्मणस्याहंकारादुप-विकातोऽस्य शुद्धभ्य असे कर्णयोश्च ज्वल्लीलं राजा प्रक्षेपयेत् ॥ २७३ ॥

### श्रुतं देशं च जातिं च कर्म शारीरमेव च । वितथेन बुवन्दर्भादाप्यः खाद्विशतं दमम् ॥ २७३ ॥

श्रुतमिति ॥ समानजातिविषयमिदं दण्डलाघवाच तु श्रूद्रस्य द्विजात्वाक्षेपविष-यम् । न त्वयेतच्छूतं, न भवान् नदेशजाता, न तवेयं जातिनं तव शरीरसंस्कार-ग्रुपनयनादिकमं कृतमित्यहंकारेण मिथ्या नुवन्द्विशतं दण्डं दाप्यः स्यात् । वित-येनेति नृनीयाविधाने 'प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्' इति नृतीया ॥ २७३ ॥

> काणं वाप्यथवा खञ्जमन्यं वापि तथाविधम् । तथ्येनापि झुवन्दाप्यो दण्डं कार्षापणावरम् ॥ २७४ ॥

काणमिति ॥ एकाक्षिविकलं पाद्विकलमन्यमपि वा तथाविधं हस्ताग्रह-विकलं सत्येनापि काणादिशब्देन बुवब्रत्यन्ताल्पं नदा कार्यापणं दण्डं दाप्यः २७४

मातरं पितरं जायां भ्रातरं तनयं गुरुम् । आक्षारयञ्छतं दाप्यः पन्थानं चाददद्वरोः ॥ २७५ ॥

मातरिमिति ॥ 'आक्षारितः भारितोऽभिश्चाहः' इत्याभिधानिकाः । मात्रादी-न्यातकादिनाभिश्चपन्, गुरोश्च पन्धानमत्यजनदण्ड्यः । भार्यादीनां गुरुलघुपापा-भिश्चापेन दण्डसाम्यं समाधेयम् । मेधातिथिस्तु आक्षारणं भेदनमित्युक्तवा मातृपु-त्रपित्रादीनां परस्परभेदनकर्तुरयं दण्डविधिरिति व्याख्यातवान् ॥ २७५ ॥

> ब्राह्मणक्षत्रियाभ्यां तु दण्डः कार्यो विजानता । ब्राह्मणे साहमः पूर्वः क्षत्रिये त्वेव मध्यमः ॥ २७६ ॥

मास्राणेति ॥ त्राक्षणक्षत्रियाभ्यां परस्परं पतनीयाक्षीशे कृते दण्डशास्त्रज्ञेन राज्ञः दण्डः कार्यः । दण्डमेत्र विशेषणाह्—मास्रण इति । मास्राणे क्षत्रियाकोशिनि प्रथमसाहसः कार्यः । माह्यणाकोशिनि प्रथमसाहसः ॥ २७६ ॥

विद्गुद्रयोरेवमेव खजातिं प्रति तत्त्वतः । छेदवर्ज प्रणयनं दण्डस्रेति विनिश्चयः ॥ २७७ ॥

विहिति ॥ वैञ्यश्र्द्रयोरन्थोन्यजाति प्रति पतनीयाक्रोहो ब्राह्मणक्षश्रिषवद्वैहये क्र्याक्रोशिनि प्रथमसाहसः । द्यूहे वैद्याक्रोशिनि अध्यमसाहस इत्येवंरूपं दण्डस्य प्रणयनं जिङ्काच्छेदरहितं यथावत्कतंत्र्यमिति शास्त्रनिश्चयः । एवंच 'एकजातिर्द्विजातींस्तु' इति प्रागुक्तजिङ्काच्छेदो वैदये निवारितो ब्राह्मणक्षत्रिया-कोसविषय एवावतिहते ॥ २७७ ॥

> एष दण्डविधिः प्रोक्तो वाक्पारुष्यस्य तत्त्वतः । अत ऊर्ध्व प्रवस्थामि दण्डपारुष्यनिर्णयम् ॥ २७८ ॥

ण्य इति ॥ एषोऽनन्तरोक्तो वाक्यारूप्यस्य यथावर्ण्डविधिरुकः, अनन्तरं ताडनाचेर्वण्डपारूप्यस्य निर्णयं वस्यामि ॥ २७८ ॥

> येन केनचिदक्वेन हिंस्याचेच्छ्रेष्ठमन्त्यजः। छेत्तव्यं तत्तदेवास्य तन्मनोरनुक्षासनम्॥ २७९॥

येनेति ॥ अन्त्यजः श्रुहो येन केनचित्करचरणादिनाङ्गेन साक्षाइण्डादिनाऽध्यव-हिनेन हिजाति प्रहरेत्तदेवाङ्गमस्य छेत्तस्यमित्ययं मनोरुपदेशः । मनुप्रहणमा-दशर्थम् ॥ २७९ ॥

> पाणिमुद्यम्य दण्डं वा पाणिच्छेदनमहिति । पादेन प्रहरन्कोपात्पादच्छेदनमहिति ॥ २८० ॥

अस्येवोत्तरत्र प्रपक्षः पाणिमिति ॥ प्रहर्तुं पाणि दण्डं वोश्वम्य पाणिच्छेदं छभते । पादेन कोपाध्यहरणे पादच्छेदं प्राम्नोति ॥ २८० ॥

सहासनमभिप्रेप्सुरुत्कृष्टस्यापकृष्टजः।

कट्यां कृताङ्को निर्वास्यः स्फिचं वास्यावकर्तयेत् ॥२८१॥

सहेति ॥ ब्राह्मणेन सहामनोपविष्टः श्रृद्धः कट्यां तसलोहकृतविद्धोऽपदेशो निर्वासनीयः । रिफर्च वास्य यथा न स्त्रियते तथा छेदयेत् ॥ २८१ ॥

> अवनिष्ठीवतो दर्पाद्वावोष्ठी छेदयेत्रृपः । अवमृत्रयतो मेदमवद्यर्घयतो गुदम् ॥ २८२ ॥

अवेति ॥ द्रेषेण श्रेष्मणा बाह्मणानपमानयतः श्रूद्रस्य राजा द्वावोद्यौ छेदयेत । मुत्रप्रक्षेपेणापमानयतो मेट्रं। शर्धनं कुत्सितो गुद्शब्द्स्तेनावमानयतो दर्पाश प्रमादाद्वदं छेदयेत् ॥ २८२ ॥

> केशेषु गृह्नतो इस्तो छेद्येद्विचारयन् । पादयोदीढिकायां च ग्रीवायां वृष्णेषु च ॥ २८३ ॥

केशेप्विति॥दर्पादित्यनुवर्तते । अहंकारेण केशेषु ब्राह्मणं गृह्भतः श्रूहस्य पीडास्य जाता व जाता वेत्यविचारयन्हस्तौ छेदयेत् । पादयोः इमश्रुणि च मीवायां वृषणे च हिंसार्य गृह्भतो हस्तहयच्छेदमेव कुर्यात् ॥ २८३॥

त्वग्मेदकः शतं दण्ड्यो लोहितस च दर्शकः।

मांसभेत्ता तु पण्णिष्कान्त्रवास्यस्त्वस्थिभेद्कः ॥ २८४ ॥
त्वाभेदक इति ॥ वर्भमात्रभेदकुत्समानजातिर्ने श्रृदो नाझणस्य दण्डसाघवं
पणशतं दण्डमीयः । तथा रक्तोत्पादकोश्य शतमेव दण्डमः । मांसभेदी वण्नि-

ष्कान्दाच्यः । अस्थिमेद्कस्तु देशाश्चिर्वास्यः ॥ २८४ ॥

#### वनस्पतीनां सर्वेषाग्रुपमोगं यथायथा।

तथातथा दमः कार्यो हिंसायामिति धारणा ॥ २८५ ॥

वनस्वतीनामिति ॥ बृक्षाचुद्धिदां सर्वेषां येन येन प्रकारेण उपभोगः फलपुष्प-पन्नादिना उत्तममध्यमरूपो भवति तयातथा हिम्मायामप्युत्तमसाहसादिदंण्डो विधेय इति निश्रयः । तथाच विष्णुः—'फल्डोपभोगहुमच्छेदी नृत्तमं साहसं, पुष्पोपभोगहुमच्छेदी सध्यमं, वल्लीगुरुमलनाच्छेदी कार्पापणशनं, नृणच्छेयेकं कार्या-पणं च पण एव मनुनाष्युक्तो वेदितच्यः ॥ २८५ ॥

### मनुष्याणां पञ्जां च दुःखाय प्रहते सति ।

यथायथा महद्वुःखं दण्डं कुर्यात्तथा ॥ २८६ ॥

मनुष्याणामिति ॥ मनुष्याणां पश्नां पीडोग्पादनार्थं प्रहारे कृते सिन यथायथा पीडाधिक्यं तथातथा दण्डमप्यधिकं कुर्यात । एवंच मर्भस्यानादी न्वग्भेदनादिषु कृतेषु 'न्नग्भेदकः कृतं दण्ड्यः' इन्युक्ताद्रप्यधिको दण्डो दुःखविटोपापेक्षया कर्तस्यः ॥ २८६॥

#### अङ्गावपीडनायां च त्रणशोणितयोस्तथा ।

सम्रत्थानव्ययं दाप्यः सर्वदण्डमथापि वा ॥ २८७ ॥

अङ्गेति ॥ अङ्गानां करचरणादीनां व्यवशोणितयोश्च पीडनायां सत्यां समुग्धानम्बयं यावता कालेन पूर्वावस्थाप्राप्तिः समुग्धानमंबन्धो भवति तावत्कालेन पथ्योपधादिना यावान्व्ययो भवति तमसी दापनीयः। अथ तं व्ययं पीडोत्पादको न दातुमिच्छति, तदा यः समुत्थानव्ययो यश्च दण्डन्नमेनं दण्डन्बेन राज्ञा दाप्यः॥ १८७॥

# द्रन्याणि हिंस्याची यस्य ज्ञानतोऽज्ञानतोऽपि वा ।

स तस्योत्पादयेनुष्टिं राज्ञे दद्याच सत्समम् ॥ २८८ ॥

द्रव्येति ॥ द्रव्याण्यनुक्तविशेषदण्डानि कटकानि नाम्रघटादीनि यो यस ज्ञानाद-ज्ञानाद्वा नाषायेस्य तस्य द्रव्यान्नरादिना तुष्ट्रमुन्याद्वेत्, राज्ञश्च विनाशितद्रव्यसमं दण्डं द्यात् ॥ २८८ ॥

### चर्मचार्मिकभाण्डेषु काष्टलोष्टमयेषु च ।

मृत्यात्पश्चगुणो दण्डः पुष्पमृत्रफलेषु च ॥ २८९ ॥

चर्मेति ॥ चर्मणि चर्मघटितवरत्रादी चर्मकाष्ट्रमृत्तिकानिर्मितेषु च भाण्डेषु पुष्पमूलफलेषु परस्य नाशितेषु मृत्यात्पञ्चगुणी दण्डो राज्ञी देगः। स्वामिनश्च . तुष्टिरुत्पादनीयव ॥ २८९ ॥

> यानस्य चेव यातुश्र यानस्वामिन एव च । दशातिवर्तनान्याद्वः शेषे दण्डो विधीयते ॥ २९० ॥

शानस्थिति ॥ यामस्य रथादेवीतुः सारण्यादेशीनस्वामिनश्च यस्य तथानं तेषां श्वित्वनास्वादीनि दश निमित्तानि दण्डमतिकम्य वर्तन्ते । एषु निमित्तेषु मन्सु प्राणिमारणे द्रव्यनाशे च प्रकृते यानस्वामिनां दण्डो न भवतीति मन्त्रादय आहुः । एनद्यतिरिक्तनिमित्ते च पुनर्दण्डोऽनुष्टीयते ॥ २९० ॥

छित्रनास्ये भन्नयुगे तिर्यनप्रतिमुखागते ।
अक्षभक्के च यानस्य चक्रभक्के तथैव च ॥ २९१ ॥
छेदने चैव यत्राणां योत्ररक्रयोस्तथैव च ।
आत्रन्दे चाप्यपेहीति न दण्डं मनुरत्रवीत ॥ २९२ ॥

छिसेति ॥ छेदन इति ॥ नामायां भवं नास्यं । दार्गरावयवन्ताचत् । सा चेह बलीवर्दनामामंबन्धिती रज्ञुः । छिन्ननास्यरज्ञौ बलीवर्दादिक, भन्नयुगान्ये काष्टे, रधादो भूमिवेपस्यादिना निरक्षीनं वा गते. तथा चकान्तः प्रविष्टाक्षकाष्टभक्ते यक्राणां चर्मवन्धनानां छेदने, योक्रस्य पशुमीवारज्ञां, रहमेः प्रहरणस्य च छेदने, अपम-गपमरेन्युचिः दाददे सारध्यादिना कृते च यानेन प्राणिहिंसाद्वव्यविनाशयोः कृतयोः सारध्यादेदिण्डो नाम्तीति मनुगह ॥ २८६ ॥ २९२ ॥

यत्रापवर्तते युग्यं वैगुण्यात्प्राजकम्य तु । तत्र स्वामी भवेद्दण्ड्यो हिंसायां द्विशतं दमम् ॥ २९३ ॥ यत्रेति ॥ यत्र मारधेरकंशिकारणानमन्यथा वजति तत्र हिमायामशिक्षितसारध्य-नियोगस्वामी द्विशतं दण्डं दाण्यः स्थान ॥ २९३ ॥

> माजकश्रेद्भवेदाप्तः प्राजको दण्डमहीति । युग्यस्थाः प्राजकेऽनाप्ते सर्वे दण्ड्याः द्यतं द्यतम् ॥२९४॥

प्राजक इति ॥ यदि सारथिः कुशलः त्यात्तदा सारथिरेबोक्तद्विशतं दमं वक्ष्य-माणं च 'मनुष्यमारणे' इत्यादिकं दण्डमहीत न म्बामी। अकुशले तु तक्किन्यारथि-स्वामिद्यतिरिक्ता अन्येऽपि यानारूढा अकुशलसारथिकयानारोहणात्सर्वे प्रत्येकं शतं शतं दण्ड्याः ॥ २९४ ॥

> स चेतु पथि संरुद्धः पश्चभिन्नी रथेन वा । प्रमापयेन्त्राणभूतस्तत्र दण्डोऽविचारितः ॥ २९५ ॥

स चेदिति ॥ स चेत्प्राजकः मंगुस्वागतः प्रचुरगवादिभी रथान्तरेण वा मंरुद्धः न्वरथगमनानवधानात्प्रत्यक्सपंणाक्षमः संकटेऽपि स्वरथनुरगान्ध्रेरयन् , तुरंग रथेन वा रथावयवैद्या प्राणिनो व्यापाद्यति नवाविचानितो दण्डः कर्नव्य एव ॥ २९५ ॥ सकृदपराधे कीदश इत्याह—

मनुष्यमारणे क्षिप्तं चौरवत्किल्विषं भवेत् । प्राणभृत्सु महत्त्वर्षे गोगजोष्ट्रहयादिषु ॥ २९६ ॥ मनुष्येति ॥ तम्र मनुष्यभारणे प्राजकस्थानवश्वानाशानेण कृतं क्षित्रमेव श्वीरदण्डोत्तमसाहसं भवेश तु मारणरूपः । 'श्राणमृत्यु महत्सर्थस्' इति श्रवणात् । गोगजादिषु महत्सु प्राणिषु मारिनेषु उत्तमसाहसस्यार्थं पञ्चकतपणो दण्डो भवेत् ॥ २९६ ॥

क्षुद्रकाणां पश्नां तु हिंसायां द्विशतो दमः।

पश्चाञ्जत भवेदण्डः शुभेषु मृगपक्षिषु ॥ २९७ ॥

श्चुद्रेति ॥ श्चुद्रकाणां पञ्चनां जानितो विशेषापदिष्टेतरेषां बनवरादीनां बयसा च किशोरादीनां भारणे द्विशनो दण्डः स्वान्। ग्रुभेषु मृगेषु रुरुप्रचादिषु पश्चिषु च ग्रुकहंससारसादिषु पश्चिषु हतेषु पञ्चाशहण्डो भवेन ॥ २९७ ॥

गर्दभाजाविकानां तु दण्डः स्थात्पश्चमापिकः।

मापिकस्तु भवेदण्डः श्वमुकरनिपातने ॥ २९८ ॥

गर्दभेति ॥ गर्दभच्छागेडकादीनां पुनर्मारणे पञ्चरूप्यमाषकपरिमाणो दण्डः स्यात् । नचात्र हेरण्यमाषप्रहणं, उत्तरोत्तरलघुटण्डाभिधानात् । श्रस्करमारणेषु पुना रीप्यमाषपरिमाणो दण्डः स्यात् ॥ २९८ ॥

भार्या पुत्रश्र दासश्र मेच्यो आता च मोदरः।

त्राप्तापराधास्ताङ्याः स्यू रङ्त्रा वेणुद्लेन वा ॥ २९९ ॥ भार्येति ॥ भार्यापुत्रादयः कृतापराधा रज्ञ्वा वातिळघुवेणुदाळाकवा ताड्या भवेषुः । शिक्षार्थं ताडनविधानादत्र वृण्डापवादः ॥ २९९ ॥

पृष्ठतस्तु शरीरस्य नोत्तमाङ्गे कथंचन ।

अतोऽन्यथा तु महर्न्य्राप्तः स्थाचीरिकिल्विषम् ॥ २००॥ पृष्ठत इति ॥ रज्वादिभिरिष देहस्य पृष्ठदेशे ताडनीयाः नतु शिरिन । उक्तव्यतिरेकेण प्रहरणे वाग्दण्डधनदण्डरूपं चौरदण्डं प्राप्नुवात् ॥ ३००॥

एषोऽखिलेनाभिहितो दण्डपारुप्यनिर्णयः।

स्तेनस्यातः प्रवक्ष्यामि विधि दण्डविनिर्णये ॥ ३०१ ॥ एप इति ॥ एप दण्डपारुप्यनिर्णयो निःशेषेणोक्तः । अत अर्थ्वे चौरदण्डविनि-र्णये विधानं बक्ष्यामि ॥ ३०१ ॥

परमं यत्नमातिष्टेत्स्तेनानां निग्रहे नृपः।

स्तेनानां निग्रहादस्य यशो राष्ट्रं च वर्धते ॥ ३०२ ॥ परममिति ॥ चौराणां नियमने राजा परममुत्कृष्टं यत्रं कुर्यात्। यस्माचौरनिय-हाद्राज्ञः स्यातिर्निरुपद्रवतया राष्ट्रं च बृद्धिमेति ॥ ३०२ ॥

> अभयस्य हि यो दाता स पूज्यः सततं नृपः । सत्रं हि वर्धते तस्य सदैवामयदक्षिणम् ॥ २०२ ॥

अक्रयखेति ॥ हिरवधारणे । चौराणां नियमनेन चो नृषतिः साध्नामभयं ददाति स एव पूज्यः पूर्वेणां शान्यो अवति । सत्रं गवायनादिकतुविद्येषः यद्यसा-त्यत्रमिय सत्रं तदमयदानाचौरनिग्रहरूपामयदक्षिणं सर्वदैव तस्य वृद्धिमेति । अन्यद्वि नियनकालीनं नियतदक्षिणं च, प्तत्सर्वकालीनमभयदक्षिणं चेति वाक्यं व्यतिरेकालंकारः ॥ ३०३ ॥

सर्वतो धर्मपङ्भागो राज्ञो भवति रक्षतः । अधर्मादपि षड्भागो भवत्यस्य सरक्षतः ॥ ३०४ ॥

सर्वत इति ॥ प्रजा रक्षतो राज्ञः सर्वस्य श्वितदातुर्वणिगादेर्भृत्यदातुश्च श्रोत्रि-यादेः सकाशाद्धर्भपदभागो भवति । अरक्षनश्चाधर्माद्षि लोकेन कृतात्षद्भागः स्यात् । तस्माग्रकतः स्तेननिमहेण राजा रक्षणं कुर्यात् । नच श्वितिकीतत्वावाज्ञो धर्मपदभागो न युक्त इति वाच्यम् । श्वत्या धर्मषद्भागेन च परिक्रीतत्य शास्त्री-यत्वात् ॥ ३०४ ॥

यद्धीते यद्यजते यहदाति यद्चीति ।

तस्य पद्भागभाष्राजा सम्यग्भवति रक्षणात् ॥ ३०५ ॥ यदिनि ॥ यः कश्चिजपयागदानदेवतार्चादीनि करोति तस्य राजा पास्तनेन पद्भागं प्रामोति ॥ ३०५ ॥

रक्षन्धर्मेण भूतानि राजा वध्यांश्व घातयन् । यजतेऽहरहर्यज्ञेः सहस्रश्चतदक्षिणेः ॥ ३०६ ॥

रक्षक्रिति ॥ भूतानि सर्वाणि स्थावरजङ्गमादीनि यथाशास्त्रं दण्डप्रणयनरूपेण धर्मेण रक्षन्, वध्यांश्र स्तेनादींग्नाडयन्, प्रत्यहं स्वक्षगोदक्षिणेयेंक्र्यंजते । तज्जन्यं पुण्यं प्रामोनीति भावः ॥ ३०६ ॥

> योऽरक्षन्त्रलिमादत्ते करं शुल्कं च पार्थिवः। प्रतिभागं च दण्डं च स सद्यो नरकं त्रजेत्॥ २०७॥

योऽरश्चकिति ॥ यो राजा रक्षामकुवैन् विश्वं धान्यादेः वहमागं प्रामवासिन्यः प्रतिमासं वा माद्रपौषनियमेन माद्यं गुरूकं स्थलजलपयादिना विणज्याकारितेन्यो नियतस्थानेषु द्रव्यानुसारेण प्राद्यं दानमिति प्रसिद्धंप्रतिभागं फलकुसुमशाकतृ-णाधुपायनं प्रतिदिनप्राद्यं दण्डं व्यवहारादौ गृह्याति स मृतः सन्सद्य एव नरकं वाति ॥ ३०७ ॥

अरक्षितारं राजानं बलिपद्मागहारिणम् ।

तमाहुः सर्वलोकस्य समग्रमलहारकम् ॥ ३०८ ॥ अरक्षितारमिति ॥ यो राजा न रक्षत्यय च धान्यादिपङ्गागं बलिकपं गृह्याति, तं सर्वलोकानां सककपापहारिणं मन्यादय आहुः ॥ ३०८ ॥

### अनपेक्षितमर्यादं नास्तिकं वित्रलुम्पकम् । अरक्षितारमत्तारं नृपं विद्यादघोगतिम् ॥ ३०९ ॥

अनपेक्षितेति ॥ लक्कितशास्त्रमर्थादं परलोकाभावशालिनमनुचितदण्डादिना धनमाहिणं रक्षणरहितं करबल्यादेर्भक्षितारं राजानं नरकगामिनं जानीयात् ३०९

अधार्मिकं त्रिभिन्यायैनिंगृद्धीयात्प्रयत्नतः।

निरोधनेन वन्धेन विविधेन वधेन च ॥ ३१० ॥

अधार्मिकमिति ॥ अधार्मिकं चारादिकमपराधापेक्षया त्रिभिरुपायैः प्रयत्नेन नियमयेत । तानाह —कारागारप्रवेशनेन, निगडादिवन्धनेन, करचरणच्छेदनः-दिनानात्रकारहिंसनेन ॥ ३५० ॥

निग्रहेण हि पापानां साधूनां संग्रहेण च।

द्विजातय इवेज्याभिः पूयन्ते सततं नृपाः ॥ ३११ ॥ निमेहेणेति ॥ पापशालिनां निम्नहेण, माधूनां मंग्रहेण, द्विजातय इव महाय-ज्ञादिभिः सर्वकालं नृपनयः पवित्रीभवन्ति । तस्माद्धार्मिकाक्षिगृह्णीयान्याधुं श्रानुगृह्णीयान् ॥ ३११ ॥

> क्षन्तव्यं प्रभुणा नित्यं क्षिपतां कायिणां नृणाम् । बालद्वद्वातुराणां च कुर्वता हितमात्मनः ॥ ३१२ ॥

क्षम्तद्यमिनि ॥ कार्याधिप्रत्यथिनां दुःखेनाक्षेपोक्तं रचयतां तथा बालवृद्धव्याः धितानामाक्षिपतां वश्यमाणमारमीयसुपकारमिच्छता प्रभुणा क्षमणीयस् ॥३ १२॥

यः क्षिप्तो मर्पयत्यार्तस्तेन खर्गे महीयते ।

यस्त्वेश्वर्यात्र क्षमते नरकं तेन गच्छति ॥ ३१३ ॥

यः क्षिप्त इति ॥ दुःसिर्तराक्षिप्तः सहते यन्तेन स्वर्गलोके पूजां लभते । प्रभु-त्वदर्गांक सहते यः स तेन नरकं गच्छति ॥ ३१३ ॥

> राजा स्तेनेन गन्तव्यो मुक्तकेशेन धावता। आचक्षाणेन तत्स्तेयमेवंकर्मास्मि शाधि माम् ॥ ३१४ ॥ स्कन्धेनादाय मुसलं लगुडं वापि स्वादिरम् । शक्ति चोभयतस्तीक्ष्णामायसं दण्डमेव वा ॥ ३१५ ॥

राजेति ॥ स्कन्धेनेति ॥ यद्यपि 'सुवर्णस्तेयकृद्विग्रः' इत्यादि प्रायक्षित्तप्रकरणे वस्यिति तथापि सुवर्णन्तेयं प्रति राजदण्डरूपतामस्य दण्डप्रकरणे दर्शियतुं पाठः । ब्राह्मणसुवर्णस्य चारेण सुक्तकेशेन वेगाद्रच्छता मया ब्राह्मणसुवर्णसपह्नमिति संख्यापयता सुम्खान्यसायुषं स्वादिरमवं वा दण्डसुभयतन्तीकृणां शाक्ति लोह-सर्यं वा दण्डसुभयतन्तीकृणां शाक्ति लोह-सर्यं वा दण्डस्कन्धे गृहीत्या राजसमीपं गच्छेत् ततो ब्राह्मणसुवर्णहायर्दमतोऽनेत सुम्खादिना मां व्यापाद्येन्येवं राजे वक्तव्यम् ॥ ३१४ ॥ ३१५ ॥

# शासनाद्वा विमोक्षाद्वा स्तेनः संयाद्विष्ठच्यते ।

अञ्चासित्वा तु तं राजा स्तेनस्यामोति किल्विषम् ॥३१६॥

शासनादिनि ॥ सक्नन्मुसलादिप्रहारेण प्राणपरित्याजनान्म्यनककरुपस्य जीवतो-ऽपि परित्यागाद्वा स चारम्मस्मात्पापात्प्रमुच्यते । अत्तप्त्व याज्ञवल्क्यः—'मृतकव्यः प्रहारानों जीवश्वपि बिग्रुक्वति' इनि । तं पुनम्नेन करुणादिभिरहत्वा स्तेनस्य यन्पापं तद्वाजा प्राप्नोति ॥ ३१६ ॥

### अन्नादे भ्रणहा माप्टि पत्यों भार्यापचारिणी । गुरों शिष्यथ याज्यथ मोनो राजनि किल्विपम् ॥३१७॥

असाद इति ॥ बह्महा यम्तरमंबन्धि योऽसमत्ति तस्मिन्नसँ। स्वपापं संकामयति । अगहासभोणुः पापं भवतीत्वेत्तदत्र विवक्षितं नतु ब्रह्मद्रः पापं नद्यति । तथा भार्या व्यभिचानिणी जारपति अममाणे भवेरि पापं मंश्वपयति । शिष्यश्च मंध्या-शिकार्यासकरणजन्यं पापं गुरे। महमाने न्यस्यति । याज्यश्च विधिमतिक्रामन्याजके अममाणे पापं निश्चिपति । मोनश्च राजन्युपंक्षमाणे पापं समर्पयति । तस्माहाज्ञा केनो निश्चितिव्यः ॥ ३१०॥

#### राजभिः कृतदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः ।

निर्मेलाः खर्गमायान्ति सन्तः मुक्कतिनो यथा ॥ ३१८ ॥

राजेति ॥ सुवर्णम्तेयादीनि पापाति कृत्वा पश्चाद्राजभिर्विहितदण्डा मनुष्याः स्थादः प्रतिबन्धकदुरिताभावान्य्वौर्जितपुण्यवदेति साधवः सुकृतकारिण इव स्वर्गे गण्छन्ति । एवं प्रायश्चित्तवहण्डस्यापि पापक्षयहेनुन्वसुक्तम् ॥ ३४८ ॥

### यस्तु रज्जुं घटं क्षाद्धरेद्धिद्याच यः प्रपाम् ।

स दण्डं त्राप्रुयान्मापं तच तस्मिन्समाहरेत् ॥ ३१% ॥

यस्त्वित ॥ कृपसमीपे रज्जुवटयोर्जलोद्धारणाय धनयो रज्जुं घटं वा हरेत् । यो वा पानीयदानगृष्टं विदारयेन्य सीवर्णं सापं दण्डं प्राप्तुयात् । 'यन्निदिष्टं तु सीवर्णं सापं तत्र प्रकल्पयेन्' इति कात्यायननचनात् । तच्च रज्जादि तस्मिन्कृपे समर्थयेन् ॥ ३१९ ॥

### धान्यं दश्चभ्यः कुम्भेभ्यो हरतोऽभ्यधिकं वधः। श्रेषेऽप्येकादशगुणं दाप्यस्तस्य च तद्धनम्।। ३२०।।

धान्यसिति ॥ द्विपल्यातं द्रोणो विश्वतिद्रोणश्च कुम्भः, द्यामंख्येभ्यः कुम्भभ्यो-ऽधिकं धान्यं हरतो वधः। स च हर्नृस्वासिगुणवसापक्षया ताडनाङ्गच्छेदसारणाग्मको स्रेयः। शेषे पुनरेकसादारभ्य द्या कुम्भपर्यन्सहरणे निर्द्धतेकादशगुणं दण्डं दाष्यः। स्वासिनश्चापहतं दाष्यः॥ ३२०॥

# तथा घरिममेयानां शतादभ्यधिके वधः। सुवर्णरजतादीनाम्रत्तमानां च वाससाम्।। ३२१।।

संधिति ॥ यथा धान्येन वर्ध उक्तन्तथा तुलापरिच्छेद्यानां सुवर्णरजतादीनामु-रह्मद्यानां च वाससां पद्यदीनां पलक्षताधिकेऽपहते वधः कर्तव्य एव । विषयः -श्रीकरणं चात्र देशकालापहर्नेद्रव्यस्वामिजातिगुणापेक्षया परिहरणीयम् । एवसुत्त रत्रापि क्षेयम् ॥ ३२१ ॥

पश्चाशतस्त्वभ्यधिके हस्तच्छेदनमिष्यते ।

शेषे त्वेकादशगुणं मूल्यादण्डं प्रकल्पयेत् ॥ ३२२ ॥

पञ्चाशत इति ॥ पूर्वोक्तानां पञ्चाशदूर्ध्वं शतं यावद्पहारे इते हम्मच्छेड्न मन्वादिभिरभिहितम् । रोपेप्वेकपळादारभ्य पञ्चाशन्पळपर्यन्तापहारे अपहृतगुणाः देकादृशगुणं दण्डं दाप्यः ॥ ३२२ ॥

> पुरुषाणां कुलीनानां नारीणां च विशेषतः । मुख्यानां चव रत्नानां हरणे वधमहीति ॥ ३२३ ॥

पुरुषाणामिति ॥ महाकुलजातानां मनुष्याणां विदेषेण स्त्रीणां महाकुलप्रस्तातः श्रेष्ठानां च रक्षानां वर्ज्ञवतृर्योदीनामपहारे वधमहिति ॥ ३२३ ॥

महापश्नां हरणे शस्त्राणामीपधस्य च।

कालमासाद्य कार्ये च दण्डं राजा प्रकल्पयेत् ॥ ३२४ ॥ महापद्यनामिति ॥ महनां पद्मनां हस्त्यश्वादिगोमिहिष्यादीनां तथा खद्वादीनां प्राचाणां कल्याणवृतादेश्वीपथस्य च दुर्भिक्षादिरूपं कालं कार्यं प्रयोजनं च सद्दम- हिनियोगरूपं निरूप्य राजा ताडनाङ्गच्छेदवधरूपं दण्डं प्रकल्पयेत् ॥ ३२४ ॥

गोषु ब्राह्मणसंस्थासु छूरिकायाश्व भेदने।

पश्चनां हरणे चेव सद्यः कार्योऽर्धपादिकः ॥ ३२५ ॥

गोष्विति ॥ ब्राह्मणसंबन्धिनीनां गवामपहारे वन्ध्यायात्र गोर्वाहनार्थं नासा-च्छेदने पश्नां चाजेडकानां दण्डभूयस्त्वाद्यागाद्यर्थानां हरणेऽनन्तरमेव छिन्नार्थ-पादिकः कार्यः ॥ ३२५ ॥

स्त्रकार्पासिकण्वानां गोमयस्य गुडस्य च ।
दभः श्वीरस्य तक्रस्य पानीयस्य तृणस्य च ॥ ३२६ ॥
वेणुवंदलभाण्डानां लवणानां तथेव च ।
मृन्मयानां च हरणे मृदो भसन एव च ॥ ३२७ ॥
मत्स्यानां पश्चिणां चैव तैलस्य च मृतस्य च ।
मांसस्य मधुनश्चेव येद्यान्यत्पश्चसंभवम् ॥ ३२८ ॥

### अन्येषां चैत्रमादीनामद्यानामोदनस्य च । पकानानां च सर्वेषां तन्मृल्याद्विगुणो दमः ॥ ३२९ ॥

स्त्रेखादि । कर्णादिस्त्रकार्णासिकस्य च किण्वस्य सुराबीजद्रस्यस्य च, स्क्ष्म-वेणुलण्डनिर्मितजलाहरणभाण्डादीनां, यदप्यन्यत्यश्चसंभवं च मृगचर्मसङ्ग श्वङ्गादि, अन्येपामप्येवंविधानामसारप्रायाणां मनःशिलादीनां, सद्यानां द्वादशानां, पकाक्षानामोदनव्यतिरिक्तानामप्यपूपमोदकादीनां च कार्पासादिश्रव्दार्थानां प्रसि-दानां चापहारे कृते मूल्याद्विगुणो दण्डः कार्यः ॥३२६॥३२७॥३२८॥३२८॥

### पुष्पेषु हरिते धान्ये गुल्मवल्लीनगेषु च । अन्येष्वपरिपूतेषु दण्डः स्थात्पश्चकृष्णलः ॥ ३३० ॥

पुष्पेष्विति ॥ पुष्पेषु, हरिने क्षेत्रस्थे धान्ये, गृहमलतावृक्षेष्वपरिवृतेषु अनपा-वृतवृक्षेषु, बक्ष्यमाणक्षोके धान्यादिषु निर्देशाग्परिषवनसंभवास धान्येषु, अन्येषु समर्थपुरुषभारहार्येषु हृतेषु देशकालाद्यपेक्षया सुवर्णस्य रोष्यस्य वा पञ्चकृष्णक-माषपरिमाणो दण्डः स्यान् ॥ ३३० ॥

#### परिपूर्तेषु धान्येषु शाकमूरुफलेषु च । निरन्वये शतं दण्डः सान्वयेऽर्धशतं दमः॥ ३३१ ॥

परीति ॥ निष्पुलाकीकृतेषु वृक्षेषु, धान्येषु, झाकादिषु चापहृतेषु, अन्वयो इच्यस्वामिनां संवन्धः, येन मह कश्चिद्पि संवन्धो नास्येकग्रामवासाहिन्तत्र कतं दण्ड्यः। सान्वये तु पञ्चाकात्पणो देयः। खलस्थेषु च धान्येष्वयं दण्डस्तत्र हि परिपूर्यते। गृहेष्वेकादकागुणो दण्डः प्रागुक्तः॥ ३३४॥

### स्वात्साहसं त्वन्वयवत्प्रसभं कर्म यत्कृतम् । निरन्वयं भवत्स्तेयं हत्वापव्ययते च यत् ॥ ३३२ ॥

स्वादिति ॥ यद्धान्यापहारादिकं कर्म द्रव्यस्वामिसमक्षं बळाजृतं तत्साहसं स्वात्, सहो बलं तद्भवं माहसम् । अन इह न्तेयदण्डो न कार्यः । एतद्थेः स्तेय-मकरणेऽस्य पाठः । यत्पुनः स्वामिपरोक्षापहतं तत्स्तेयं भवेन् । यश्च हत्वाऽपहुते तदिप स्तेयमेव ॥ ३३२ ॥

### यस्त्वेतान्युपक्कप्तानि द्रव्याणि स्तेनयन्तरः । तमाद्यं दण्डयेद्राजा यश्चाग्नं चोरयेद्वहात् ॥ ३३३ ॥

यस्त्वेतानीति ॥ यः पुननेतानि स्त्रादिद्रच्याण्युपभोगार्थं कृतसंस्काराणि मनु-व्यक्षीरचेत्, यश्च त्रेताप्तिं गृह्याप्तिं वाग्निगृहाचोरयेत्तं राजा प्रथमं साहसं दण्डयेत् । अग्निस्वामिनश्चाधानोपक्षयो दानच्यः । गोविन्दराजस्तु काँकिकाग्निमप्ति चोरयतो दण्ड इत्याह तद्युक्तम् । अस्पापराधे गुरुदण्डस्थान्यास्यत्वात् ॥ १३३ ॥

### येन येन यथाक्रेन स्तेनो नृषु विचेष्टते । तत्तदेव हरेत्तस्य प्रत्यादेशाय पार्थिवः ॥ ३३४ ॥

येनेति ॥ येन येनाक्रेन इस्तपादाहिना येन प्रकारेण संधिच्छेदादिना चीते मनुष्येषु विरुद्धं धनापहाराहिकं चेष्टते तस्य तदेवाकं प्रसङ्गनिवारणाय राज छेद्येत् । तत्र धनस्वाम्युत्कर्यापेक्षयायमङ्गच्छेदः ॥ ३३४ ॥

पिताचार्यः सुद्धन्माता भार्या पुत्रः पुरोहितः । नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति यः खधर्मे न तिष्ठति ॥३३५॥

पितेति ॥ पित्राचार्यमित्रभातृमातृपत्नीपुत्रपुरोहितानां मध्यास्वधर्मे यो नाव-तिष्ठते स राज्ञोऽदण्डनीयो नाम्नि, अपितु दण्डनीय एव ॥ ३३५ ॥

कार्यापणं भवेदण्ड्यो यत्रान्यः माकृतो जनः। तत्र राजा भवेदण्ड्यः सहस्रमिति धारणा ॥ ३३६ ॥

कार्यापणसिति ॥ सत्रापराधे राजव्यनिरिक्तो जनः कार्यापणं दण्डनीयो भवेतः सिश्चपराधे राजा पणसहस्रं दण्डनीय इति निश्चयः । स्वार्थदण्डं त्वप्सु प्रवेशये-अधिभयो वा द्यान् । 'ईशो दण्डस्य वारुणः' इति वक्ष्यमाणन्वात् ॥ ३३६ ॥

महापश्चां हरणे जलाणोमीपरिय किन्त्रिपम् । महापश्चां हरणे जलाणोमीपरिय किन्त्रिपम् । अक्रम्य तु शहूर्य स्त्य नवार्य । गा

पोडग्रैव तु वैश्यस द्वात्रिश्नत्क्षत्रियस्य च ॥ ३३<sup>६॥</sup>

ब्राह्मणस्य चतुःषष्टिः पूर्णे वापि यतं भवेत् । द्विगुणा वा चतुःषष्टिम्तद्दोपगुणविद्धि सः ॥ ३३८ ॥

अश्वापाद्यमिति ॥ ब्राह्मणस्यति ॥ तहोपगुणविद्धि स इति सर्वेत्र संबच्धते । यसिम्सेये यो दण्ड उक्तः स स्तेयगुणदोषज्ञम्य शूद्रस्याष्टभिरापाद्यते गुण्यत इसप्टगुणः कर्तस्यः । पोडशगुणो गुणदोषज्ञस्य वैश्यस्य, हात्रिशहणस्थाविषश्च-जियसे नामाणि गुणदोपविदुषो ब्राह्मणस्य शतगुणो बाष्टाविशस्यधिकः

श्वयस्य, चपु,नाटपुर, उ.। ए इतिगुणो वा गुणानिशयपिक्षया बाह्यणस्यव ॥ ३३७ ॥ ३३८ ॥ बानस्पत्यं मृलफलं दाविश्यर्थे तथैव च ।

तृणं च गोभ्यो ग्रासार्थमरतयं मनुरत्रवीत् ॥ ३३९ ॥ वानस्पत्ममिति ॥ वीरुद्धनस्पतीनां पुष्पाणि स्ववदाददीत 'फलानि चाप रिवृतानां इति गोनसवचनादपरिवृतवानस्पत्यादीनां मूलफलं, होमीयाध्यपं च प्रस्, गोद्यासार्थं च तृणं परकीयमसेयं मनुराह । तस्मान दण्डो नाष्य धर्मः ॥ ३३९ ॥

गोऽदरगादायिनो इस्तालिप्सेन ब्राह्मणो धनम् । यथा स्तेनस्तर्थेव सः ॥ ३४० ॥ य इति ॥ अदत्तादायिनश्रीरस्य इसाची त्राझणो याजनाध्यापनप्रतिप्रहैरपि व्यरकीयधनं ज्ञात्वा रूब्धुप्रिच्छेत्स चीरवश्वीरतुस्यो ज्ञेयः, अतः स इव दण्ड्यः॥३४०॥

द्विजोऽध्वगः श्वीणवृत्तिर्द्वाविश्च द्वे च मूलके।

आददानः परक्षेत्राच दण्डं दातुमर्हति ॥ ३४१ ॥

द्विज इति ॥ द्विजातिः पथिकः क्षीणपाथेयो द्वाबिश्चदण्डौ द्वे वा मूलके पर-कीयक्षेत्राद्वद्धन् दण्डदानयोग्यो न भवति ॥ ३४१ ॥

असंदितानां संदाता संदितानां च मोक्षकः।

दासाश्वरथहर्ता च प्राप्तः स्याचीरिकल्बिपम् ॥ ३४२ ॥ असंदितानामिति ॥ अबद्धानामधादीनां परकीयानां यो दर्पेण बन्धयिता,

बद्धानां मन्दुरार्दा मोचियता, यो दासाश्वरथापहारी स चौरदण्डं प्रामुबात् । स च गुरुकव्यपराधानुसारेण मारणाङ्गच्छेदनधनावपहाररूपो बोद्धव्यः ॥ ३४२ ॥

अनेन विधिना राजा कुर्वाणः स्तेननिग्रहम्।

यशोऽसिन्प्राप्तयाङ्घोके प्रत्य चानुत्तमं सुखम् ॥ ३४३ ॥ अनेनेति ॥ अनेनोक्तविधानेन राजा चौरनियमनं कुर्वाण इह कोके स्थाति परकोके चोक्कष्टसुकं प्राप्तुयात ॥ ३४३ ॥

इ्दानीं साहसमाह-

राजा न त्यजेत् ॥ ३४७ ॥

ऐन्द्रं स्थानमभिन्नेप्सुर्यशश्राक्षयमन्ययम् ।

नोपेक्षेत क्षणमपि राजा साहसिकं नरम् ॥ ३४४ ॥

ऐन्द्रमिति ॥ सर्वोधिपत्यलक्षणं पदं स्याति चाविनाशिनीमनुपक्षयां चातिशयेन प्राप्तुमिच्छन्नाजा बलेन गृहदाह्धनग्रहणकारिणं मनुष्यं क्षणमि गोपेक्षेत ॥३४४॥

वाग्दुष्टात्तस्कराचेव दण्डेनेव च हिंसतः।

साहसस्य नरः कर्ता विज्ञेयः पापकुत्तमः ॥ ३४५ ॥

वागिति ॥ वाक्पारुष्यकृताचोराच दण्डपारुप्यकारिणश्च मनुष्यात्साहसकृत्म-नुष्योऽतिशयेन पापकारी बोद्धव्यः ॥ ३४५ ॥

साहसे वर्तमानं तु यो मर्पयति पार्थिवः।

स विनाशं व्रजत्याशु विद्वेषं चाधिगच्छति ॥ ३४६ ॥ साहस इति ॥ यो राजा साहसे वर्तमानं क्षमते स पापकृतासुपेक्षणादृषर्म-इस्या विनश्यति । अपिकयमाणरादृतया जनविद्वेषं च गच्छति ॥ ३४६ ॥

न मित्रकारणाद्राजा विषुलाद्वा धनागमात्।

सम्रुत्स्रजेत्साहिसकान्सर्वभूतभयावहान् ॥ २४७॥ न मित्रेति ॥ मित्रवास्येन बहुधनप्रास्या वा सर्वभूतभयजनकान्साहिसकान् शक्तं द्विजातिभिर्माद्यं घर्मी वत्रीपरुध्यते । द्विजातीनां च वर्णानां विष्ठवे कालकारिते ॥ ३४८ ॥ आत्मनश्च परित्राणे दक्षिणानां च संगरे । स्त्रीविशाभ्युपपत्तौ च झन्धर्मेण न दुष्यति ॥ ३४९ ॥

शस्त्रमिति॥ आत्मनश्चेति॥ श्राह्मणादिभिस्त्रिभिर्वणैः सङ्गायायुधं महीतव्यस्। यस्मिन्काले वर्णानामाश्रमिणां च साहसकारादिभिर्धभैः कर्तुं न दीयते। तथा न्नविर्णिकानामराजकेषु राष्ट्रेषु परचकागमनादिकालजनिते स्नीसङ्गरादौ प्राप्ते तथात्मरसार्थं दक्षिणाधनगवाद्यपहारनिमित्ते च संप्रामे स्नीबाह्मणरक्षार्थं च धर्मे पुदेनानन्यगतिकतया परान् हिंसङ्ग दोषभाग्मवति। परमारणेऽप्यत्र साहस-दण्दो न कार्यः॥ ३४८॥ ३४९॥

#### गुरुं वा बालवृद्धी वा बाक्षणं वा बहुश्रुतम् । भारततायनमान्तं हन्यादेवाविचार्यन् ॥ २५०॥ भारततायनमान्तः गुरुधाः

गुरं बेति ॥ गुरुबालवृद्धबहुश्चनबाह्मणानामन्यतमं वधीयतमागच्छन्तं विधा-वित्ताविभिरुत्कृष्टं पलायनादिभिरिष स्वनिम्तरणाशक्तौ निर्विचारं क्षन्यात् । अत-एबोशनाः—'गृहीतशस्त्रमाततायिनं इत्वा न दोषः'। कात्यायनश्च सृगुशब्दोक्केषेन मन्कक्षोक्रमेव व्यक्तं व्याख्यातवान्—'आतनायिनि चोत्कृष्टे तपःस्वाध्यायजन्मतः। बभसात्र तु नैव स्यारणापं हीने वधो शृगुः॥' मेधातिथिगोविन्दराजौ तु 'श्लीवि-प्राम्युपपत्ती च झन्धर्मेण न दुष्यिनि' इति पूर्वस्थायमनुवादः । गुर्वादिक्रमपि हम्यात्किमुतान्यमपीति व्याचक्षाते॥ ३५०॥

## नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कथन । प्रकाशं वाप्रकाशं वा मन्युस्तं मन्युमृच्छति ॥ ३५१ ॥

नेति ॥ जनसमक्षं रहित वा वशोधतस्य मारणे इन्तुर्न कश्चिद्व्यधर्मदण्डः प्रायश्चित्तास्यो दोषो भवति । यसाद्धन्तृगतो मन्युः क्रोधाभिमानिनी देवता हन्यमानगतं क्रोधं विवर्धयति । साहसं वापराधगौरवापेक्षया मारणाङ्गच्छेद्नध-नप्रहणादयो दण्दा कार्याः ॥ ३५१ ॥

इदानीं स्त्रीसंप्रहणमाह---

परदाराभिर्शेषु प्रवृत्तात्रृत्महीपतिः । उद्वेजनकरेर्दण्डेश्छिन्नयित्वा प्रवासयेत् ॥ ३५२ ॥

परवारेति ॥ परवारसंभोगाय प्रवृत्तान्मनुष्यगणानुद्वेजनकरैदंण्डैर्नासीष्टकर्तना-विमिरक्षयित्वा देशाश्विःसारयेत् ॥ ३५२ ॥

तत्सप्रत्थो हि लोकस्य जायते वर्णसंकरः । येन मूलहरोऽधर्मः सर्वनाञ्चाय कल्पते ॥ ३५३ ॥ तिहिति ॥ यसात्परदाराभिगमनात्सं भूतो वर्णस्य संकरः संपद्यते । येन वर्णसं-करेण विद्युद्धपत्नीकयजमानामावात् 'अज्ञौ प्रास्ताहुतिः सम्ममादिलसुपतिष्ठति' अस्याभावे सति बृष्टयाख्यजगन्मूलविनाजोऽधर्मो जगस्रासाय संपद्यते ॥ ३५३ ॥

> परस्य पत्न्या पुरुषः संभाषां योजयत्रहः । पूर्वमाक्षारितो दोषः प्राप्त्रयात्पूर्वसाहसम् ॥ ३५४ ॥

परस्वेति ॥ तस्त्रीप्रार्थनादिन्तेषैः पूर्वमुत्पन्नाभिरपवाद्प्रार्थनाभिशापादिभिः पुरुषः उचितकारणव्यत्तिरेकेण परभार्यया संभाषणं कुर्वन्प्रथमसाहसं दण्डं प्राप्तु-यात् ॥ ३५४ ॥

> यस्त्वनाक्षारितः पूर्वमभिभाषेत कारणात् । न दोषं प्राप्तयात्किचित्र हि तस्य व्यतिक्रमः ॥ ३५५ ॥

यस्कित ॥ यः पुनः पृत्रे तस्बीप्रार्थनाभिशापरहितः केनिवकारणेन जनसम-क्षमभिभावणं कृयोत्त स पुनर्दण्क्यस्वादिदोषं प्राप्तुयात् । तस्मास कश्चित्तस्यापरा-खोऽस्ति ॥ ३५७ ॥

> परिस्तरं योऽभिवदेत्तीर्थेऽरुण्ये वनेऽपि वा । नदीनां वापि संभेदे स संग्रहणमामुयात ॥ ३५६ ॥

परेति ॥ तीर्थाचरण्यवनादिकनिर्जनदेशोपलक्षणमात्रम् । यः पुरुपः परिश्वय-सुद्कावतरणमार्गेऽरण्ये प्रामाद्राहिगुल्मलताकीर्णे निर्जने देशे वने बहुवृक्षसंतते नदीनां संगमे पूर्वमनाक्षारितोऽपि कारणादपि संभापेन स संग्रहणं सहस्रपणदण्डं वक्ष्यमाणं प्राप्नुयात् । सम्यरगृद्धते ज्ञायते येन परस्तीसंभोगाभिकाप इति संग्रह-णम् ॥ ३५६ ॥

> उपचारिकया केलिः स्पर्शो भूषणवाससाम् । सह खट्टासनं चैव सर्वे संग्रहणं स्पृतम् ॥ ३५७ ॥

उपचारेति ॥ स्नगम्धानुलेपनप्रेषणाधुपचारकरणं, केलिः परिहासालिङ्गनादिः, अर्लकारवञ्चाणां स्पर्शनमेकस्वट्वासनमित्येतस्सर्वे संग्रहणं मन्वादिभिः स्मृतम्३५७

> स्त्रियं स्पृश्चेददेशे यः स्पृष्टो वा मर्पयेत्तया । परस्परस्यानुमते सर्वे संग्रहणं स्मृतम् ॥ ३५८ ॥

श्वियमिति ॥ यः स्प्रष्टुमनुचिते स्तनज्ञधनादिदेशे श्विमं स्पृशेत्तवा वा वृषणादिके स्पृष्टः क्षमते, तदान्योन्याक्रीकरणे सर्वे संप्रद्वणं मन्वादिभः स्पृतम् ॥ ३५८ ॥

अन्नाक्षणः संग्रहणे प्राणान्तं दण्डमईति ।

चतुर्णामपि वर्णानां दारा रक्ष्यतमाः सदा ॥ ३५९ ॥

अवाह्मण इति ॥ अवाह्मणोऽत्र शुद्धः, दण्डभूयस्त्वात् । त्राह्मण्यायनिष्छम्त्या-सुत्तमं संप्रदर्णं प्राणाम्तं दण्डं प्राप्तोति । चतुर्णामपि वाह्मणादीनां वर्णानां धनपु- त्रादीनामतिवायेन दाराः सर्वदा रक्षणीयाः । तेन प्रसङ्गनिवृत्त्वर्थमुरकृष्टसंप्रहणा-दिप सर्ववर्णेभार्या रक्षणीया ॥ ३५९ ॥

मिश्रुका बन्दिनश्रेव दीक्षिताः कारवस्तथा। संभाषणं सह स्त्रीभिः कुर्युरप्रतिवारिताः ॥ ३६० ॥

भिक्षुका इति ॥ भिक्षाजीविनः, स्तुनिपाठकाः, बज्ञार्थं कृतदीक्षकाः, सूपकारा-दयः भिक्षादिस्वकार्यार्थे गृहिक्षीभिः सह संभएणमनिवारिताः कुर्युः । एवं चैपा संबद्धणाभावः ॥ ३६०॥

> न संभाषां परस्त्रीभिः प्रतिषिद्धः समाचरेत् । निषिद्धो भाषमाणस्तु सुवर्ण दण्डमहीत ॥ ३६१ ॥

न संभाषामिति ॥ स्वामिना निषिद्धः स्वीभिः संभाषणं न कुर्यान्। प्रतिषिद्धः संभाषणमाचरत्राज्ञः योडशमाषात्मकसुवर्णदानयोग्यो भवति ॥ ३६१ ॥

नेष चारणद् परेषु विधिनीत्मोपजीविषु । सजयन्ति हि ते नागानिगृहांश्वारयान्त च ॥ ३६२॥

नेप इति ॥ 'परस्तियं योऽभिवदेत्' इत्यादिसंभाषणनिषेधविधिनैटगायनार्दिदा-रेषु नाम्ति । तथा 'भार्या पुत्रः स्वका तनुः' इत्युक्तत्वाद्वार्येवात्माऽनयोपजीवन्ति धनकाभाय तस्या जारं क्षमन्ते थे, तेषु नटादिव्यतिरिक्तेष्विप ये दारास्तेष्वप्येवं निपेधविधिनीस्ति । यस्राबारणा आत्योपजीविनश्च परपुरुषानानीय तैः स्वभायी संक्षेप्रयन्ते । स्वयमागतांश्च परपुरुपान्त्रच्छन्ना भूष्वा स्वाज्ञानं विभावयन्तो व्यवहारयन्ति ॥ ३६२ ॥

किंचिदेव तु दाप्यः स्थात्संभाषां ताभिराचरन् । प्रैष्यास चैकमकास रहः प्रव्रजितास च ॥ ३६३ ॥

किंचिदिति ॥ निर्जनदेशे चारणाध्मोपजीविभिः स्त्रिभिः संभाषणं कुर्वन्सल्प-दण्डलेशं राज्ञा दाप्यः, तासामपि परदारत्वात् । तथा दासीभिरवरुद्धाभिनींद्धाभि-श्रीबाचारिणीभिः संभाषां कुर्वन्किचिडण्डमात्रं दाप्यः स्थात् ॥ ३६३ ॥

योऽकामां दुषयेत्कन्यां स सद्यो वधमहिति । सकामां दूपयंस्तुल्यो न वधं प्राप्नुयाकरः ॥ ३६४ ॥

योऽकामामिति ॥ यस्तुल्यजानिरनिच्छन्तीं कन्यां गच्छति स तत्क्षणादेव बाह्मणेतरो क्रिक्रच्छेदनादिकं वधमहीति । इच्छन्ती पुनर्गच्छन्वधाही मनुष्यो न भवति ॥ ३६४ ॥

कन्यां भजन्तीमुत्कृष्टं न किंदिद्पि दापयेत् । जधन्यं सेवमानां तु संयतां वासयेद्वहे ॥ ३६५ ॥ कन्यामिति ॥ कन्यां संभोगार्थमुक्तुष्टजातिपुरुषं सेवमानां स्वरूपमपि दण्डं न दापवेत् । हीनजातिं पुनः सेवमानां यक्षात्स्थापयेत् । यथा वा निवृत्तकामा स्याद् ॥ ३६५ ॥

उत्तमां सेवमानस्तु जघन्यो वधमहिति ।

शुल्कं द्यात्सेवमानः स मामिन्छेत्पिता यदि ॥ ३६६ ॥

उत्तमामिनि ॥ हीनजातिरुकृष्टामिच्छन्तीमनिच्छन्तीं वागच्छत्यपेक्षयाङ्गच्छे-दनमारणात्मकं वधमहीति । समानजातीयां पुनिरच्छन्तीं गच्छन्यदि पिता मन्यते तदा पितुः शुल्कानुरूपमधें वा द्याच च दण्ड्यः । सा च कन्या तेनव वोढव्या ॥ ३६६ ॥

अभिषद्य तु यः कन्यां कुर्याद्दर्पेण मानवः।

तस्याशु कर्त्ये अङ्गुल्या दण्डं चाहिति पद्शतम् ॥ ३६७ ॥ अभिषक्षेति ॥ यो मनुष्यः प्रसद्य बलान्कारेण समानजानीयां गमनवर्जमहं- कारेणाङ्ग्लिप्रक्षेपमात्रेणेव नाशयेत्तस्य तीघ्रमेवाङ्गुलिद्वयच्छेदः कर्तव्यः । पद-पणशतानि चायं दण्ड्यः स्थान ॥ ३६७ ॥

सकामां द्षयंस्तुल्यो नाङ्गुलिच्छेदमाष्ट्रयात् । द्विश्वतं तु दमं दाप्यः प्रसङ्गविनिष्टत्तये ॥ ३६८ ॥

सकामामिति ॥ समानजातिरिच्छन्तीं कन्यामङ्गुलिप्रक्षेपमात्रेण नाशयन्नाङ्गु-क्रिच्छेदमामोति । किंग्सतिप्रसक्तिनिवारणाय द्विशतं दण्डं दाप्यः ॥ ३६८ ॥

कन्यैव कन्यां या कुर्यात्तस्याः स्याद्विशतो दमः। शुल्कं च द्विगुणं दद्याच्छिफाश्चैवाष्ट्रयादश ॥ ३६९ ॥

कम्येवेति ॥ या कन्यंत्र परामङ्गुलिप्रक्षेपेण नाशयेत्तस्य द्विशतो दण्डः स्यात् । कन्याञ्चल्कं च द्विगुणं कन्यापितुर्देशाच्छिकाप्रहारांश्च दश प्राप्तुवाद् ॥ ३६९ ॥

या तु कन्यां प्रकुर्यात्स्त्री सा सद्यो मौण्ड्यमहिति । अकुल्योरेव वा छेदं खरेणोद्वहनं तथा ॥ ३७० ॥

या त्विति ॥ या पुनः कन्यामङ्गुलिप्रश्लेपेण की नाशवेत्सा तरक्षणादेव शिरो-मुण्डनं, अनुबन्धापेक्षयाङ्गस्योरेव छेदनं, गर्दभेण च राजमार्गे वहनमर्हति॥३७०॥

भतीरं लङ्घयेद्या तु स्त्री ज्ञातिगुणद्पिता।

तां श्वभिः खाद्येद्राजा संस्थाने बहुसंस्थिते ॥ ३७१ ॥

भतौरमिति ॥ या भी प्रवल्यनिकपित्रादिबान्धवद्रपेण सौन्दर्योदिगुणदर्पेण च पति पुरुषान्तरोपगमनासुद्धयेतां राजा बहुजनाकीणे देशे सभिमेक्षवेत्॥ ३७१॥

> पुर्मासं दाहयेत्पापं श्वयने तप्त आयसे । अभ्याद्ध्युश्र काष्टानि तत्र द्वेत पापकृत् ॥ ३७२ ॥

पुर्यासमिति॥ अनन्तरोक्तं जारं पापकारिणं पुरुषमयोमयशयने प्रज्वित राजा दाहरेत्। तत्र शयने वध्यधातिनः काष्ट्रानि निःक्षिपेयुर्यावत्पापकारी दग्धः स्वात् ॥

## संवत्सराभिशस्तस्य दुष्टस्य द्विगुणो द्मः।

ब्रात्यया सह संवासे चाण्डाल्या तावदेव तु ॥ ३७३ ॥ संबत्सरेति ॥ परस्रोगमनेन द्वष्टस्य पुंगोऽदण्डितस्य च संवत्मरातिक्रमेणाभि-शस्तस्यं पूर्वदण्डाद्विगुणो दमः कार्यः । तथा बात्यजायागमने यो दण्डः परिक-ल्पितः चाण्डात्या सह निर्देशाचाण्डालीगमनरूपः. तथा चाण्डालीगमने यो दण्डः 'सहस्रं त्वन्त्यजिखयम्' इति, संवत्यरे त्वतीने यदि तामेव बात्यजायां तामेव चाण्डाली पुनर्गच्छित तदा द्विगुणः कर्तव्यः । एतःपूर्वस्थैतो दाहरणद्वयं वात्यजा-थागमनेऽपि चाण्डालीगमनदण्डप्रदर्शनार्थम् । सर्वस्येत्रं तु पूर्वाभिद्यस्तदण्डतस्य संबत्सरातिकमे पुनस्तामेव गच्छतः पूर्वाद्विगुणो दण्डो बोद्धव्यः ॥ ३७३ ॥

# श्रुद्रो गुप्तमगुप्तं वा देजातं वर्णमावसन् ।

न्यमङ्गसर्वस्त्रेगुप्तं सर्वेण हीयते ॥ ३७४ ॥ अर्थुः क्रिकेतामरिक्षतां वा द्विजातिक्वियं यदि श्रुद्धो गच्छेत्तदा-रक्षितां रक्षारहितां गच्छं छिज्ञसर्वस्वाध्याः वियोजनीयः । अन्नाङ्गाविशेषाश्रवणेऽपि आर्थस्यभिगमने लिक्नोदारः । 'सर्वस्वहरणं गृप्तां चेह्रघोऽधिकः' इति गोतमव-चनाल्लिक्कच्छेदः । रक्षितायां नु गच्छन्छरीरधनहीनः कर्तव्यः ॥ ३७४ ॥

वैश्यः सर्वस्वदुण्डः स्यात्संवत्सरिनरोधतः ।

सहस्रं क्षत्रियो दण्ड्यो मीण्ड्यं मृत्रेण चाईति ॥ ३७५ ॥ वैदय इति ॥ वैदयस्य गुप्तवासाणीगमने संबन्सरबन्धादनन्तरं सर्वस्वप्रहण-रूपो दण्डः कार्यः। क्षत्रियागमने तु 'वैद्यक्षेत्क्षत्रियाम्' इति वद्द्यति। क्षत्रियो गुस-नाह्यणीगमने सहसं दण्डनीयः । खरमृत्रेण चास्य सुण्डनं कर्तव्यस् ॥ ३७५ ॥

ब्राह्मणी यद्यगुप्तां तु गच्छेतां वैश्यपार्थिको ।

वैभ्यं पश्चशतं कुर्यात्क्षत्रियं तु सहस्रिणम् ॥ ३७६ ॥

शाह्यणीमिति ॥ अरक्षितां तु बाह्यणीं यदि वृदयक्षत्रियों गच्छतस्तरा वैद्यं पञ्चक्षतदण्डयुक्तं कुर्यान् । क्षत्रियं पुनः सङ्खदण्डोपेतस् । वैश्ये चायं पञ्चशतदण्डः भूत्राक्रमादिना निर्गुणजातिमात्रोपजीवित्राक्षणीगमनविषयः । सदिनरत्राह्मणी-गमने वैश्यस्यापि सहस्रं दण्ड एव ॥ ३७६ ॥

उभावपि तु तावेव बाह्मण्या गुप्तया सह ।

विधुतौ श्द्रवहण्ड्यौ दन्धच्यौ वा कटामिना ॥ ३७७ ॥

उमाबिति ॥ तावेवोभावपि क्षत्रियवैश्यो ब्राह्मण्या रक्षितया सह कृतमेधुनौ शुद्रवस्तवेंण हीयेते इति दण्डवी । यदा कटेनावेड्य दग्धव्यी । तत्र 'वैश्वं कोहितव्भैः क्षत्रियं सरपत्रैवविष्टय' इति वसिष्ठोक्तो विशेषो आहः । पूर्व 'सहस्रं क्षत्रिको दण्डको', 'वैश्यः सर्वस्वम्' इत्युक्तत्वादयं प्राणान्तिकदण्डो गुणवद्राद्यः जीगमनविषयो बोद्ध्यः ॥ ३७७ ॥

सहस्रं ब्राह्मणो दण्ड्यो गुप्तां विप्रां बलाद्वजन् ।

श्वानि पञ्च दण्ड्यः स्यादिच्छन्त्या सह संगतः ॥३७८॥ सहस्रामिति ॥ रक्षितां विद्रां ब्राह्मणो वलेनोपगच्छन्सहस्रं दण्ड्यः स्यात् ॥ इच्छन्त्या पुनः सकुन्मेथुने पञ्च शतानि वृण्डनीयो भवेत् ॥ ३०८ ॥

मौण्ड्यं प्राणान्तिको दण्डो ब्राह्मणस्य विधीयते । इतरेपां तु वर्णानां दण्डः प्राणान्तिको भवेत् ।। ३७९ ॥ मौण्ड्यमिति ॥ ब्राह्मणस्य वधदण्डस्थाने विशोसण्डनं दण्डः क्राक्केणोपदि-

इयते । अन्नियादीनां पुनरुक्तेन चातेन दण्डो भवति ॥ ३७९ ॥

न जातु ब्राक्षणं हन्यात्सर्वपापेष्वपि स्थितम् । राष्ट्रादेनं नहिः कुर्यान्समग्रधनमक्षतम् ॥ ३८० ॥

न जात्वित्यादि ॥ बाह्मणं सर्वेपापकारिणमपि कदाचित्र हन्यादपितु सर्वस्त-युक्तमक्षतशरीरं राष्ट्राञ्चिर्वासयेत ॥ ३८० ॥

> न ब्राह्मणवधाद्भ्यानधर्मो विद्यते भ्रवि । तसादस्य वधं राजा मनसापि न चिन्नयेत् ॥ ३८१ ॥

नेति ॥ त्राह्मणवधान्महान्ध्रधिव्यामधर्मा नास्ति । तस्माद्वाजा सर्वपापकारिणेर त्राह्मणस्य मनसापि वधं न चिन्तयेत् ॥ ३८१ ॥

> वैश्यश्रेत्क्षत्रियां गुप्तां वैश्यां वा क्षत्रियो व्रजेत् । यो ब्राह्मण्यामगुप्तायां तावृभी दण्डमईतः ॥ ३८२ ॥

वैश्यश्चेदिति ॥ रक्षिनां क्षत्रियां यदि वेश्यो गच्छेन्क्षत्रियो वा यदि रक्षितां वैश्यां तदा तयोशंक्षण्यामगुसायां गमने यौ दण्डावुक्तां 'वंश्यं पञ्चरातं कुर्यान्क्षत्रियं तु सहस्रिणम्' इति द्वावेव दण्डौ वेश्यक्षत्रिययोभंवतः । अयं च वेश्यस्य रक्षितक्ष-त्रियागमने पञ्चशतरूपो दण्डो छघुत्वाद्वणवद्वश्यस्य निर्गुणजातिमाश्रोपजीवि-क्षित्रियायाः श्रृद्धाभ्राम्स्यादिगमनविपयो बोद्धन्यः । क्षत्रियस्य रक्षितवेश्यायां श्रानतो युक्तः सहस्तं दण्डः ॥ ३८२ ॥

सहस्तं ब्राह्मणो दण्डं दाप्यो गुप्ते तु ते ब्रजन् । शृद्धायां श्वत्रियविश्लोः साहस्रो व भवेदमः ॥ ३८३ ॥ सहस्रमित्यादि ॥ क्षत्रियावैश्ये रक्षिते ब्राह्मणो ब्रजन्सहस्तं दण्डं दापनीयः । शृह्मायां रक्षितायां क्षत्रियवैश्ययोर्गमने सहस्रमेव दण्डः स्वात् ॥ ३८३ ॥

> क्षत्रियायामगुप्तायां वैश्ये पश्चशतं दमः । मूत्रेण मौण्ड्यमिच्छेत्तु क्षत्रियो दण्डमेव वा ॥ ३८४ ॥

क्षत्रियायामिति ॥ अरक्षितक्षत्रियागमने वैश्यस्य पञ्चशतानि दण्डः स्वात् । क्षत्रियस्य त्वरक्षितागमने गर्दभमृत्रेण गुण्डनं पञ्चशतरूपं वा दण्डमामु-यात् ॥ ३८४ ॥

अगुप्ते क्षत्रियावैश्ये शूद्रां वा ब्राह्मणी ब्रजन् । श्रतानि पश्च दण्ड्यः स्थात्महस्तं त्वन्त्यजस्त्रियम् ॥३८५॥ अगुप्त इति ॥ अरक्षितां क्षत्रियां वैश्यां शूद्रां वा ब्राह्मणो गच्छन्यञ्च-शतानि दण्ड्यः स्थात् । अन्ते भवोऽन्त्यजः यस्माद्रधमो नास्ति वाण्डालादिसास्य स्वियं गच्छन्सहसं दण्ड्यः ॥ ३८५ ॥

> यस्य स्तेनः पुरे नास्ति नान्यस्त्रीगो न दृष्टवाक् । न साहसिकदण्डमो स राजा शकलोकमाक् ॥ ३८६ ॥

यस्येति ॥ यस्य राज्ञो राष्ट्रे चौरः, परदारगामी, परुपवादी, गृहदाहादिसाह-- मकारी, दण्डपारुप्यकर्ता च नाम्ति स राजा शकपुर यानि ॥ ३८६ ॥

> पतेषां श्वित्वहो राज्ञः पश्चानां निषये सके । एतेषां श्वित्वारः प्रश्चानां निषये सके । साम्राज्यकत्सजार्त्यपु लीके येव यशस्करः ॥ ३८७॥

साम्राज्यकुत्सजात्यपु ल।के चन यश्रस्करः ॥ २००॥ एनेपामिति ॥ एतेषां स्तेनादीनां पञ्चानां स्वराष्ट्रे निप्रहः समानजानीयेषु

एनेपामिति ॥ एतेपां स्तेनादीनां पञ्चानां स्वराष्ट्रं । नग्रहः समानजानाय ॥ राजसु मध्ये राजा साम्राज्यकृदिह लोके च बशस्करी भवति ॥ ३८७ ॥

ऋत्विजं यस्त्यजेद्याज्यो याज्यं चर्त्विकत्यजेद्यदि । शक्तं कर्मण्यदुष्टं च तयोर्दण्डः शतं शतम् ॥ ३८८ ॥

ऋत्विज्ञामिति ॥ यो याज्यः ऋत्विजं कर्मानुष्टानसमर्थमितपातकादिनोपरहि-तस्रुत्विग्वा याज्यमदुष्टं त्यजति तयोः शतं शतं दण्डः कार्य इति दण्डप्रसङ्घादि-दसुक्तम् ॥ ३८८ ॥

न माता न पिता न स्त्री न पुत्रस्त्यागमहीति । त्यजन्नपतितानेतात्राज्ञा दण्ड्यः शतानि पद् ॥ ३८९ ॥

न मातेति ॥ मान्पिनभायांपुत्रास्त्यागमपोपणशुश्रूपणाद्यकरणात्मकं नाई-नित । तस्मादेतान्यातकादिरहितान्यरित्यजन्नेकैकपरित्यागे राज्ञा घट शतानि दण्डयः॥ ३८९॥

आश्रमेषु द्विजातीनां कार्ये त्रिवदतां मिथः। न विश्रमासूपो धर्म चिकीर्षन्हितमात्मनः॥ ३९०॥

आश्रमेष्विति ॥ द्विजातीनां ,गाईस्थ्यादाश्रमविषये कार्येऽयं झास्तार्थे नार्यं शास्त्रार्थं इति परस्परं जातविवादामां राजा स्वीयहितं विकीर्षुर्यं झास्तार्थे इति सदझान्यशेषेण न मूपात् ॥ ३९० ॥ यथाईमेतानभ्यच्ये त्राक्षणैः सह पार्थिवः ।

सांत्वेन प्रश्नमय्यादौ खधर्म प्रतिपाद्येत् ॥ ३९१ ॥

यधाईमिति ॥ यो यादशीं पूजामहिति तं तथा पूजियत्वा अन्यैर्वाहाणैः सह प्रथमं प्रीत्या अपगतकोपं कृत्वा तत एपां यः स्वधर्मनं बोधयेत् ॥ ३९१ ॥

प्रातिवेश्यानुवेश्यों च कल्याणे विश्वतिद्विजे।

अर्हावभोजयन्विप्रो दण्डमर्हति मापकम् ॥ ३९२ ॥

प्रातिवेदयेति ॥ निरन्तरगृहवामी प्रातिवेदयः, तदन्तरगृहवास्यनुवेदयः, यस्मिञ्जन्यवे विंद्यतिरन्ये बाह्मणा भोज्यन्ते तत्र प्रातिवेदयानुवेदयी 'प्रातिवेदय-बाह्मणातिक्रमकारी च' इति विष्णुवचनाद्राक्षणा भोजनाहीवभोजयन्त्राह्मण उत्तरत्र हॅरण्यादिग्रहणादिह राष्यमायं दण्डमईति ॥ ३९२ ॥

श्रोत्रियः श्रोत्रियं साधुं भूतिकृत्येष्वभोजयन् ।

तद्त्रं द्विगुणं दाप्यो हिरण्यं चेत्र मापकम् ॥ ३९३ ॥

श्रोतिय इति ॥ वियाचारवांस्तथाविधमेव गुणवन्तं विभवकार्थेषु विवाहा-दिपु प्रकृतन्वात्पातिवेश्यानुवेश्यावभोजयन् तद्श्वं भोजिताद्विगुणमश्चं दाप्यो हिरण्यमापकं च राज्ञः॥ ३९३॥

अन्धो जडः पीठसर्पा सप्तत्या स्थविरश्च यः।

श्रोत्रियेषुपकुर्वश्र न दाप्याः केनचित्करम् ॥ ३९४ ॥

अन्ध इति ॥ अन्वो वधिरः पङ्गः संपूर्णसप्ततिवर्षः । सप्तत्येति 'प्रकृत्याद्भ्य उपसंख्यानम्' इति तृतीया । श्रोत्रियेषु धनधान्यशुश्रूचाद्दिनोपकारकाः केनचि-दपि क्षीणकोहोनापि राज्ञा त्वनुप्राद्धाः करं न दापनीयाः ॥ ३९४ ॥

> श्रोत्रियं व्याधितातीं च बालदृद्धाविकश्चनम् । महाकुलीनमार्ये च राजा संपूजयत्यदा ॥ ३९५ ॥

श्रोत्रियमिति ॥ विद्याचारवन्तं ब्राह्मणं रोगिणं पुत्रवियोगादिदुः वितं बालबृद्ध-दरिद्रमहाकुलप्रसूनोदारचरितान् राजा दानमानहितकरणः संपूजयेत्मदा ॥३९५॥

शालमलीफलके श्रक्षणे नेनिज्यानेजकः श्रनः।

न च वांसांसि वामोभिनिई रेम च वासयेत् ॥ ३९६ ॥

शास्मलीति ॥ शास्मल्यादिवृक्षसंबन्धिफलके अपरुपे रजकः श्रानः शर्नवी-सांसि प्रक्षालयेश परकीर्यर्थकारन्यवस्त्राणि नयेश चान्यवासांस्यन्यपरिधानार्थे दद्यात् । यद्येवं कुर्यात्तदासां दण्ड्यः स्थात् ॥ ३९६ ॥

तन्तुवायो दशपुलं दद्यादेकपलाधिकम्।

अतोऽन्यथा वर्तमानो दाप्यो द्वादशकं दमम् ॥ ३९७ ॥

तम्तुवाय इति ॥ तन्तुवायो वन्ननिर्माणार्थं दश पछानि सूत्रं गृहीत्वा पिष्टभ-क्याचनुप्रवेशादेकादशपछं वस्रं दचात्। यदि नतो न्यूनं दचात्तदा द्वादश पणान् राज्ञा दाण्यः स्वामिनश्च तृष्टिः कर्तव्यंव ॥ ३९० ॥

# शुल्कस्थानेषु कुशलाः सर्वपण्यविचक्षणाः । कुर्युरर्घ यथापत्यं ततो विंशं नृपो हरेत् ॥ ३९८ ॥

शुल्केति ॥ स्थलजलपथच्यवहारतो राजप्राद्यो भागः शुल्कम् । तस्यावस्थानेषु वे कुञ्चलास्त्रथा सर्वपण्यानां सारासारज्ञास्ते पण्येषु यमर्घ मृत्यमनुरूपं कुर्युसतो सामधनाद्विशतिभागं राजा गृह्वीयान् ॥ ३९८ ॥

## राज्ञः प्रख्यातभाण्डानि प्रतिपिद्धानि यानि च । तानि निर्हरतो लोभात्सर्वहारं हरेन्नुपः ॥ ३९९ ॥

राज्ञ इति ॥ राज्ञः संबन्धितया यानि विकेयद्रव्याणि प्रख्यातानि राजोपयोगीनि इस्स्यश्वादीनि च तहेकोद्भवानि च प्रतिषिद्धानि च । यथा दुर्भिक्षे धान्यं देकान्तरं न नेयमिति तानि लोभाडेकान्तरं नयतो वणिजः सर्वेहरणं राजा कुर्यात् ॥३९९॥

#### शुल्कस्थानं परिहरन्नकाले ऋयविऋयी।

मिथ्यावादी च संख्याने दाप्योऽष्टगुणमत्ययम् ॥ ४००॥

शुक्कस्थानिमिति ॥ शुक्कमोपणायोग्पथेन गच्छिति । अकाले राज्यादी वा कयिकयं करोति । शुक्कखण्डनार्थं विकेयद्रव्यस्थान्तां संख्यां वक्ति । राजदेय-मपल्लपितमष्टगुणं दण्डरूपतया दाप्यः ॥ ४०० ॥

#### आगमं निर्गमं स्थानं तथा दृद्धिश्वयातुर्भौ । विचार्य सर्वपण्यानां कारयेत्ऋयविऋयौ ॥ ४०१ ॥

आगममिति ॥ कियतो दृशदागतमिति देशान्तरीयद्वव्यस्यागमनं, कियहुरं नीयत इति स्वदंशोद्ववस्य निर्गमं, कियत्कालस्थितं कियन्मूल्यं लभत इति स्थितं, तथा कियती वृद्धिरित्यत्र कर्मकाराणां भक्ताच्छादनादिना कियानपक्षय इत्येवं विचार्य, तथा वणिजां केदणां यथा पीडा न भवति तथा सर्वपण्यानां क्रयवि-कर्या कारयेत् ॥ ४०९ ॥

## पञ्चरात्रे पञ्चरात्रे पक्षे पक्षेऽथवा गते । कुर्वात चैपां प्रत्यक्षमर्घसंस्थापनं नृपः ॥ ४०२ ॥

पश्चरात्र इति ॥ आगमनिर्गमोपाययोगादेः पण्यानामनियतत्वादस्थिरार्घादीनां पञ्चरात्रे पञ्चरात्रे गते स्थिरप्रायार्घाणां पक्षं पक्षे गते विणजामर्घविदां प्रत्यक्षं नुपतिराप्तपुरुपैर्व्यवस्थां कुर्यात् ॥ ४०२ ॥

## तुलामानं प्रतीमानं सर्वे च स्थात्सुलक्षितम् । षद्सु पद्सु च मासेषु पुनरेव परीक्षयत् ॥ ४०३ ॥

नुरुति ॥ नुरुतमानं सुवर्णादीनां परिच्छेदार्थ बत्कियते प्रतिमानं प्रस्यद्रोणादि तस्सर्व स्वनिरूपितं वथा स्वान् । षदसु पदसु मासेषु गतेषु पुनस्तसर्वं सभ्यपुरुपैर्नृ-पतिः परीक्षये र ॥ ४०३ ॥ पणं यानं तर दाप्यं पौरुषोऽर्घपणं तरे ।

पादं पशुश्र योषिच पादार्ध रिक्तकः पुमान् ॥ ४०४ ॥

पणमिति । 'भाण्डपूर्णानि यानानि' इति वश्यति । नेन रिक्तशकटादि यानं तरविषये पणं दाप्यम् । एवं पुरुषभारोऽर्धपणं तरपण्यं दाप्यः । पशुश्र गवादिः पणचतुर्धभागं, भाररहिता मनुष्यः पणाष्टभागं दापनीयः ॥ ४०४ ॥

> भाण्डपूर्णानि यानानि तार्ये दाप्यानि सारतः । रिक्तभाण्डानि यत्किचित्प्रमांसश्चापरिच्छदाः ॥ ४०५ ॥

भाण्डोत ॥ पण्यद्रव्यपूर्णानि शकटादीनि द्रव्यगतोत्कर्पापेक्षया तरं दाप्यानि । द्रव्यरहितानि च गोणीकम्बलादीनि यन्किचित्स्वस्यं नार्यं दाप्यम् । अपरिच्छदा

दरिद्वा उक्तपदार्भदानापेक्षया यहिकचिद्वापनीयाः ॥ ४०५ ॥

दीघोध्वनि यथादेशं यथाकालं तरो भवेत्। नदीतीरेषु तदिद्यात्समुद्रे नास्ति लक्षणम् ॥ ४०६ ॥

दीर्घेति ॥ पूर्व पारावारे तम्णार्थमुक्तम् । इदानीं नदीमार्गे दूराध्वनि गम्तस्ये प्रबलवेगस्थिगेदकनद्यादिदेशश्रीयमवर्पादिकालापेक्षवा तरमुल्यं कल्पनीयम् । एतस्य नदीर्तारे बोद्धव्यम् । समुद्रे तु वाताधीनपोतगमनस्वान्कायक्तस्वाभावे तरपण्यविशेपज्ञापकं नदीविष्ठयोजनादिकं नाम्ति । ततन्तत्रोचितमेव तरपण्यं माह्यस् ॥ ४०६ ॥

गर्भिणी तु द्विमासादिस्तथा प्रत्रजितो सुनिः। ब्राह्मणा लिङ्गिनश्चेव न दाप्यास्तारिकं तरे ॥ ४०७॥

गर्भिणीति ॥ संजातगर्भा श्ली मासद्वयादृष्ट्वं, तथा प्रवजितो भिश्चर्युनिर्वान-प्रस्यो, बाह्मणाश्च लिक्षिनो बद्धाचारिणः तरमृत्वं तरे न दाण्याः ॥ ४०७ ॥

> यत्रावि किंचिदाशानां विशीयेतापराधतः । तहाँशेरव दातव्यं समागम्य खतोंऽशतः ॥ ४०८ ॥

यञ्चावीति ॥ नीकारूडानां यिकिचिन्नाविकापराधेन नष्टं इच्चं नन्नाविकेरेव मिलित्वा यथाभागं दातच्यम् ॥ ४०८ ॥

> एप नीयायिनामुक्ती व्यवहारस्य निर्णयः । दाशापराधतस्तीये देविके नास्ति निग्रहः ॥ ४०९ ॥

एष इति ॥ नाविकापराधाद्यदुदके नष्टं तन्नाविकेरेव दातव्यम् । पूर्वोक्तमनृद्धितं 'दैविके नास्ति निप्रहः' इति विधातुं नौयायिनामेप व्यवहारस्य निर्णय उक्तः । देवो-पजातवातादिना नौभङ्गेन धनादिनाहो नाविकानां न दण्डः ॥ ४०९ ॥

## वाणिज्यं कारयेद्वैभ्यं कुसीदं कृषिमेव च । पश्नां रक्षणं चेत्र दास्यं श्रूद्रं द्विजन्मनाम् ॥ ४१० ॥

वाणिज्यमिति ॥ वाणिज्यं कुसीदकृषिपग्रुरक्षणानि वैद्यं कारयेत् । शूद्रं च राजा द्विजानीनां दास्यं कारयेत् । अङ्क्वाणीं वैदयग्रूद्री राज्ञी दृण्ड्यावित्येवमर्थी-ऽयमिहोपदेशः ॥ ४१० ॥

# क्षत्रियं चैत्र वैश्यं च ब्राह्मणो वृत्तिकशितौ ।

विभृयादानृशंसेन स्वानि कर्माणि कारयन् ॥ ४११ ॥

क्षत्रियमिति ॥ ब्राह्मणः क्षत्रियँवस्यो सृत्यभावेन पीडिता करुणया स्वाले कर्माणि रक्षणकृष्यादीनि कारयन् प्रासाच्छादनादिना पोषयेन् । एवं बक्रवा-न्त्राह्मणस्ताबुपगतावविश्चन् राज्ञा दण्डनीय हति प्रकरणसामध्योद्गस्यते ॥४९१॥

#### दास्यं तु कारयँछोभाद्राह्मणः संस्कृतान्द्रिजान् ।

अनिच्छतः प्राभवत्याद्राज्ञा दण्ट्यः ग्रतानि पट् ॥४१२॥ दास्यं स्विति ॥ प्रभवतो भावः प्राभवत्यं । ब्राह्मणः कृतोपनवनान्द्विजातीननि-च्छतः प्रभुत्वेन कोभादास्वकर्मपाद्रथावनादि कारयन् पद शतानि दण्ड्यः॥४१२॥

# शृद्धं तु कारयदास्यं क्रीतमक्रीतमेव वा ।

दास्यायव हि सष्टोऽसौं त्राह्मणस्य स्वयंश्वता ॥ ४१२ ॥ इद्धं स्विति ॥ इद्धं पुनर्भकादिश्वतमश्वतं वा दास्यं कारयेत् । यसादसी बाह्मणस्य दास्यायेव प्रजापतिना सष्टः ॥ ४१३ ॥

#### न स्वामिना निस्रष्टोऽपि श्रुद्रो दास्याद्विमुच्यते । निसर्गजं हि तत्तस्य कस्तसात्तद्योहति ॥ ४१४ ॥

न स्वामिनेति ॥ यसादसौ ध्वजाहतत्वादिना दासन्वं गतः स्र तेन त्यकः स्वदाखाभावेऽपि छुद्रो ब्राह्मणस्य दाम्याम विमुच्यते । तसाहास्यं छुद्रस्य सहजं । कः छुद्रस्वजातिमिव दास्यमपनयति । अदृष्टार्थमप्यवश्यं छुद्रेण ब्राह्मणादिहिज-छुश्रूषा कर्तन्थेत्येवपरमेनन । अन्यथा वस्यमाणदास्यकरणपरिमणनमनर्थकं स्वात् ॥ ४१४ ॥

> ध्वजाहतो भक्तदासो गृहजः कीतदित्रमा । पैत्रिको दण्डदामश्र सप्तेते दासयोनयः ॥ ४१५ ॥

ध्वजेति ॥ संग्रामस्वामिनकाशाजितो, भक्तकोभाद्युपगतदास्यो भक्तदासः, तथा दासीपुत्रः, सृख्येन कीतः, अन्येन दत्तः, पित्रादिकमागतः, दण्डादिघनशुष्यर्थे स्वीकृतदास्यभावः, इत्येतानि सप्त ध्वजाहृतन्वादीनि दासत्वकारणानि ॥ ४१५॥

> भार्या पुत्रश्च दासश्च त्रय एवाधनाः स्मृताः । यत्ते समिषगच्छन्ति यस ते तस्य तद्दनम् ॥ ४१६ ॥

भार्षेति ॥ पुत्रभार्यादासाखयोऽमी निर्धना एव मन्वादिमिः स्पृताः । यसाध-द्वां तेऽजीयन्ति वस्य ते भार्याद्यस्तस्य तद्यां भवति । एतच भार्यादीनां पारत-म्ब्यप्रदर्शनार्थपरम् । अध्यप्रयादेः पड्डिथस्य क्वीधनस्य वद्यमाणस्वान् धनसा-ध्वादष्टार्थकर्मो उदेशार्थं च भार्यादीनां पत्यधिकरणे पन्यर्थेऽपि वागाधिकारस्यो-कत्वात् । क्वीपुंसयोर्मध्ये एकधने चानुमनिद्वारेण खिया अपि कर्तृत्वात् ॥४१६॥

विस्रन्थं श्राक्षणः श्रुद्राह्रव्योपादानमाचरेत् ।

नहि तस्यास्ति किंचित्स्वं भर्तृहार्यधनो हि सः ॥ ४१७ ॥

विस्तर्थमिति ॥ निर्विचिकिन्तमेव प्रकृताहासयूद्राखनग्रहणं कुर्योद्राक्षणः । यतमस्य किंचिद्रपि स्तं नास्ति । यसाद्धर्नुप्राह्मधनोऽसौ । एवं चापदि बछादपि दासाद्राह्मणो धनं गृह्णक राजा दण्डनीय इत्येवमधेमेतदुच्यते ॥ ४१७ ॥

वैश्यश्र्द्री प्रयत्नेन म्वानि कर्माणि कारयेत्।

ता हि च्युता स्वकर्मभ्यः क्षोभयेतामिदं जगत् ॥ ४१८ ॥ वैश्येति ॥ वैश्यं कृष्यादीनि क्ष्यं च द्विजातिश्चश्रुपादीनि कर्माण पत्नती राजा कारयेत् । यसाचा स्वकर्मभ्यश्युतावशास्त्रीयोपार्जितधनप्रहणमदादिना नगदाकुलीकुर्याताम् ॥ ४१८ ॥

अहन्यहन्यवेक्षेत कर्मान्तान्वाहनानि च । आयव्ययौ च नियतावाकरान्कोशमेव च ॥ ४१९ ॥

अहनीति ॥ प्रत्यक्षं तद्धिकृतद्वारेण प्रारव्धरष्टारप्टार्थकर्मणां निष्यांतं तृपति-निरूपयेत् । तथा हस्त्यश्वादीनि किमद्य प्रविष्टं किं निःसृतमिति, सुवर्णस्कोत्पत्ति-स्थानानि, भाण्डागारं चावेक्षेत । व्यवहारक्ष्रीनासकोऽपि राजा धर्मान्न परित्यजे-दिति दर्शयितुमुकन्यापि पुनर्वजनम् ॥ ४१९ ॥

> एवं सर्वानिमात्राजा व्यवहारान्समापयन् । व्यपोद्य किल्विपं सर्वे प्राप्तोति परमां गतिम् ॥ ४२० ॥

इति मानवे धर्मकाखे श्रुपुत्रोक्तायां संहितायामष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ एवमिति ॥ एवमुक्तप्रकारेणेतान्यवांनृणादानादीन्व्यवहारांन्तस्वतो निर्णये-नान्तं नयन्पापं सर्वमपहाय स्वर्गोदिप्राप्तिकृपामुन्कृष्टां गतिं स्वभते ॥ ४२० ॥

इति श्रीकृत्कमद्विरचितायां मन्वर्थमुक्तावल्यामप्रमोऽभ्यायः ॥ ८ ॥

#### अथ नवमोऽध्यायः।

पुरुपस्य स्त्रियाश्रव धर्मो वर्त्मनि निष्ठतोः । संयोगे विभयोगे च धर्मान्वक्ष्यामि शाश्वतान् ॥ १ ॥ पुरुषस्येति ॥ पुरुषस्य पश्याश्च धर्माय हि ते अन्योन्याव्यमिश्वारिकक्षणे वर्त्मनि वर्तमानयोः संयुक्तवियुक्तयोश्च धर्मान्यारंपर्यागतत्वेन नित्यान्वस्थानि । दम्पत्योः परस्परधर्मव्यतिक्रमे सत्यन्यतरकाने दण्डेनापि स्वधर्मव्यवस्थानं राज्ञा कर्तव्यमिति व्यवहारमध्येऽस्योपदेशः ॥ १ ॥

अस्ततन्त्राः स्त्रियः कार्याः पुरुषेः स्त्रेदिवानिशम् । विषयेषु च सज्जन्त्यः संस्थाप्या आत्मनो वशे ॥ २ ॥

अस्वतम्रा इति ॥ स्वीयेर्भर्त्रोदिभिः सदा श्वियः स्वाधीनाः कार्योः । अनिषि-द्येष्वपि रूपरसादिविषयेषु प्रमक्ता अपि आत्मवशाः कार्याः ॥ २ ॥

> पिता रक्षति कोमारे भर्ता रक्षति यौवने । रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वातच्यमहिति ॥ ३ ॥

पितेति ॥ पिता विवाहान्पर्वे स्त्रियं रक्षेन्पश्चाद्धर्गं तद्भावे पुत्राः । तस्माक्ष स्त्री कस्यांचिद्दप्यवस्थायां स्वातह्यं भजेत् । भर्ता रक्षति योवने इत्यादि प्रायि-कम् । अमर्गुपुत्रायाः संतिहितायाः पित्रादिभिरपि रक्षणात् ॥ ३ ॥

> कालेऽदाता पिता वाच्यो वाच्यशानुपयन्पतिः। मृते भर्तरि पुत्रस्तु वाच्यो मातुरुक्षिता॥ ४॥

काल इति ॥ प्रदानकाले पिता तामदृदन् गर्झो भवति । 'प्रदानं प्रागृतोः' इति गीतमवचनादतोः प्राक्प्रदानकालः । पितश्च ऋतुकाले प्रवीमगच्छम्गाईणीयो भवति । पत्यौ सृते मानरमरक्षनपुत्रो निन्दाः स्थान ॥ ४ ॥

> मुक्ष्मेभ्योऽपि प्रसङ्गेभ्यः स्त्रियो रक्ष्या विशेषतः। द्वयोहिं कुलयोः शोकमावहेयुररक्षिताः॥ ५॥

सूक्ष्मेम्य इति ॥ सब्लेभ्योऽिय दुःसङ्गेभ्यो दौःशील्यसंपादकेभ्यो विशेषेण स्त्रियो रक्षणीयाः किंपुनर्महत्र्यः । यस्मादुपेक्षितरक्षणाहुयोः पितृभर्तृगणयोः संतर्ष दापयेथुः ॥ ५ ॥

> इमं हि सर्ववर्णानां पश्यन्तो धर्मग्रुत्तमम् । यतन्ते रक्षितुं भार्यो भतीरो दुवेला अपि ॥ ६ ॥

इमिति ॥ सर्वेषां ब्राह्मणादिवर्णानां भार्यारक्षणन्त्रक्षणं धर्मे वस्यमाणश्लोक-रीत्या सर्वधर्मेभ्य उन्कृष्टं जानम्तोऽन्धपङ्ग्वादयोऽपि भार्यो रक्षितुं यतेरन् ॥ ६ ॥

> खां प्रमृतिं चरित्रं च कुलमात्मानमेव च । खं च धर्मे मयबेन जायां रक्षन्हि रक्षति ॥ ७ ॥

स्वामिति ॥ यसाद्धार्यो रक्षतो रक्षणमसंकीर्णविशुद्धापत्योग्पादनेन स्वसंतर्ति तथा शिष्टतमाचारं पिनृपितामहाचन्वयमारमानं विशुद्धसंताननिमित्तीर्ध्वदेहिक- लाभेन स्वयमं च विद्युद्धभायंस्याधानादावप्यधिकाराद्धक्षति । तस्मात्स्त्रियो रक्षितुं यतेतेति पूर्वस्य विद्येषः ॥ ७ ॥

## पितर्भार्या संप्रविञ्य गर्भा भूत्वेह जायते । जायायास्तद्धि जायात्वं यदस्यां जायते पुनः ॥ ८ ॥

पितरिनि ॥ पिनः ग्रुकरूपेण भाया संप्रविश्य गर्भमापाद्य तस्यां भार्यायां पुत्ररूपेण जायते । तथाच श्रुनिः 'आत्मा व पुत्रनामासि' इति । जायायासदेव जायान्वं यतोऽस्यां पिनः पुनजोयते । तथाच बहुचवाह्मणम्—'पितर्जायां प्रविश्वानं गर्भो भूत्वेह मानगम् । तस्यां पुननेवो भूत्वा दशमे मासि जायते ॥ तजाया जाया भवित यदस्यां जायने पुनः' तनश्चासो रक्षणीयेत्येतर्थं नामनिर्वचनम् ८

## यादृशं भजने हि स्त्री मृतं सूने तथाविधम् । तसात्त्रजाविशुद्ध्यर्थे स्त्रियं रक्षेत्त्रयत्नतः ॥ ९ ॥

यादशमिति ॥ यम्माधादशं पुरुपं शास्त्रेण विहितं प्रतिपिद्धं वा तादशशास्त्रो-फपुरुपसेवनेनोत्कृष्टं निषिद्वपुरुपसेवनेन च निकृष्टं पुत्रं जनयति । तस्माद्यस्यवि-गुस्पर्थं पत्नीं यक्तो रक्षेत् ॥ ९ ॥

कथं रक्षणीयेत्रत आह---

## न कश्चिद्यापितः शक्तः प्रसद्य परिरक्षितुम्। एतरुपाययोगस्तु शक्यास्ताः परिरक्षितुम् ॥ १० ॥

निति ॥ कश्चिद्गलात्मंरोधादिनापि श्चियो रक्षितुं न शकः, तत्रापि व्यक्षित्रार-दर्शनात् । किंग्वेतर्वक्ष्यमण्णै रक्षणोपायप्रयोगेम्ना रक्षयितुं समर्थाः ॥ १० ॥

तानुपायानाह--

## अर्थस्य संग्रहे चैनां व्यये चैव नियोजयेत् । शौचे धर्मेऽन्नपत्त्यां च पारिणाद्यस्य वेक्षणे ॥ ११ ॥

अर्थस्थेति ॥ धनस्य संग्रहणे विनियोगं च द्रव्यशरीरग्रुद्धो अत्रीप्रश्चश्रूपादि-केऽमसाधने पारिणाद्धस्य गृहोपकरणस्य शय्यासनकुण्डकटाहादरवेक्षणे एनां नियोजयेत् । वेक्षणेभवभादिस्रोपः (?) ॥ ११ ॥

# अरक्षिता गृहे रुद्धाः पुरुषेराप्तकारिभिः।

आत्मानमात्मना यास्त रक्षेत्रस्ताः सुरक्षिताः ॥ १२ ॥

अरक्षिता इति ॥ आहाज ते आशाकारिणज्ञ तैः पुरुपैगृहे रूदा अप्यरक्षिता अवन्ति याः दुःशीलनया नात्मानं रक्षन्ति । यास्तु धर्मञ्जतया आत्मानमात्मना रक्षन्ति ता एव सुरक्षिता भवन्ति । अतो धर्माधर्मफलस्वर्गनरकप्राह्याध्रुपदेशे-नासां संयमः कार्य इति मुख्यरक्षणोपायकथनपरमिदम् ॥ १२ ॥

# पानं दुर्जनसंसर्गः पत्या च विरहोऽटनम् । स्वप्नोऽन्यगेहवासश्च नारीसंदृषणानि पद् ॥ १३ ॥

पानिमिति ॥ मद्यपानं, असत्पुरुपसंसर्गः, भर्त्रा सह विरदः, इतम्तत्रश्च अमणं, अकालस्थापः, परगृहनिवासः, इत्येतानि पद ज्ञिया व्यभिचाराख्यदोषजनकानि । नस्यादेतेभ्य एता रक्षणीयाः ॥ १३ ॥

> नैता रूपं परीक्षन्ते नासां वयसि संस्थितिः। सुरूपं वा विरूपं वा पुमानित्येव सुञ्जते॥ १४॥

नैता इति ॥ निताः कमनीयरूपं विचारयन्ति । न चालां योवनादिके वय-स्यादरो भवति । किंनु सुरूपं कुरूपं वा पुमानित्येतावर्तव तसुपसुक्षते ॥ १४॥

> पींश्वल्याचलित्ताच नेस्नहाच स्वभावतः । रक्षिता यत्नतोऽपीह भर्तृप्वेता विद्ववेते ॥ १५ ॥

पोंअल्यादिति ॥ पुंमो दरीने संभोगार्शाभलापशीलन्वान , चित्तस्थ्योभावान् , स्वभावतः स्नेहरहितन्वाच एना यत्नेनापि लोके रक्षिताः मत्यो व्यभिचाराश्रयणेन भर्तृषु विकियां गच्छन्नि ॥ १५ ॥

> एवं स्वभावं ज्ञात्वासां प्रजापतिनियर्गजम्। परमं यत्नमातिष्ठेतपुरुषो रक्षणं प्रति ॥ १६ ॥

पुनिमित्त ॥ पुनं श्लोकद्वयोक्तमामां स्त्रभावं हिरण्यगर्भसृष्टिकालजनितं ज्ञास्त्रा नक्षणार्थे प्रकृष्टं यतं पुरुषः कुर्यात् ॥ १६ ॥

> शय्यासनमलंकारं कामं क्रोधमनार्जत्रम् । द्रोहमावं कुचर्या च स्त्रीभ्यो मनुरकल्पयत् ॥ १७॥

शय्येति ॥ शयनोपवेशनाळंकरणशीळवं कामकोधानार्जवपरहिंसाकुत्सिताशा-रत्वानि सर्गार्दा मनुः कीम्यः कल्पितवान् । तस्माचवतो रक्षणीयाः ॥ १७ ॥

> नास्ति स्त्रीणां किया मर्केरिति धर्मे व्यवस्थितिः। निरिन्द्रिया समन्त्राश्च स्त्रियोऽनृतमिति स्थितिः॥ १८॥

नास्तीति ॥ जातकर्मादिकिया स्त्रीणां मन्नेनीस्तिया शास्त्रमर्थादा स्वव-स्थिता । ततस्य मस्रवरसंस्कारगणायायास निष्पापान्तःकरणाः । इन्द्रियं प्रमाणं, धर्मममाणश्रुतिस्मृतिरहितत्वास धर्मज्ञाः । अमश्राः पापापनोदनसम्रजपरहित-स्वाजातेऽपि पापे तक्षिणेजनाक्षांसाः । अनृतवदश्रुभाः स्त्रिय इति शास्त्रमर्वादा । तस्मायसतो रक्षणीया इस्वत्र तारपर्वम् ॥ १८ ॥

## तथा च श्रुतयो बहचो निगीता निगमेष्वि । स्वालक्षण्यपरीक्षार्थे तासां ग्रुणुत निष्कृतीः ॥ १९ ॥

तथा चेति ॥ व्यभिचारशोक्तवं स्तीणां स्वभाव इन्युक्तं तत्र श्रुति प्रमाणतयो-पन्यस्यति । तथा बह्वयः श्रुतयो बहूनि श्रुतिवाक्यानि 'न चैतद्विश्रो ब्राह्मणाः स्रोऽमाह्मणा वा' इन्येवमादीनि निगमेषु स्वालक्षण्यं व्यभिचारशीलत्वं तत्परि-ज्ञानार्थं पठितानि । तासां श्रुतीनां मध्ये या निष्कृतिरूपा व्यभिचारप्रायश्चित्त-भूतान्ताः श्रुतीः श्रुणुत । एकस्याः श्रुतेवंक्ष्यमाणत्वाच्छ्रुतिं श्रुणुतेत्वर्थः । 'सुपां सुपो भवन्ति' इति हिनीयंकवचने बहुवचनम् ॥ ५९॥

> यन्मे माता प्रलुलुभे विचरन्त्यपतित्रता । तन्मे रेतः पिता द्यक्तामित्यस्यतित्रदर्शनम् ॥ २० ॥

यदिति ॥ कश्चिरपुत्रो मानुर्मानसञ्चभित्रारमवगस्य वृते । मनोवाक्कायकर्मभिः पित्यानिरिक्तं पुरुषं या न कामयते सा पितवता ततोऽन्याऽपितवता । मम माता अपितवतासती परगृहान्याच्छन्तां याप्रजुलुभे परपुरुषं प्रति संजातकोभा-भृत्तपुरुपसंकरूपदुष्टं मानृरजोरूषं रेतो मम पिता शोधयित्वत्यस्य क्थिया व्यभिचारशीलत्वस्यतिद्वित्वरणान्तं मन्नपादत्रयं ज्ञापकम् । अयं च मन्नश्चातुर्मा-स्यादिषु वितियुक्तः ॥ २०॥

संप्रात मानसव्यभिचारप्रायश्चित्तरूपनामस्य मञ्जस्याह ---

ध्यायत्यनिष्टं यत्किचित्पाणिग्राहस्य चेतसा । तस्मेष व्यभिचारस्य निद्वनः सम्यगुच्यते ॥ २१ ॥

ष्यायतीति ॥ भर्तुरिप्रयं यिक्विचित्पुरुपान्तरगमनं स्त्री मनसा चिन्तयित तस्य मानसस्य व्यक्तिचारस्येप प्रकृतो मन्नः सम्यक् शोधनो मन्वादिभिरुष्यते । मातेति श्रवणात्पुत्रस्येवायं प्रायश्चित्तरूपो मन्नो न मानुः ॥ २१ ॥

> यादग्गुणेन भत्री स्त्री संयुज्येत यथाविधि । तादग्गुणा सा भवति सम्रुद्रेणेव निम्नगा ॥ २२ ॥

यादगुणेनेति ॥ ययारूपेण भर्त्रा साधुनासाधुना वा स्नी विवाहविधिना मंयु-ज्यते सा भर्तृसदशगुणा भवति । यथा समुद्रेण संयुज्यमाना नदी स्वादृदकापि क्षारजला जायते । भर्तुरान्मसंमानारूपस्नीरक्षणोपायान्तरोपदेशार्थमिदम् ॥ २२ ॥

अत्रोत्कर्षरष्टान्तमाह---

अक्षमाला वसिष्ठेन संयुक्ताऽघमयोनिजा । भारक्री मन्द्रपालेन जगामाभ्यर्रणीयताम् ॥ २३ ॥ अक्षमालेति ॥ अक्षमालाल्या निकृष्टयोनिजा वसिष्ठेन परिणीता, तथा चटका मन्द्रपालाल्येन ऋषिणा संगता पुज्यतां गता ॥ २३ ॥

एताश्चान्याश्च लोकेऽसिन्नपकृष्टप्रमृतयः।

उत्कर्ष योपितः प्राप्ताः खंः खेर्मर्तुगुणैः ग्रुभैः ॥ २४ ॥

एता इति ॥ यद्यपि द्वे प्रकृते तथापि प्रदर्शनार्थन्वमनयोर्भन्वा एता इति बहु-वचनं कृतम् । एनाश्चान्याश्च सत्यवत्यादयो निरुष्टप्रसूतयः स्वभर्तृगुणः प्रकृष्टर-सिँह्योके उत्कृष्टतां प्राप्ताः॥ २४ ॥

> एपोदिता लोकयात्रा नित्यं स्तीपुंसयोः शुभा । प्रत्येह च सुखोदकान्प्रजाधमीनिवोधत ॥ २५ ॥

एवेति ॥ एप लोकांचारो जायापांतविषयः सदा शुभ उक्तः । इदानीमिह स्रोके परस्रोके चोत्तरकालशुभमुखहेत्न् 'कि क्षेत्रिणोऽपत्यमुत बीजिनः' इत्यादी-न्यजाधर्मान्य्रणुत ॥ २५ ॥

प्रजनार्थं महाभागाः पूजाही गृहदीप्तयः।

स्त्रियः श्रियश्च गहेषु न विशेषोऽस्ति कश्चन ॥ २६ ॥

प्रजनार्थमिति ॥ यद्यप्यामां रक्षणार्थं दोषा उक्ताम्नथापि शक्यप्रतीकारस्वादिह दोषाभावः। एताः खियो महोषकारा गर्भोत्पादनार्थं बहुकत्याणभाजनभूता बक्कालं-काराविदानेन संमानाहां स्वगृहे शोभाकारिण्यः खियः श्रियश्च गेहेषु नुत्यरूपाः। नानयोविद्योषो विद्यते। यथा निःश्रीकं गृहं न राजन्येचं निःश्चीकप्रिति ॥ २६ ॥

उत्पाद्नमपत्यस्य जातस्य परिपालनम् ।

प्रत्यहं लोकयात्रायाः प्रत्यक्षं स्त्रीनिबन्धनम् ॥ २७ ॥

अपिच उत्पादनमिति ॥ अपत्यस्य जननं जातस्य परिपाछनं प्रतिदिनं चातिथिमित्रभोजनादेखींकव्यवहारस्य प्रत्यक्षं भार्येव निदानम् ॥ २७ ॥

> अपत्यं धर्मकार्याणि ग्रुश्रूषा रतिरूत्तमा । दाराधीनस्तथा स्वर्गः पितृणामात्मनश्च इ ॥ २८ ॥

अपस्यमिति ॥ अपत्योत्पादनमुक्तमप्येतद्रभ्यहितत्वज्ञापनार्थे पुनरभिष्ठानम् । धर्मकार्याण्यग्निहोत्रादीनि, परिचर्या, उत्कृष्टा रतिः, पितृणामात्मनश्चापत्यज्ञनना-द्विमा स्वर्गे हृत्येतत्सर्वं भार्याधीनम् ॥ २८ ॥

पतिं या नाभिचरति मनोवाग्देहसंयता ।

सा मर्तृलोकानामोति सद्भिः साध्वीति चोच्यते ॥ २९ ॥ पतिमिति ॥ या ची मनोवाग्देइसंगता सर्ताति विशेषणोपादानसामर्थ्यान्मनो-वाग्देहेरेव न व्यक्तिकात्मा मर्जा सहार्जितान्सर्गोदिलोकान्मामोति । इह स्रोके व विशिष्टः साध्वीत्युच्यते ॥ २९ ॥

## व्यभिचारातु मर्तुः स्त्री लोके प्राप्नोति निन्धताम् । सृगालयोनि चामोति पापरोगैश्र पीड्यते ॥ ३० ॥

ध्यभिचारापिति ॥ पुरुषान्तरसंपर्कांन्स्नी लोके निन्दातां जन्मान्तरे च स्गाल-जातिं प्रामोति । पापरोगादिभिश्च पीड्यते । पश्चमाध्याये स्नीधर्मे उक्तमप्येतच्छ्रो-कट्टबं सद्यत्यसंपत्त्यर्थेन्वेन महाप्रयोजनतया पुनः पठितम् ॥ ३० ॥

> पुत्रं त्रत्युदितं सद्भिः पूर्वजैश्व महिषिभिः । विश्वजन्यिममं पुण्यमुपन्यासं निवोधत ॥ ३१ ॥

पुत्रमिति ॥ पुत्रमधिकृत्य शिर्धर्भन्वादिभिः पूर्वमुत्पन्नैश्च महर्षिभिरमिहितमिसं बङ्यमाणं सर्वजनहितं विचारं ऋणुत ॥ ३१ ॥

> मर्तुः पुत्रं विजानन्ति श्रुतिर्देधं तु भर्तरि । आहुरुत्पादकं केचिदपरे क्षेत्रिणं विदुः ॥ ३२ ॥

भर्तुरिति ॥ भर्तुः पुत्रो भवतीनि मुनयो मन्यन्ते । भर्तरि हिःप्रकारा श्रुतिर्व-तंते । केचितृन्पादकमवोढारमपि भर्तारं तेन पुत्रेण पुत्रिणमाहुः। अन्ये तु बोढारं भर्तारमनुत्पादकमप्यन्यजनितेन पुत्रेण पुत्रिणमाहुः ॥ ३२ ॥

> क्षेत्रभूता स्पृता नारी वीजभूतः स्पृतः पुमान् । क्षेत्रवीजसमायोगात्संभवः सर्वदेहिनाम् ॥ ३३ ॥

क्षेत्रभूतेति ॥ बीद्यायुत्पत्तिस्थानं क्षेत्रं तत्तुत्या स्त्री सुनिभिः स्मृता । पुरुषश्च बीद्यादिबीजनुत्यः स्मृतः । यद्यपि रेतो वीजं तथापि तद्धिकरणत्वापुरुषो बीज-मिति व्यपदित्यते । क्षेत्रबीजसमायोगात्सर्वप्राणिनासुत्पत्तिः । एवं चोभयोः कार-णत्वस्याविशिष्टत्वायुक्ता विप्रतिपत्तिः, किं यश्मंबन्धि क्षेत्रं तस्यापत्यसुत यदीयं बीजं तस्येति ॥ ३३ ॥

> विशिष्टं कुत्रचिद्धीजं स्त्रीयोनिस्त्वेव कुत्रचित्। उभयं तु समं यत्र सा प्रसृतिः प्रशस्यते॥ ३४॥

विशिष्टमिति ॥ कविद्वीजं प्रधानं 'जायने त्यनियुक्तायाम्' इनि न्यायेनोत्पक्षो बीजिनो बुध इव सोमस्य । तथा व्यामर्थ्यश्रुङ्गादयो बीजिनामेव मुनाः । कवित्क्षेत्रस्य प्राधान्यं यथायं तस्यज्ञः प्रमीतस्येति वध्यति । अत्तर्व विचि-त्रवीर्यक्षेत्रे क्षत्रियायां ब्राह्मणोत्पादिना अपि एतराष्ट्रादयः अत्रियाः क्षेत्रिण एव पुत्रा बभृदुः । यत्र पुनर्वीजयोन्योः साम्यं तत्र बोदेव जनयिना तद्पत्यं प्रशामं भवति तत्र बीजप्राधान्यापेक्षं तावदादुः ॥ ३४ ॥

बीजस्य चैव योन्यात्र बीजमुत्कृष्टमुच्यते । सर्वभूतमसृतिर्हि बीजलक्षणलक्षिता ॥ ३५ ॥ बीजस्येति ॥ बीजक्षेत्रयोबींजं प्रधानमभिधीयते । यसात्सर्वेषां भूतारवधा-नामुल्पत्तिबीजगतवर्णस्वरूपादिचिद्धैरुपलक्षिता दृश्यते ॥ ३५ ॥

> यादृशं तृ्प्यते बीजं क्षेत्रं कालोपपादिते । तादृष्रोहति तत्तस्मिन्बीजं स्वैन्येश्चितं गुणैः ॥ ३६ ॥

यादशमिति ॥ यजानीयं बीजं ब्रीझादि श्रीष्मादिकाले वर्षादिना संस्कृते क्षेत्रे उप्यते नजानीयमेव तद्दीजमान्मीयैवंणादिभिरुपछक्षितं तस्मिन्क्षेत्रे जायते ॥ ३६ ॥

एवमन्वयप्रकारेण बीजप्राधान्यं प्रदृश्यं व्यतिरेकमुखेन दर्शयितुमाह-

इयं भूमिहिं भूतानां शाश्वती योनिरुच्यते । न च योनिगुणान्कांश्रिद्धीजं पुष्यति पृष्टिषु ॥ ३७ ॥

इयमिति ॥ हिरवधारणे । इयमेव भूमिभूँतारव्धानां तरुगुल्मलनादीनां नित्या बोनिः कारणं क्षेत्रात्मकं मवेलोकंरुच्यते । नच भूम्याव्ययोनिधर्मांक्कांश्रिद्धि सुरस्तरूपत्वादीन्बीजं स्वविकारेष्वश्रुरकाण्डाचवस्थासु भजते। भजन्यधैत्वाष्पुष्यतेः सकर्मता । तस्माचोनिगुणानुवर्तनाभावाक क्षेत्रप्रधान्यस् ॥ ३७ ॥

> भूमात्रप्येककेदारे कालोप्तानि कृपीवलैः। नानारूपाणि जायन्ते वीजानीह स्वभावतः॥ ३८॥

अपि च भूमाविति ॥ भूमाविकसिकपि केदारे कर्पकैर्वपनकाछोसानि बी-हिसुद्वादीनि नानारूपाण्येव वीजस्वभावाजायन्ते नतु भूमेरेकस्वादेकरूपाणि भवन्ति ॥ ३८ ॥

> त्रीहयः शालयो मुद्रास्तिला मापास्तथा यवाः। यथायीजं मरोहन्ति लशुनानीक्षवस्तथा ॥ ३९ ॥

तथा हि बीहय इति ॥ बीहयः पष्टिकाः, शास्त्रयः कस्त्रमाद्याः, तथा सुद्वादयो बीजस्वभावार्नातक्रमेण नानारूपा जायन्ते ॥ ३९ ॥

> अन्यदुप्तं जातमन्यदित्येतन्नोपपद्यते । उप्यते यद्धि यद्वीजं तत्तदेव प्रगेहति ॥ ४० ॥

एवं च सानि अन्यदिनि ॥ ब्रीहिरुसो मुद्रादिर्जायत इत्येतन संभवति । यसासदेव बीजमुप्यते नतदेव जायते । एवं बीजगुणानुवनेनान्क्षेत्रधर्माननुवृत्तेश्च श्रीक्षादै। मनुष्येप्वपि बीजप्राधान्यम् ॥ ४० ॥

संप्रति क्षेत्रप्राधान्यमाह—

तत्प्राज्ञेन विनीतेन ज्ञानविज्ञानवेदिना । आयुष्कामेन वसव्यं न जातु परयोपिति ॥ ४१ ॥ तिद्वित ॥ तद्वीजं सहजप्रज्ञावता पित्रादिभिरनुशिष्टेन ज्ञानं वेदः, एवं विज्ञान-मपि तद्क्वादिशास्त्राणि तद्वेदिनायुरिच्छता न कदाचित्यरज्ञायायां वपनीयम् ॥४९॥

अत्र गाथा वायुगीताः कीर्तयन्ति पुराविदः । यथा बीजं न वप्तव्यं पुंसा परपरिग्रहे ॥ ४२ ॥

अञ्चेति ॥ अनीतकालज्ञा अस्मित्रर्थे वायुप्रोक्ता गाथाइछन्दोविशेषयुक्तानि वाक्यानि कथयन्ति । यथा परपुरुपेण परपदयां बीजं न वसव्यक्षिति ॥ ४२ ॥

नज्यतीषुर्यथा विद्धः सं विद्धमनुविद्ध्यतः। तथा नज्यति वै क्षिप्रं बीजं परपरिग्रहे ॥ ४३ ॥

नश्यनीति ॥ यथान्येन विद्धं मृगं कृष्णसारं तस्मिन्नेय छिट्टे पश्चादम्यस्य विद्यतः आविद्धः क्षिप्तः शरो निष्पत्यो भवति पूर्वेद्दश्चेव हनस्यानस्येव तन्मृगलाभात्, एवं परपत्यामुसं बीजं शीध्रमेव निष्पत्यं भवति । गर्भश्रहणानन्तरं क्षेत्रिणः सद्यः फळळाभात् ॥ ४३ ॥

पृथोरपीमां पृथिवीं भार्या पूर्वविदो विदुः । स्थाणुच्छेदस्य केदारमाहुः शल्यवतो सृगम् ॥ ४४ ॥

पृथोरिति ॥ इमामपि पृथ्वीं पृथुना प्व परिगृहीतन्वाद्नेकराजसंबन्धेऽपि पृथोर्भायामित्यतीतज्ञा जानन्ति । तस्मास्स्थाणुं छिन्द्ति स्थाणुच्छेदः । कर्मण्यण् । येन स्थाणुमुत्पाट्य क्षेत्रं कृतं तस्यैव तन्क्षेत्रं वदन्ति । तथा शरादि श्रव्यं येन पूर्वं सृगे क्षिसं तस्येव तं सृगमाहुः । एवंच पूर्वपरिग्रहीतुः स्वामिन्वाद्वोद्धरेवापत्यं भवति न जनयितुः ॥ ४४ ॥

एतावानेव पुरुषो यजायात्मा प्रजेति ह ।

विष्राः प्राहुस्तथा चैतद्यो भर्ता सा स्पृताङ्गना ॥ ४५ ॥

पुताबानिति ॥ नैकः पुरुषो भवांत अपितु भागोस्वदेहमपत्यानीत्येतम्पित्माण एव पुरुषः । तथाच वाजमनेयबाह्मणम्-'अधि ह वा एप आध्मतमस्मान्यज्ञायां न विन्दते नैनावत्यज्ञायते असर्वे हि तावद्रवांत, अथ यदेव जायां विन्दतेऽथ प्रजायते तर्हि सर्वे भवांत, तथा चैतद्वेदविदो विश्रा वदन्ति यो भती सेव आर्था स्मृता' इति । एवंच तस्यामुन्यादितं भर्तुरेवापस्यं भवतीति । यतश्च दंपस्थोरंक्यमतः ॥ ४५ ॥

न निष्क्रयविमर्गाभ्यां भर्तुर्मार्या विग्रुच्यते । एवं धर्म विज्ञानीमः प्राक्त्रजापतिनिर्मितम् ॥ ४६ ॥

नेति ॥ निष्कयो विकयः विसर्गस्यागः न ताभ्यां की भर्तुर्भायांस्वाद्पैस्वेवं पूर्व प्रजापतिना स्मृतं नित्वं धर्म मन्यामहे । एवंच कथादिनापि परिश्वयमारम-सारकृत्वा तदुरपादितापत्वं क्षेत्रिण एव भवति न बीजिनः ॥ ४६ ॥

## सकृदंशो निपतित सकृत्कन्या प्रदीयते । सकृदाह ददानीति त्रीण्येतानि सतां सकृत् ॥ ४७ ॥

सकृदिस्यादि ॥ पित्रादिधनविभागो आतृणां धर्मतः कृतः सकृदेव भवति न पुनरन्यथा कियत इति । तथा कन्या पित्रादिना सकृदेकस्मै दत्ता न पुनरन्यम्भे द्दांबते । एवं धान्येन पूर्वमन्यस्मे दत्तायां पश्चात्पित्रादिभिः प्राप्तायामपि जनि-तमपस्यं न बीजिनो भवनीत्येतदर्थमस्योपन्यामः । तथा कन्यातोऽन्यस्मिक्षपि गवादिद्रस्ये सकृदेव ददानीत्याह न पुनम्बदन्यस्मै दीयत इति त्रीण्येनाति माधूनां सकृद्भवन्ति । यद्यपि कन्यादानस्य 'सकृत्करणं प्रकृतोपयुक्तं तथापि प्रय-क्रादंशदानयोरपि सकृत्ताभिधानम् 'सकृदाह ददानि' इत्यनंत्व कन्यादान-स्यापि सकृत्करणसिद्धां प्रकृतोपयोगित्यादेव पृथगभिधानम् ॥ ४७ ॥

#### यथा गोऽथोष्ट्रदामीषु महिष्यजाविकासु च । नोत्पादकः प्रजाभागी तयवान्याङ्गनाम्वपि ॥ ४८ ॥

यथेति ॥ यथा गवादिषु परकीयेष्वारमवृपभादिकं नियुज्य वरसोत्पादको न तद्वागी तथा परकीयभायास्विप नोत्पादकः प्रजाभागी भवति ॥ ४८ ॥

> येऽक्षेत्रिणो बीजवन्तः परक्षेत्रप्रवापिणः । त व सस्यस्य जातस्य न लभन्ते फलं कचित् ॥ ४९ ॥

य इति ॥ क्षेत्रम्वामिनो ये न भवन्ति अथ बीजस्वामिनः सन्तः परक्षेत्रे बीजं बपन्ति ते नत्र क्षेत्रजानस्य बान्यादेः फलं कविद्पि देशे न लभन्त इति प्रकृतस्य दृष्टान्तः ॥ ४९ ॥

## यदन्यगोषु दृषभो वत्सानां जनयेच्छतम् । गोमिनामेव ते वत्सा मोघं स्कन्दितमार्पभम् ॥ ५० ॥

यद्देषित ॥ यद्द्वद्वीयगवीषु वृषको वन्तशतमपि जनयेग्मर्वे ते वन्ताः स्त्रीगवीम्बामिनो भवम्त्येव न वृष्यभवामिनः । वृष्यस्य यद्धुकसेखनं तद्वृष्यभ्वामिनो निष्फलमेव भवति । यथा गोऽश्रोष्ट्र' इत्यनेनोत्पाद्कस्य प्रजाभागिन्वं न भवति।येतत्परग्वेन दृष्टान्त उत्तः । अयं तु क्षेत्रस्वामिनः प्रजाभागिन्वं भवन्ति।येतत्परग्वेन । अतो न पुनक्तिः ॥ ५० ॥

## तथैवाक्षेत्रिणो बीजं परक्षेत्रप्रवापिणः । कुर्वन्ति क्षेत्रिणामर्थं न बीजी रूभते फरुम् ॥ ५१ ॥

तथेषेति ॥ तथा गवादिगर्भेषु तथैवापत्यरहिताः सन्तः परकीयभार्यायां ये बीजं वपन्ति ते क्षेत्रस्वाधिनामेवापत्यरूक्षणमर्थं कुर्वन्ति । बीजसेका त्वपत्यास्यं फर्छं न रूपते ॥ ५१ ॥

## फलं त्वनिमसंधाय क्षेत्रिणां बीजिनां तथा । प्रत्यक्षं क्षेत्रिणामर्थो बीजाद्योनिर्गरीयसी ॥ ५२ ॥

फलमिति ॥ यदस्यामुत्पत्स्वतेऽपत्यं तदावयोरुभयोरेवैवं यत्र नियमो न कृतन्तत्र निःसंदिग्धमेव क्षेत्रिणोऽपत्यम् । उक्तरीत्या बीजात्क्षेत्रं बळवत् ॥ ५२ ॥

> क्रियाभ्युपगमान्त्रेतद्वीजार्थं यत्प्रदीयते । तस्येह भागिनौ दृष्टी बीजी क्षेत्रिक एव च ॥ ५३ ॥

क्रियेनि ॥ यद्त्रापत्यं भविष्यति तदावयोरेवेति नियम्यैतःक्षेत्रं स्वामिना बीजवपनार्थं यद्गीजिनो दीयने तस्यापत्यस्य लोके बीजिक्षेत्रिणौ द्वाविष भागिनी दृष्टा ॥ ५३ ॥

> ओघवाताहृतं बीजं यस्य क्षेत्रे मरोहृति । क्षेत्रिकस्येव तद्गीजं न यहा लभते फलम् ॥ ५४ ॥

ओधिति ॥ यहीजं जलवेगयानाभ्यामन्यदीयक्षेत्रादानीतं यस क्षेत्रे जायते तत्केत्रस्वामिन एव नहीजं भवति, नतु येन बीजमुसं स तत्फलं स्थते । एवं च न्वभार्याभ्रमेणापरभार्यागमने ममायं पुत्रो भवितत्यवगमेऽपि क्षेत्रिण एवाप-न्यमित्यनेन दर्शितम् ॥ ५४ ॥

> एप धर्मी गवाश्वस्य दास्युष्ट्राजाविकस्य च । विहंगमहिपीणां च विज्ञेयः प्रसवं प्रति ॥ ५५ ॥

एप इति ॥ एपेव व्यवस्था गवाश्वादीनां संततिं प्रति ज्ञातव्या । बक्षेत्रस्वा-म्येव गवाश्वादेः संतितस्वामी नतु वृपभादिस्वामी । नियमे तु इते सत्येतयोरेव मंतिस्वाम्यम् ॥ ५५ ॥

> एतदः सारफल्गुत्वं बीजयोन्योः प्रकीतितम् । अतः परं पवस्यामि योषितां धर्ममापदि ॥ ५६ ॥

णृनदिति ॥ एतद्वीजयोन्योः प्राधान्याप्राधान्यं युप्माकमुक्तम् । अतोऽनन्तरं स्त्रीणां संतानाभावे यन्कर्तव्यं तद्वक्ष्यामि ॥ ५६ ॥

आतुर्ज्येष्टस्य भार्या या गुरुपस्यनुजस्य सा । यवीयसस्तु या भार्या स्त्रुपा ज्येष्टस्य सा स्मृता ॥ ५७॥ आतुरिति ॥ ज्येष्टस्य आतुर्या भार्या सा कनिष्टस्य आनुर्गुरुपत्नी भवति । कनि-ष्टस्य च आतुर्यो भार्यो सा ज्येष्टआनुः सुषा सुनिभिः स्पृता ॥ ५७॥

> ज्येष्ठो यवीयसो भार्या यवीयान्वाग्रजित्वयम् । पतितौ भवतो गत्वा नियुक्तावप्यनापदि ॥ ५८ ॥ मनु॰ ३•

ज्येष्ठ इति ॥ ज्येष्ठकनिष्ठश्रातरावितरेतरमार्यां गत्वा संतानाभावं विना नियु-कावपि पतिता स्यातास् ॥ ५८ ॥

#### देवराद्वा सपिण्डाद्वा स्त्रिया सम्यङ्गियुक्तया । प्रजेप्सिताधिगन्तच्या संतानस्य परिक्षये ॥ ५९ ॥

देवरादिति ॥ संतानाभावे श्विया पत्यादिगुरुनियुक्तया देवराद्न्यसाहा सिप-ण्डाहृक्ष्यमाणघृताकादिनियमवन्पुरुपगमनेनेष्टाः प्रजा उत्पाद्यितव्याः । ईप्सितेत्य-भिधानमर्थान्कार्योक्षमपुत्रोत्पत्तां पुनर्गमनार्थम् ॥ ५९ ॥

## विधवायां नियुक्तस्तु घृताक्तो वाग्यतो निश्चि । एकपुत्पादयेत्पुत्रं न द्वितीयं कथंचन ॥ ६० ॥

विश्ववायामिति ॥ विश्ववायामित्यपत्योत्पादनयोग्यपत्यभावपरमिदम् । जीव-त्यपि पत्यो अयोग्यपत्यादिगुरुनियुक्तो एताक्तमवैगात्रा मीनी रात्रावेकपुत्रं जनयेश कथंचिद्वितीयम् ॥ ६० ॥

## द्वितीयमेके प्रजनं मन्यन्ते स्त्रीपु तद्विदः । अनिर्दृतं नियोगार्थं पश्यन्तो धर्मतस्तयोः ॥ ६१ ॥

द्वितीयमिति ॥ अन्ये पुनराचार्या नियोगात्पुत्रोत्पादनविधिज्ञा अपुत्र एकपुत्र इति शिष्टप्रवादादनिष्पकं नियोगप्रयोजनं मन्यमानाः खोखु पुत्रोत्पादनं द्वितीय धर्मतो मन्यन्ते ॥ ६१ ॥

## विधवायां नियोगार्थे निर्देते तु यथाविधि । गुरुवच स्नुपावच वर्तेयातां परम्परम् ॥ ६२ ॥

विधावायामिति ॥ विधवादिकायां नियोगप्रयोजने गर्भधारणे यथाशास्त्रं संपन्ने मति ज्येष्ठो आता कनिष्ठआनुभार्या च परस्परं गुरुवनसुंपावस व्यवहरेतास् ॥६२॥

नियुक्ता यो विधि हित्वा वर्तेयातां तु कामतः । तानुमी पतितौ स्थातां स्तुपागगुरुतल्पगा ॥ ६३ ॥

नियुक्ताविनि ॥ ज्येष्टकनिष्टश्रातरी या परस्परभावांयां नियुक्ती घृताक्तादिवि-धानं त्यक्त्वा स्वेच्छातो वर्तेयातां तौ स्नृपागगुरुदारगी पतिती भवेताम् ॥ ६३ ॥ एवं नियोगमभिधाय दृषयितुमाह—

> नान्यसिन्विधवा नारी नियोक्तव्या द्विजातिभिः। अन्यसिन्हि नियुञ्जाना धर्मे हृन्युः सनातनम् ॥ ६४ ॥

नाम्बस्मिन्निति ॥ ब्राह्मणाहिंभिर्विषवा स्त्री भर्तुरन्यस्मिन्देवरादी व नियोज-नीया । स्नियमन्यस्मिन्नियुजानास्ते स्त्रीणामेकपतित्वधर्ममनाविसिद्धं नाशयेयुः ६४

## नोद्राहिकेषु मन्त्रेषु नियोगः कीर्त्यते कचित्। न विवाहविधावुक्तं विधवावेदनं पुनः॥ ६५॥

नोद्राहिकेन्विति ॥ 'अर्थमणं नु देवम्' इत्येवमादिषु विवाहप्रयोगजनकेषु मञ्जेषु कविद्पि शाखायां न नियोगः कथ्यते । नच विवाहविधायकशास्त्रेऽन्येन पुरुषेण स पुनर्विवाह उक्तः ॥ ६५ ॥

## अयं द्विजैिंह विद्वद्भिः पशुधर्मी विगहिंतः । मनुष्याणामपि शोक्तो वेने राज्यं प्रशासति ॥ ६६ ॥

अयमिति ॥ यसाद्यं पशुसंबन्धी मनुष्याणामित व्यवहारो विद्विद्वितिन्दितः। योऽयमधार्मिके वेने राज्ञि राज्यं कुर्वाणे तेन कर्तव्यतया श्रोक्तः। अतो बेनादारम्य प्रष्टुतोऽयमादिमानिति निन्यते ॥ ६६ ॥

> म महीमखिलां भुज्जन्राजिषप्रवरः पुरा । वर्णानां संकरं चके कामोपहतचेतनः ॥ ६७ ॥

स महीमिति ॥ स वेनो महीं समग्रां पूर्व पालयञ्चतण्व राजर्षिश्रेष्ठो नतु धार्मिकत्वात्, कामोपहततुद्धिर्भोतृभार्यागमनरूपं वर्णसंकरं प्रावतेयत् ॥ ६७ ॥

#### ततः प्रभृति यो मोहात्प्रमीतपतिकां स्त्रियम् । नियोजयत्यपत्यार्थं तं विगर्हन्ति साधवः ॥ ६८ ॥

तत इति ॥ वेनकालाध्यमृति यो मृतभर्तृकादिक्षियं शाकार्थाज्ञानाद्यस्यनिमित्तं देवराद्ं नियोजयित तं साधवो नियतं गर्हयन्ते । अयं च स्वोक्तनियोगनिषेधः किखुगिषयः । तदाह बृहस्पतिः—'उक्तो नियोगो मुनिना निपिदः स्वयमेव तु । युगकमादशक्योऽयं कर्नुमन्यैर्विधानतः ॥ तपोज्ञानसमायुक्ताः कृतश्रेतायुगै नराः ! द्वापरे च कलाँ वृणां शक्तिहानिर्हि निर्मिता ॥ अनेकघा कृताः पुत्रा ऋ-षिभिश्र पुरातनेः । व शक्यन्तेऽधुना कर्तुं शक्तिहीनिरदंतनेः ॥'अतो यहोविन्दराजेन युगविशेषव्यवस्थामज्ञात्वा सर्वदैव संतानामावे नियोगाक्तियोगपक्षः श्रेयानिति स्वमनीपया कल्पितं तन्मुनिव्याक्याविरोधाक्याद्रियामहे । प्रायशो मजुवाक्येषु मुनिव्याक्यानमेव हि । नापराध्योऽस्मि विदुषां काष्टं सर्वविदः कृथीः ॥ ६८ ॥

नियोगप्रकरणस्वात्कन्यागतं विशेषमाह-

यस्या त्रियेत कन्याया वाचा सत्ये कृते पतिः। तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः॥ ६९॥

यस्या इति ॥ यस्याः कन्याया वाग्दाने कृते सति भर्तौ श्रियेत ताभनेन वस्य-माणेनानुष्ठानेन भर्तुः सोदरश्राता परिणयेत् ॥ ६९ ॥

## यथाविध्यधिगम्यैनां शुक्रवत्तां शुचित्रताम् । मिथो मजेतात्रसवात्सकृत्सकृदतावृतौ ॥ ७० ॥

यथाबिधीति ॥ स देवरो विवाहविधिना एनां स्वीकृत्य ग्रुक्कवस्नां कायवाद्यनः-शौचशालिनीमागर्भप्रहणाद्वहांस ऋतावृतावेकैकवारं गच्छेत् । एवं कन्याबा नि-योगप्रकारत्वाद्विवाहत्याप्रहाच गमनोपदेशाद्यसौ वाग्ट्ना तत्यैव तदपत्यं भवितः।

> न दत्त्वा कस्यचित्कन्यां पुनर्दद्याद्विचक्षणः । दत्त्वा पुनः मयच्छिन्ह प्राप्तोति पुरुषानृतम् ॥ ७१ ॥

न द्रवेति ॥ कसैचिद्वाचा कन्यां द्रवा तस्मिन्मृते दानगुणदोपज्ञम्तामन्यसँ न द्यात् । यसादेकसै द्रवान्यसै ददन् पुरुपानृतं 'सहस्रम्' इत्युक्तदोषं प्राप्नोति । सप्तपदीकरणस्याजातत्वाद्वायांग्वानिष्पत्तेः पुनर्दोनाशङ्कायामिदं वचनम् ॥ ७३ ॥

विधिवत्य्रतिगृह्यापि त्यजेत्कन्यां विगहिंताम् । व्याधितां विषदुष्टां वा छग्नना चोपपादिताम् ॥ ७२ ॥

विधिवदिति ॥ 'अद्भिरेव द्विजाप्र्याणाम्' इत्येवमादिविधिना प्रतिगृह्यापि कन्यां वैधव्यकक्षणोपेतां रोगिणीं क्षतयोनिग्वाद्यभिशापवतीमधिकाङ्गादिगोपन-च्छ्योपपादितां सप्तपदीकरणात्प्राग्ज्ञातौ त्यजेन् । ततश्च तत्त्यागे दोषाभाव इत्ये-तद्यै नतु त्यागार्थम् ॥ ७२ ॥

> यस्तु दोषवतीं कन्यामनाक्यायोषपादयेत्। तस्य तद्वितथं द्वर्योत्कन्यादातुर्दुरात्मनः॥ ७३॥

पस्तिति ॥ यः पुनर्दोषवतीं कन्यां दोषाननिभधाय ददाति तस्य कन्यादातुर्दुः रास्मनो दानं तस्प्रत्यर्पणेन व्यर्थ कुर्यात् । एतदिप त्यागे दोषाभावकथनार्थम् ॥७३॥

विधाय द्वति भाषीयाः प्रवसेत्कार्यवाद्यरः । अद्वत्तिकर्षिता हि स्त्री प्रदृष्येतिस्थतिमत्यपि ॥ ७४ ॥

विधायेति ॥ कार्वे सति मनुष्यः पक्या प्रासाच्छादनादि प्रकल्प्य देशान्तरं गण्डेत् । यसाद्धासाधभावपीडिता की शीलवत्यपि पुरुषान्तरसंपर्क भनेत्॥७४॥

> विधाय प्रोपिते दृत्तिं जीवेश्वियममास्थिता । प्रोपिते त्वविधायेव जीवेच्छिल्पैरगहितैः ॥ ७५ ॥

विधायेति ॥ अक्ताच्छादनादि दस्ता पत्नौ देशान्तरं गते देहप्रसाधनपरगृहगम-नरहिता जीवेत् । अदस्या पुनर्गते सुत्रतिर्माणादिभिरतिन्दितशिल्पेन जीवेत् ॥७५॥

> त्रोषितो धर्मकार्यार्थं त्रतीक्ष्योऽष्टी नरः समाः । विद्यार्थं षद् यञ्चोऽर्थं वा कामार्थं त्रींस्तु वत्सरान् ॥ ७६ ॥

प्रोपित इति ॥ गुर्बोश्वःसंपादनादिधर्मकार्यनिमित्तं श्रोषितः पतिरष्टौ वर्षाणि पक्ष्या प्रतीक्षणीयः, अर्ध्वं पतिसंनिधिं गच्छेत् । तदाह वसिष्ठः—'श्रोषितपत्नी पञ्च वर्षाण्युपासीत, अर्ध्वं पतिसकाशं गच्छेत्' इति । विद्यार्थं श्रोषितः षद् वर्षाणि प्रतीक्ष्यः । निजविद्याविभाजनेन यशोऽर्धमपि श्रोषितः पतिः षद्वेव । भार्यान्तरो-प्रभोगार्थं गतस्त्रीणि वर्षाणि ॥ ७६ ॥

संवत्सरं प्रतीक्षेत द्विषन्तीं योषितं पतिः । ऊर्ध्व संवत्सराच्चेनां दायं हृत्वा न संवसेत् ॥ ७७ ॥

संवस्तरमिति ॥ पतिर्विपयसंजातद्वेषां क्षियं वर्षं यावग्यतीक्षेत । तत अर्धमपि द्विषन्तीं म्बद्त्तमलंकारादि धनं हत्वा नोपगच्छेत् । ब्रासाच्छादनमात्रं तु देयमेव ॥ ७७ ॥

> अतिकामेत्त्रमत्तं या मत्तं रोगार्तमेव वा । सा त्रीन्मासान्परित्याज्या विभूषणपरिच्छदा ॥ ७८ ॥

अतीति ॥ या स्त्री धृतादिप्रमादवन्तं मदजनकपानादिना मत्तं व्याधितं वा शुश्रूपाद्यकरणेनावजानानि सा विगतारुंकारश्चयादिपरिच्छदा श्रीन्मासास्रोप-, गन्सच्या ॥ ७८ ॥

> उन्मत्तं पतितं क्षीवमवीजं पापरोगिणम् । न त्यागोऽस्ति द्विषन्त्याश्च न च दायापवर्तनम् ॥ ७९ ॥

उन्मत्तमिति ॥ वातादिक्षोभादप्रकृतिस्थं, पतितमेकादशाध्याये वश्यमाणं, नपुंसकम्, अवीजं वाध्यरेनस्त्यादिनः वीजरहितं, कुष्ठायुपेतं च पतिमपरिचरन्त्या-स्त्यागो न करणीयो नच धनप्रहणं करणीयम् ॥ ७९ ॥

> मद्यपा साधुरुत्ता च प्रतिक्ला च या भवेत्। व्याधिता वाधिवेत्तव्या हिंसार्थप्ती च सर्वदा ॥ ८० ॥

मद्यपेति ॥ निषिद्धमद्यपानरता, असाध्वाचारा, अर्तुः प्रतिकृत्वाचरणकीता, कृष्टादिव्याधियुक्ता, मृत्यादितादनशीला, सततमितव्यवकारिणी या भाषा भवे-त्साधिवेत्तव्या तस्यां सत्यामन्यो विवाहः कार्यः ॥ ८० ॥

वन्ध्याष्टमेऽधिवेद्याब्दे दशमे तु मृतप्रजा । एकादशे स्त्रीजननी सद्यस्त्वप्रियवादिनी ॥ ८१ ॥

वन्ध्येति ॥ प्रथमर्तुमारम्याविद्यमानप्रस्ता अष्टमे वर्षेऽधिवेदनीया, स्तापस्या दशमे वर्षे, स्नीजनन्येकादशे, अप्रियवादिनी सद्य एव यद्यपुत्रा भवति । पुत्रवस्यां तु तस्यां 'धर्मप्रजासंपश्चे दारे नान्यां कुर्वीत, अन्यतरापाये तु कुर्वीत' इत्यापस्त-म्बनिवेधाद्धिवेदवं न कार्यस् ॥ ८१ ॥ या रोगिणी स्वात्तु हिता संपन्ना चैव शीलतः।

सानुज्ञाप्याधिवेत्तव्या नावमान्या च कर्हिचित्।। ८२ ॥

बेति ॥ या पुनर्व्याधिता सती पत्युरनुकृष्ठा भवति शीलवती च स्याचामनु-ज्ञाप्यान्यो विवाहः कार्यः । कदाचिश्वासी नावमाननीया ॥ ८२ ॥

अधिविचा तु या नारी निर्गच्छेद्विषता गृहात्।

सा सद्यः संनिरोद्धव्या त्याज्या वा कुलसंनिषी ॥ ८३ ॥

अधिविश्वेति ॥ या पुनः कृताधिवेदना श्वी कृपिता निर्गच्छति सा तदहरेव र-जवादिना बङ्का स्थापनीया आकोपनिवृत्तेः । पित्रादिकुछसंनिधी वा त्याज्या॥८३॥

प्रतिषिद्धापि चेद्या तु मद्यमभ्युद्येप्वपि ।

व्यवहारप्रकरणाद्वाज्ञा दण्डनीया ॥ ८४ ॥

प्रक्षासमाजं गच्छेद्वा सा दण्ड्या कृष्णलानि पट् ॥ ८४ ॥
प्रतिविद्यापीति ॥ या पुनः क्षत्रिवादिका श्वी भर्त्रादिनिवारिता विवाहाद्युग्सवेप्विप निविद्यमणं पिवेकृत्यादिस्थानजनसमूहा वा गच्छेत्सा सुवर्णकृष्णलानि पर

यदि स्वाश्वापराश्चेव विन्देरन्योपितो द्विजाः । तासां वर्णक्रमेण स्वाङ्गेष्ट्यं पूजा च वेश्म च ॥ ८५ ॥

यदीति ॥ यदि द्विजातयः स्वजातीया विजातीयाश्चोद्वहेयुस्तदा तासां द्विजाति-क्रमेण बाक्संमानदायविभागोत्कर्षार्थं ज्येष्टरवं पूजा स बस्नालंकाराविदानेन गृहं स मसानं स्वात ॥ ८५ ॥

> मर्तः शरीरग्रश्रूषां धर्मकार्यं च नैत्यकम् । स्वा चेव कुर्यात्सर्वेषां नास्त्रजातिः कथंचन ॥ ८६ ॥

मर्जुरिति ॥ मर्जुर्देहपरिचर्यामझदानादिरूपां धर्मकार्यं च भिक्षादानातिथिपरि-वेपणहोमीयह्य्योपकस्पनादि प्रात्यहिकं सर्वेपां द्विजातीनां सजातिमार्पेव कुर्याझ तु कदाचिद्विजातीयेति ॥ ८६ ॥

> यस्तु तत्कारयेन्मोहात्सजात्या स्थितयान्यया । यथा त्राह्मणचाण्डालः पूर्वदृष्टस्तथैव सः ॥ ८७ ॥

यस्त्रित ॥ यः पुनः स्वजातीयया संनिहितया देहशुश्रूषादिकं कर्तस्यं विजा-र्नायया मौर्क्यास्कारयेत्स यथा बाह्यण्यां श्रूताजातो बाह्यण्याण्डाळसधेड पूर्वे-ऋषिभिर्देष्ट इति पूर्वानुवादः ॥ ८७ ॥

> उत्कृष्टायाभिरूपाय वराय सदशाय च । अमाप्तामपि तां तसी कन्यां दद्याद्यसाविधि ॥ ८८ ॥

उत्कृष्टायेति ॥ कुलाचारादिभिरुत्कृष्टाय सुरूपाव समान झ।तीयाय वरायाप्राप्त-कालामपि 'विवाहयेन्ष्टवर्षायेवं धर्मो न हीयते' इति दश्चस्ररणात् । तस्माद्पि कालात्प्रागपि कन्यां बाह्मविवाहविधिना दद्यात् ॥ ८८ ॥

> कानमामरणात्तिष्ठेद्वहे कन्यर्तुमत्यपि । नचैवैनां प्रयच्छेत्त गुणहीनाय किहंचित् ॥ ८९ ॥

काममिति ॥ संजातातेवापि कन्या वरं मरणपर्यन्तं पितृगृहे तिष्ठेश पुनरेनां विद्यागुणरहिताय कदाचित्पित्रादिदंशात् ॥ ८९ ॥

त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमार्यृतुमती सती।

ऊर्ध्व तु कालादेतसाद्विन्देत सदृशं पतिम् ॥ ९० ॥

त्रीणीति ॥ पित्रादिभिर्गुणवहरायादीयमाना कन्या संज्ञातातेवा सती त्रीणि वर्षाणि प्रतीक्षेत । वर्षत्रयान्युनरूर्ध्वमधिकगुणवरासाभे समानजातिगुणं वरं स्वयं कृणीत ॥ ९० ॥

अदीयमाना भत्तीरमधिगच्छेद्यदि खयम्।

नैनः किंचिदवाप्नोति न च यं साधिगच्छति ॥ ९१ ॥

' अदीयमानेति ॥ पित्रादिभिरदीयमाना कुमारी यथोक्तकाले यदि भर्तारं स्वयं वृणुते नदा सा न किंचित्पापं प्रामोति । नच तत्पितः पापं प्रामोति ॥ ९९ ॥

अलंकारं नाददीत पित्र्यं कन्या खयंवरा ।

मार्कं आतृदत्तं वा स्तेना खाद्यदि तं हरेत्।। ९२।।

अस्त्रमिति ॥ स्वयंत्रनपनिका कन्या वरस्वीकरणात्प्वं पितृमातृञ्चातृभिर्दत्त-मसंकारं तेभ्यः समर्पयेत् । यहा नार्पयेत्तता चीरी स्वात् ॥ ९२ ॥

> पित्रे न दद्याच्छल्कं तु कन्यामृतुमतीं हरन्। स हि स्वाम्यादतिकामेदत्नां प्रतिरोधनातु ॥ ९३ ॥

पित्रे नेति ॥ ऋतुयुक्तां कन्यां वरः परिणयन्पित्रे शुक्कं न द्यात् । यस्मान्न पिता ऋतुकार्यापत्योन्पत्तिनिरोधात्कन्यायाः स्वामिन्वाद्वीयते ॥ ९३ ॥

> त्रिंशद्वर्षोद्वहेत्कन्यां हृद्यां द्वादश्ववार्षिकीम् । त्र्यष्टवर्षोऽष्टवर्षा वा धर्मे सीदति सत्वरः ॥ ९४ ॥

त्रिशहर्ष इति ॥ त्रिशहर्षः पुमान् द्वादशवर्षवयस्कां मनोहारिणीं कन्यासुद्व-हेत् । चतुर्विशतिवर्षो वाष्टवर्षां, गार्हस्थ्यभमें त्रवमादं गच्छति त्वरावान् । एतस् योग्यकालप्रदर्शनपरं नतु नियमार्थं, प्रायेणैतावना कालेन गृहीतवेदो भवनि त्रिभागवयस्का च कम्या बोहुर्यूनो योग्येति गृहीतवेदश्चोपकुर्वाणको गृहस्थाश्रमं-प्रति न विकन्वेतेति सत्वर हत्वस्थार्थः ॥ ९४ ॥ देवदत्तां पतिर्भार्या विन्दते नेन्छयात्मनः। तां सार्ध्वी विभृयाभित्यं देवानां प्रियमाचरन्॥ ९५॥

देवेति ॥ 'भगो अर्थमा सविता पुरंधिर्मद्यं त्वादुर्गाईपत्याय देवाः' इत्यादिम-क्रालिङ्गान्, या देवेदेचा भार्या तां पतिर्लभते नतु स्वेच्छया । तां सतीं देवानां प्रियं कुर्वन्मासाच्छादनादिना सदा द्वेषाद्युरपद्मामपि पोषयेत् ॥ ९५ ॥

> प्रजनार्थ स्त्रियः सृष्टाः संतानार्थे च मानवाः । तसात्साधारणो धर्मः श्रुतौ पत्न्या सहोदितः ॥ ९६ ॥

प्रजनार्थमिति ॥ यसाद्गभैप्रहणार्थ क्रियः सृष्टा गभौधानार्थे च मनुष्याससा-द्रभौत्पाद्तमेवानयोः, अध्याधानादिरिय धर्मः पश्या सह साधारणः 'क्षीमे कमा-नावशीनादधीयातां' इत्यादिवेदेऽभिहितः । तसाद्वार्यो विमृवादिति पूर्वोक्तस्य होषः ॥ ९६ ॥

> कन्यायां दत्तशुल्कायां भ्रियेत यदि शुल्कदः । देवराय प्रदातन्या यदि कन्यानुमन्यते ॥ ९७ ॥

कन्यायामिति ॥ कन्यायां दसञ्जलकायां सत्यामसंजातवित्राहायां बदि शुरुकदो बरो जिन्नते, तदा देवराय पित्रादिभिर्वासा कन्या दातव्या बदि सा स्वीकरोति । . 'बस्या जिन्नते' इति प्रागुक्तं नियोगरूपं, इदं तु शुल्कप्रहणविषयम् ॥ ९७ ॥

> आददीत न श्रूदोऽपि शुल्कं दुहितरं ददन् । शुल्कं हि गृक्षन्कुरुते छत्रं दुहित्विक्रयम् ॥ ९८ ॥

आइदीतेति ॥ शास्त्रानिकः श्रूदोऽपि पुत्रीं ददच्छुकं न गृह्णीशास्त्रं पुनः शास्त्रविद्विज्ञातिः । यसाच्छुकं गृह्णन्युसं दृहितृविकवं कुरुते । न कन्यायाः पितेत्व-नेत्र निषिक्षमपि शुक्कश्रहणं कन्यायामपि गृहीतशुक्कायां शास्त्रीयनियमदर्शना-च्छुक्कप्रहणे शास्त्रीयस्वशङ्कायां पुनन्तक्षिपिध्यते ॥ ९८ ॥

> एतत्तु न परे चक्कर्नापरे जातु साधवः। यदन्यस्य प्रतिज्ञाय पुनरन्यस्य दीयते॥ ९९॥

एतदिति ॥ एतत्पुनः पूर्वे जिष्टा न कदाचित्कृतवन्तो नाप्यपरे वर्तमानकाकाः कुर्वन्ति यदन्यस्य कन्यामङ्गीकृत्य पुनरन्यस्य दीयत इति । एतस्य गृहीतञ्चलकन्यामदस्या कर्याचित् , कन्यायामिति तु गृहीतञ्चल्किषयम् ॥ ९९ ॥

नानुशुभुम जात्वेतत्पूर्वेष्वपि हि जन्मसु । शुल्कसंज्ञेन मूल्येन छणं दुहितृविकयम् ॥ १०० ॥ नेति ॥ पूर्वकल्पेष्वप्येवृत्तमिति क्रदायिव्यं न शुत्रवस्तो, वच्युस्कामिधावेन मूल्येन कक्षित्साधुर्गृहं दुहितृविकयमकार्वीदिति शुल्कनिषेशार्थवादः ॥ १०० ॥

#### अन्योन्यस्थान्यभीचारो मनेदामरणान्तिकः ।

एव धर्मः समासेन झेयः स्त्रीपुंसयोः परः ॥ १०१ ॥

अम्योन्यस्येति ॥ आर्यापत्योर्मरणाम्तं यावद्धर्मार्थकामेषु परस्पराव्यभिचारः स्वाहित्येव संक्षेपतः स्वीपुंसयोः प्रकृष्टो धर्मो ज्ञातव्यः । तथा च सति ॥ १०१॥

तथा नित्यं यतेयातां स्त्रीपुंसी तु कृतक्रियौ।

यथा नाभिचरेतां तौ वियुक्तावितरेतरम् ॥ १०२ ॥

तथिति ॥ क्रीपुंसी कृतविवाही तथा सदा यसं कुर्यातां यथा धर्मार्थकामविषये वियुक्ती परस्परं न स्थाभचरेताम् ॥ १०२ ॥

> एष स्त्रीपुंसयोरुको धर्मो वो रतिसंहितः । आपद्यपत्यप्राप्तिश्च दायभागं निवोधत ॥ १०३ ॥

एव इति ॥ एव भार्यापत्योग्न्योन्यानुरागयुक्तो धर्मी युष्माकमुक्तः । संतानाभावे चापत्यप्राप्तिरुक्तः । इट्रानीं दीयत इति दायः पित्रादिधनं तस्य विभागव्यवस्थां श्रणुत ॥ १०३ ॥

आनरो मिलित्वा पितृमरणाद्ध्वं पेतृकं मातृमरणाद्ध्वं मातृकं धनं समं कृत्वा विभजेरम् । अ्येष्ठगोचरतयोद्धारस्य वश्यमाणत्वात् समभागोयं ज्येष्ठआत-युंद्धारमनिष्ठति बोद्धव्यः । पित्रोमेरणाद्ध्वं विभागहेतुमाह—

> ऊर्ध्व पितुश्र मातुश्र समेत्य श्रातरः समम् । भजेरन्पतुकं रिक्थमनीशास्ते हि जीवतोः ॥ १०४ ॥

जर्थ्वमिति ॥ यसात्ते पुत्रा जीवतोः पित्रोसदीयधने न्यामिनो न भवन्ति । मातुरपि प्रकृतत्वात्पेनृकमित्यनेन मातृकस्थापि ग्रहणम् । अयं च पितृमरणानन्तरं विभागो जीवतः पितुरिच्छाभावे दृष्टव्यः । पितुरिच्छया जीवत्यपि तस्मिन्विभागः। नदाह याज्ञवल्क्यः—'विभागं चन्पिता कुर्यादिच्छया विभजेत्सुतान्' इति ॥१०४॥

> ज्येष्ठ एव तु गृह्णीयात्पित्र्यं धनमशेषतः । शेषास्तप्रपजीवेयुर्यथैव पितरं तथा ॥ १०५ ॥

यदा पुनर्ज्येष्टो धार्भिको भवति तदा—ज्येष्ट इति ॥ उसेष्ठ एव पितृसंबन्धि धनं गृक्कीयात । कनिष्ठाः पुनर्ज्येष्टं भक्ताच्छादनावर्धे पितरमिवोपजीवेयुः । एवं सर्वेषां सहैवावस्थानम् ॥ १०५ ॥

ज्येष्ठेन जातमात्रेण पुत्री भवति मानवः । पितृणामगणश्चैव स तसात्सर्वमहैति ॥ १०६ ॥

उथेष्ठेति ॥ उत्पन्नमात्रेण उथेष्ठेन संस्काश्राहतेनापि मनुष्यः पुत्रवान्भवति । तत्रश्च 'नापुत्रस्य लोकोऽस्ति' इति श्वतेः पुण्यलोकामावपरिहारो भवति । तथा 'प्रजवा पितृभ्यः' इति श्वतेः । 'पुत्रेण जातमात्रेण पितृणामनृणश्च सः' इति । अतो उथेष्ठ एव सर्वधनमहैति पूर्वस्य । अनुजास्तेन साम्ना वर्तेरन् ॥ १०६ ॥

## यसिन्नृणं संनयति येन चानन्त्यमश्चते । स एव धर्मजः पुत्रः कामजानितरान्त्रिदुः ॥ १०७ ॥

यसिक्षिति ॥ यसिन् जाने ऋणं शोधयति । येन जातेनामृतस्वं प्राप्तोति । तथाच श्रुतिः -'ऋणमस्मिन्समुश्चयत्यमृतत्वं च गच्छति । पिता पुत्रस्य जातस्य पद्येखेजीवतो मुखम्' इति । स एव पिनुधंमेण हेनुना जातः पुत्रो भवति, तेनकेनैव ऋणापनयनाद्युपकारस्य कृतत्वात । इतरांस्नु कामजान्मुनयो जानन्ति । ततश्च सर्वं धनं गृक्कीयादित्यस्थैनायमपि विशेषः ॥ १०७ ॥

पितेव पालयेत्पुत्राङ्येष्ठो आद्न्यवीयसः । पुत्रवचापि वर्तेरङ्येष्ठे आतिर धर्मतः ॥ १०८ ॥

पितेषेति ॥ ज्येष्ठो आता विभागाभाषेऽनुजान आतृन्मकाच्छादनादिभिः पिने उ विश्वयात् । अनुजाश्च आनरः पुत्रा इव ज्येष्टे आनिरि धर्माय वर्तेरन् ॥ १०८ ॥

> ज्येष्टः कुलं वर्धयति विनाशयति वा पुनः । ज्येष्टः पुज्यतमो लोके ज्येष्टः मद्धिरगर्हितः ॥ १०९ ॥

उथेष्ट इति ॥ अकृतविभागो उथेष्टो यदि धार्मिको भवित तदानुजानामपि तदनुयाथिखेन धार्मिकखाज्येष्टः कुलं वृद्धिं नयित । यद्यधार्मिको भवित तदानु-जानामपि तदनुयायिकाज्येष्टः कुलं नाशयित । तथा गुणवाञ्चयेष्टो स्त्रोकं पूज्य-तमः साधुभिश्वागर्हितो भवित ॥ १०९ ॥

> यो ज्येष्ठो ज्येष्ठवृत्तिः स्यान्मातेव स पितेव सः । अज्येष्ठवृत्तियम्तु स्थात्स संपूज्यस्तु बन्धुवत् ॥ ११० ॥

यो ज्येष्ठ इति ॥ यो ज्येष्टोऽनुजेषु श्रातृषु पितृवहर्तेन, स पितेव मातेवागई-णीयो भवति । यः पुनस्तथा न वर्तेन, स मातुलादिवन्युवदर्चनीयः ॥ ११० ॥

> एवं सह वसेयुर्वा प्रथम्वा धर्मकाम्यया । पृथग्विवर्धते धर्मस्तसाद्धम्यो पृथक्षिया ॥ १११ ॥

ण्वमिति ॥ ण्वमविभक्ता आतरः सह संयसेयुः । यदिवा धर्मकामनया कृत-विभागाः पृथ्यवसेयुः । यसाग्प्र्यगवस्थाने सित पृथक् पृथक् पृथक् पश्चमहायज्ञासनु-ष्टानधर्मस्तेषां वर्धते, तसाद्विभागितया धर्मार्था । तथाच बृहस्पतिः—'एकपा-केन वसनां पितृदेवद्विजार्चनम् । एकं अवेद्विभक्तानां तदेव स्वाद्वहे गृहे'॥ १९१॥

ज्येष्ठस्य विंश उद्धारः सर्वद्रव्याच यद्धरम् ।

ततोऽर्घ मध्यमस्य स्यात्तुरीयं तु यवीयसः ॥ ११२ ॥ ज्येष्टस्येति ॥ उद्भियत इत्युद्धारः ज्येष्टस्यविभक्तमाधारणधनादुद्धस्य विश्ववि-तमो भागः सर्वद्रस्यम्यश्च वच्छेष्टं तद्दातव्यम् ॥ मध्यमस्य वत्वारिंशत्तमो भागो

देयः । कनिष्ठस्य पुनरशीतितमो भागो दातच्यः । अवशिष्टं धनं समं कृत्या विभ-जनीयम् ॥ ११२ ॥

#### ज्येष्ठश्रेव कनिष्ठश्र संहरेतां यथोदितम् । येऽन्ये ज्येष्ठकनिष्ठाभ्यां तेषां स्थान्मध्यमं धनम् ॥ ११३॥

ज्येष्टश्चेति ॥ ज्येष्टकतिष्टा दुर्वश्चोके यथोक्तमुद्धारं मृह्णीयाताम् । ज्येष्टकतिष्टव्य-तिरिक्ता वे मध्यमास्तेपामेवावान्तरज्येष्टकतिष्टतामनपेक्ष्य मध्यमस्योक्तवस्वारिश-द्धागः प्रत्येकं दातव्यः । मध्यमानामवान्तरज्येष्टकतिष्टदेयभागे वेषम्यवारणार्थ-मिक्म् ॥ ११३ ॥

#### सर्वेषां धनजातानामाददीताम्यमग्रजः । यच मातिश्चयं किंचिद्दशतश्राभुगाइरम् ॥ ११४ ॥

सदेपामिति ॥ सर्वेपां धनप्रकाराणां मध्यासच्छ्रेष्टं धनं, उयेष्टः तद्धनं गृह्णी-यात् । 'सर्वद्रव्यास यद्धरम्' इत्युक्तमनृदिनसमुख्ययोधनाय । यखेकमपि प्रकृष्टं इत्यं विद्यते तदपि उयेष्ट एव गृह्णीयात । तथा 'द्शतः पश्चनाम्' इति गोतमस्मरणा-दगभ्यो गवाद्धिपशुभ्य एकेकं श्रेष्टं 'पेष्टा लभने । इदं च यदि उयेष्टो गुणवानितरे निगुंणामहिषयं । सर्वेषां समगुण्यं तु ॥ १६४॥

## उद्धारो न दशस्त्रस्ति संपन्नानां स्वकर्मसु । यितकचिदेव देयं तु ज्यायसे मानवर्धनम् ॥ ११५ ॥

दक्षार इति ॥ 'दशतश्चामुयाहरम्' इति योऽयमुद्धार उक्तः सोऽयमध्ययनादि-कर्मसमृद्धानां आदणां ज्येष्टस्य नास्ति । तत्रापि यस्किचिदस्य देयमिति। इद्धं पृजावृद्धिकरं ज्येष्टाय देयम् । एवंच समगुणेपूदारप्रतिषेधदर्शनाःपूर्वत्र गुणो-कर्याविशेषापेक्षयोद्धारवैषम्यं थोद्धन्यम् ॥ ११५ ॥

#### एवं सम्रुद्धतोद्धारे समानंशान्त्रकल्पयेत् । उद्धारेऽनुद्धते त्वेषामियं स्यादंशकल्पना ॥ ११६ ॥

ण्यमिति ॥ ण्यमुक्तप्रकारेण समुद्भृतविंशहागाधिके धने समान्भागान् भ्रा-तृणां कल्पयेत् । विंशतितमभागादी पुनरनुदृत इयं वस्यमाणभागकल्पमा भवेत ॥ ११६ ॥

## एकाधिकं हरे ख्येष्टः पुत्रोऽध्यर्धं ततोऽनुजः । अंशमंशं यवीयांम इति धर्मो व्यवस्थितः ॥ ११७॥

एकाधिकमिति ॥ एकाधिकमंशं हावंशाविति यावतः । ज्येष्टपुत्रो मृह्णीयात् । अधिकमर्थं यत्रांशे सार्धमंशं ज्येष्टादनन्तरजातो मृह्णीयात् । कनिष्टाः पुनरेकंकमंशं मृह्णीयुरिति व्यवस्थितो धर्मः । इदं तु ज्येष्टतद्वुजयोविंधादिगुणवन्त्रापेक्षया, कनिष्टानां च निर्मुणवन्त्रे बोद्रव्यम् । ज्येष्टतद्वुजयोरिधकदानदर्शनात् ॥ ११७

## स्वेभ्योंऽश्रेभ्यस्तु कन्याभ्यः प्रदद्धर्श्रातरः पृथक् । स्वात्स्वादंशाचतुर्भागं पतिताः स्युरदितसवः ॥ ११८ ॥

स्वेभ्य इति ॥ माझणक्षत्रियंवैद्यश्चाद्याश्चावारो आतरः स्वजात्यपेक्षया स्वेभ्यश्चतुरोंऽद्यान् हरेयुः । वित्र इत्यादिना वस्यमाणेभ्यो आगेभ्य आत्मीयात्मीयाद्यागाबतुर्थमागं प्रयक्षन्याभ्योऽन्दाभ्यो अगिनीभ्यो या यस्य सोदर्था अगिनी स तस्या
गृव संस्कारार्थमिति एवं द्युः । मोदर्याभावे विमानृजेककृष्टेरपकृष्टरिप संस्कार्येव ।
तथाच याज्ञवल्क्यः—'असंस्कृतास्तु संस्कार्यो आनृभिः पूर्वसंस्कृतैः । भगिन्यश्च
निजादंशाह्त्वांशं तु तुरीयकम् ॥' यदि भगिनीसंस्कारार्थं चतुर्भागं दातुं नेष्क्षंति
तदा पतिता भवेयुः । एतेनैकजातीयवमात्रयबहुपुत्रभगिनीसदावेऽपि सोदर्यभगिनीम्यश्चतुर्थभगवानमवगन्तव्यम् ॥ १९८ ॥

#### अजाविकं सेकशफं न जातु विषमं भजेत्। अजाविकं तु विषमं ज्येष्टस्यैव विधीयते॥ ११९॥

अर्जिति ॥ प्कशका अधादयः । छागमेपाधेकशकसिंहनं विभागकाले समं कृत्वा विभक्तमशक्यं नक विभजेन्कित् उयेष्टस्यैव तन्यावत् तक्तस्यव्यान्तरदानेन समीकृत्य विकीय वा तन्मत्यं विभजेत । अजाविकसिति पशुद्दनद्वाद्विभाष-कवज्ञावः ॥ ११९ ॥

# यवीयाञ्चयेष्टभार्यायां पुत्रमुत्पादयेद्यदि ।

समस्तत्र विभागः स्यादिति धर्मा व्यवस्थितः ॥ १२० ॥

यवीयानिति ॥ कनिष्ठो यदि ज्येष्ठञ्चातृभायीयां नियोगेन पुत्रं जनयेसदा तेन पितृपितृब्येण सह तस्य क्षेत्रजस्य समो विभागः स्थान्नतु पितृवस्सोद्धारो भवतीति विभागव्यवस्था नियता । अनियोगोत्पन्नस्थानंशिन्वं वक्ष्यति । यद्यपि 'ममेत्य आतरः समम्' इन्युक्तं तथाप्यस्मादेव लिङ्गास्योग्रस्थापि सृतपितृकस्य 'पतामहे धने पितृव्यविभागोऽस्तीति गुम्यते ॥ १२०॥

ज्येष्टञ्चातुः क्षेत्रजः पुत्रोपि पितेव योद्धारविभागी युक्त इतीमां शक्कां निराहत्य पूर्वोक्तमेव द्रवयति—

# उपसर्जनं प्रधानस्य धर्मतो नोपपद्यते ।

विता प्रधानं प्रजने तसाद्धर्मेण तं भजेत् ॥ १२१॥

उपसर्जनिमिति ॥ अप्रधानं क्षेत्रजः पुत्रः प्रधानस्य क्षेत्रिणः पितृधर्मेण सोद्धार-विभागग्रहणरूपेण न संबध्यते । क्षेत्र्यपि पिता तद्वारेणापत्योत्पादने प्रधानम् । तस्मात्पूर्वोक्तेनव धर्मेण विभागव्यवस्थारूपेण पितृब्येन सह तं क्षेत्रजं विभजेदिति पूर्वस्थैव होषः ॥ १२१ ॥

पुत्रः किनष्टो ज्येष्टायां किनष्टायां च पूर्वजः। कथं तत्र विभागः स्मादिति चेत्संश्चयो भवेत्॥ १२२ ॥ पुत्र इति ॥ बद्धि मधमोदायां कनीयान्युत्रो जातः पश्चाद्वायां च अवेष्ठस्तदा तत्र कथं विभागो भवेदिति संशयो यदि स्थात्किं मातुरुद्वाहकमेण पुत्रस्य ज्येष्ठ-त्वमुत स्वजन्मकमेणेति तदाह ॥ १२२ ॥

#### एकं ष्ट्रपमग्रद्धारं संहरेत स पूर्वजः । ततोऽपरे ज्येष्टरपास्तद्नानां स्वमातृतः ॥ १२३ ॥

एकमिति ॥ पूर्वस्यां जातः पूर्वजः । 'ङ्यापोः संज्ञाछन्दसोर्बहुलम्' इति इस्व-ग्वम् । स कनिष्ठोऽप्येकं वृषममुद्धारं गृद्धीयात्ततः श्रेष्ठवृषमादन्ये ये सन्त्यप्रयाः श्रेष्ठवृषभास्ते तस्माङ्ग्येष्टिनेयान्मातृत जनानां कनिष्टेयानां कप्रत्येमें कंकशो भव-न्तीति मात्रुद्धाहकमेण ज्येष्यम् ॥ १२३ ॥

## ज्येष्ठस्तु जातो ज्येष्ठायां हरेद्वृपभपोडशाः । ततः खमातृतः शेषा भजेरिन्निति धारणा ॥ १२४ ॥

ज्येष्ठ इति ॥ प्रथमोदायां पुनर्यो जातो जनमना च श्रातृभ्यो ज्येष्टः स वृषभः पोडशो यासां गयां ता गृह्णीयात । पञ्चदश गा एकं वृषभभित्यर्थः। ततो-जननतरं येऽन्ये बङ्कीभ्यो जातास्ते स्वमानुभागत जदज्येष्टापेक्षया शेषा भागादि विभजेरिक्षिति निश्चयः ॥ १२४ ॥

## सद्दशस्त्रीषु जातानां पुत्राणामविशेषतः । न मातृतो ज्येष्ठ्यमस्ति जन्मतो ज्येष्ठ्यमुच्यते ॥ १२५ ॥

सहशेति ॥ समानजातीयस्त्रीपु जातानां पुत्राणां जातिगतिवशेषाभावे सति न मानृक्रमेण उर्यक्षसृषिभिरुच्यते । जन्मज्येष्ठानां तु पूर्वोक्त एव विश्वातिभागादिरु-द्वारो बोद्धस्यः । एवंच मानुज्येष्ठ्यस्य विहिनप्रनिषिद्वन्त्रात्योद्वशीग्रहणाग्रहणबिह-कल्यः । स च गुणविसर्गुणनया आतृणां गुरुलधुन्वावगमास्त्रवस्थितः । अत्तपृत्र 'जन्मित्रवागुणज्येष्ठो व्यंशं दायादवाभुयान् इति बृहस्पत्यादिभिर्जन्मज्येष्ठस्य विद्याद्युक्कवेंणोद्धारोत्कवं उक्तः । 'निर्गुणस्यकवृष्यभम् इति, मन्दगुणस्य 'वृषभपो-इशाः' इति मानुज्येष्ठ्याश्रयणेनोद्धारो बोद्धत्यः । मानुज्येष्ठ्यविधि त्वनुवादं मेधा-निथरबद्दतः । गोविन्दराजस्वन्यतमं जगा । न केवलं विभागे जन्मज्येष्ठ्यं किंतु ॥ १२५॥

## जन्मज्येष्ठेन चाहानं सुत्राह्मण्यास्त्रपि स्मृतम् । यमयोश्चेव गर्भेषु जन्मतो ज्येष्ठता स्मृता ॥ १२६ ॥

जन्मेति ॥ सुवाद्याण्यास्यो मन्नो ज्योतिष्टोम इतीन्द्रस्याद्वानार्थं प्रयुज्यते । तत्र प्रथमपुत्रेण पितरसुद्दिश्याद्वानं क्रियते । अमुकपिता यजत इत्येवसृपिभिः स्मृतम् । तथा यमयोर्गर्भ एककार्लं निपिक्तयोरपि जन्मकमेणैव ज्येष्टता स्मृता । गर्भेष्विति बहुवचनं सीबहुत्वापेक्षया ॥ १२६ ॥ अपुत्रोऽनेके स्वा विधिना सुतां कुर्वात पुत्रिकाम् । यदपत्यं तद्रश्रभवेदस्यां तन्मभ स्थात्स्वधाकरम् ॥ १२७॥ [अभूर्वं "तिकां पदास्यामि तुभ्यं कत्यामलंकताम् ।

अस्या या जायत पुत्रः स म पुत्रो भवेदिति ॥ अविद्यामनपुत्रो यदस्यामपुत्रो यदस्यामपुत्रो यदस्यामपुत्रो वदस्यामपुत्रो वदस्यामपुत्रो वदस्यामपुत्रो वदस्यामपुत्रो विद्यानेन दृहितः स्वर्गादिति कन्यादानकाले जामात्रा सह संप्रतिपत्तिरूपेण विद्यानेन दृहितः पुत्रि वर्षे कुर्यात् ॥ १२७ ॥ वर्षे अस्तर्भका विद्यानेन व्यवस्थिति । १२० ॥

्र परि

अनेन तु विधानेन पुरा चकेऽथ पुत्रिकाः। विशृद्ध्यर्थे स्ववंशस्य स्वयं दक्षः प्रजापतिः॥ १२८ ॥

नेनिति ॥ दक्षः प्रजापतिः पुत्रोत्पादनविधिज्ञः स्ववंशवृच्चर्थमनेनोक्तविधाः नेन ६ जिति दुहितरः पूर्व पुत्रिकाः स्वयं कृतवान् । कान्ध्यें अशब्दः ॥ १२८ ॥

<sub>रशक</sub>दुदी स दश धर्माय कत्यपाय त्रयोदश ।

सी किकीमाय राज्ञे सत्कृत्य प्रीतात्मा सप्तविंशतिम् ॥ १२९ ॥ ददाबिति ॥ १९ म दक्षी भाविपुत्रिकापुत्रलाभेन प्रीतात्मालंकारादिना सन्कृत्य दश पुत्रिका धर्माय, ेन्यभूष्योदश कश्यपाय, सप्तविशति चन्द्राय द्विजानामोपधीनां च राज्ञे दत्तवान् । सत्कारव ्रेन्तुनमञ्जेषामिष पुत्रिकाकरणे लिङ्गम् । दशेलादि व बद्धीनामिष पुत्रिकाकरणज्ञापकम् ॥ १९९॥ यथवातमा तथा पुत्रः पुत्रण मा । दुहिता समा।

तस्यामात्मनि तिष्ठन्त्यां कथमा न्यान्यो धनं हरेत् ॥ १३० ॥ यधेवेति ॥ आत्मस्थानीयः पुत्रः 'आत्मा व पुत्रने हिन्द्रः मामि' इति मञ्चलिङ्गात्तःसमा च दुहिता तस्या अप्यक्नेभ्य उत्पादनात् । भतन्तस्यां पुत्रिः कायां पितुरात्मस्वरूपायां विद्यमानायामपुत्रस्य मृतस्य पितुर्धनं पुत्रिकाव्यनिरिकः कः मन्यो हरेत्॥१३०॥

मातुस्तु यातकं यृत्स्यात्क्रमारीभाग एव से दौहित्र एव च हरेद्पुत्रस्थासिलं धनम् ॥ 📞 १३१ ॥

मातुरिनि ॥ मातुर्थेद्धनं तत्तस्यां मृतायां कुमारीभाग एव स्था ुष्ण पुत्राणां तत्र मागः । कुमारी चान्द्राभित्रेता । तथा गोतमः—'श्रीघनं दुहितः १२ णामदत्तानाम-र्पातष्ठितानां च । अपुत्रस्य च मातामहस्य दीहित्र एव प्रकृतस्वात्यी पृथर्मेत्रिकेयः समग्रं धनं गुद्धीयात्' इति ॥ १३१ ॥

त्रजं ि

दाहित्रो हासिलं रिक्थमपुत्रस्य पितुहरेत् । स एव द्याद्वी पिण्डा पित्रे मातामहाय च ॥ दौहित्र इति ॥ दौहित्रः प्रकृतस्वास्पौत्रिकेय एव, तस्य मातामर । श्वनप्रहणसन न्तरोक्तम् जनकथनग्रहणं च । पिण्डवानार्योऽवसास्म्भः, पिनुशक्वेत् । एसः सत्रैव असि इत्वात् । अन्यस्य पौत्रिकेयः पुत्राम्नररहितस्य जनकस्य समग्रं धनं गृद्धीयात्त एव पिनृमातामहाभ्यां द्वौ पिण्डौ दद्यात् । पिण्डदानं त्राद्धोपरुक्षणार्थम् । पौत्रि-केयस्वेन जनकथनग्रहणपिण्डदानव्यामोहनिरासार्थं तथनम् ॥ १३२ ॥

> पौत्रदौहित्रयोर्लीके न विशेषोऽस्ति धर्मतः । तयोहिं मातापितरौ संभूतौ तस्य देहतः ॥ १३३ ॥

पीत्रेति ॥ पौत्रपीत्रिकेययोर्लोके घर्मकृत्ये न कश्चिद्विशेषोऽम्ति । यस्मासयोर्मीनापितरी तस्य देहादुत्पन्नाविति पूर्वस्यवानुवादः ॥ १३३ ॥

पुत्रिकायां कृतायां तु यदि पुत्रोऽनु जायते । समस्तत्र विभागः स्याज्येष्टता नास्ति हि स्नियाः ॥१३४॥

पुत्रिकायामिति ॥ कृतायां पुत्रिकायां यदि तत्कर्तुः पुत्रोऽनन्तरं जायते तदा तयोर्बिभागकाले समी विभागो अवेत् । नोद्धारः पुत्रिकार्य देयः । यस्माज्येष्टायः अपि तत्या उद्घारविषये ज्येष्टता नादरणीया ॥ १३४ ॥

> अपुत्रायां मृतायां तु पुत्रिकायां कथंचन । धनं तत्पुत्रिकाभती हरतैवाविचारयन् ॥ १३५ ॥

अपुत्राचामिति ॥ अपुत्रायां पुत्रिकायां कथंचन मृतायां तदीयधनं नद्धतैंवावि-चारयन्यृद्धीयातः । पुत्रिकायाः पुत्रत्ममन्वेनानपत्यस्य प्रक्षीरहितस्य मृतपुत्रस्य पिनुधेनप्रहणप्रसक्ती तक्षिवारणार्थमितं वचनम् ॥ १३५ ॥

> अकृता वा कृता वापि यं विन्देत्सदशात्सुतम् । पौत्री मातामहस्तेन दद्यात्पिडं हरेद्धनम् ॥ १३६ ॥

अकृतेति ॥ अकृता वा कृता वेति पुत्रिकाया एव द्वेविध्यं, तत्र 'यद्पत्यं भवे-द्स्यं तन्मम स्वान्स्वाकरम्' इत्यभिधाय कन्यादानकाले वरानुमत्या या क्रियते सा इनामिसंधिमात्रकृता वाग्यवहारेण न कृता । नथा गोतमः—'अभिसंधिमात्रापुत्रिकामेकेपाम्' इति । अत्व 'पुत्रिकाधमेशद्वया' इति प्रागविवाद्याव-मुक्तम् । पुत्रिकेव कृताऽकृता वा पुत्रं नमानजातीयाद्वोदुरुत्पादयेतेन दौहित्रेण पौत्रकार्यकारणात्यौत्रिकेयवान्मातामहः पौत्री । नथा चामौ तस्म पिण्डं द्यात् । गोविन्द्राजस्तु 'अकृता वा' इत्यपुत्रिकेव दुहिता तन्पुत्रोऽपि मातामहधने पौत्रिक्य इव मातामहादिसत्त्वेऽप्यधिकारीत्याह । तक्ष । पुत्रिकायाः पुत्रतुत्यन्वादपु-त्रिकातत्पुत्रयोरतुत्व्यन्वेन तन्पुत्रयोस्तृत्व्यत्वायोग्यत्वादिति ॥ १३६ ॥

पुत्रेण लोकाञ्जयति पात्रेणानन्त्यमश्चते । अथ पुत्रस्य पात्रेण ब्रध्नस्याप्तोति विष्टपम् ॥ १३७ ॥

पुत्रेणेति ॥ पुत्रेण जातेन स्वर्गादिक्षोकान्ध्रामोतीति पौत्रेण तेप्वेच चिरकालम-वतिष्ठते । तदनस्तरं पुत्रस्य पौत्रेणादित्यलोकं प्रामोति । अस्य च दायभागप्रकरणे- ऽभिधानं पितुर्धने पत्न्यादिसद्भावेऽपि पुत्रस्य तदभावे पौत्रस्वेत्वेवं पुत्रसंतानाधि-कारबोधनार्थम् ॥ १३७ ॥

> पुंनाम्नो नरकाद्यसात्रायते पितरं सुतः । तसात्पुत्र इति शोक्तः स्वयमेव स्वयंभ्रवा ॥ १३८ ॥

पुंनाम् इति ॥ यसान्धुंनामधेयनरकान्धुनः पितरं त्रायते तसाम्राणादात्मनैत्र ब्रह्मणा पुत्र इति प्रोक्तः । तसान्महोपकारकत्वात्पुत्रस्य युक्तं तदीयपुंसंतानस्य हायभागित्वमिति पूर्वदाक्योथमिदम् ॥ १३८ ॥

> पौत्रदौहित्रयोलींके विशेषो नोषपवते । दौहित्रोपि समुत्रैनं संतारयति पात्रवत् ॥ १३९ ॥

पात्रेति ॥ दीहित्रः पुत्रिकापुत्रः । पुत्रदीहित्रयोलींकं कश्चिद्विदेशेषो न संभाव्यते, बसाहीहित्रोऽपि मातामहं परलोकं पात्रवित्रमारयति । एतञ्च पात्रिकेयस्य पात्रेण साम्यप्रतिपादनार्थं पुत्रिकाकरणानन्तरज्ञानपुत्रेण सह धने नुस्यभागबोधनार्थम् ॥ १३९ ॥

मातुः प्रथमतः पिण्डं निर्वेपेत्पुत्रिकासुतः । द्वितीयं तु पितुस्तस्यास्तृतीयं तृत्पितुः पितुः ॥ १४० ॥

मानुरित्यादि ॥ पाँत्रिकेयः प्रथमं मात्रे पिण्डं, द्वितीयं मातुः पित्रे, तृतीयं मातुः पित्रामहाय द्यात् । पित्रादीनां तु 'पित्रे मानामहाय च' इत्युक्तत्वान्पितृ-क्रमेणैव पिण्डदानम् ॥ १४० ॥

उपपन्नो गुणैः सर्वेः पुत्रो यस्य तु दन्निमः । स हरेतेव तद्विवधं संप्राप्तोऽप्यन्यगोत्रतः ॥ १४१ ॥

उपपन्न इति ॥ 'पुत्रा रिक्थहराः पितुः' इति द्वादश पुत्राणामेव रिक्थहरत्वं वस्यति । 'दशापरे तु क्रमशः' इत्योरसक्षेत्रजाभावे दत्तस्य पित् रिक्थहरत्वं प्राप्तः मेव । अतः सत्यप्यौरमपुत्रे दत्तकस्य सर्वगुणोपपन्नस्य पितृरिक्थभागप्राप्त्यधीमदं वचनम् । यस्य दत्तकः पुत्रोऽध्ययनादिपर्वगुणोपपन्नो भवित सोऽन्यगोत्रादागतो-ऽपि सत्यप्यौरसे पितृरिक्थभागं गृह्णीयात् । अत्रैकेवारमः पुत्रः पित्र्यस्य वसुनः प्रभुरित्यौरसस्य सर्वोत्कर्षाभिधानात्तेन नाम्य समभागित्वं किंतु क्षेत्रजोक्तपष्टभागित्वमेवास्य न्याय्यम् । गोविन्दराजस्वौरसक्षेत्रजाभावे सर्वगुणोपपन्नस्यैव दत्तकस्य पितृरिक्थभागित्वार्थमिदं वचनमित्यवोचत् । तन्न । कृत्रिमादीनां निर्गुणावां पितृरिक्थभागित्वं दत्तकस्य तु तत्यूर्वपठितस्यापि मर्वगुणोपपन्नस्यैवेत्यन्याय्यत्वात् ॥

गोत्ररिक्थे जनयितुर्न हरेह्त्रिमः कचित्। गोत्ररिक्थानुगः पिण्डो व्यपैति ददतः खधा।। १४२।। गोत्रेति॥ गोत्रधने जनकसंबन्धिनी दसको न क्टान्सिप्राप्रपात । पिण्डक गोत्ररिक्थानुगामी यस्य गोत्ररिक्थे भजते तस्यैव स पिण्डो दीयते । तस्यान्पुत्रं ददतो जनकस्य स्वधापिण्डश्राद्धादि तत्पुत्रकर्तृकं निवर्तते ॥ १४२ ॥

### अनियुक्तासुतश्रेव पुत्रिण्याप्तश्र देवरात् । उभी तो नाईतो भागं जारजातककामजी ॥ १४३ ॥

अनियुक्तेति ॥ यो गुर्वादिनियोगं विना जातो यश्च सपुत्राया नियोगेनापि देवरादेः कामादुन्पादितस्तायुमी ऋमेण जारोत्पश्चकामाभिलावजी धनभागं नाईतः॥ १४३॥

### नियुक्तायामपि पुमात्रार्या जातोऽविधानतः । नैवार्हः पत्रकं रिक्थं पतितोत्पादितो हि सः ॥ १४४ ॥

नियुक्तायामिनि ॥ नियुक्तायामिष स्त्रियां चृताभ्यक्तत्वाहिनियोगेतिकनंग्यतां बिना पुत्रो जातः स क्षेत्रिकस्य पिनुर्धनं लब्धं नाईति । यस्मादसी पनिनेनोप्पा-दिनः । 'नियुक्ता या विधि हिन्चा' इस्यनेन पतिनस्योक्तत्वात् ॥ १४४ ॥

## हरेत्तत्र नियुक्तायां जातः पुत्रो यथौरसः। क्षेत्रिकस्य तु तद्धीजं धर्मतः प्रयवश्र सः॥ १४५॥

हरेदिनि ॥ तत्र नियुक्तायां यो जातः क्षेत्रजः पुत्र भोरस इव धनं हरेत । त्रस्मात्तत्तस्य कारणभृतं बीजं तम्क्षेत्रस्वामिन एव, तस्कार्यकरणस्वात् । अपत्यमिष च धर्मतस्त्रदीयं तत् 'यवीया अयेष्टभायांयां पुत्रमुत्पादयेषादि' इस्रनेन क्षेत्रजस्य पितामहधने पितृत्येन मह समभागस्य धोक्तस्वात् । गुणवतः क्षेत्रजस्य औरसव-स्त्रोद्धारभागन्नास्यर्थमित्मीरसतुल्यन्वाभिधानम् ॥ १४५ ॥

#### धनं यो बिभृयाद्भातुर्भृतस्य स्नियमेव च । सोऽपत्यं आतुरुत्पाद्य दद्यात्तस्येव तद्धनम् ॥ १४६ ॥

धनमिति ॥ यो मृतस्य आतुः स्थावरजङ्गमं धनं पत्था रक्षणाक्षमया समिपितं रक्षेत्रां च पुष्णीयात्म नियोगधर्मेण तस्यामुन्यादितस्य आनुरपत्यस्य दृषात् । एतच्च 'धनं यो विमृयाद्वातुः' इत्यभिधानाद्विभक्तआतृत्विपयम्, 'यवीयाक्ष्येष्ठभायो-याम्' इति समभागामिधानात् ॥ १४६ ॥

### या नियुक्तान्यतः पुत्रं देवराद्वाप्यवाप्रुवात् । तं कामजमिन्स्थीयं दृथोत्पन्नं पचक्षते ॥ १४७ ॥

येति ॥ वा भ्री गुर्वादिभिरनुकाता देवराद्वान्यतो वा सपिण्डारपुत्रमुरपाद-येत्स यदि कामजो भवति तदा तमरिक्थमाजं मन्वादयो वदन्ति । अकामज एव रिक्थमागी । स च व्याहतो नारदेन—'मुखान्मुखं परिहरम्यात्रेगोत्राण्यसं-स्पृष्ठान् । कुछे तदवशेषे च संतानार्थं न कामतः ॥' इति ॥ १४७ ॥

### एतद्विधानं विश्वेयं विभागसैकयोनिषु । वडीषु चैकजातानां नानास्त्रीषु निवोधत ॥ १४८ ॥

एनदिनि ॥ समानजानीयासु भार्यासु एकेन मर्त्रा जानानामेव विभागवि-धिर्बोद्ध्यः । इदानीं नानाजानीयासु स्त्रोपु बद्घीपूर्यन्नानां पुत्राणां विभागं श्रुपुत ॥ १४८ ॥

> ब्राह्मणस्यातुपूर्व्येण चनस्रस्तु यदि स्त्रियः। तासां पुत्रेषु जातेषु विभागेऽयं विधिः स्मृतः॥ १४९॥

त्रक्षणस्पेति ॥ ब्राह्मणस्य यदि क्रमेण ब्राह्मण्याद्याश्चनस्रो भार्या भवेयुन्तदः तार्मा त्रिकृत्वकेष्वयं बक्ष्यमाणो विभागविधिर्मन्वादिभिरुक्तः ॥ १४९ ॥

कीनाञ्चो गोष्टपो यानमलंकारश्च नेक्स च । विप्रस्थाद्वारिकं देयमेकांक्षश्च मधानतः ॥ १५० ॥

कीनाश इति ॥ र्कानाशः कर्षकः, गवां मक्तो वृषः, यानमभादि, अलंकारे।ऽहु-लीयकादि, वेदम गृहं च प्रधानं यावन्तश्चांशास्तेष्वेकः प्रधानभूतोऽहा इत्येतहाः सणीपुत्रस्योद्धारार्थे देयम् । अवशिष्टं वस्यमाणरीत्या विभजनीयम् ॥ १५०॥

> त्र्यंशं दायाद्धरेदियो हावंशो क्षत्रियासुतः । वैश्याजः सार्थमेवांश्रमंशं श्रुद्रासुतो हरेत् ॥ १५१ ॥

व्यंश्वासित्यादि ॥ त्रीनंशान्त्राक्षणो धनाद्वद्धीयात् । द्वाँ क्षत्रियापुत्रः । सार्थे वृद्धयापुत्रः । अंशं शृद्धासुतः । एतंच यत्र त्राह्मणीक्षत्रियापुत्रां द्वावेव विद्येते तत्र पश्चभा कृते भने त्रयो भागा त्राह्मणस्य, द्वाँ क्षत्रियापुत्रस्य । अनयैव दिशा त्राह्मणीवैक्यापुत्रादी द्विबद्धुपुत्रादी च कल्पना कार्यो ॥ १५१ ॥

सर्वे वा रिक्थजातं तद्दशघा परिकल्पं च । धर्म्य विभागं कुर्वात विश्विनानेन धर्मवित् ॥ १५२ ॥

सर्वमिति ॥ यद्वा सर्वे रिक्थप्रकारमनुदृतोद्धारं दशघा कृत्वा, विभागधर्मञ्जो धर्मादनपेतं विभागमनेन वश्यमाणविधिना कुर्वीत ॥ १५२ ॥

> चतुरोंऽशान्हरेद्विप्रस्नीनंशान्क्षत्रियासुतः । नैश्यापुत्रो हरेद्वयंश्वमंशं श्रुद्रासुतो हरेत् ॥ १५३ ॥

चतुर इति ॥ चतुरो भागान्त्राञ्चणो गृह्णीयात् । त्रीन्क्षत्रियापुत्रः । द्वौ वैद्या-पुत्रः । एकं सूत्राजः । सत्रापि त्राञ्चणीक्षत्रियापुत्रसद्भावे सप्तथा धने हते चत्वारो भागा त्राञ्चणस्य । त्रयः क्षत्रियापुत्रस्य । एवं त्राञ्चणीवैद्यापुत्रारो द्विबहुपुत्रेषु च कस्पना कार्यो ॥ १५२ ॥

### यद्यपि स्थातु सत्पुत्रोऽप्यसत्पुत्रोऽपि वा भवेत् । नाथिकं दशमाद्द्याच्छुद्रापुत्राय धर्मतः ॥ १५४ ॥

यद्यपीति ॥ यदि ब्राह्मणो द्विजानिक्षीपु सर्वासु विद्यमानपुत्रः स्थाद्रविद्यमान-पुत्रो वा तथापि श्रूदापुत्रायानन्तराधिकारी यम्नेषु दशमभागाधिकं धर्मतो म द्यात । एवं अयं च श्रूदापुत्रविपये निपेधादि विद्यमानसजानिपुत्रस्य क्षत्रियावेदयापुत्रो सर्वनिक्थहरो स्थानाम् ॥ ५५४ ॥

### ब्राह्मणश्चित्रयविकां भूद्रापुत्रो न रिक्थभाक् । यदेवास्य पिता दद्यात्तदेवास्य धनं भवेत् ॥ १५५ ॥

बाह्मणेति ॥ बाह्मणक्षत्रियवैश्यानां ज्ञूहापुत्री धनभाङ्ग भवति, किंतु यदंव धनमस्मे पिता दद्याचरेव तस्य भवेत । एवंच पूर्वोक्तविभागनिपेधाद्विकल्पः स-च गुणवदगुणापेक्षः । अथवा अनृददाद्वापुत्रविषयोऽयं दद्यमभागनिपेधः ॥१५५॥

### समवर्णामु ये जाताः सर्वे पुत्रा द्विजन्मनाम् । उद्धारं ज्यायमे दन्त्रा भजेरिन्नतरे समम् ॥ १५६ ॥

समवर्णास्विति ॥ द्विजानीनां समानजानिभाषीमु ये पुत्रा जातास्ते सर्वे ज्येष्ठा-योद्धारं दुरवावशिष्टं समभागं कृत्वा ज्येष्ठेन सहान्ये विभजरन् ॥ १५६ ॥

### श्रद्रस्य तु सवर्णेव नान्या भार्या विधीयते । तस्यां जाताः समांशाः स्युयदि पुत्रश्चतं भवेत् ॥ १५७ ॥

श्द्रम्येति ॥ शृद्रस्य पुनः समानजातीयैव भार्यापदिश्यते नोत्कृष्टावकृष्टा वा । तस्यां च ये जातास्ते यदि पुत्रशतमपि तदा समभागा एव भवेयुः । नेनोद्धारः कस्यचिश्व देयः ॥ १५७ ॥

### पुत्रान्डादश यानाह नृणां खायंभुत्रो मनुः । तेषां षड्वन्धुदायादाः पडदायादबान्धवाः ॥ १५८ ॥

पुत्रानिति ॥ यान्द्राद्य पुत्रान्द्रंश्यगर्भो मनुराह तेषां मध्याद्याः पद् बान्धवाः गोत्रदायादाश्च, तसाद्धान्धवत्वेम स्पिण्डसमानोद्दकानां पिण्डो-दकदानादि कुर्वन्त्यनन्तराभावे च गोत्रदायं गृह्णन्ति । पितृरिक्थभाक्ष्यस्य 'पुत्ररिक्थहराः पितुः' इति द्वाद्याविषपुत्राणामेव वश्यमाणस्वात् । उत्तरे षद न गोत्रधनहरा भवन्ति । बान्धवास्तु भवन्ति । ततश्च बन्धुकार्यमुद्दकक्रियादि कुर्वन्ति । मेधातिथिस्तु पददायाद्वान्धवाः इत्याद्युत्तरपदकस्यादायन्वमबान्धवन्त्वं चाह । तत्र । बोधायनेन बन्धुन्वस्यामिहतन्वात् । तदाह-'कानीनं च सहोदं च क्रीतं पोनर्भवं तथा । स्वयंदत्तं निषादं च गोत्रभाजः प्रचक्षने' ॥ १५८ ॥

औरसः क्षेत्रज्ञश्रेव दत्तः कृत्रिम एव च । युढोत्पन्नोऽपविद्धश्र दायादा बान्धवाश्र षर् ॥ १५९ ॥ ओरस इति ॥ औरपादयो वक्ष्यमाणाः पड्रिक्थमाजो बान्धवाश्च भवन्ति॥ ५५९॥ कानीनश्च सहोदश्च ऋतिः पौनभवस्तथा ।

स्वयं दत्तश्र शोद्रश्र पडदायादवान्धवाः ॥ १६० ॥

कानीनश्चेति ॥ कानीनाद्यो वस्यमाणलक्षणाः पङ्गोत्ररिक्थहरा न भवन्ति बान्धवाश्च भवन्तीति व्याख्यातम् ॥ १६० ॥

औरसेन सह क्षेत्रजादीनां पाठानुस्यत्वाशङ्कायां तन्निरामार्थमाह-

याद्यं फलमामोति कुछुनैः संतरञ्जलम् । ताद्यं फलमामोति कुपुत्रैः संतरंस्तमः ॥ १६१ ॥

यारशमिति ॥ तृणादिनिर्मिनकुत्सितोद्युपादिभिरुद्कं तरन्यथानिधं फलं प्रामो-नि तथानिधमेन कुरुत्रेः क्षेत्रजादिभिः पारलाकिकं दुःखं दुरुत्तरं प्रामोति । अनेन क्षेत्रजादीनां मुख्योरसपुत्रनत्संपूर्णकार्यकरणक्षमत्वं न भवतीति दक्षितम् ॥१६१॥

> यद्येकरिक्थिनो स्थातामीरसक्षेत्रजी सुतौ । यस्य यत्पेतृकं रिक्थं स तद्वह्वीत नेतरः ॥ १६२ ॥

यदीति ॥ 'अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः सुतः । उभयोरप्यमा रिक्यी पिण्डदाना च धर्मतः ॥' इति याज्ञवस्म्योक्तविषये, यदा क्षेत्रिकस्य पितुः क्षेत्रजान-नरमारमः पुत्रो भवित नदा ताबीरसक्षेत्रजावेकरिक्यिनावेकस्य पितुर्यचपि रिक्याहीं भवतन्त्रयापि यदास्य जनकसंबन्धि तदेव स गृह्णीयाश्च क्षेत्रजः क्षेत्रिक-पितुः । यनु वक्ष्यति—'पष्टं तु क्षेत्रजस्यांशं प्रद्धात्पैतृकाद्धनात् । औरसो विभजन्दायम्' इति तःपुत्रबहुलस्य । यनु याज्ञवस्म्येनोभयसंबन्धि रिक्थहरत्वसुक्तं तःक्षेत्रिकपितुरीरसपुत्राभावे बोद्धस्यम् । भेधातिथियोविन्दराजी तु औरममनियुक्तापुत्रं च विपयीकृत्येमं स्रोकं व्याचक्षाते । तश्च । आनियुक्तापुत्रस्याक्षेत्रजन्वान्। 'अनियुक्तासुत्रस्य इत्यनेन तस्य रिक्थप्रहणनियेषात् 'यद्येकरिक्थनी' इस्यन्वयाश्व ॥ १६२॥

एक एवीरसः पुत्रः पित्र्यस्य वसुनः प्रश्नः । श्रेषाणामानृश्रंस्यार्थे प्रदद्यातु प्रजीवनम् ॥ १६३ ॥

एक इति ॥ व्याच्यादिना प्रथमीरसपुत्राभावे क्षेत्रजादिषु कृतेषु पश्चादीषधा-दिना विगतव्याधेरीरस उत्पन्ने सतीदमुज्यते । औरस एवैकः पुत्रः पितृधनस्वामी । दोषाणां क्षेत्रजव्यतिरिक्तानां तस्य षष्टांशादेर्वस्यमाणस्वात्पापसंबन्धपरिहारार्थे आसाच्छादनं द्यात् ॥ १६३ ॥

> पष्ठं तु क्षेत्रजस्यांशं प्रदद्यात्पेतृकाद्धनात् । औरसो विभजन्दायं पित्र्यं पश्चममेव वा ॥ १६४ ॥

षष्टमिति ॥ औरसः पुत्रः पितृसंबन्धि दार्गं विभजन्, क्षेत्रजस्य षष्टमंशं पञ्चमं वा द्यात् । निर्गुणसगुणापेक्षश्चायं विकल्पः ॥ १६४ ॥

औरसक्षेत्रजौ पुत्रौ पितृरिक्थस्य भागिनौ ।

द्शापरे तु ऋमशो गोत्ररिक्थांश्वभागिनः ॥ १६५ ॥

श्रीरसेति ॥ श्रीरसक्षेत्रजौ पुत्रावुक्तप्रकारेण पितृधनहरी स्थानाम् । अन्ये पुनर्दश दक्तकादयः पुत्रा गोत्रभाजो भवन्ति, 'पूर्वाभावे परः परः' इत्येवं क्रमेण धनौशहराश्र ॥ १६५ ॥

खक्षेत्रे संम्कृतायां तु स्वयपुत्पादयेद्धि यम्।

तमौरसं विजानीयात्पुत्रं प्रथमकल्पितम् ॥ १६६ ॥

स्वक्षेत्र इति ॥ स्वभार्यायां कन्यावस्थायामेव कृतविवाहसंस्कारायां यं स्वयमु-त्यादयेत्तं पुत्रमारसं मुख्यं विद्यातः । 'सवर्णायां संस्कृतायामुत्पादितमीरसपुत्रं विद्यात' हति बौधायनदर्शनात्मजातीयायामेव स्वयमुत्पादित औरसो होयः ॥१६६

यस्तरपजः प्रमीतस्य हीवस्य व्याधितस्य वा ।

स्वधर्मेण नियुक्तायां म पुत्रः क्षेत्रजः स्मृतः ॥ १६७ ॥ य इति ॥ यो मृतस्य नपुंमकस्य प्रसन्नविगोधिव्याध्युपेतस्य वा भार्यायां वृताक्त-त्वादिनियोगधर्मेण गुरुनियुक्तायां जानः म क्षेत्रजः पुत्रो मन्वादिभिः स्मृतः॥१६७॥

माता पिता वा दद्यातां यमद्भिः पुत्रमापदि ।

सद्यं मीतिसंयुक्तं स ज्ञेयो दित्रमः सतः ॥ १६८ ॥

मातेति ॥ 'शुक्रशोणिनसंभवः पुरुषो मातापितृनिमित्तकमस्य प्रदानविकयप-रित्यागेषु मातापितरौ प्रभवतः' इति वन्तिष्टस्मरणान्माता पिता वा परस्परानुक्या यं पुत्रं परिप्रहीतुः समानजातीयं तस्यव पुत्राभावनिमित्तायामापदि प्रीतियुक्तं न तु भयादिना उदकपूर्वं द्यात्स दश्चिमारूयः पुत्रो विक्षयः ॥ १६८ ॥

सद्दं तु प्रकुर्योद्यं गुणदोपविचक्षणम् ।

पुत्रं पुत्रगुणैर्युक्तं स विज्ञेयश्र कृत्रिमः ॥ १६९ ॥

सदशमिति ॥ ये पुनः समानजानीय पित्रोः पारलाकिकश्राद्धादिकरणाकर-णाभ्यां गुणदोषी भवत इश्येवमादिज्ञं, पुत्रगुणैश्च मानापित्रोराराधनादियुक्तं पुत्रं कुर्यात्म कृत्रिमाख्यः पुत्रो वाच्यः ॥ १६९ ॥

उत्पद्यते गृहे यस्य न च ज्ञायेत कस्य सः।

स गृहे गृढ उत्पन्नस्तस्य स्याद्यस्य तल्पजः ॥ १७० ॥

उत्पचत इति ॥ यस्य गृहेऽवस्थितायां भार्यायां पुत्र उत्पचते, मजातीयोऽयं भवतीति ज्ञानेऽपि कस्मात्पुरुपविशेषाज्ञातोऽसाविति न ज्ञायते स गृहे-ऽप्रकाशसुत्पन्नस्तस्य युत्रः स्याधदीयायां भार्यायां ज्ञातः ॥ १७० ॥

### मातापितृभ्यामुत्सृष्टं तयोरन्यतरेण वा । यं पुत्रं परिगृद्धीयादपविद्धः स उच्यते ॥ १७१ ॥

मानेति ॥ मातापितृभ्यां त्यक्तं, तयोरन्यतरमरणेनान्यतरेण वा स्वक्तं, पुत्रं स्वीकुर्यात्सोपविद्यास्यः पुत्र उच्यते ॥ १७१ ॥

> पितृवेश्मनि कन्या तु यं पुत्रं जनयेद्रहः । तं कानीनं वदेशास्रा वोद्धः कन्यासमुद्भवम् ॥ १७२ ॥

पितृवेदमनीति ॥ पितृगृहे कन्या यं पुत्रमप्रकाशं जनयेसं कन्यापरिणेतुः पुत्रं नाम्ना कानीनं वदेत् ॥ १७२ ॥

या गर्भिणी संस्क्रियत ज्ञाताज्ञातापि वा सती । चोदुः स गर्भो भवति महोढ इति चोच्यते ॥ १७३ ॥ यति ॥ या गर्भवती अज्ञातगर्भा ज्ञातगर्भा वा परिणीयते, स गर्भेन्तस्यां जात. परिणेतः प्रत्रो भवति सहोढ इति व्यपदिश्यते ॥ १०३ ॥

> क्रीणीयाद्यस्त्वपत्यार्थं मातापित्रोर्थमन्तिकात्। स क्रीतकः सुतस्तस्य सदशोऽसदशोऽपि वा ॥ १७४ ॥

क्रीणीयादिति ॥ यः पुत्रार्थं मातापित्रोः सकाशार्धं क्रीणीयात्म क्रीतकसस्य पुत्रो भवति । केतुर्गुणेम्तुन्यो हीनो भवेच तत्र जातितः सार्द्यवैमाद्दर्ये । 'मजा-तायेप्ययं प्रोक्तस्वयेषु मया विधिः' हात याज्ञवल्क्येन सर्वेपामेव पुत्राणां सजातीयन्वाभिधानन्वेन मानवेपि क्रीतव्यतिरिक्ताः सर्वे पुत्राः सजातीया बो- ख्याः ॥ १७४ ॥

या पत्या वा परित्यक्ता विधवा वा खयेच्छया। उत्पादयेत्पुनर्भृत्वा स पौनर्भव उच्यते ॥ १७५ ॥

चेनि ॥ या भर्त्रा परित्यक्ता सृतभर्तृका त्रा स्वेच्छयान्यस्य पुनभौर्या सूत्रा यसुन्पादयेश्य उत्पादकस्य पानभंवः पुत्र उच्यते ॥ १७५ ॥

> सा चद्धतयोनिः स्याद्गतप्रत्यागतापि वा । पानर्भवेन भन्नी सा पुनः संस्कारमहिति ॥ १७६ ॥

मा चेदिनि ॥ सा श्री यद्यक्षतयोनिः सत्यन्यमाश्रयेत्तदा तेन पानर्भवेन भर्त्रा पुनिवेवाहाल्यं संस्कारमहिति । यदा कीमारं पतिमुल्युज्यान्यमाश्रित्य पुनस्तमेव प्रत्यागता भवनि तदा तेन कीमारेण भन्नौ पुनिवेवाहाल्यं संस्कारमहैति ॥१७६॥

> मातापितृविहीनो यस्त्यको वा स्थादकारणात् । आत्मानं स्पर्शयद्यसे स्वयंदत्तस्तु स स्मृतः ॥ १७७॥

मातेति ॥ यो मृतमातापितृबस्त्यागोंचितकारणं विना द्वेषादिना वाभ्यां त्यको वात्मानं वसी ददाति स स्वयंदत्तारूयस्तस्य पुत्रो मन्वादिभिः स्मृतः ॥ १७७ ॥

#### दं त्राक्षणस्तु श्रुद्रायां कामादुत्पादयेत्सुतम् । स पारयभेव शवस्तसात्पारशवः स्मृतः ॥ १७८ ॥

यिमांत ॥ 'विकास्वेप विधिः स्मृतः' इति याज्ञवस्त्रयदर्शनात्परिणीतावामेव द्यूद्रायां ब्राह्मणः कामार्थे पुत्रं जनयेग्य जीवन्नेव शवतुत्य इति पारशवः स्मृतः । यद्यप्ययं पित्रुपकारार्थे श्राद्धादि करोत्येव तथाप्यसंपूर्णोपकारकत्वाच्छवव्यपदेशः॥

### दास्यां वा दासदास्यां वा यः श्रुद्रस्य मुनो भवेत् । मोऽनुज्ञातो हरेदंशमिति धर्मो व्यवस्थितः ॥ १७९ ॥

दास्यामिति ॥ ध्वजाहताद्युक्तन्त्रभणायां दास्यां, दाममंबिन्धिन्यां या द्वास्यां, इदस्य यः पुत्रो जायते म पित्रानुज्ञानपरिणीतापुत्रः समाज्ञभागो भवानभव-वित्यनुज्ञानस्तुन्यभागं लभत र्हात शास्त्रव्यवस्था नियता ॥ १७९ ॥

## क्षेत्रजादीन्मुतानेतानेकादश यथोदितान् । पुत्रप्रतिनिधीनाहुः क्रियालोपान्मनीपिणः ॥ १८० ॥

क्षेत्रजादीनिनि ॥ एमान्क्षेत्रजादीनेकादश पुत्रान्, पुत्रोत्पादगविधिकोपः पुत्र-कर्नव्यश्राद्वादिलोपश्च माभूदिग्येवमर्थं पुत्रप्रनिच्छन्दकान्मुनय आहुः॥ १८०॥

### य एतेऽभिहिनाः पुत्राः प्रमङ्गाद्न्यबीजजाः। यस्य ते बीजतो जातास्तस्य ते नेतरस्य तु ॥ १८१ ॥

य इति ॥ य एते क्षेत्रजादयोऽन्यवीजोत्पक्षाः पुत्रा औरसपुत्रप्रसक्षेत्रोक्तास्ते यहीजोत्पक्षास्तर्खेव पुत्रा अवन्ति न क्षेत्रिकादितित सन्योरसे पुत्रे पुत्रिकायां च सन्यां न ते कर्तव्या इत्येवंपर्गामदमन्यवीजजा इत्येकादशपुत्रोपलक्षणार्थम् । स्ववीजजाताविष पानभेवशोदी न कर्तव्या । अत्र व बृद्ध बृहस्पितः—'आज्यं विना यथा तेलं सद्धिः प्रतिनिधिः स्मृतः । तथंकादश पुत्रास्तु पुत्रिकौरसयोविना'॥ १८९॥

### श्रावृणामेकजातानामेकथेत्पुत्रवान्भवेत् । सर्वोस्तांस्तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुरत्रवीत् ॥ १८२ ॥

भाष्ट्रणामिति ॥ भ्राष्ट्रणामेकमातापितृकाणां मध्ये यथेकः पुत्रवानस्यादृन्ये च पुत्ररहितास्तदा तेनैकपुत्रेण सर्वानभाष्ट्रमाद्यसपुत्रान्मनुराह । ततम तस्मिन्यस्यन्ये पुत्रप्रतिनिश्रयो न कर्तव्याः । स एव पिण्डदोंऽशहरश्च भवनीत्यनेनोक्तम् । एतच्च 'पन्नी दुहितरश्चेव पितरौ भ्रातरस्या । तस्सुना' इति वाक्षवल्यवचनाद्वातृपर्य-न्ताभावे बोद्यसम् ॥ १८२ ॥

## सर्वासामेकपत्नीनामेका चेत्पुत्रिणी भवेत्। सर्वास्तास्तेन पुत्रेण त्राह पुत्रवतीर्भनुः॥ १८३॥

सर्वासामिति ॥ एकप्रतिकानां सर्वासां क्षीणां मध्ये यद्येका पुत्रवती स्थात्तदा नेन पुत्रेण सर्वान्ताः पुत्रयुक्ता मनुराह । ततश्च सपबीपुत्रे सति क्षिया न दक्तका-दिपुत्राः कर्तव्या इत्येतदर्थमिदम् ॥ १८३ ॥

> श्रेयसः श्रयेसोऽलाभे पापीयान्तिक्थमईति । बह्वश्रेतु सद्द्याः सर्वे रिक्थस्य भागिनः ॥ १८४ ॥

श्रेयस इति ॥ श्रीरसादीनां सर्वेषां पुत्राणां प्रकृतत्वादीरसादीनुपक्रम्य तेषां पूर्यः पूर्वः श्रेयान्य एव दायहरः, 'स चान्यान्विभृत्रान्' इति विष्णुवचनात् । श्रीरसादीनां पुत्राणां पूर्वपूर्वाभावे परः परो रिक्थमहित । पूर्वसद्वावे परसंवर्धनं स एव कुर्यात् । एवंच सि हे श्रूतापुत्रस्य हादशपुत्रमध्ये पाठः क्षेत्रजादिसद्वावे धनानहेन्वज्ञापनार्थन्वेन साधकः । अन्यथा नु क्षत्रियावंश्यापुत्रवदेशसम्बाद्धेत्रज्ञादिसद्वावेऽि धनं लभेन्युवेस्य परसंवर्धनमात्रं चापवादेनरिवषये द्रष्टव्यम् । क्षेत्रज्ञावहस्तकपुत्रयोः पञ्चमं पष्टं वा भागमीरसो व्यादिति विहितन्वात् । यदि नु समानक्षाः पीनभेवादयो बहदः पुत्रासदा सर्व एव विभज्य रिक्थं गृह्वीयुः॥

न भ्रातरो न पितरः पुत्रा रिक्थहराः पितुः । पिता हरेदपुत्रस्य रिक्थं भ्रातर एव च ॥ १८५ ॥

तेति ॥ न सोदरश्रातरो, न पितरः, किंतु श्रीरसाभावे क्षेत्रजादयो गाँणपुत्राः पितृक्षक्ष्यद्वरा भवन्तीस्यनेनोच्यते । श्रीरसस्य तु 'एक एवीरसः पुत्रः' इस्यनेनेव तिद्धत्वात् । श्रीवद्यमानसुरूपपुत्रस्य पत्नीदुहितृरहितस्य च पिता धवं गृह्णीयासे-यां सातुश्रासावेन भ्रातरो धनं गृह्णीयुः । एनखानस्तरं प्रपञ्जविष्यामः ॥ १८५॥

इदानी क्षेत्रज्ञानामप्यपुत्रिपतामहाद्धिनेऽप्यधिकारं दर्शयितुमाह-

त्रयाणाप्रुदकं कार्यं त्रिषु पिण्डः पवर्तते । चतुर्थः संप्रदार्तेषां पश्चमो नोपषद्यते ॥ १८६ ॥ [असुतास्तु पितुः पत्न्याः समानांशाः प्रकीर्तिताः । पितामहत्र ताः सर्वो मातृकल्पाः प्रकीर्तिताः ॥]

पुत्राणाभिति ॥ त्रयाणां वित्रादीनासुद्कदानं कार्यं, त्रिस्य एव च तेभ्यः विण्डो देयः । चतुर्थक्ष विण्डोद्कयोद्गीता । पश्चमस्यात्र संबन्धो नास्ति । तस्या-चुक्तोऽपुत्रवितामहादिधने गौणपात्राणामधिकारः । औरसपुत्रवात्रयोश्च 'पुत्रेण कोकाञ्चयति' इस्यनेनैवात्र वितामहादिधनमागित्वसुक्तम् ॥ १८६ ॥

> अनन्तरः सपिण्डायस्तस्य तस्य धनं भवेत् । अत ऊर्ध्व सकुल्यः सादाचार्यः शिष्य एव वा ॥१८७॥

अनम्तर इति ॥ अस्य सामान्यवचनस्योक्तीरसादिपिण्डमात्रविषयरवे वैयर्थ्या-त्ततश्चानुक्तपत्न्यादिदायप्रास्यर्थमिदम् । सपिण्डमध्यात्संनिकृष्टतरो यः सपिण्डः पुमान् भी वा तस्य सृतधनं भवति । तत्र 'एकैवौरसः पुत्रः' इत्युक्तरवात्सा एव मृतधने स्वाधिकारी । क्षेत्रजगुणवहत्तकयोस्तु यथोक्तं पञ्चमं पष्टं वा भागं द्यात्। कृत्रिमादिपुत्राणां संवर्धनमात्रं कुर्यात् । औरसाभावे पुत्रिका तत्पुत्रश्च 'दोहिन्न एव च हरेदपुत्रस्याखिलं धनम्' इत्युक्तत्वादीरसपुत्ररहित एव तत्रापुत्री विव-क्षितः । तदभावे क्षेत्रजादय पुकादश पुत्राः क्रमेण पितृधनाधिकारिणः । परिणी-तश्चद्रापुत्रस्तु दशममागमात्राधिकारी 'नाधिकं दशमाद्याच्छुद्रापुत्राय' इत्याधु-कत्वात् । दशमभागावशिष्टं धनं संनिकृष्टसिपण्डो गृह्वीयात् । त्रयोदशक्षिधपुत्रा-भावे पत्नी सर्वभर्तधनभागिनी । यदाह याज्ञवल्न्यः-- 'पत्नी दुहितरश्चेष पितरी आतरस्तथा । तत्मुतो गोत्रतो बन्धुः शिष्यः सब्रह्मचारिणः ॥ एपामभावे पूर्वस्य धनभागुत्तरोत्तरः । स्वर्यानस्य द्यपुत्रस्य सर्ववर्णेप्वयं विधिः ॥' बृहस्पतिरप्याह— 'आन्नाये स्मृतितन्त्रे च लोकाचारे च सूरिभिः। शरीरार्धे स्मृता जाया पुण्यापुण्य-फले नमा ॥ यस्य नोपरता भार्या देहार्घ तस्य जीवति । जीवत्यर्धशरीरे तु कथमन्त्रः स्वमाम्यात् ॥ सकुर्त्योर्वेद्यमानैस्तु पितमातृसनाभिभिः । अपुत्रस्य प्रमीतस्य पत्नी तज्ञागहारिणी ॥ पूर्वप्रमीनाग्निहोत्रं मृते भर्तरि तढनम् । विन्देश्यनिवता नारी धर्म एष सनातनः ॥ जङ्गमं स्थावरं हेम कुप्यं धान्यमथाम्बरम् । आदाय दापये-च्छ्राद्धं मासपाण्मानिकादिकम् ॥ पितृव्यगुरुदौहित्रान्भर्तृम्बलीयमातुलान् । पूजवे-रकव्यपूर्ताभ्यां वृद्धानप्यनिथीं स्थिः ॥ तत्सपिण्डा बान्धवा वा ये तस्याः परिष-निथनः । हिंस्युर्धनानि ताम्राजा चौरदण्डेन शासयेन् ॥' बृद्धमनुः-'अपुत्रा शयनं भर्तुः पालयन्ती वर्ते स्थिता। परुपेव दद्यात्तरिण्डं कृत्समर्थं रूभेत च ॥' बदुक्तम्---'स्रीणां तु जीवनं दद्यान्' इतिसंवर्धनमात्रवचनं, तदुःशीलाधार्मिकसविकारयौवन-स्थपसीविषयम् । अतो यन्मेधातिथिना पत्तीनामंशभागित्वं निषिद्भुक्तं तद्संब-द्धम् । 'पन्नीनामंशभागिन्वं बृहस्पलादिसंमतम् । मेघातिथिर्निराकुर्वन्न प्रीणाति सर्ता मनः ॥' पत्र्यभावेऽप्यपुत्रिका दुहिता तद्भावे पिता माता च तयोरभावे सोदर्यभाता तद्भावे तत्सुतः । 'मातर्यपि च वृत्तायां पितुर्माता इरेद्धनस्' इति वस्यमाणत्वात् । पितृमाता तद्भावेऽन्योऽपि संनिकृष्टसपिण्डो सृतधनं गृहीयात् । तचथा पितामहसंतानेऽविद्यमाने प्रपितामहसंतान एव। तद्प्युक्तम् । अत कर्ष्वं सपिण्डसंतानाभावे समानोदक आचार्यः शिष्यश्च क्रमेण धनं गृह्वीयात् ॥ १८७॥

> सर्वेषामप्यमावे तु ब्राह्मणा रिक्थभागिनः । त्रैविद्याः श्रुचयो दान्तास्तथा धर्मो न हीयते ॥ १८८ ॥

सर्वेषामिति ॥ एषामभाव इति वक्तव्ये सर्वेषामभाव इतियदुक्तं तत्सन्रहाचार्या-देरपि धनहारित्वार्थम् । सर्वेषामभावे ब्राह्मणा वेदत्रयाच्यायिनो बाह्मान्तरशी-चयुक्ता जितेन्द्रिया धनहारिणो मधन्ति त एव च पिण्डदाः, तथा स्रति धनिनो स्तस्य श्राह्मदिधमेहानिर्न सवति ॥ १८८ ॥ अहार्थं ब्राह्मणद्रव्यं राज्ञा नित्यमिति स्थितिः । इतरेपां तु वर्णानां सर्वामावे हरेच्चपः ॥ १८९ ॥

अहार्यमिति ॥ बाह्मणसंबन्धि धनं न राजा कराचिद्राह्ममिति शास्त्रमर्थादा । किंनूक्तलक्षणबाह्मणाभावे बाह्मणमात्रभ्योऽपि देवम् । अत्रियादिधनं पुनः पुर्वोक्तरिक्यहराभावे राजा गृह्वीयात् ॥ १८९ ॥

संस्थितस्यानपत्यस्यस गोत्रात्युत्रमाहरेत्।

तत्र यद्रिक्थजातं स्यात्तत्तसिन्त्रतिपादयेत् ॥ १९० ॥

संस्थितस्येति ॥ अनपत्यस्य मृतस्य भार्या समानगोत्रात्युंसो गुरुनियुक्ता सती नियोगधर्मेण पुत्रमुत्पादयेत् । तस्मिन्मृतविषये यद्धनजातं भवेत्ततस्मिन्पुत्रे सम-पेयेत् । 'देवराद्दा सपिण्डाद्वा' इन्युक्तत्वात् । मगोत्राक्तियोगप्राह्ययं तजस्य च रिक्यभागित्वार्थमिदम् ॥ १९० ॥

द्वी तु यो विवदेयातां डाभ्यां जातौ स्त्रिया घने । तयोर्यद्यस्य पित्र्यं स्यात्तत्स गृद्धीत नेतरः ॥ १९१ ॥

द्वाविति ॥ 'यद्येकरिवियना स्थाताम्' इत्योरसक्षेत्रजयोरक्तम्, इदं स्वीरसपीनर्भ-विषयम् । यदोत्पक्षोरसभर्नुर्भृतत्वाद्वारूपपत्यतया स्वामिधनं स्वीकृत्य पीनर्भवभर्नुः सकाशान्युत्रान्तरं जनयेत्तस्यापि च पौनर्भवस्य भर्तुर्भृनत्वादिक्थहरान्तराभावाद्वनं गृष्टीतवती, पश्चात्तां द्वाभ्यां जातो यदि विवदेयातां स्वीहस्यगतधने नदा तयो-यस्य यज्ञनकस्य धनं स तदेव गृद्धीयाम स्वन्यपिनृजोऽन्यजनकस्य ॥ १९१ ॥

> जनन्यां संस्थितायां तु समं सर्वे सहोदराः । भजेरन्मातुकं रिक्थं भगिन्यश्व सनाभयः ॥ १९२ ॥

जनन्यामिति ॥ मातिर मृतायां सोदर्यभातरो भिगन्यम सोदर्यो अन्हा मातृष्यं समं कृत्वा गृह्वीयुः । जढास्तु धनानुरूपं संमानं लभन्ते । तदाह बृहस्पतिः-'स्वीधनं स्वाद्पत्यानां दुहिता च तदंशिनी । अपुत्रा चेत्समूढा तु लभते मानमात्रकम् ॥' नतश्चानृहानां पितृष्यन इनोहानां मातृष्यनं भात्रा स्वादेशाचतुर्थंभागो देवः॥१९२॥

यास्तासां स्युर्दुहितरस्तासामपि यथाह्तः।

मातामह्या घनार्तिकचित्त्रदेयं त्रीतिपूर्वकम् ॥ १९३ ॥ या इति ॥ तासां दुहिएणां या अनुदा दुहितरमाम्योऽपि मातामहीधनाध्या तासां पूजा भवति तथा त्रीत्मा किंचिहातस्यम् ॥ १९३ ॥

अध्यायध्यावाहनिकं दत्तं च त्रीतिकर्मणि । स्रातृमातृपितृप्राप्तं पश्चिषं स्त्रीधनं स्मृतम् ॥ १९४ ॥

अध्यप्तीति ॥ अध्यप्तीति 'अध्ययं विभक्तिसमीप-' इत्यादिस्त्रेण समीपार्थेऽ-व्ययीभावः । विवाहकाछे अप्तिसंनिधौ यत्पित्रादिदत्तं तदध्यप्ति क्षीधनस् । तदाह कात्यायनः---'विवाहकाछे यत्कीम्यो दीयते क्षप्तिसंनिधौ । तदध्यप्ति इतं सदिः क्षीधनं परिकीतितम् ॥' यतु पितृगृहाद्वर्षुगृहं नीयमानया स्वयं तदध्याबाहनि- कम्। तथास कात्यायनः—'यरपुनर्कंभते नारी नीयमाना तु पैतृकात्। अध्यावाह-निकं नाम तत्स्त्रीधनसुदाहतम्॥' बसु प्रीतिहेनुकर्मणि भर्त्रादिदसं तथा आत्रा पित्रा च समयान्तरे नहसं एवं पहप्रकारकं स्त्रीधनं स्मृतम्॥ १९५॥

> अन्ताधेयं च यहत्तं पत्या त्रीतेन चैव यत् । पत्यो जीवति वृत्तायाः प्रजायास्तद्धनं भवेत् ॥ १९५ ॥

अन्वाधेयमिति ॥ अन्वाधेयं व्याख्यातं कालायनेन-'विवाहात्परतो यत्तु लब्धं भर्तृकुले श्विया । अन्वाधेयं तदुक्तं तु सर्वबन्धुकुले तथा ॥'विवाहातृर्ध्वं भर्तृकुले पितृकुले वा बत्श्विया लब्धं भर्त्रां च प्रीतेन द्त्तं, यद्ध्यप्रयादि पूर्वश्लोके उक्तं तद्रतिरि जीवति मृतायाः श्वियाः सर्वधनं तद्पत्यानां भवति ॥ १९५ ॥

त्राक्षदैवार्पगान्धर्वप्राजापत्येषु यद्वसु । अत्रजायामतीतायां भर्तुरेव तदिष्यते ॥ १९६ ॥

ब्राह्मेति ॥ ब्राह्मःदिपु पञ्चमु विवाहेपूक्तलक्षणेषु यत्स्त्रयाः पहुिधं धनं तदनपत्मायां स्तायां भर्तरेव मन्वादिभिरिष्यते ॥ १९६ ॥

> यन्त्वस्याः स्याद्धनं दत्तं विवाहेष्वामुरादिषु । अप्रजायामतीतायां मातापित्रोस्तदिष्यते ॥ १९७ ॥

यदिति ॥ यरपुनः आसुरराक्षसंपेशाचेपूक्तलक्षणेषु विवाहेषु यस्बियाः पड्डिषं धनमपि तदनपत्नायां मृतःयां मातापित्रोरिष्यते ॥ १९७ ॥

> स्त्रियां तु यद्भवेद्वित्तं पित्रा दत्तं कथंचन । त्राक्षणी तद्धरेत्कन्या तदपत्यस्य वा भवेत् ॥ १९८ ॥

क्रियामिति ॥ ब्राह्मणस्य नानाजातीयासु स्त्रीयु क्षत्रियादिक्षित्रामनपत्यपतिकायां सृतायां, नस्याः पिनृदत्तं धनं सर्जातिविज्ञातिनापस्यकन्यापुत्रमद्भावेऽपि ब्राह्मणी-सापन्नेयी कन्या गृक्षीयान् । तद्भावे तद्पत्यस्य तद्धनं अवेत् ॥ १९८ ॥

न निर्हीर्र स्त्रियः कुर्युः कुटुम्बाद्धहुमध्यगात् । स्त्रकादिष च विचाद्धि स्त्रस्थ मर्तुरनाज्ञया ॥ १९९ ॥

नेति ॥ आत्रादिबहुसाधारणान्कुदुम्बधनाद्वार्योदिभिः स्त्रीभी रज्ञालंकारायर्थे धनसंचयं न कर्तव्यं । नापि च भर्नुराज्ञां विना भर्नुधनाद्धि कार्ये । नतश्च नेद्रं स्रीधनम् ॥ १९९॥

पत्यों जीवति यः स्त्रीभिरलंकारो धृतो भवेत् । न तं भजेरन्दायादा भजमानाः पतन्ति ते ॥ २०० ॥ पत्यावित्यादि ॥ मतंरि जीवति तत्संमनाभिर्वोऽलंकारः स्त्रीभिर्धतस्त्रस्मिन्स्ते विभागकान्धे तं पुत्रावयो न भजेरन् । भजमानाः पापिनो भवन्ति ॥ २०० ॥

## अनंश्री क्रीबपतितौ जात्यन्यबिधरौ तथा । उन्मत्तज्ञडमुकाश्र ये च केचिन्निरिन्द्रियाः ॥ २०१ ॥

अनंशाबिति ॥ नपुंसकपतितजात्मन्धश्रोत्रविकलोन्मत्तजडमूकाश्च ये च कुणि-पङ्ग्वादयो विकलेन्द्रियास्ते पित्रादिधनहरा न भवन्ति । किंतु मासाच्छादनभा-गिनः ॥ २०१ ॥

तदेवाह--

सर्वेषामपि तु न्याय्यं दातुं शक्या मनीपिणा । ग्रासाच्छादनमत्यन्तं पतितो ह्यदद्ववेत ॥ २०२ ॥

सर्वेषामिति ॥ सर्वेषामेषां क्रीवादीनां शास्त्रज्ञेन रिक्थहारिणा यावजीवं स्वश-क्तवा प्रासाच्छात्नं देयस् । अदृदृश्यापी स्वान् ॥ २०२ ॥

> यद्यर्थिता तु दारैः स्थात्क्रीबादीनां कथंचन । तेपाग्रुत्पन्नतन्तुनामपत्यं दायमहीति ॥ २०३ ॥

यदीति ॥ कयंचनेत्यभिधानात्क्वीबादयो विवाहानही इति स्चितम् । यदि क्यंचिदेशां विवाहेच्छा भवेत्रदा क्लीबत्य क्षेत्रज्ञ उत्पन्नेऽन्येषामुत्पन्नापत्यानामपत्यं धनभाग्भवति ॥ २०३ ॥

यत्किचित्पितरि प्रेते धनं ज्येष्टोऽधिगच्छति । भागो यवीयसां तत्र यदि विद्यानुपालितः ॥ २०४ ॥

यिकं चिदिति ॥ पितिर सृतं सांते भ्रातृभिः सहाविभक्तो ज्येष्टः किंचित्स्वेन पौरुषेण धर्न छमते । ततो धनाद्विद्याभ्यासवनां कनिष्टभातृणां भागो भवति नेतरेषाम् ॥ २०४॥

> अविद्यानां तु सर्वेषामीहातश्रेद्धनं भवेत् । समस्तत्र विभागः स्यादिषत्र्य इति धारणा ॥ २०५ ॥

भविषानामिति ॥ सर्वेषां भावणां कृषिवाणिज्यादिचेष्टया यदि धनं स्थासदा पिन्यवर्जिते तक्षिन्धने स्वार्जिते समो विभागः स्थाब तुद्धारोऽपिन्य इति निश्चयः॥

> विद्याधनं तु यद्यस्य तत्तस्थैव धनं भवेत् । भैत्र्यमौद्राहिकं चैव माधुपर्किकभेव च ॥ २०६ ॥

विद्याधनमिति ॥ विद्यामेंत्रीविवाहार्जितं माधुपिकंकं मधुपकंदानकाले पूज्यतया यहारुधं तस्यैव तस्यात् । 'यिकंचित्पितरि' इत्युक्त्वायमपवादः । विद्याधनं च व्या-इतं कात्यायनेन—'परभक्तप्रदानेन प्राप्ता विद्या वदान्यतः । तथा प्राप्तं च वि-धिना विद्याप्राप्तं तदुच्यते ॥ उपन्यस्ते च यहारुधं विद्यया पणपूर्वकम् । विद्याधनं नु तद्विद्याद्विभागे न विभज्यते ॥ विष्यादार्त्तिज्यतः प्रभात्संदिग्धमभनिर्णयात् ।

न्वज्ञानशंसनाद्वादाञ्चर्यं प्राज्यथनाच यत्॥ विद्याधनं तु तत्पाहुर्विभागं न विभ-ज्यते ॥' अतो यन्मेधातियिगोविन्दराजाभ्यां माधुपर्किकमार्त्विज्यधनं व्याख्यातं तद्युक्तम्, विद्याधनत्वात् ॥ २०६ ॥

भ्रादणां यस्तु नेहेत धनं शक्तः खकर्मणा।

स निर्भाज्यः ख्रकादंशात्किचिद्दचोपजीवनम् ॥ २०७ ॥ अव्यामिति ॥ राजानुगमनादिकर्मणा यो धनमर्जितं शक्तौ आद्णां साधारणं धनं नेच्छति स स्वीयादंशात्किचिदुपजीवनं दत्त्वा आतृभिः पृथक्कार्यः । तेन तत्पु- श्रास्त्रत्र धने कालान्तरे न विवदन्ते ॥ २०० ॥

अनुपन्नित्रदृन्यं अमेण यदुपार्जितम् । स्वयमीहितलन्यं तन्नाकामो दातुमहिति ॥ २०८ ॥

अनुपन्नक्षिति ॥ पितृधनानुपधातेन यस्कृष्यादिक्केशाद्रजैयेत्तत्म्बचेष्टाप्राप्तमनि-च्छन्आतृभ्यो दानुं नार्हति ॥ २०८ ॥

> पैतृकं तु पिना द्रव्यमनवाप्तं यदाप्रुयात् । न तत्पुत्रेभेजेत्सार्थमकामः स्वयमर्जितम् ॥ २०९ ॥

पैतृकमिति ॥ यत्पुनः पितृमंबन्धि धनं तेनासामर्थ्येनोपेक्षितत्वाद्ववातं पुत्रः न्यशक्त्या प्राप्तुयाक्तस्वयमर्जिनमनिच्छन्युत्रैः सह न विभजेत् ॥ २०९ ॥

विभक्ताः सह जीवन्तो विभजेरन्युनर्यदि ।

समस्तत्र विभागः खाङ्येष्ट्यं तत्र न विद्यते ॥ २१० ॥

विभक्ता इति ॥ पूर्व लोद्धारं निरुद्धारं वा विभक्ता भातरः पश्चादेकीकृत्य धनं मह जीवन्तो यदि पुनर्विभागं कुर्वन्ति तदा तत्र समो विभागः कार्यः । ज्येष्ठ-स्योद्धारो न देयः ॥ २१० ॥

येषां ज्येष्ठः किनष्ठो वा हीयेतांश्चमदानतः । म्रियेतान्यतरो वापि तस्य भागो न छुप्यते ॥ २११ ॥ वेषामिति ॥ येषां भ्रादणां मध्ये किश्चांद्रभागकाले प्रवज्यादिना स्वांशादीवे-न्यतो वा भवेषस्य भागो न छुप्येत । किंतु ॥ २११ ॥

> सोदर्या विभजेरंस्तं समेत्य सहिताः समम् । श्रातरो ये च संग्रष्टा मगिन्यश्र सनामयः ॥ २१२ ॥

सोदर्था इत्यादि ॥ सोदर्था आतरः समागम्य सहिताः भगिन्यम सोदर्थास-मंशं समं कृत्वा विभजेरम्सोदर्थाणां सापक्यानामपि मध्याधे मिश्रीकृतधनत्वेनैक-योगक्षेमास्ते विभजेयुः समं सर्वे सोदर्थाः सापक्या वा । एतच पुत्रपत्नीपितृमात्र-भावे द्रष्टव्यम् ॥ २१२ ॥ यो ज्येष्ठो विनिक्वींत लोगाद्वादन्यवीयसः।

सोऽज्येष्टः स्यादमागश्च नियन्तव्यश्च राजभिः ॥ २१३ ॥

यो ज्येष्ठ इति ॥ यो ज्येष्ठो ज्ञाता लोभात्कनीयसो ज्ञातून्वज्ञयेत्स ज्येष्टजातृ-पूजाश्चन्यः सोद्धारभागरहितश्च राजदण्ड्यश्च स्यात् ॥ २१३ ॥

सर्व एव विकर्मस्या नाईन्ति आतरो धनम्।

न चादत्त्वा कनिष्ठेभ्यो ज्येष्ठः कुर्वीत यौतकम्।। २१४।।

मर्व एवेति ॥ अपितमा अपि ये आतरो धृतवेश्यासेवादिषिकर्मासक्तास्ते रिक्धं नाईन्ति । नच कनिष्टेभ्योऽननुकल्प्य ज्येष्टः साधारणधनादारमार्थमसाधारणधनं कुर्यात् ॥ २१४ ॥

भ्राद्णामविभक्तानां यद्युत्थानं भवेत्सह । न पुत्रभागं विषमं पिता द्यात्कथंचन ॥ २१५ ॥

आद्णामिति ॥ आदणां पित्रा सहावस्थितानामविभक्तानां यदि सह धनार्ज-नार्थमुखानं भवेत्तदा विभागकाले न कस्यचित्युत्रस्याधिकं पिता कदास्विहस्रान् २१५

> ऊर्ध्व विभागाञ्चातस्तु पित्र्यमेव हरेद्धनम् । संस्रष्टास्तेन वा ये स्युविभजेत स तैः सह ॥ २१६ ॥

जर्ध्वसिति ॥ यदा जीवतैव वित्रा पुत्रागामिच्छया विभागः कृतसदा विभागा-दूर्ध्व जातः पुत्रः पिनरि मृने पिनृऋक्यमेव गृह्शीयात्। ये कृतविभागाः पित्रा सह पुनर्मिश्रीकृतधनानीः सहासी पितरि मृते विभजेत् ॥ २१६ ॥

> अनपत्यस्य पुत्रस्य माता दायमवाप्रुयात् । मातर्यपि च वृत्तायां पितुमीता हरेद्धनम् ॥ २१७॥

अनपत्यस्येति ॥ अनपत्यस्य पुत्रस्य घनं माता गृद्धीयात्पूर्वं 'पिता हरेदपुत्रस्य रिक्यम्' इत्युक्तत्वात्, इह माता हरेदित्यादि याज्ञवस्त्येन 'पितरी' इत्येकशेष-करणात, विष्णुना च—'अपुत्रस्य घनं पड्यभिगामि तदभावे दुहित्गामि तदभावे पितृगामि' इत्येकशेपस्यैव कृतत्वात्, मातापितरी विभन्य गृह्धीयाताम् । मातिर स्थतायां पदीपितृञ्चातृञ्चात्वाभावे पितृमाता घनं गृह्धीयात् ॥ २१७ ॥

> ऋणे धने च सर्वसिन्धविभक्ते यथाविधि। पश्चाहुक्येत यर्तिकचित्तत्तर्व समतां नयेत्॥ २१८॥

ऋण इति ॥ ऋणे पित्रादिधार्यमाणे धने च तदीये सर्वस्मिन्यथाशास्तं विभक्ते स्रति पश्चाद्यक्तिस्पितृकं ऋणं धनं वा विभागकालेऽज्ञातसुपलम्येत तस्तर्वे समं कृत्वा विभवनीयं, नतु शोध्यं साझं नवा ज्येष्ठस्योदातो देवः ॥ २१८ ॥

#### वस्तं पत्रमलंकारं कृताबद्धदकं स्त्रियः । योगक्षेमं प्रचारं च न विभाज्यं प्रचक्षते ॥ २१९ ॥

वस्रमिति ॥ वस्रं वाहनमाभरणमित्रभागकाले बद्येनोपभुक्तं तत्तस्यैव न विभाज्यम् । एतस्य नातिन्यूनाधिकमृत्यविषयम् । यत्तु बहुमृत्यमाभरणादिकं तदिमाज्यमेव । तदिषयमेव 'विक्रीय वस्नाभरणम्' इति बृहस्पतिर्विभागवस्यम् । कृतास्यभोदनस्त्रस्यदि तस्र विभजनीयम् । तत्रातिप्रसुरतरमृत्यं मन्त्वादि तावन्मात्रमृत्यभनेन 'कृतासं चाकृतासेन परिवर्श विभज्यते' इति बृहस्पतिवचनाद्विभजनीयमेव । उद्देकं कृपादिगनं सर्वेहपभोग्यमित्रभजनीयम् । स्थियो दास्याद्या यामनुत्यभागा न भवन्ति ता न विभाज्याः । कितु नुन्यं कर्म कार्यितव्याः । योगक्षेमं मित्रपुरोहितादि योगक्षेमहेतुत्वात । प्रचारो गवादीनां प्रचारमार्गः एतत्सर्वं मन्वाद्योऽविभाज्यमादुः ॥ २१९ ॥

अयमुक्तो विभागो वः पुत्राणां च क्रियाविधिः। क्रमशः क्षेत्रजादीनां द्युत्तधर्म निर्वोधतः॥ २२०॥

अयमिति ॥ एप दायभागः पुत्राणां क्षेत्रजादीनां क्रमेण विभागकरणप्रकारो युप्माकमुक्तः । इदानीं वृतव्यवस्थां श्रयुत ॥ २२० ॥

द्युतं समाहयं चैत् राजा राष्ट्रानिवारयेत् ।

राजान्तकरणावेनो द्वी दोयी पृथिवीक्षिताम् ॥ २२१ ॥

युतमिति ॥ धृतममाद्भयो वक्ष्यमाणलक्षणा राजा स्वराष्ट्राक्षिवर्तयेत् । यसा-देती द्वी दोषी राजां राज्यविनाशकारिणी ॥ २२१ ॥

पकाशमेतत्ताम्कर्यं यहेवनसमाह्यौ । तयोर्नित्यं प्रतीघाते नृपतिर्यक्षवान्भवेत् ॥ २२२ ॥

प्रकाशमिति ॥ प्रकटमेनकीर्यं यहयूनसमाह्नयी, तस्मात्तक्षिवारणे राजा नित्यं यक्षयुक्तः स्यात् ॥ २२२ ॥

अपाणिभिर्यत्कियते तल्लोके द्यूतग्रुच्यते ।

प्राणिभिः क्रियते यस्तु स विज्ञेयः समाहयः ॥ २२३ ॥

अप्राणिभिरिति ॥ अक्षश्नलाकादिभिरप्राणैर्यक्तियते तस्त्रोके यूतं कथ्यते । यः पुनः प्राणिभिर्मेषकुकुटादिभिः पणपूर्वकं क्रियते स समाह्ययो श्रेयः । लोकप्रसिद्ध-योरप्यनयोर्रुक्षणकथनं परिहारार्थम् ॥ २२३ ॥

द्युतं समाहयं चेव यः कुर्यात्कारयेत वा ।

तान्सर्वान्धातयेद्राजा शृद्रांश्व द्विजलिङ्गिनः ॥ २२४ ॥

यूनमिनि ॥ यूनसमाङ्गयौ यः कुर्याचो वा सभिकः कारयेसेवामपराधापेक्षया राजा हस्त्रच्छेदादि वर्ध कुर्यात् । यहोपचीतादिद्विजविङ्गवारिणः शृहान्हम्यात् २२४ कितवान्कशीलवानक्रान्याषण्डस्यांश्र मानवान्।

विकर्मस्थाञ्छोण्डिकांश्र क्षिप्रं निर्वासयेतपुरात् ॥ २२५ ॥ कितवानिति ॥ धृतादिसेविनो, नर्तकगायकान्, वेदविद्विषः, श्वतिस्पृतिबाद्य- व्रतधारिणः, अनापदि परकर्मजीविनः, शोण्डिकान्मखकरान्मनुष्यान् क्षिप्रं राजा राष्ट्राश्विवीसवेदिति । कितवप्रसङ्गेनान्येषाम्प्यमिधानम् ॥ २२५ ॥

अत्र हेतुमाह-

एते राष्ट्रे वर्तमाना राज्ञः प्रच्छन्नतस्कराः ।

विकर्मिकियया नित्यं वाधन्ते मद्रिकाः प्रजाः ॥ २२६ ॥ एत इति ॥ एते कितवादयो गृहचौरा राष्ट्रे वसन्तो नित्यं वस्ननात्मकिषया मजनान्पीडयन्ति ॥ २२६ ॥

द्यूतमेतत्पुरा करेपे दृष्टं वैरक्रं महत्।

तसाद्युतं न सेवेत हास्यार्थमिष बुद्धिमान् ॥ २२७ ॥

क्तमिति ॥ नेदानीमेव परं किंतु पूर्वस्मित्रिष कर्षे ब्रुतमेतद्तिशयेन वरकरं
रष्टम् । अतः प्राज्ञः परिहासार्थमिष तक्ष सेवेत ॥ २२७ ॥

प्रच्छन्नं वा प्रकाशं वा तिनेषेवेत यो नरः।

तस्य दण्डविकल्पः स्याद्यथेष्टं नृपतेस्तथा ॥ २२८ ॥

प्रच्छक्रमिति ॥ यो मनुष्यस्तह्यूनं गृढं प्रकटं वा कृत्वा सेवेत तस्य यथा नृपते-रिच्छा भवति नथाविधो दण्डो भवति ॥ २२८ ॥

इदानीं पराजितानां धनाभावे सतीदमाह-

क्षत्रविद्शूद्रयोनिस्तु दण्डं दातुमसमुवन् ।

आनुण्यं कर्मणा गच्छेद्विप्रो द्याच्छनैः शनैः ॥ २२९ ॥ क्षत्रेति ॥ क्षत्रवेदयशूद्रजातीयो निर्धनत्वेन दण्डं दातुमसमर्थस्तदुचितकर्मकरणे-न दण्डकोधनं कृषीत् । नाह्मणः पुनर्ययालाभं क्रमेण द्याज कर्म कारवितच्यः २२९

स्रीवालोन्मत्तरद्वानां दरिद्राणां च रोगिणाम् ।

श्चिफाविद्लर ज्वाद्यैर्विद्ध्या च्चपतिर्दमम् ॥ २३० ॥ ज्वीति ॥ जीवालादीनां पुनः शिकावेणुदलप्रहारर जुबन्धनादिमिदंमनं राजा कुर्यात् ॥ २३० ॥

ये नियुक्तास्तु कार्येषु हन्युः कार्याणि कार्यिणाम् । धनोष्मणा पच्यमानास्तानिःस्वान्कारयेश्रृपः ॥ २३१ ॥

ये नियुक्तास्थिति ॥ ये व्यवहारावेश्वणादिषु कार्येषु राज्ञा नियुक्ता अकोच-धनतेजसा विकारं भजन्तः स्वाम्यादीनां कार्यं नाशयेयुस्तान्गृहीतसर्वस्वान् राजा कारयेत् ॥ २१९ ॥ क्रटशासनकर्दश्य प्रकृतीनां च द्षकान् । स्रीवालबाह्मणद्यांत्र्य हन्यादिट्सेविनस्तथा ॥ २३२ ॥

क्टेति ॥ क्टराजाज्ञालेसकान् अमात्यानां च भेदकान्, श्रीबालमाह्मणधातिनः शत्रुसेविनश्च राजा हन्यात् ॥ २३२ ॥

तीरितं चातुशिष्टं च यत्र कचन यद्भवेत् । कृतं तद्धभेतो विद्याच तद्भ्यो निवर्तयेत् ॥ २३३ ॥ [तीरितं चातुशिष्टं च यो मन्येत विकर्भणा । दिगुणं दण्डमास्थाय तत्कार्यं पुनरुद्धरेत् ॥]

तीरित्तिर्मित् ॥ यत्र क्रिक्टणादानादिव्यवहारे यत्कार्यं धर्मतस्तीरितम् । 'पार तीर कर्मसमासो' इति चुरादौ पट्यते । शास्त्रव्यवस्थानिर्णीतं । अनुशिष्टं दण्डपर्यन्ततां च नीतं स्यासन्कृतमङ्गीकुर्यास पुनिनेवनेयेत्। एतस्राकारणात् । अतः कारण-कृतं निवर्तयेदेव ॥ २३३ ॥

> अमात्याः प्रािद्ववाको वा यत्कुर्युः कार्यमन्यथा । तत्स्वयं नृपतिः कुर्यात्तान्सहस्रं च दण्डयेत् ॥ २३४ ॥

अमात्या इति ॥ राजामात्याः प्राद्धिवाको वा व्यवहारेक्षणे नियुक्तो यदसम्यग्ध्य-वहारनिर्णयं कुर्युस्तन्स्वयं राजा कुर्यात्पणमहस्रं तान्दण्डयेत् । इदं बोत्कोचधनप्रह-णेतरविषयम् । उत्कोचप्रहणे 'ये नियुक्तास्तु' इन्युक्तस्वात् ॥ २३४ ॥

> ब्रह्महा च सुरापश्च स्तेयी च गुरुतल्पगः। एते सर्वे पृथग्बेया महापातिकनो नराः॥ २३५॥

बहाहेति ॥ यो मनुष्यो बाह्मणं हतवान्स बहाहा, सुरापो द्विजातिः पैष्टयाः पाता बाह्मणक्ष पैष्टीमाध्वीगाँडीनां, तस्करो बाह्मणसुवर्णहारी मनुष्यः, यश्च कश्चि-हुरुपत्नीगामीत्येते मर्वे प्रत्येकं महापातिकनो बोद्यन्याः ॥ २३५ ॥

चतुर्णामपि चैतेषां मायश्वित्तमकुर्वताम् ।

शारीरं धनसंयुक्तं दण्डं धर्म्य प्रकल्पयेत् ॥ २३६ ॥ चतुर्णामिति ॥ चतुर्णामप्येषां महापातकिनां प्रायश्चित्तमकुर्वतां शारीरं धनप्रह-णेन च धनसंबन्धमपराधानुसारेण धर्मादनपेतं वस्यमाणं दण्डं कुर्यात् ॥ २३६॥

> गुरुतल्पे भगः कार्यः सुरापाने सुराध्वजः । स्तेयं च श्वपदं कार्यं ब्रह्महण्यशिराः प्रमान् ॥ २३७ ॥

गुरुतस्य इति ॥ 'नाष्ट्र्या राज्ञा सलाटे स्युः' इति वस्यमाणस्वाल्लस्यमेवाङ्कनस्यानमवगम्यते। तत्र गुरुपक्षागमने यावजीवस्थायि तसलोहेन ललाटे भगाकृति
गुरुपक्षीगमनिष्कं कार्यम् । एवं सुरापाने कृते पातुर्दीर्घ सुराध्वजाकारं, सुवर्णापहारे सत्यपहर्तुः कुकुरपादक्षं कार्यम् । बह्यहणि कवन्यः पुमान्कर्तस्यः ॥ २३७ ॥

### असंभोज्या द्यसंयाज्या असंपाठ्याविवाहिनः । चरेयुः पृथिवीं दीनाः सर्वधर्मबहिष्कृताः ॥ २३८ ॥

असंभोज्या इति ॥ अशादिकं नैते भोजयितव्याः, न चैते याजनीयाः, नाप्येते ऽध्यापनीयाः, नाप्येतेः कन्यादानसंबन्यः कर्तव्यः । एने च निर्धनत्वाद्याचनादिदै-न्ययुक्ताः सर्वश्रौतादिकर्मवर्जिताः पृथिवीं पर्यटेयुः ॥ २३८ ॥

श्चातिसंबन्धिभिस्त्वेते त्यक्तव्याः कृतलक्षणाः।

निर्दया निर्नमस्कारास्तन्मनीर्जुशासनम् ॥ २३९ ॥

ज्ञातीति ॥ ज्ञातिभिः संबन्धिभिर्मानुलाधैरेते कृताङ्कास्त्यजनीयाः, नचैपां दया कार्या, नाप्येते नमस्कार्या इतीयं मनोराज्ञा ॥ २३९ ॥

प्रायश्चित्तं तु कुर्वाणाः सर्ववर्णा यथोदितम् ।

नाङ्ग्या राज्ञा ललाटे स्युद्धित्यास्त्त्तमसाहसम् ॥ २४० ॥ प्राथिकत्ति॥ शास्त्रविहितं प्राथिकतं पुनः कुर्वाणा बाह्मणादयस्त्रयो वर्णा राज्ञा ककाटेऽङ्कतीया न भवेयुः । उत्तमसाहसं पुनर्दण्डनीयाः ॥ २४० ॥

आगःसु त्राह्मणसीय कार्यो मध्यमसाहसः।

विवास्यो वा भवेद्राष्ट्रात्सद्रव्यः सपरिच्छदः ॥ २४१ ॥

आगःस्विति ॥'इतरे कृतवन्तरन्तु' इत्युत्तरस्रोके श्र्यमाणम् 'अकामतः' इति सात्रापि योजनीयम् । तेनाकामत इत्येतेष्वपराधेषु गुणवतो न्नाह्मणस्य मध्यम-साहसो दण्डः कार्यः । पूर्वोक्तस्त्त्तमसाहसो निर्गुणस्य द्रष्टव्यः । कामतस्तेष्वपराधेषु धनधान्यादिपरिच्छदसहितो न्नाह्मणो देशास्त्रिवांस्यः ॥ २४१ ॥

इतरे कृतवन्तस्तु पापान्येतान्यकामतः ।

सर्वस्वहारमर्हन्ति कामतस्तु प्रवासनम् ॥ २४२ ॥

इतर इति ॥ बाह्मणादन्ये पुनः क्षत्रियादय एतानि पापान्यनिच्छन्तः इतवन्तः सर्वस्वहरणमहीन्त । इदं च सर्वस्वहरणं पूर्वोक्तेनोत्तमसाहसेन वृत्तापेक्षया व्यवस्थापनीयम् । इच्छया पुनरेपामतेष्वपराधेषु प्रवासनं वधोऽहीत । 'प्रवासनं परासनं निपूदनं विहिंसनम्' इति वधपर्यायं प्रवासनशब्दं पठन्त्याभिधानिकाः ॥२४२॥

नाददीत नृपः साधुर्महापातिकनो धनम्।

आद्दानस्तु तल्लोभात्तेन दोषेण लिप्यते ॥ २४३ ॥ नाददीतेति ॥ पार्मिको राजा महापातकसंबन्धि घनं दण्डरूपं न गृह्वीयात् । कोभारपुनसङ्ख्यमहापातकदोषेण संयुज्यते ॥ २४३ ॥

का तर्हि दस्तधनस्य प्रतिपत्तिरित्येतद्रथमाह-

अप्सु प्रवेश्य तं दण्डं वरुणायोपपादयेत्। श्रुतदृत्तोपपन्ने वा त्राक्षणे प्रतिपादयेत्॥ २४४॥ अप्स्विति ॥ तद्दण्डधनं नद्यादिजले प्रक्षिपेद्रस्माय द्याच्छुतसंपन्नमाक्सणाय वा द्यात् ॥ २५४ ॥

ईशो दण्डस्य वरुणो राज्ञां दण्डघरो हि सः । ईशः सर्वस्य जगतो ब्राह्मणो वेदपारगः ॥ २४५ ॥

ईश इति ॥ महापातकिदण्डधनस्य वरुणः स्वामी यस्माद्राज्ञामपि दण्डधारित्वा-त्य्रभुः । तथा ब्राह्मणः समस्तवेद्राध्यायी सर्वस्य जगतः प्रसुः । अतः प्रभुत्वात्ती दण्डधनमहेतः ॥ २४५ ॥

यत्र वर्जयते राजा पापकृत्यो धनागमम्।
तत्र कालन जायन्ते मानवा दीर्घजीविनः ॥ २४६ ॥
निष्पद्यन्ते च सस्यानि यथोप्तानि विशां पृथक् ।
वालाश्च न प्रमीयन्ते विकृतं न च जायते ॥ २४७ ॥

यंत्रति ॥ निष्पयन्त इति ॥ यत्र देशे प्रकृतं महापातिकथनं राजा न गृह्णाति तत्र परिपूर्णेनं कालेन मनुष्या उत्पद्यन्ते, दीर्घायुषश्च भवन्ति । वैश्यानां च वर्षय धान्यादिनस्यान्युप्तानि तथेव पृथक पृथक जायन्ते । अकाले न बाला ज्ञियन्ते । दीर्घजीविन इत्युक्तेऽप्याद्रगर्थं वालानां पुनर्वचनम् । व्यक्तं च न किंचिन्द्रत्युत्पन्यते ॥ २४६ ॥ २४७ ॥

त्राक्षणान्वाधमानं तु कामादवरवणेजम् । हन्याचित्रेविधोपायस्द्वेजनकरैर्नृपः ॥ २४८ ॥

ब्राह्मणानिति ॥ शरीरपीडाधनग्रहणादिना शूद्रमिच्छातो ब्राह्मणान्वाधमानं छेदादिभिरुद्वेगकरेर्वधोपार्वेर्नुपो हन्वात् ॥ २४८ ॥

यावानवध्यस्य वधे तावान्वध्यस्य मोक्षणे।

अधर्मो नृपतेर्देष्टो धर्मस्तु विनियच्छतः॥ २४९ ॥

यावानिति॥ अवध्यस्य वधे यावानधर्मो नृपतेः शास्त्रेण ज्ञातसावानेव वध्यस्य त्यागेऽपि यथाशास्त्रं दण्डं तु कुर्वतो धर्मः स्यात्तस्यात्तं कुर्यात् ॥ २४९॥

उदितोऽयं निस्तरको मिथो निनदमानयोः।

अष्टादश्चसु मार्गेषु व्यवहारस्य निर्णयः ॥ २५०॥

उदित इति ॥ अष्टादशसु ऋणादानादिषु व्यवहारपदेषु परस्परं विवदमानयोर-थिप्रत्यथिनोः कार्यनिर्णयोऽयं विस्तरेणोक्तः ॥ २५० ॥

एवं धर्म्याणि कार्याणि सम्यकुर्वन्महीपतिः ।

देशानलन्धां छिप्सेत लन्धांश्व परिपालयेत् ॥ २५१ ॥

एवमिति ॥ अनेनोक्तप्रकारेण धर्माद्वरोतं निर्णयं कुर्वन् राजा जनानुरागा-हेशांहुव्युमिच्छेद्वव्यांश्च सम्यक्षाकृषेत् । एवं सम्यक्ष्यवहारदर्शनस्याहब्धप्रदे-शप्राप्त्यर्थस्वमुक्तम् ॥ २५९ ॥

# सम्यङ्गिविष्टदेशस्तु कृतदुर्गेश्व शास्त्रतः । कण्टकोद्धरणे नित्यमातिष्ठेद्यसमुत्तमम् ॥ २५२ ॥

सम्यगिति ॥ 'जाङ्गलं सखसंपश्चम्' इत्युक्तरीत्या सम्यगाश्चितदेशस्त्रत्र सप्तमा-ध्यायोक्तप्रकारेण कृतदुर्गश्चौरसाहसिकादिकण्टकनिराकरणे प्रकृतं यसं सदा कु-र्यात् ॥ २५२ ॥

> रक्षणादार्यवृत्तानां कण्टकानां च शोधनात् । नरेन्द्रास्त्रिदिवं यान्ति प्रजापालनतत्पराः ॥ २५३ ॥

रक्षणादिति ॥ यसान्साध्वाचाराणां रक्षणाचीरादीनां च शासनाध्यजापालन युक्ता राजानः स्वर्गे गच्छन्ति । तसान्कण्टकोद्धरणे यसं कुर्यात् ॥ २५३ ॥

अञ्चासंस्तस्करान्यस्तु बर्लि गृह्णाति पार्थिवः । तस्य प्रक्षुभ्यते राष्ट्रं स्वर्गाच परिहीयते ॥ २५४ ॥

अज्ञासिक्षति ॥ यथा पुनर्नृपतिश्चारादीननिराकुर्वन् पद्मागाञ्चकं करं गृह्णानि तस्मै राष्ट्रवासिनो जनाः कुप्यन्ति । कर्मान्तरार्जिताप्यस्य स्वर्गप्राप्तिरनेन दुण्कृतेन प्रतिबच्चते ॥ २५४ ॥

> निर्मयं तु भवेद्यस्य राष्ट्रं बाहुबलाश्रितम् । तस्य तद्वर्धते नित्यं सिच्यमान इव द्वमः ॥ २५५ ॥

निर्भयमिति ॥ यस्य राज्ञो बाहुवीर्याश्रयेण राष्ट्रं चौरादिभवरहितं भवति तस्य निस्यं तहुर्द्धि गच्छति । उदक्तेकेनेव बृक्षः ॥ २५५ ॥

> द्विविधांस्तस्करान्विद्यात्परद्रव्यापहारकान् । प्रकाशांश्राप्रकाशांश्र चारचक्षुर्महीपतिः ॥ २५६ ॥

द्विविधानिति ॥ चार एव चौरज्ञानहेतुःवाषश्चरिव यस्यासी राजा, चाँररेव प्रकटतया गृहतया द्विप्रकारम्यायेन परधनश्चाहिणो जानीयात् ॥ २५६ ॥

प्रकाशवश्रकास्तेषां नानापण्योपजीविनः।

प्रच्छन्नवश्चकास्त्वेते ये स्तेनाटविकादयः ॥ २५७ ॥

प्रकाशिति ॥ तेषां पुनश्चीरादीनां मध्याचे तुलाप्रतिमानलोष्टचयादिना हिरण्या-दिपण्यविक्रयिणः परधनमनुचितेन गृह्मन्ति ते प्रकाशवश्चकाः स्तेनाश्चीराः सद्वि-च्छेदादिना गुप्ताटव्याश्रयाश्च परधनं गृह्मन्ति ते प्रच्छत्ववश्चकाः ॥ २५७ ॥

उत्कोचकाश्रोपधिका वश्चकाः कितवास्तथा ।

मङ्गलादेशवृत्ताश्च मद्राश्रश्वणिकैः सह ॥ २५८ ॥

असम्यकारिणश्चैव महामात्राश्चिकित्सकाः ।

श्चिल्पोपचारयुक्ताश्च निपुणाः पण्ययोपितः ॥ २५९ ॥

### एलमादीन्विजानीयात्मकाशाँ छोककण्टकान् । निगृदचारिणश्चान्याननार्यानार्यसिक्षक्वनः ॥ २६० ॥

उत्कोषका इति ॥ असम्यगिति ॥ एवमिति ॥ उत्कोषका ये कार्यिभ्यो धनं गृष्टीत्वा कार्यमयुक्तं कुर्वन्ति । औपधिका भयदर्शनाधे धनमुपजीवन्ति । वसका ये सुवर्णादि व्रव्यं गृष्टीत्वा परव्रव्यप्रक्षेपेण वस्रयन्ति । कितवा धृतसमाह्रयदेविनः । धनपुत्रलाभादिमङ्गल्मादिइय ये वर्तन्ते ते मङ्गल्देशवृक्ताः । भद्राः कस्याणाकारप्रच्छन्तपाप ये धनप्राहिणः । ईश्लणिका हस्तरेखाधवलोकनेन शुभाशुभफल्लकथनजीविनः । महामात्रा हस्तिविक्षाजीविनः । चिकित्सकाश्चिकित्साजीविनः । असम्यकारिण इति महामात्रचिकित्सकविशेषणम् । शिल्पोपचारयुक्तास्त्रकृतेखाद्यपायजीविनः तेऽप्यनुपजीव्यमानशिक्पोपायशिक्ताहनेन धनं गृह्मित । पण्यिख्यश्च परवशीकरणकुशला इत्येवमादीन्त्रकाशं लोकवञ्चकांश्चारैर्जानीयात् । अन्याविप प्रच्छन्नचारिणः द्र्वादीन्वाह्मणादिवेषधारिणो धनप्राहिणो जानीयात् । २५८ ॥ २५० ॥ २६० ॥

तान्विदित्वा सुचिरितैगृढैसत्कर्मकारिभिः। चारैश्रानेकसंस्थानः प्रोत्साद्य वशमानयेत्।। २६१।।

तानिति ॥ तानुक्तान्व ब्रकान्यभ्येः प्रच्छत्रैसत्कर्मकारिभिर्वणिजां स्तेये विणितिभ-रिस्पेवमादिभिः पुरुपरेतद्यांतिरिक्तेः सप्तमाध्यायोपदिष्टकापटिकादिभिश्वारिरनेक-स्थानस्थाजीत्वा प्रोत्साच स्ववशान्कुर्यात् ॥ २६१ ॥

> तेषां दोपानभिरूयाप्य स्व स्व कर्मणि तत्त्वतः। कुर्वीत शासनं राजा सम्यक्सारापराधतः॥ २६२॥

तेपामिति ॥ तेषां प्रकाशाधकाशतस्कराणां स्वकर्मणि चौर्यादाँ ये पारमाधिका होषाः संधिच्छेदादयस्तोळाके प्रक्याप्य नद्गतधनशरीरादिसामर्थ्यापेक्षयाऽपराधा-पेक्षाया च राजा दण्डं कुर्यान ॥ २६२ ॥

नहि दण्डाहते शक्यः कर्तु पापविनिग्रहः । स्तेनानां पापबुद्धीनां निभृतं चरतां क्षितौ ॥ २६३ ॥ नहीति ॥ यसासीराणां पापाचरणबुद्धीनां विनीतवेषेण पृथिव्यां चरतां दण्ड-व्यतिरेकेण पापकियायां नियमं कर्तुमशक्यमत एषां दण्डं क्यीत् ॥ २६३ ॥

> सभामपापूपशालावेशमद्याश्वविक्रयाः । चतुष्पथाश्रेत्यद्वश्वाः समाजाः प्रेश्वणानि च ॥ २६४ ॥ जीर्णोद्यानान्यरण्यानि कारुकावेशनानि च । श्वन्यानि चाप्यगाराणि वनान्युपवनानि च ॥ २६५ ॥ एवंविधान्नुपो देशान्युल्मैः स्थावरजङ्गमैः । तस्करमतिषेधार्थं चारैश्वाप्यनुचारयेत् ॥ २६६ ॥

समेति ॥ जीर्णेति ॥ एवतिति ॥ समा प्रामनगरास् नियतं जनसमूहस्थानं प्रपा जलदानगृहं, अपूपविक्रयवेहम, पण्यकीगृहं, मद्याविक्रयस्थानानि, जनुष्य-धाः, प्रस्थातवृक्षमूलानि, जनसमृहस्थानानि, जीर्णवाटिका, अटम्यः, शिल्पगृहािः, क्रून्यगृहाणि, आज्ञादिवनानि, कृष्त्रिमोद्यानानि । एवंप्रकारान्देशान्सैन्यैः पदातिस-मृहेः स्थावरजक्रमैरेकस्थानस्थितैः प्रचारिभिश्चान्यैश्चारैग्तस्करनिवारणार्थे चारवेन् । प्रायेणेवंविधे देशेऽश्वपानश्चीसंभोगस्वप्रहर्त्रांथन्वेषणार्थं तस्करा अवतिष्ठम्ते ॥२६६

तत्सहायैरजुगतैर्नानाकर्मभवेदिभिः। विद्यादुत्सादयेचैव निपुणैः पूर्वतस्करैः॥ २६७॥

ति ॥ तेषां साहाय्यं मितपद्यमानैस्तस्वितानुवृत्तिभिः संधिच्छेदादिकर्मानुष्ठानवेदिभिः पूर्वचौरैश्राररूपृश्रारमायानिपुणैस्तस्कराज्ञानीयादुन्सादयेश्व॥२६७॥

मध्यभोज्योपदेशैश्र ब्राह्मणानां च दर्शनैः । शॉर्यकर्मापदेशैश्र कुर्युस्तेषां समागमम् ॥ २६८ ॥

भक्ष्येति ॥ ते पूर्वचौराश्वरभूना आगच्छतास्मद्वहं गच्छामसात्र मोदकपायसा-दीन्यभीम इन्येवं भक्ष्यभोज्यन्याजेन, अस्माकं देशे ब्राह्मणोऽन्नि मोऽभिलिषतार्थ-सिद्धिं जानाति तं पश्याम इन्येवं ब्राह्मणानां दर्शनेः, कश्चिदेक एव बहुभिः सह योत्खते तं पश्याम इन्येवं शाँर्यकर्मन्याजेन तेपां चौराणां राज्ञो दण्डधारकपुरुषाः समागमं कुर्युग्नांहयेयुश्च ॥ २६८ ॥

ये तत्र नोपसर्पेयुर्मूलप्रणिहिताश्व ये।

तान्त्रसद्य नृपो हन्यात्समित्रज्ञातिबान्धवान् ॥ २६९ ॥

य इति ॥ ये चौरास्त्र भक्ष्यभोज्यादौ निम्नहणशङ्कया नोपसपैन्ति ये च मूले राजनियुक्तपुराणचौरवर्गे प्रणिहिताः सावधानभूताः तैः सह संगति भजन्ते तांश्रीरांस्तेभ्य एव ज्ञात्वा नदंकतापन्नमित्रपित्रादिज्ञानिस्वजनसहितान्बलादाकम्य राजा हन्यात् ॥ २६९ ॥

न होढेन विना चौरं घातयेद्धार्मिको चृपः । सहोढं सोपकरणं घातयेदविचारयन् ॥ २७० ॥

न होढेनेति ॥ धार्मिको राजा हतद्रव्यसंधिच्छेदोपकरणव्यतिरेकेणानिश्चितचौ-रंभावं न घातयेत्कितु द्रव्येण चौर्योपकरणेन च निश्चितचारभावमिवचारथन्छात-येत् ॥ २७० ॥

ग्रामेष्वपि च ये केचिचौराणां भक्तदायकाः।

भाण्डावकाश्चदाश्चेव सर्वोस्तानिप घातयेत् ॥ २७१ ॥ प्रामेष्विति ॥ प्रामादिष्विप ये केविकाराणां चौरत्वं ज्ञात्वा भक्तदाः, चौर्योप-युक्तमाण्डादि गृहावस्थानं वे ददति तानिप नैरन्तर्याधपराभगोचरापेक्षवा धातवेत् ॥ २७३ ॥

# राष्ट्रेषु रक्षाधिकृतान्सामन्तांश्रेव चोदितान् । अभ्याघातेषु मध्यस्थाञ्चिष्याचीरानिव द्वतम् ॥ २७२ ॥

राष्ट्रेष्टिति ॥ ये राष्ट्रेषु रक्षानियुक्ताः, ये च सीमान्तवासिनः कूराः सन्तश्रीर्थी-पदेशे मध्यस्था भवन्ति तांश्रीरवस्थिमं दण्डयेत् ॥ २७२ ॥

> यश्चापि धर्मसमयात्प्रच्युतो धर्मजीवनः । दण्डेनैव तमप्योषेत्स्वकाद्धर्माद्धि विच्युतम् ॥ २७३ ॥

यश्चापीति ॥ याजनमतिग्रहादिना परस्य यागदानादिधर्ममुत्पाच यो जीवति स धर्मजीवनो बाह्मणः सोऽपि यो धर्ममर्यादायाश्च्युतो भवति तर्माप स्वधर्मात्परिश्रष्टं दण्डेनोपतापयेत् ॥ २७३ ॥

> ब्रामघाते हिताभङ्गे पथि मोषाभिदर्शने । शक्तितो नाभिधावन्तो निर्वाखाः सपरिच्छदाः ॥ २७४॥

प्रामेति ॥ ग्रामलुण्टने तन्करादिभिः क्रियमाणे, हिताभक्ते जलसेतुभक्ते जाते। 'क्षेत्रोत्पक्षसस्यनाशने वृत्तिभक्ते च' इति मेधातिथिः। पथि चौरदर्शने तक्षिकटब-तिनो यथाशक्ति ये रक्षां न कुर्वन्ति ते शय्यागवाश्वादिपरिच्छदसहिता देशा-किर्वासनीयाः॥ २७४॥

> राज्ञः कोपापहर्तृश्च प्रतिक्रुलेषु च स्थितान् । यातयेद्विविधेर्दण्डेररीणां चोपजापकान् ॥ २७५ ॥

राज्ञ इति ॥ राज्ञो धनगृहाद्धनापहारिणस्तथा तदाज्ञाच्याघातकारिणः शत्रूणां च राज्ञा सह वैरिवृद्धिकारिणोऽपराधापेक्षया करचरणजिह्नाच्छेदनादिभिनानाप्र-कारदण्डेर्घातयेत् ॥ २७५ ॥

संधि छित्त्वा तु ये चौर्य रात्री कुर्वन्ति तस्कराः । तेषां छित्त्वा नृपो हस्तौ तीक्ष्णे शूले निवेशयेत् ॥ २७६ ॥ संधिमिति ॥ ये रात्री संधिच्छेदं कृत्वा परधनं तस्करा सुष्णन्ति तेषां राजा हस्तद्वयं छित्त्वा नीक्ष्णे शूले सानारोपयेत् ॥ २७६ ॥

> अङ्गुलीग्रीन्थभेदस्य छेद्येत्प्रथमे ग्रहे । द्वितीये हस्तचरणौ तृतीये वधमहित ॥ २७७ ॥

अङ्गुळीरिति ॥ पटप्रान्तादिस्थितं सुवर्णादिकं प्रन्थिसोक्षणेन यश्चीरयित स प्रन्थिभेदस्तस्य प्रथमे दृष्यप्रहणेऽङ्गुळीम्छेदयेत् । तेचाङ्गुष्ठतर्जन्यां 'उत्क्षेपकप्रन्थि-भेदां करसंदंशहीनकां' इति याज्ञवल्क्यवचनात् । द्वितीये प्रहणे इस्तपादां छेद-येत् । तृतीये प्रहणे वधाहां भवति ॥ २०७ ॥

विध्यायः ९

### अप्रिदान्मक्तदांश्रेव तथा श्रम्भावकाशदान् । संनिषादंश्य मोषस्य हन्याचौरमिवेश्वरः ॥ २७८ ॥

अप्रिदानिति ॥ प्रन्थिभेदादिकारिणो विज्ञायाप्रिभक्तशस्त्रावस्यानप्रदान्युष्यत इति मोषश्चीरधनं तस्यावस्थापकांश्चीरवद्गाजा निगृह्वीयात ॥ २७८ ॥

> तडागभेदकं हन्यादप्सु शुद्धवधेन वा । यद्वापि प्रतिसंस्क्वर्याद्दाप्यस्तुत्तमसाहसम् ॥ २७९ ॥

तडागेति ॥ यः खानदानादिना जलोपकारकं भागं सेतुभेदादिना बिनाशयित तमप्यु भजनेन प्रकारान्तरेण वा इन्यात् । यद्वा यदि तडागं पुनः संस्कुर्यात्तदो-त्तमसाहसं दण्ड्यः ॥ २७९ ॥

> कोष्ठागारायुधागारदेवतागारभेदकान् । इस्त्यश्वरथहर्देश्च हन्यादेवाविचारयन् ॥ २८० ॥

कोडेति ॥ राजसंयन्ध्रिधान्यादिषु धनागारायुधगृहयोर्देवप्रतिमागृहस्य च बहु-धनस्ययसाध्यस्य विनाशकान्हरूयधरथस्य जापहर्तृञ्ज्ञीघ्रमेव हन्यात्। यसु संक-मध्वजयष्टिदेवताप्रतिमाभेदिनः पञ्चशतदण्डं वक्ष्यति सोऽस्मादेव देवतागारभे-दकस्य वधविधानान्मुन्मयगुजिनोज्झितदेवनाप्रतिमाविषयोऽस्र वृष्टन्यः ॥२८०॥

> यस्तु पूर्विनिविष्टस्य तडागस्योदकं हरेत् । आगमं वाष्यपां भिद्यात्स दाप्यः पूर्वसाहमम् ॥ २८१ ॥

यस्विति ॥ यः पुनः प्रजार्थं पूर्वं केनचित्कृतस्य तडागस्योदकमेव गृह्णाति कृत्वतदागोदकनाशने वधदण्डः प्रागुक्तः । तथोदकगमनमार्गं सेतुबन्धादिना यो नाग्रयनि स प्रथमसाहसं दण्ड्यः ॥ २८९ ॥

सम्रत्स्वजेद्राजमार्गे यस्त्वमेध्यमनापदि । स द्वी कार्पापणी दद्यादमेध्यं चाशु शोधयेत् ॥ २८२ ॥

समुःस्त्रजेदिति ॥ अनार्तः सन्यो राजपदेषु पुरीपं कुर्यात्स कार्पापणद्वयं दण्डं द्यात्स चामेध्यं शीघ्रमेवापसारयेत् ॥ २८२ ॥

> आपद्गतोऽथवा दृद्धा गर्भिणी वाल एव वा । परिभाषणमईन्ति तच शोध्यमिति स्थितिः ॥ २८३ ॥

आपद्गत इति ॥ व्याधितवृद्धगर्भिणीवाला न दण्डनीयाः किंतु ते पुनः किंकृत-मिनि परिभाषणीयाः । तश्वामेष्यं शोधनीया इति शास्त्रमर्थादा ॥ २८३ ॥

> चिकित्सकानां सर्वेषां मिथ्या प्रचरतां दमः। अमानुषेषु प्रथमो मानुषेषु तु मध्यमः॥ २८४॥

चिकिन्सकानामिति ॥ सर्वेचां कायशस्यादिभिषजां तुश्चिकित्सां कुर्वेतां दण्डः कर्तेच्यः । तत्र गवाश्वादिविषये दुश्चिकित्सायां प्रथमसाहसदण्डो मानुपविषये पुनर्भष्यमसाहसः ॥ २८४ ॥

> सक्रमध्वजयष्टीनां प्रतिमानां च मेदकः । प्रतिक्रुयोच तत्सर्वे पश्च द्द्याच्छतानि च ॥ २८५ ॥

संक्रमेति ॥ संक्रमो जलोपिर गमनार्थं काष्ट्रशिलादिस्तपः, ध्वजिचिह्नं राजहा-रादौ, यष्टिः पुष्करिण्यादौ, प्रतिमाश्च श्रुद्धा सृन्मस्यादयस्तामां विनाशकः पञ्चशतपणान्द्रधात्तच विनाशितं सर्वं पुनर्नवं कुर्योत् ॥ २८५ ॥

> अदृषितानां द्रव्याणां दृपणे भेदने तथा। मणीनामपत्रेथे च दण्डः प्रथमसाहसः ॥ २८६ ॥

अद्िपतानामिति ॥ अदुष्टङ्क्याणामपद्गव्यवक्षेपेण दूपणे, मणीनां च माणि-क्यादीनामभंद्यानां विदारणे, वेष्यानामित मुक्तादीनामनवस्थानवेषने प्रथमनाहसो दण्डः कार्यः । सर्वत्र परकीयङ्क्यनाहो द्वव्यान्तरदानादिना स्वामिनुष्टिः कार्यः ॥ २८६॥

समिहि विपमं यस्तु चरेंद्वे मूल्यनोऽपि वा । समाप्तुयादमं पूर्व नरो मध्यममेव वा ॥ २८७ ॥

समिरिति ॥ समः समम्स्यदातृभिः सहोत्कृष्टापकृष्टद्रव्यदानेन यो विपमं व्यव-हरति सममृस्यं द्रव्यं दस्वा यः कस्यचिद्रहुमृत्यं कस्यचिद्रत्पमृत्यमिति विपमं मृत्यं गृह्णाति सोऽनुबन्धविदोपापेक्षया प्रथमसाहसं मध्यमसाहसं वा दृण्डं प्राप्तुवात् ॥ २८७ ॥

बन्धनानि च सर्वाणि राजा मार्गे निवेशयेत्। दुःखिता यत्र दश्येरन्विकृताः पापकारिणः ॥ २८८ ॥ प्राकारस्य च भेत्तारं परिखाणां च पूरकम्। द्वाराणां चैव भङ्कारं क्षिप्रमेव प्रवासयेत् ॥ २८९ ॥

बन्धनेति ॥ प्राकारेति ॥ बन्धनगृहाणि सर्वजनदृश्ये राजमार्गे कुर्यात् यत्र निगडबन्धाषुपेताः क्षुसृष्णाभिभूता दीर्घकेशनस्त्रमश्रवः कृशाः पापकारिणो-उन्यरकार्यकारिभरकार्यनिवृत्त्यर्थे दृश्येरन् राजगृहपुरादिसंवन्धिनः प्राकारस्य भेदकं तदीयानामेव परिस्ताणां प्रियतारं तद्गतानां द्वाराणां मञ्जकं शीध्रमेव देशाक्षिर्वासयेत् ॥ २८८ ॥ २८९ ॥

अभिचारेषु सर्वेषु कर्तव्यो द्विश्वतो दमः। मृलकर्मणि चानाप्तेः कृत्यासु विविधासु च ॥ २९० ॥ अभिचारेष्विति ॥ अभिकारहोमादिषु शास्त्रीयेषु मारणोपायेषु लीकिकेषु व मुल्लिक्सनपदपांग्रुमहणादिषु कृतेप्वनुत्पश्चमरणफलेषु द्विशतपणप्रहणरूपो दण्डः कर्तेच्यः । मरणे तु मानुषमारणदण्डः । एवं मातृषितृभार्यादिव्यतिरिक्तेरस-त्येच्यामोद्य घनप्रहणाद्यर्थं वशीकरणे तथा कृत्यासूबाटनाषाटवादिहेतुषु क्रियमा-णासु नानाप्रकारासु द्विशतपणदण्ड एव कर्तव्यः ॥ २९० ॥

अबीजविक्रयी चैव बीजोत्कृष्टं तथैव च।

मर्यादाभेदकश्चेव विकृतं प्राप्तुयाद्वधम् ॥ २९१ ॥

अबीजेति ॥ अबीजं वीजप्ररोहासमर्थं ब्रीझादि प्ररोहसमर्थमिति कृत्वा यो विकीणीते, तथापकृष्टमेव कतिपयोत्कृष्टप्रक्षेपेण सर्वमिदं सोन्कर्पमिति कृत्वा यो विकीणीते, यश्च प्रामनगरादिसीमां विनाशयित स विकृतनासाकरचरणकर्णादि-रूपं वर्ष प्रामुयात ॥ २९१ ॥

> सर्वेकण्टकपापिष्ठं हेमकारं तु पार्थिवः । प्रवर्तमानमन्याये छेदयेल्लवद्याः क्षुरः ॥ २९२ ॥

सर्वेति ॥ सर्वकण्टकानां मध्येऽतिशयेन पापतमं सुवर्णकार नुलाच्छश्चकपपरि-वर्तापद्गव्यमक्षेपादिना हेमादिचीर्थे प्रवर्तमानमनुबन्धापेक्षयाङ्गाविशेषेण सर्वदेहं वा खण्डशङ्केदचेत् ॥ २९२ ॥

सीताद्रव्यापहरणे शस्त्राणामीपधस्य च।

कालमासाद्य कार्य च राजा दण्डं प्रकल्पयेत् ॥ २९३ ॥ सीतेति ॥ कृष्यमाणभूभिव्रव्याणां हलकृहालादीनामपहरणे, खद्वादीनां च शक्याणां, औषधस्य च कल्याणघृतादेश्रीर्ये सत्युपयोगकालेतरकालापेक्षया प्रयोज-नापेक्षया च राजा दण्डं कुर्यात् ॥ २९३ ॥

खाम्यमात्यौ पुरं राष्ट्रं कोशदण्डौ सहत्त्रथा।

सप्त प्रकृतयो होताः सप्ताक्षं राज्यमुच्यते ॥ २९४ ॥

स्वामीति ॥ स्वामी राजा, अमात्यो मध्यादिः, पुरं राज्ञः कृतदुर्गनिवासनगरं, राष्ट्रं देशः, कोशो वित्तनिचयः, दण्डो इस्त्यश्वरथपादातं, मित्रं त्रिविधं सप्तमाध्या-योक्तमित्येताः सप्त प्रकृतयोऽक्नानि । सप्ताक्रमिदं राज्यमित्युच्यते ॥ २९४ ॥

ततः किमित्याह---

सप्तानां प्रकृतीनां तु राज्यस्थासां यथाक्रमम् । पूर्वे पूर्वे गुरुतरं जानीयाद्व्यसनं महत् ॥ २९५ ॥

सप्तानामिति ॥ आसां राज्यप्रकृतीनां सम्प्तानां क्रमोक्तानामुत्तरस्या विनाशमपेक्ष्य पूर्वस्याः पूर्वस्या विनाशविषये गरीयो व्यसनं जानीयात् । तथाहि । मित्रव्यसना-त्सवलव्यसनं गरीयः, संपन्नवलस्वेवामित्रानुग्रहे सामर्थ्यात् । एवं बलात्कोशो गरी-यात्, कोशनाशे बलस्यापि नाशात् । कोशादाष्ट्रं गरीयः, राष्ट्रनाशे कुतः कोशो- त्पत्तिः । एवं राष्ट्राहुर्गनाशोऽपि, हुर्गादेव यवसेन्धनादिसंपन्नाद्राज्यरक्षासिद्धिः । दुर्गादमात्यो गरीयान्, प्रधानामात्यनाशे सर्वाङ्गवैकस्यात् । अमात्यादप्यान्मा, सर्वत्यारमार्थत्वान् । तस्मादुत्तरापेक्षया पूर्वे यवतो रक्षेत् ॥ २९५ ॥

#### सप्ताङ्गस्येह राज्यस्य विष्टब्धस्य त्रिदण्डवत् । अन्योन्यगुणवैशेष्याच किंचिदतिरिच्यते ॥ २९६ ॥

मप्ताङ्गस्येति ॥ उक्तमप्ताङ्गवतो लोके राष्ट्रस्य त्रितृण्डवद्न्योन्यसंबन्धस्य परस्प-रिवलक्षणोपकारणाञ्च किंचिदङ्गमधिकं भवति । यद्यपि पूर्वभूते पूर्वपूर्वोङ्गस्याधि-वयमुकं तथाप्येपामङ्गानां मध्याद्नस्याङ्गसंबन्धिनमपकारमन्यदृङ्गं कर्तुं न शक्तोति, तस्मादुत्तरोत्तराङ्गमप्यपेश्वणीयमित्येवंपरोऽयमाधिन्यनिपेधः । अत्र प्रसिद्धं यतित्रि-दण्डमेव रप्टान्तः । तद्धि चतुरङ्गलगोवालवेष्टनादन्योन्यसंबन्धं, न च तन्मध्ये त्रितृण्डधारणशास्त्रार्थे कश्चिद्दण्डोऽधिको भवति ॥ २९६ ॥

तेषु तेषु तु कृत्येषु तत्तदङ्गं विशिष्यते ।

येन यत्साध्यते कार्ये तत्तासाञ्ज्रेष्ट्रमुच्यते ॥ २९७ ॥

तेष्विति ॥ यसात्तेषु तेषु संपाचेषु कार्येषु तत्तदङ्गस्यातिशयो भवति, तत्कार्य-मन्येन कर्तुमशक्तेः । एवंच येनाङ्गेन यन्कार्यं संपाद्यते तस्मिन्कार्ये तदेव प्रधान-मुच्यते । ततश्चान्योन्यगुणविशेषादि यदुक्तं तदवानेन स्फुटीकृतम् ॥ २९७ ॥

चारेणोत्साहयोगेन ऋययेव च कर्मणाम् ।

स्वयक्ति परशक्ति च नित्यं विद्यान्महीपतिः ॥ २९८ ॥

चारेणेनि ॥ सप्तमाध्यायोक्तकापटिकादिना बलस्योत्साहयोगेन कर्मणां च हस्ति-बन्धवणिक्पथादीनामनुष्टानेन जातां शत्रोरात्मनश्च शक्ति राजा सदा जानी-यात् ॥ २९८ ॥

पीडनानि च सर्वाणि व्यसनानि तथैव च।

आरभेत ततः कार्यं संचिन्त्य गुरुलाघवम् ॥ २९९ ॥

पीडनानीति ॥ पीडनानि सारकादीनि कामकोधोद्धवानि, दुःखानि च स्वपरच-क्रगतानि तेषां च गुरुलघुमावं पर्यालोच्य संधिविग्रहादि कार्यमारभेत ॥ २९९ ॥

> आरभेतेव कर्माणि श्रान्तः श्रान्तः पुनः पुनः । कर्माण्यारभमाणं हि पुरुषं श्रीनिषेवते ॥ ३०० ॥

आरभेतेति ॥ राजा खराज्यवृद्धिपरापचयनिमित्तानि कार्याणि कथंचिदिदं संजा-तमिति छलान्यप्यारभ्यात्मना खिन्नः पुनःपुनम्नान्यारभेतेव । यसान्कर्माणि स्ज्य-मानं पुरुषं श्रीनितरां संवते । तथा नाबाह्यणे नानाश्रवे श्रीरम्तीति प्ररोहितापि शोषमेति, नच युगानुरूपेण कर्माणि फलन्तीति राज्ञोदासितव्यम् ॥ ३०० ॥

कृतं त्रेतायुगं चैव द्वापरं किलरेव च । राज्ञो हत्तानि सर्वाणि राजा हि युगग्रुच्यते ॥ ३०१ ॥ यतः । क्रुतमिति ॥ क्रुतत्रेताद्वापरकल्यो राज्ञ एव चेष्टितविशेषास्तरेव सत्यादिः विशेषमञ्जूते । तसाद्वाजव कृतादियुगमभिधीयते ॥ ३०१ ॥

कीरक्चेष्टितः इतादियुगमित्रन आह—

किलः प्रसुप्तो भवति स जाग्रद्वापरं युगम् । कर्मस्वभ्युद्यतस्त्रेता विचरंस्त कृतं युगम् ॥ ३०२ ॥

किरिति ॥ अज्ञानारुखादिना यदा निरुद्यमो राजा भवति तदा किष्टः स्थान् । यदा जानक्षिप नाश्चितिष्ठांन तदा द्वापरम् । यदा कर्मानुष्टानेऽवस्थितस्तदा श्रेता । यथाशास्त्रं पुनः कर्माण्यनुनिष्टन्त्रिचरित तदा कृतयुगस् । तस्यादाज्ञा कर्मानुष्टान्यरेण भाव्यमित्यत्र तात्पर्यं नतु वास्तवकृतयुगायपलापे ॥ ३०२ ॥

इन्द्रसार्क्स वायोश्र यमस्य वरुणस च।

चन्द्रसाप्तः पृथिच्याश्च तंजोवृत्तं नृपश्चरेत् ॥ ३०३ ॥

इन्द्रस्थेनि ॥ इन्द्रादिसंबन्धिमा वीर्थस्यानुरूपं चरितं रोजानुनिष्ठेत् । नथाच राजा कण्टकोद्धारेण प्रतापानुरागाभ्यां संयुक्तः स्यान् ॥ ३०३ ॥ कथमिन्द्रादिचरित्तमनुतिष्ठेदित्याह—

वार्षिकांश्रतुरो मासान्यथेन्द्रोऽभिप्रवर्षति ।

तथाभिवर्षेत्स्वं राष्ट्रं कामिरिन्द्रव्रतं चरन् ॥ ३०४ ॥

वार्षिकानिति ॥ ऋनुसंवर्यस्पक्षाश्रयणेनेद्रमुच्यते । यथा श्रावणादीश्चनुरो मासानिन्द्रः त्रस्यादिभिद्धये वर्षत्येवसिन्द्रचरितमनुनिष्ठन् राजा स्वदेशायातसा-भूनभिक्षवितार्थः प्रयेत् ॥ ३०४ ॥

अष्टी मासान्यथादित्यस्तोयं हरति रिमिभः।

तथा हरेत्करं राष्ट्राभित्यमर्कत्रतं हि तत् ॥ ३०५ ॥

अष्टाविति ॥ यथा सूर्यो मार्गशीर्पाचष्टमान्यान् रश्मिभः मोकं स्तोकं रसमीय-त्तापेनादत्ते, तथा राजा शास्त्रीयकरानपीडया सदा राष्ट्राहृद्वीयात् । यस्मादेतद-स्याकेनतम् ॥ ३०५ ॥

प्रविश्य सर्वभूतानि यथा चरति मारुतः।

तथा चारेः भवेष्टव्यं त्रतमेतद्धि मारुतम् ॥ २०६ ॥

प्रविद्वयेति ॥ यथा प्राणाक्यो वायुः सर्वजन्तुष्वन्तः प्रविद्वयं विचरत्येवं चारद्वारेण स्वपरमण्डलजालेषु चिकीर्षितार्धज्ञानार्थमन्तः प्रवेष्टव्यम् । यसादेतन्मारुतचरिन्तम् ॥ ३०६ ॥

यथा यमः प्रियद्वेष्या त्राप्ते काले नियच्छति ।

तथा राज्ञा नियन्तव्याः प्रजास्तद्धि यमत्रतम् ॥ २०७॥ ययेति ॥ यद्यपि यमस्य शत्रुपित्रे न स्तस्थापि तक्षिन्दकार्चकयोः शत्रुपित्र-वोर्यथा यमः शत्रुपित्रमरणकाले तुस्यवित्रयमयस्येवं राज्ञाऽपराधकाले रागद्वेषपरि-हारेण प्रजाः प्रमापणीयाः । यसादेनदस्य याम्यं व्रतम् ॥ ३००॥

# वरुणेन यथा पाशैर्वद्ध एवामिद्दश्यते।

तथा पापाचिगृद्धीयाद्वतमेतद्धि नारुणम् ॥ ३०८ ॥

बरुणेनेति ॥ यो वरुणस्य रज्जुभिर्बन्धयितुमिष्टः स यथा तेनाविशक्कितः पाशै-र्बद्ध एव रूक्ष्यते । तथा पापकारिणोऽविशक्कितानेव यावक्क पार्यन्ते तावच्छास-वेत् । यस्मादेतदस्य वारुणं व्रतम् ॥ ३०८ ॥

परिपूर्ण यथा चन्द्रं दृष्टा हृष्यन्ति मानवाः।

तथा प्रकृतयो यसिन्स चान्द्रव्रतिको नृपः ॥ ३०९ ॥

परिपूर्णमिति ॥ यथा पूर्णेन्दुवर्शनेन मनुष्या हर्पमुत्पादयन्त्येवममास्मादयो यसिन्दष्टे नुष्टिमुपगच्छन्ति स चन्द्राचारचारी नरेन्द्रः ॥ ३०९ ॥

प्रतापयुक्तस्तेजम्बी नित्यं स्थात्पापकर्ममु ।

दुष्टसामन्तिहिस्रथ तदाग्रेयं त्रतं स्मृतम् ॥ ३१० ॥

प्रतापयुक्त इत्यादि ॥ पापकारियु सदा दण्डपातेन प्रचण्डोऽनलसः स्वात्तया प्रतिकुलामात्वहिंसनदीलो भवेत् । सदस्याग्निसंबन्धि वर्तं स्मृतम् ॥ ३१० ॥

यथा सर्वाणि भूतानि धरा धारयते समम्।

तथा सर्वाणि भूतानि विश्रतः पार्थिवं व्रतम् ॥ ३११ ॥

ययेति ॥ यथा पृथिवी सर्वाण्युचावचानि स्थावरजङ्गमान्युरकृष्टापकृष्टानि समं कृत्वा धारयते तद्वद्विद्वद्वनिकगुणवद्भतानि तदितगणि च दीनानाथादिसर्वभूतानि रक्षणधनदानादिना सामान्येन धारयतः पृथिवीसंबन्धि व्रतं भवति ॥ ३११ ॥

एतेरुपाँगरन्येश्र युक्ती नित्यमनन्द्रितः।

स्तेनान्राजा निगृहीयात्खराष्ट्रे पर एव च ॥ ३१२ ॥

ंप्तैरिति ॥ एतं रुक्तेपायैर न्येश्वानुकेरिय स्ववृद्धिययुक्तो राजानरूमः सन् स्वराष्ट्रे ये चौरा वसन्ति, चपरराष्ट्रे वसन्तम्मदेशमागत्य युष्णन्ति, तानुभवप्रका-राश्चिगृद्धीयात् । 'सोऽग्निर्भवित वायुश्च' इत्यादिना पूर्वं सिद्धवदुक्तमध्यादिरूपत्व-मिद्द तु तद्भुणयोगेन स्फुटीकृतमित्यपुनरुक्तिः ॥ ३१२ ॥

परामप्यापदं प्राप्तो ब्राह्मणाच प्रकोपयेत् ।

ते हानं कुपिता हन्युः सद्यः स्वलवाहनम् ॥ ३१२ ॥

परमिति ॥ कोशक्षयादिना प्रकृष्टामप्यापदं प्राप्तो राजा बाह्मणाच प्रकोपवेद ।

यक्षाचे रुष्टाः सबलवाहनमेनं मद्य एव शापामिचाराम्यां हन्युः ॥ ३१३ ॥

यैः कृतः सर्वभक्ष्योऽप्रिरपेयश्च महोद्धिः । श्वयी चाप्यायितः सोमः को न नम्येत्मकोप्य तान् ३१४ तयाहि । यैरिति ॥ वैजीक्रणैरिभिक्षापेन सर्वभक्ष्योऽग्निः कृतः, समुद्रश्चापेय-जलश्चन्द्रस क्षययुक्तः पम्नात्प्रितस्तान्कोपयित्वा को न नश्येत् ॥ ३१४ ॥

लोकानन्यान्छजेयुर्ये लोकपालांश्र कोपिताः।

देवान्कुर्युरदेवांश्र कः क्षिण्वंस्तान्समृध्यात् ॥ ३१५ ॥ किंच। कोकानिति ॥ वे स्वर्गादिकोकान्परानन्यांश्र कोकपाकान्स्जन्तीति संभा-व्यते। देवांश्र शापेन मानुषादीन्कुर्वन्ति तान्पीडयन्कः समृद्धिं प्राप्तुयात् ॥३१५॥

यानुपाश्रित्य तिष्ठन्ति लोका देवाश्र सर्वदा ।

ब्रह्म चैव धनं येषां को हिंखात्ताञ्जिजीविषुः ॥ ३१६ ॥

अपिच ।यानित्यादि ॥ यान्त्राह्मणान्यजनयाजनकर्तृकानाश्रित्य 'अग्नां प्राम्ताहुतिः' इति न्यायेन पृथिव्यादिलोका देवाश्र स्थिति लभनते, बेद एव च येषां धनमभ्युद्य-साधनतया याजनाध्यापनादिना धनोपायन्याह्म, ताःत्रीवितुमिच्छन्को हिंस्यात् ३१६ एवं तहिं विद्वांमं ब्राह्मणं सेवेतेत्यन आह—

अविद्वांश्वेव विद्वांश्व ब्राह्मणो द्वतं महत्।

प्रणीतश्राप्रणीतश्र यथाप्रिर्देवतं महत् ॥ ३१७॥ अविद्वानिति ॥ यथाहितोऽनाहितो वाप्तिर्महती देवता एवं मूर्को विद्वांश्र प्रकृष्टा देवतेति ॥ ३१७॥

भ्मशानेष्वपि तेजस्वी पावको नैव दुष्यति । हूयमानश्र यज्ञेषु भूय एवाभिवर्धते ॥ ३१८ ॥

इमशानिप्वलादि ॥ यथाप्रिमहातेजाः इमशाने शवं दहन्कार्येऽपि नेव दुष्टो भवति किंतु पुनरिप यशेषु हूयमानोऽभिवर्धते ॥ ३१८ ॥

एवं यद्यप्यनिष्टेषु वर्तन्ते सर्वकर्मसु ।

सर्वथा ब्राह्मणाः पूज्याः परमं दैवतं हि तत् ॥ ३१९ ॥
एवं यद्यपीति ॥ एवं कुत्सितकर्मस्विप सर्वेषु यद्यपि ब्राह्मणाः प्रवर्तन्ते तद्यापि
सर्वप्रकारेण पूज्याः । यस्मात् प्रकृष्टं तहैवतम् । स्तुत्यर्थत्वाचास्य न यथाश्रुतार्थविरोधः शक्वनीयः ॥ ३१९ ॥

क्षत्रस्यातिप्रदृद्धस्य त्राक्षणान्यति सर्वशः।

ब्रह्मैव संनियन्त स्थात्क्षत्रं हि ब्रह्मसंभवम् ॥ ३२० ॥

क्षत्रस्थेति ॥ क्षत्रियस्य बाह्मणान्त्रति सर्वथा पीडानुवृत्तस्य बाह्मणा एव शापा-भिचारादिना सम्याङ्कियन्तारः । यसात्क्षत्रियो बाह्मणात्संभूतः, बाह्मणबाहुप्रसूत-त्वात् ॥ ३२० ॥

अब्योऽभित्रेक्षतः क्षत्रमञ्मनो लोहग्रुत्थितम् । तेषां सर्वत्रमं तेजः खासु योनिषु शास्यति ॥ ३२१ ॥ !

त्याच । अच्य इति ॥ अख्याद्याणपाचाणेम्योऽग्निस्तत्रियशक्षाणि जातानि तेषां संबन्धि तेजः सर्वत्र दहनामिभवष्णेदनार्थकं कार्यं करोति । स्वकारणेषु जलकाद्याणपाणाल्येषु दहनाभिभवष्णेदनारमकं कार्यं न करोति ॥ ३२१ ॥

नात्रक्ष क्षत्रमुझोति नाक्षत्रं त्रक्ष वर्धते ।

ब्रह्म क्ष्रं च संपृक्तिमिह चामुत्र वर्धते ॥ ३२२ ॥

नेति ॥ बाह्मणरहितक्षत्रियो वृद्धि न याति, शान्तिकपौष्टिकव्यवहारेक्षणादिध-मैविरहात् । एवं क्षत्रियरहितोऽपि बाह्मणो न वर्धते, रक्षां विना वागादिकमीनि-एपत्तेः । किंतु बाह्मणः क्षत्रियव परस्परसंबद्ध एवेह छोके परछोके च धर्मार्थकाम-मोक्षावास्या वृद्धिमेनि । दण्डप्रकरणे चेयं बाह्मणस्तुनिर्वाह्मणानामपराधिनामपि छघुदण्डप्रयोगनियमार्था ॥ ३२२ ॥

यदा तु विशिष्टदर्शनेनाचिकित्स्यव्याधिना वासक्रमृत्युर्भवति तदा--

दत्त्वा धनं तु विप्रेभ्यः सर्वदण्डसम्रुत्थितम्। पुत्रे राज्यं समास्रज्य कुर्वीत प्रायणं रणे ॥ ३२३ ॥

दःवेति ॥ महापार्ताकव्यतिरिक्तविनियुक्तावशिष्टमर्वदण्डधनं ब्राह्मणेभ्यो दस्वा, पुत्रे राज्यं समर्प्यामक्रमृत्युः कलातिशयप्राप्तये संघामे प्राणत्यागं कुर्यात् । संघा-मासंभवे न्वनशनादिनापि ॥ ३२३ ॥

एवं चरन्सदा युक्तो राजधर्मेषु पार्थिवः । हितेषु चेत्र लोकस्य सर्वान्भृत्यान्नियोजयेत् ॥ ३२४ ॥

्वमिति ॥ प्वमध्यायत्रयोक्तराजधर्मेषु व्यवहार्यमाणो राजा सर्वदा यववान्त्र-जाहिनेषु सर्वान्यत्यान्विनियोजयेत् ॥ ३२४ ॥

> एषोऽखिलः कर्मविधिरुक्तो राज्ञः सनातनः। इमं कर्मविधि विद्यात्क्रमशो वैश्यश्चद्रयोः॥ ३२५॥

एष इति ॥ एतद्रग्जः कर्मानुष्टानं पारंपर्थागततया नित्यं समय्रभुक्तम् । इदानीं वैद्यसूद्धक्रमेण वस्यमाणमिदं कर्मानुष्टानं जानीयात् ॥ ३२५ ॥

वैभ्यस्तु कृतसंस्कारः कृत्वा दारपरिग्रहम्।

वार्तायां नित्ययुक्तः स्थात्पश्चनां चैव रक्षणे ॥ ३२६ ॥

बैश्यस्त्वित ॥ वैश्यः क्रुतोपनयनपर्यन्तसंस्कारो विवाहादिकं कृत्वा जीविकायां वक्ष्यमाणायां कृष्यादिकार्याये पशुपालने च सदा समायुक्तः स्थान् । पशुरक्षणस्य वार्तात्वेऽपि प्राधान्यल्यापनार्थे पृथग्विधानम् । तथा चोत्तरश्लोकाम्यां प्राधान्यं द्वीयति ॥ ३२६ ॥

प्रजापतिर्धि वैश्याय सङ्घा परिददे पश्चन् । ब्राक्षणाय च राज्ने च सर्वाः परिददे प्रजाः ॥ ३२७ ॥ प्रकारिति ॥ वक्षाद्रक्षा पश्चम्बद्धा रक्षणार्थ वैश्याय दक्तवानतो वेश्येन रक्षणीयाः पश्च इति पूर्वामुवादः । प्रजाश्च सर्वाः सङ्घा श्राक्षणाय राज्ञे च रक्षणार्थ दक्तवानिति प्रसङ्घादेतदुक्तम् ॥ ३२७ ॥

नच वैश्यस कामः साम रक्षेयं पश्चिति ।

वैद्ये चेच्छति नान्येन रक्षितच्याः कथंचन ॥ ३२८ ॥

न चेति ॥ पद्युरक्षणं न करोमीति चैश्येमेच्छा न कार्या । अतः क्रुच्यादिश्वसिः संअवेऽपि वैश्येन पद्युरक्षणमवश्यं करणीयम् । वैश्ये च पद्युरक्षणं कृर्वसम्बः पद्युरक्षणं न कारयितच्यः ॥ ३२८॥

मणियुक्ताप्रवालानां लोहानां तान्तवस्य च।

गन्धानां च रसानां च विद्यादर्धवलाबलम् ॥ ३२९ ॥

किंच । मणीति ॥ मणिमुक्ताविद्युमलोहवस्त्राणां, गन्धानां कर्पूरादीनां, रसानां स्वणादीनामुक्तममध्यमानां देशकालापेक्षया मूल्योत्कर्पाएकर्पं वैद्यो जानी-यात् ॥ ३२९ ॥

बीजानामुप्तिविच स्थान्क्षेत्रदोपगुणस्य च ।

मानयोगं च जानीयाचुलायोगांश्र सर्वशः ॥ ३३० ॥

बीजानामिति ॥ बीजानां सर्वेषां वपनविधिज्ञः स्थान् । इदं बीजमिसन्काले तम्र संहतं चोसं प्ररोहत्यसम्बन्धेवं तथेदमूपरमिदं सस्यप्रदमित्यादि क्षेत्रदोषगुण- क्षश्च स्थान् । मानोषायांश्च प्रस्वद्रोणादीन्तुलोषायांश्च सर्वान् तत्त्वतो जानीयात् । यथान्यो न बज्जयित ॥ ३३० ॥

सारासारं च भाण्डानां देशानां च गुणागुणान्।

लाभालाभं च पण्यानां पश्नां परिवर्धनम् ॥ ३३१ ॥

सारासारिमिति ॥ इदमुन्कृष्टमेतदपकृष्टमित्येकजातीनामपि द्रव्याणां विशेषं जानीयात्तथा देशानां प्राक्पश्चिमादीनां क किमल्पमृत्यं किं बहुमृत्यं चेलादि देशगुणदोपी बुद्धेन् । विक्रेयद्रव्याणां चेयता कालेन इयानपचय उपचयो बेति विद्यात् । तथास्मिन् देशे कालेऽनेन च नृणोद्कयवादिना पशवो वर्धन्तेऽनेन क्षीयन्त इत्येतदिप जानीयात् ॥ ३३१ ॥

भृत्यानां च भृतिं विद्याद्वाषाश्र विविधा नृणाम् । दुव्याणां स्थानयोगांश्र ऋषविऋयमेव च ॥ ३३२ ॥

मृशानामिति ॥ गोपालमहीपालानामितीरमस्य देशमिति देशकालकर्मानुरूपं देतनं जानीयात् । गौददाक्षिणात्यादीनां च मनुष्याणां नानाप्रकारा भाषा विकया-धर्म विद्यास्त्रवेदं द्रव्यमेवं स्थाप्यतेऽनेन च संयुक्तं चिरं तिष्ठतीति वृद्यते, तथेदं द्रव्यमस्मिन्देशे कालं चेयता विक्रीयत इत्येतदिष जानीयात् ॥ ३३२ ॥

धर्मेण च द्रव्यदृद्धावातिष्ठेषत्रग्रुत्तमम् । द्याच सर्वभूतानामसमेव प्रमत्तरः ॥ ३३३ ॥ धर्मेणेति ॥ धर्मेण विक्रवादिनोक्तप्रकारेण धनवृद्धौ प्रकृष्टं वसं कुर्यात् । हि-रण्यादिदानमपेक्षासमेस प्राणिम्यो विहोषेण दसात् ॥ १११ ॥

विप्राणां वेदविदुषां गृहस्थानां यशस्विनाम् । शुश्रुपैव तु शुद्रस्य धर्मो नैश्रेयसः परः ॥ ३३४ ॥

विप्राणामिति ॥ ग्रूहस्य पुनर्वेदविदां गृहस्थानां स्वधर्मानुष्ठानेन यशोयुक्तानां या परिचर्या सैव प्रकृष्टस्वर्गादिश्रेयोहेनुर्धर्मः ॥ ३३४ ॥

शुचिरुत्कृष्टशुश्रुपुर्मृदुवागनहंकृतः ।

ब्राह्मणाद्याश्रयो नित्यमुत्कृष्टां जातिमश्चते ॥ ३३५ ॥

शुचिरिति ॥ बाह्याभ्यन्तरशांचीपेतः, स्वजात्यपेक्षयोष्ट्रष्टद्विजातिपरिचरणशीसः अपरचभाषी, निरहंकारः, प्राधान्यन वाह्यणाश्रयस्तद्भावे श्रत्रियवैद्याश्रयोऽपि स्वजातित उत्कृष्टां जातिं प्रामोति ॥ ३३७ ॥

एषोऽनापदि वर्णानामुक्तः कर्मविधिः शुभः । आपद्यपि हि यन्तेषां क्रमशस्त्रियोधत ॥ ३३६ ॥ इति मानवे धर्मशास्त्रे ऋगुत्रोक्तायां मंहितायां नवमोऽध्यायः ॥ ९॥

एप इति ॥ एप वर्णानामनापदि चतुर्णामपि कर्मविधिर्धर्म उक्तः, आपद्यपि यस्मेपां धर्मः मंकीर्णश्चेदं च क्रमेण श्रुणुत ॥ ३३६ ॥

इति श्रीकुष्ट्रकमद्दविराचतायां मन्वर्थमुक्तावत्यां नवमोऽध्यायः॥ ९॥

### अथ दशमोऽध्यायः।

अधीयीरंस्रयो वर्णाः स्तर्कर्मस्या द्विजातयः। प्रवृयाद्वाक्षणस्त्वेषां नेतराविति निश्रयः॥ १॥

अधीयीरिकिति ॥ वैद्यश्रद्भधर्मानन्तरं 'संकीर्णानां च संभवम्' इति प्रति-ज्ञातन्त्रास्त्रिन्नाच्ये वर्णेभ्य एव संकीर्णानामुत्पत्तेः वर्णानुवादार्थे त्रैवर्णिकस्य प्रधानधर्ममध्ययनं ब्राह्मणस्य चाध्यापनमनुवदति। ब्राह्मणादयस्त्रयो वर्णा अध्यय-नानुभूतस्वकर्मानुष्टातारो वेदं पठेयुः। एपां पुनर्मध्ये ब्राह्मण एवाध्यापनं कुर्यास्त्र क्षत्रियवैद्यावित्ययं निक्षयः। प्रब्रूयाद्राह्मणस्त्रेपामित्यनेनंत क्षत्रियवैद्ययो-वध्यापननिषेधसिन्दी नेनराविति पुनर्निपेववचनं प्रायश्चित्तगौरवार्थम् ॥ १॥

> सर्वेषां त्राह्मणो विद्याद्वृत्त्युपायान्यथाविधि । पत्रूयादितरेभ्यश्च स्वयं चैव तथा भवेत् ॥ २ ॥

किंच सर्वेषामिति ॥ सर्वेषां वर्णानां जीवनोपायं ययाशास्त्रं झाझणी जानी-यासेम्यक्रोपदिशेत्स्ययं च यथोक्तवसियममनुतिहेत् ॥ २ ॥

[ अध्यायः १०

अत्राजुबादः---

### वैशेष्यात्त्रकृतिश्रेष्ट्याश्वियमस्य च घारणात् । संस्कारस्य विशेषाच वर्णानां ब्राह्मणः प्रश्नः ॥ ३ ॥

वैशेष्यादिति॥जात्युत्कर्षात्, प्रकृतिः कारणं हिरण्यगर्भोत्तमाङ्गरूपकारणोत्कर्षात्, नियम्यतेऽनेनेति नियमो वेदस्तस्याध्ययनाध्यापनध्यास्यानादियुक्तसातिशयवेदधा-रणात् । अत्तप्त 'ब्रह्मणश्चेत धारणात्' इति सातिशयवेदधारणेनेष ब्राह्मणोत्कर्ष उक्तः । गोविन्दराजस्तु स्नातकवतानां धारणादिनि ध्यास्यातवान् । तत्त । क्षत्रिया-दिसाधारण्यात् । संस्कारस्योपनयनास्यस्य क्षत्रियाद्यपेक्षया प्राधान्यविधाने विशेष्णांनामध्यापनवृत्त्युपदेशयोबाह्मण एवेश्वरः ॥ १ ॥

ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यस्त्रयो वर्णा द्विजातयः । चतुर्थ एकजातिस्तु ग्रुद्रो नास्ति तु पश्चमः ॥ ४ ॥

श्राह्मण इति ॥ श्राह्मणादयस्त्रयो वर्णा द्विजाः, तेपामुपनयनविधानात् । श्रूद्रः पुनश्रतुर्थो वर्ण एकजातिः, उपनयनाभावात् । पञ्चमः पुनर्वर्णो नास्ति। संकीर्णजानीनां न्यश्रतरवन्मानापितृजातिव्यतिरिक्तजात्यन्तरन्वात्र वर्णत्वम् । अयं च जात्य-न्तरोपदेशः शास्त्रे संव्यवहरणार्थः ॥ ४ ॥

# सर्ववर्णेषु तुल्यासु पत्नीष्वक्षतयोनिषु ।

आनुलोम्पेन संभूता जात्या ज्ञेयास्त एव ते ॥ ५ ॥

सर्वयणेष्विति ॥ ब्राह्मणादिषु वर्णेषु चतुर्विषि, समानजातीयासु यथाशास्त्रं यरिणीतास्त्रक्षतयोनिष्वानुलोम्येन ब्राह्मणेन ब्राह्मण्यां श्वत्रियण श्वत्रियायामित्यन्तानुक्रमेण ये जातास्ते मातापित्रोर्जात्या युक्तान्तजातीया एव ज्ञातव्याः। आनु-क्रोम्यग्रहणं चात्र मन्द्रोपयुक्तमुत्तरश्लोक उपयोक्ष्यते। गवाश्वादिवद्वयवसंनिवेशस्य ब्राह्मणजात्यभिव्यक्षकाभावादेतद्वाह्मणादिलक्षणमुक्तम् । अत्र च पत्नीप्रहणादृत्य-पत्नीजितानां न म्राह्मणादिजातित्वम् । तथाच वेवलः—'द्वितीयेन तु यः पित्रा सवर्णायां प्रजायते । अववाट इति स्थातः श्वद्वधर्मा न जातितः ॥ वतद्दीना न संस्कार्याः स्वतन्नान्वपि ये मुताः । उत्पादिताः सवर्णेन ब्रात्या इव बहिष्कृताः॥' व्यासः—'ये तु जाताः समानामु संस्कार्याः स्युरतोऽन्यया।' वाज्ञवस्त्रयोऽपि—'मवर्णेभ्यः सवर्णासु जायन्ते हि सजातयः' इत्यभिधाय 'विद्यास्वेष विधिः स्मृतः' इति बुवाणः प्रत्युत्पादितस्यैव ब्राह्मणादिजातित्वं निश्चिकाय ॥ ५ ॥

### स्त्रीष्वनन्तरजातासु द्विजैरुत्पादितान्सुतान् । सद्यानेव तानाहुमातृदोषविगर्हितान् ॥ ६ ॥

कीष्विति ॥ आनुस्रोम्बेनाव्यवहितवर्णजातीयासु मार्यासु द्विजातिभिर्वे उत्पा-विताः पुत्राः, यथा ब्राह्मणेन क्षत्रियायां, क्षत्रियेण वैश्यायां वृश्येन श्रूहायां ता-न्मातुर्हीनजातीयत्वदोषाद्रार्हितान्यितृसदशास तु पितृसजातीयान्मन्वाद्य आहुः। पिद्सदशम्रहणान्मातृजातेस्स्कृष्टाः पितृजातितो निकृष्टा होयाः। पृतेषां च नामानि मूर्थावसिक्तमाहिष्यकरणास्यानि याज्ञवस्त्रयादिभिरुक्तानि, वृत्तपश्चेषाश्चरान-सोक्ताः—हस्त्यवरविश्वा अञ्चाधारणं च मूर्थावसिक्तानां, नृत्वगीतमक्षत्रजीवनं सस्त्ररक्षा च माहिष्याणां, द्विजातिश्चत्रूषा धनधान्याध्यक्षता राजसेवादुर्गान्तः-पुररक्षा च पारशवोग्रकरणानामिति ॥ ६ ॥

अनन्तरासु जातानां विधिरेष सनातनः।

क्रेंकान्तरासु जातानां धर्म्यं विद्यादिमं विधिम् ॥ ७ ॥

अनम्तरास्तिति ॥ एव पारम्पर्यागततया नित्यो विधिरनन्तरजातिभावौंत्पश्चाना-मुक्तः एकेन द्वाभ्यां च वर्णाभ्यां व्यवहितासूत्पञ्चानां यथा ब्राह्मणेन वैदयायां अ-त्रियेण शुद्धायां ब्राह्मणेन शुद्धायासिमं वक्ष्यमाणं धर्मादनपेतं विधि जानीयात् ॥७॥

ब्राह्मणाद्वैश्यकन्यायामम्बष्टो नाम जायते ।

निषादः शुद्रकन्यायां यः पारशव उच्यते ॥ ८ ॥

माध्रणादिति ॥ कन्याग्रहणादत्रोदायामित्यध्याहार्थम् । 'विश्वास्वेष विधिः स्मृतः' इति पाज्ञबल्ययेन स्कुटीकृतत्वाच। बाह्मणाद्वेद्दयकन्यायाम्द्रायामम्बद्धाल्यो जायते। भूदकन्यायाम्द्रायां निपाद् उत्पद्यते । यः संज्ञान्तरेण पारशवश्चोच्यते ॥ ८ ॥

श्वित्रयाच्छ्द्रकन्यायां क्रूराचारविहारवान् । श्वत्रक्षुद्रवपुर्जन्तुरुग्रो नाम प्रजायते ॥ ९ ॥

क्षत्रियाविति ॥ क्षत्रियाच्छुद्रकन्यायामृहायां क्रुग्चेष्टः क्र्रकर्मरतिश्च क्षत्रज्ञू-द्रस्तभाव उम्राष्यः पुत्रो जायते ॥ ९ ॥

विप्रस्य त्रिषु वर्णेषु नृपतेर्वर्णयोर्द्वयोः।

वैश्यस्य वर्णे चैकस्मिन्पडेतेऽपसदाः स्मृताः ॥ १० ॥

विप्रस्वेति ॥ ब्राह्मणस्य क्षत्रियादित्रयस्त्रीयु, क्षत्रियस्य वैश्यादिवर्णद्वयोः स्त्रियोः, वैश्यस्य च श्रूदायां, वर्णत्रयाणामेते पट पुत्राः सवर्णपुत्रकार्यापेक्षयापसदा अवसन्ना निरुष्टाः स्युः ॥ १० ॥

एवमनुक्षोमानुक्त्वा प्रातकोमानाह-

श्वत्रियाद्वित्रकन्यायां सूतो भवति जातितः । वैश्यान्मागधवेदेहौ राजवित्राङ्गनासुता ॥ ११ ॥

शिवादिति ॥ अत्र विवाहासंभवास्कन्याप्रहणं सीमात्रप्रदर्शनार्थम् । अत्रैव स्रोके राजविप्राङ्गनासुताविति बाह्मण्यां क्षत्रियाजात्या स्तनामा संजायते । वैद्याचयाक्रमं क्षत्रियाबाह्मण्योमीगभवैदेहास्यौ पुत्रौ भवतः । पृषां च कृत्तयो मनुनैवानिषास्वन्ते ॥ ११ ॥

श्रुद्रादायोगवः श्रत्ता चण्डालश्राधमो नृणाम् । वैभ्यराजन्यविपासु जायन्ते वर्णसंकराः ॥ १२ ॥ सूत्रादिति ॥ सूत्राहैश्वाक्षत्रियामाझणीतु क्रमेणायोगवः श्वता सूणासससस्य-न्हाकस वर्णागां संकरो येतु अनवितन्येषु ते वर्णसंकरा जावन्ते ॥ १२॥

> एकान्तरे त्वानुलोम्यादम्बष्ठोग्रौ यथा स्मृतौ । श्रुनुवैदेहकौ तद्वत्पातिलोम्येऽपि जन्मनि ॥ १३ ॥

प्कान्तर इति ॥ एकान्तरेऽपि वर्णे बाह्मणाईश्यकन्यायामम्बद्धः, क्षत्रिबाच्छू-मुकन्यायामुमः, एतावानुलोम्येन यथा स्पर्शाचहीं तद्वदेकान्तरे प्रतिलोमजनने-ऽपि श्रद्धारक्षत्रियायां क्षत्ता, वश्याद्वाह्मण्यां वदेहः, एताविष स्पर्शादियोग्यौ वि-हेपौ । एकान्तरोत्पन्नयोः स्पर्शाद्यनुज्ञानादनन्तरोत्पन्नानां स्तमागधायोगवानां स्पर्शादियोग्यत्वं सिद्धं भवति । अतश्रण्डाल एवैकः प्रतिलोमतः न्यशांदी निरस्पते ॥ १३ ॥

> पुत्रा येऽनन्तरस्त्रीजाः क्रमेणोक्ता द्विजन्मनाम् । ताननन्तरनाम्नस्तु मातृदोषात्त्रचक्षते ॥ १४ ॥

पुत्रा इति ॥ मातुर्वेपादिति हेनूपन्यासादनन्तरम्हणमनन्तरवर्षकान्तरम्बन्तरम्बन्तरम्बन्तरम्बन्तरम्बन्तरम्बन्तरम्बन्तरम्बन्तरम्बन्तरम्बन्तरम्बन्तरम्बन्तरम्बन्तरम्बन्तरम्बन्तरम्बन्तरम्बन्तरम्बन्तरम्बन्दरम्बन्तरम्बन्दरम्बन्तरम्बन्दरम्बन्तरम्बन्दरम्बन्तरम्बन्दरम्बन्तरम्बन्दरम्बन्तरम्बन्दरम्बन्तरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्दरम्बन्द

त्राक्षणादुग्रकन्यायामादृतो नाम जायते ।

आभीरोऽम्बष्टकन्यायामायोगव्यां तु धिग्वणः ॥ १५ ॥

बाह्मणादिति ॥ कत्रियेण श्रृहायामुत्पक्षोत्रा उम्रा चासौ कन्या चेत्युमकन्या तस्यां बाह्मणादावृतनामा जायते । बाह्मणेन वैश्यायामुत्पक्षाभ्वष्ठा तस्यां बाह्मणादान्यो जायते । श्रृदेण वैश्यायामुत्पक्षा आयोगवी तस्यां बाह्मणाद्धिन्यणो जायते ॥ १५ ॥

आयोगवश्र क्षता च चण्डालश्राधमो नृणाम् । प्रातिलोम्येन जायन्ते शृद्राद्वसदास्त्रयः ॥ १६ ॥

भायोगबश्चेति ॥ भायोगवः क्षत्ता चण्डालश्च मनुष्याणामधम इत्येते श्रयो ब्युष्क्रमेण वैश्याक्षत्रियामाक्षणीपु पुत्रकार्याद्पगतास्त्रयः श्रृद्धा जायन्ते । पुत्रकार्या-क्षमत्वप्रतिपादनार्थमुक्तानामप्येषां पुनर्वचनम् । एवमुत्तरक्षोकोक्तानामि॥१६॥

वैश्यान्मागधर्वदेही क्षत्रियात्स्त एव तु ।

त्रतीपमेते जायन्ते परेऽप्यपसदास्त्रयः ॥ १७ ॥

बैदयादिति ॥ क्षत्रियात्राह्मण्योर्मागधवेदेही क्षत्रियाद्राह्मण्यां सूत इत्येवं प्रा-तिकोम्येनापरेऽपि त्रयः पुत्रकार्यादपसदा जायन्ते ॥ १७ ॥

जातो निपादाच्छ्द्रायां जात्या भवति पुकसः । श्द्राजातो निपाद्यां तु स वै कुकुटकः स्मृतः ॥ १८ ॥

जात इति ॥ निपादाच्छदार्था जातो जात्या पुकसो मनति । निपादां पुनः शुद्राची जातः स कुकुटकनामा स्पृतः ॥ १८ ॥

अनुर्जातस्तथोब्रायां श्वपाक इति कीर्त्यते । वदेहकेन त्वम्बख्याम्रत्पको वेण उच्यते ॥ १९ ॥

क्षत्रिति ॥ शृद्धेण वैश्यायां जातः क्षत्ता । क्षत्रियेण शृद्धायां जाता उमा । तेन तस्यां जातः श्रपाक इत्युच्यते । वदहकेनाम्बद्धां ब्राह्मणेन वेश्याजातायां वेण इति कथ्यते ॥ १९॥

> डिजातयः सवर्णासु जनयन्त्यव्रतांम्तु यान् । तान्सावित्रीपरिश्रष्टान्त्रात्यानिति विनिर्दिश्चेत् ॥ २० ॥

हिजातय इति ॥ हिजातयः सवर्णासु सीपु यान्पुत्रानुत्पादयन्ते ते चेदूपनय-नाम्यवनहीना भवन्ति तदा तानकृतोपनयनान्त्रात्येखनया संज्ञ्या व्यपदिशेत् । 'अत अर्थं त्रयोऽप्येते' इत्युक्तमपि बात्यलक्षणं प्रतिलोमजपुत्रवदस्याप्युपकारा-क्षमपुत्रत्वप्रदर्शनार्थमस्मिन्संकीर्णप्रकरणेऽनृदितम् ॥ २० ॥

> त्रात्याचु जायते विशान्यापातमा भूर्जकण्टकः । आवन्त्ववाटधानी च पुष्पधः शैख एव च ॥ २१ ॥

बात्यादिति ॥ बात्याद्राह्मणान् 'सवर्णासु' इत्यनुवृत्तेर्बाह्मण्यां पापस्वभावो भू-र्जकण्टको जायते । तथा आवन्त्यवाटधानपुष्पधशैला जायन्ते । एकस्य चैतानि देशभेदप्रसिद्धानि नामानि ॥ २१ ॥

> **इ**हो महश्च राजन्याद्वात्यान्निच्छिवरेव च । नत्रश्च करणश्चेत्र खसो द्रविड एव च ॥ २२ ॥

शक्षां मक्तश्रेति ॥ क्षत्रियाद्वात्यान्सवर्णायां मत्त्रमञ्जनिच्छविनटकरणसम्बद्धाः हाल्या जायन्ते । एतान्यप्येकस्पैव नामानि ॥ २२ ॥

वैश्यातु जायते त्रात्यात्सधन्वाचार्य एव च ।

कारुपश्च विजन्मा च मेत्रः सात्वत एव च ॥ २३ ॥

वैश्यास्त्रिति ॥ वैश्यान्युनर्वात्यात्सवर्णायां सुधन्याचार्यकारुपविजन्ममंत्रसारवः ताख्या जायन्ते । एकस्य चेतान्यपि नामानि ॥ २३ ॥

व्यभिचारेण वर्णानामवेद्यावेदनेन च।

खकर्मणां च त्यागेन जायन्ते वर्णसंकराः ॥ २४ ॥

ध्यभिचारेणति ॥ ब्राह्मणादिवर्णानामन्योन्यस्रीगमनेन, सगोत्रादिविवाहेन, वपनयगरूपस्वकर्मेखागेन, वर्णसंकरो नाम जायते । अतो युक्तमसिम्प्रकरणे ब्रा-स्यानामभिधानम्॥ २४॥

संकीर्णयोनयो ये तु प्रतिलोमानुलोमजाः । अन्योन्यव्यतिषक्ताश्च तान्प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥ २५ ॥ संकीर्णेति ॥ वे संकीर्णयोनयः प्रतिलोमैरनुलोमैश्च परस्परसंबन्धाजायन्ते ता-निकोपेण बक्ष्यामि ॥ २५ ॥

म्तो वैदेहकर्श्वव चण्डालश्च नराधमः ।
मागधः क्षत्रुजातिश्च तथाऽयोगव एव च ॥ २६ ॥
म्त इति ॥ एते पडुक्तलक्षणः मृताहय उत्तरार्थमन्यन्ते ॥ २६ ॥
एते षद मदशान्वणीञ्जनयन्ति खयोनिषु ।
मातृजात्यां प्रमृथन्ते प्रवराष्ठ च योनिषु ॥ २७ ॥

एत इति ॥ एते पूर्वोक्ताः यद प्रतिलोमजाः स्वयोनिषु सुतोत्पर्ति कुर्वन्ति ।
यथा स्ट्रेण वैद्यायां जात भायोगवः, आयोगव्यामेव । मानृजाता वैद्यायां, प्रवरासु
अवियाबाद्मणीयोनिषु, चकारादपकृष्टायामपि स्ट्रजातो, सर्वत्र सदशान्वणां अनयन्ति । सदशस्त्रं च न पित्रपेक्षया किंतु मानृजात्यादिषु चातुर्वर्ण्यक्षिण्वेव पितृतोधिकगहितपुत्रोत्पत्तेवंद्र्यमाणत्वान्, तत्स्यदशान्पितृतोऽधिकगहितान्, स्वजाताविष
जनयन्तीत्येतावदेवाप्राप्तत्वादनेन विधीयते । किंतु जवन्यवर्णेनीत्तमवर्णक्षीषु
जनित्यादिक्यादुष्टा आयोगवाद्याः प्रतिलोमजाः कियादुष्टाभ्यां मातापितृभ्यां
नुस्याभ्यामपि जनिते आयोगवादिपुत्रे बद्दाह्मनन्तरजनितो बद्दाहम्यातापितृजनितवद्धिकदृष्ट एव न्याय्यः । शुद्धव्राह्मणादिजातीयेन शुद्धव्राह्मण्यादिमजानीयायां जनितः पितृनुत्र्युण्योचितो ननु क्रियादुष्टोभयजनितोऽपि॥२७॥

यथा त्रयाणां वर्णानां द्योरात्माख जायते ।

आनन्तर्योत्स्वयोन्यां तु तथा बाह्येष्वपि ऋमात् ॥ २८ ॥ यथेति ॥ यथा त्रवाणां वर्णानां क्षत्रियंवस्वयादाणां मध्याद्वयोर्वणेषोः क्षत्रियंवस्वयादाणां मध्याद्वयोर्वणेषोः क्षत्रियंवस्वयोर्गमने बाह्यणस्वानुलोम्याद्विज उत्पर्यते, सजातीयायां च द्विजो जायते। एवं बाह्येष्वि क्षत्रियंवस्यास्यां वैश्यक्षत्रियास्यां क्षत्रियाबाह्यण्योजातेष्र्रकर्णापक्रमो भवित । श्रद्धजातप्रतिलोमापेक्षया दिजाद्युग्पस्यतिलोमपाशस्यार्थमित्व । से-धातिथस्तु दिजन्वप्रतिपादकमेतदेणां वचनसुपनयनार्थमित्वाह । तम् । 'प्रतिलो-मजास्तु धर्महीनाः' इति गौतमेन संस्कारनिषेषात् ॥ २८ ॥

ते चापि बाह्यान्सुबहूंस्ततोऽप्यधिकद्षितान् । परस्परस्य दारेषु जनयन्ति विगर्हितान् ॥ २९ ॥

ते जापीति ॥ ते जायोगवादयः पट परस्परजातीयासु आर्यासु बहुनातुली-म्बेऽप्यधिकतृष्टाम्सिक्याबहिर्मृताअनयन्ति । तत्त्रथा । आयोगवः स्वृत्वायाया-मारमनो होनसरं जनयति, तथा अचाप्यायोगव्यामात्मनो हीनसरभुत्पादबनि । गृतमन्येप्यपि प्रतिलोमेषु दृष्टव्यम् ॥ २९ ॥

## यथैव शुद्रो बाह्यण्यां बाह्यं जन्तुं प्रमूयते । तथा बाह्यतरं बाह्यश्वातुर्वर्णे प्रमूयते ॥ ३० ॥

यथेवेति ॥ यथा बाह्यण्यां ऋदोऽपकृष्टं चण्डालाल्यं प्राणिनं प्रसूपते अनयःवेवं बाह्यश्रण्डालादिवर्णचतुष्टये चण्डालादिभ्योऽप्यपकृष्टं पुत्रं प्रसूपते ॥ ३० ॥

एतदेव बिस्तारयति-

### प्रतिकूलं वर्तमाना बाह्याबाह्यतरान्युनः । हीना हीनान्त्रम्यन्ते वर्णान्यश्चदशैव तु ॥ ३१ ॥

प्रतिकृलमिनि ॥ अत्र मेधातिथिगोषिन्दगजयोर्ध्याग्यानं, चानुर्वण्येवाद्याध्य-ण्डालक्षत्रायोगवाः शूद्रप्रभवास्त्रयश्चानुर्वर्ण्ये गच्छन्त आत्मनो हीनतरान् परस्य-रापेक्षयाप्रकृष्टीरकृष्ट्वर्णप्रभवत्वात्पञ्चदशवर्णान्मंपादयन्ति । तद्यथा चण्डाकः शृहायामान्मनो हीनतरं वैश्याश्रियाबाह्मणीजातेम्य उत्कृष्टं जनयति, एवं वैश्यायां नतोऽप्यपसदं, क्षत्रियायां बाह्मणीजातादुरहृष्टं जनयति, ततोऽपसदं क्षत्रियायां बाह्यणी जातादृष्कृष्टं, ततोऽपि हीनं बाह्यण्यां जनयति । एवं भन्नायोगमा-वृषि चातुर्वण्ये चतुरश्चतुरो जनयतः । इत्येते शूद्धभवचण्डालक्षत्रायोगवेभ्यश्चातु-र्वण्यंहादशप्रभेदा उत्पद्यन्ते । आत्मना च चण्डाळश्रत्रायोगवास्त्य इत्येवं शृह्य-भवाः पञ्चद्दा उत्पद्यन्ते । एवं वंश्यक्षत्रियवाद्यणप्रभवाः प्रत्येकं पञ्चद्दरा संभ-वन्ति । एवं पष्टिश्चानुर्वरुर्येन सह चतुःपप्टिप्रभेदा भवन्ति । ते तु परस्परगमनेन नानावर्णाञ्जनयर्न्नाति । नंतन्मतीदरम् । पूर्वश्लोके पण्णां प्रतिलोमजानां प्रकृ-तस्वात्तिद्वम्तारकथनस्वाद्यान्य । अत्रापि श्लोके प्रतिकृतं वर्तमाना इत्युपादानात्प्र-निकोमजमात्रविषयोऽयं श्लोको नानुकोमजविषयः। तथा च वैश्यक्षत्रियमास्मणप्र-भवाश्च प्रत्येकं पञ्चत्वा मंभवन्त्येवं पष्टिरिति न संगच्छते। नच संभवमान्नेणैवेयं पष्टिरुक्ता न दुष्टतया, शूद्रप्रभवायोगवक्षत्रुचण्डाला एव चानुर्वर्ण्यसंतानोपेताः पश्चदश गर्हिता इति वाच्यम्। यतो वैश्यक्षत्रियाभ्यामपि प्रतिलोमत उत्पादितानां त्रयाणां हीनःवान्तरिय चातुर्वण्यें जनितानां गहिनत्वस्य संभवात् 'तथा बाह्यतरं बाग्रश्चातुर्वर्ण्यं प्रस्यते' इति मतुनेवानम्तरं स्फुटमुक्तवात् । युवाभ्यामपि तथैव व्याख्यातत्वाद्यातुर्वण्येन सह चतुःपष्टिरिति सर्वथैवाप्रकृतम् । नहि संकीर्णप्रकरणे शुद्धचानुर्वर्ण्यगणनोचिता । किंच वर्णान्यञ्चदश प्रसृयन्त इति श्र्यमाणहादशज-नानुक्ता ते चान्मना चण्डालक्षत्रायोगवास्त्रय इत्येवं शृद्धप्रभवाः पश्चद्शेति न युक्तम् । अपि चारमना मह पञ्चदश संपादयन्तीति न संगच्छते । असंपाद्यन्ता-दात्मनः पञ्चदश संपद्यन्त इति च व्याख्यानेऽध्याहार एव दोपलसादेवं व्या-य्यायते । प्रतिकृष्ठं वर्तमानाः प्रतिकोमजाः बाह्याः, द्विजप्रतिकोमजेभ्यो निकृष्ट-त्वात् । श्रूद्रप्रभवायोगवश्चनुचण्डालास्त्रयः । पूर्वस्रोकादनुवर्तमाने चानुर्वर्ण्ये स्बजाती 'एते पट सदशान्' इत्यत्र सजात्युत्पबस्य पिनृतो गर्हिनत्वाभिधानादास्मा-वेशया बाह्यान्तरान्त्रसेकं पञ्चद्दा पुत्रा अनवन्ति । तद्यया आयोगवआतुर्वर्ण्यसीपु चायोगव्यामात्मनो निकृष्टान्यञ्च पुत्राक्षमयति । एवं झणुचाण्डालावपि प्रत्येकं पञ्च पुत्राक्षमयतः । इत्यं बाह्याद्ययः पञ्चद्द्य पुत्राक्षमयन्ति । तथानुलोमजेम्यो हीना वैश्यक्षत्रियप्रमवा मागभवेदेहस्ता आन्मापेक्षया हीनान्पूर्ववचातुर्वर्ण्यः सीषु सजातौ प्रत्येकं पञ्च पुत्राक्षमयन्ते हीना अपि त्रवः पञ्चद्देशव पुत्राक्षमयन्ति । एवं त्रिंद्रादेते भवन्ति । अथवा बाह्यसञ्दो हीनशब्दव्य चढेव प्रतिलोमगजानाह । अत्र बाह्यश्रण्डालक्षत्रायोगववेदेहमागभस्ताः पद्ययोत्तरमुक्तपांन्प्रातिन्तिमयेन सीषु वर्तमाना बाह्यतरान्यञ्चद्शेव पुत्राक्षनयन्ति । तथ्या । चण्डालाः क्षत्रियादिषु पञ्चसु क्षीपु, क्षत्रायोगव्यादिषु चतस्यु, आयोगवो वेदेह्यादितिस्यु, वंदेहो मागभीस्त्योः, मागभः स्त्यां, स्तस्तु प्रतिलोमामावात्प्रातिलोमयेन पञ्चद्रशैव पुत्राक्षनयति । पुनरिति निर्देशाङ्गीनाः स्तादयश्रण्डालान्ताः चद्ययोन्तरमपक्षर्यद्वान्ते। पुनरिति निर्देशाङ्गीनाः स्तादयश्रण्डालान्ताः चद्ययोन्तरमपक्षर्यद्वानुलोम्येनापि प्रात्तलोमोक्तरीत्या स्वापेक्षया हीनान्यञ्चद्रशैव पुत्रा-अन्तर्यन्त । एवं त्रिंद्रदेने भवन्ति ॥ ३१ ॥

ष्रसाधनोपचारज्ञमदामं दासजीवनम् । सैरिन्ध्रं वागुराष्ट्रींच मृतं दस्युरयोगवे ॥ ३२ ॥

प्रसाधनेति ॥ केशरचनादिः प्रसाधनस्त्रश्चेपचारशं अदासमुच्छिष्टभक्षणा-दिदासकर्मरिहतमञ्जलंबाहनादिदासकर्मजीवनं पाशबन्धनेन सृगादिवधाल्य-बृश्यन्तरजीवनं सेरिन्ध्रनामानं 'मुखबाहूरुपजानाम्' इति श्लोके वश्यमाणा दस्युरायोगवस्त्रीजाती सूद्रेण वश्यायामुत्पन्नायां जनयति, तन्नात्य सृगादिमारणं देवपित्रीवधार्थं वेदितव्यम् ॥ ३२ ॥

मैत्रेयकं तु वैदेहो माधूकं संप्रस्यते ।

नृन्त्रशंसत्यजमं यो घण्टाताडोऽकणोद्ये ॥ ३३ ॥

मेन्नेयकमिति ॥ वैश्याद्वाह्मण्यां जातो वैदेहः अकृतायामायोगच्यां मेन्नेयाख्यं मथुरभाषिणं जनयति । यः प्रातर्यण्यामाहत्य राजप्रश्रुतीन्सततं बृत्यर्थं स्तौति॥३३॥

> निषादो मार्गवं मृते दासं नौकर्मजीविनम् । कैवर्तमिति यं पाहुरायीवर्तनिवासिनः ॥ ३४ ॥

निषाद इति ॥ ब्राह्मणेन श्रूहायां जातो निषादः प्रागुक्तायामायोगव्यां मार्गवं डासापरनामानं नीव्यवहारजीविनं जनयति । आर्यावर्तदेशवासिनः कैवर्तशब्देन थं कीर्तयन्ति ॥ ३४ ॥

मृतवस्रभृत्सु नारीषु गर्हितानाञ्चनासु च।

्भवन्त्यायोगवीष्वेते जातिहीनाः पृथक् त्रयः ॥ ३५ ॥

सृतेति ॥ सैरिन्धर्मत्रेयमार्गवा हीनजानीयास्त्रयः मृतवस्त्रपरिधानासु कुरासू-च्छिष्टादिभक्तासारानायोगवीषु पितृभेदाहिसा भवन्ति ॥ ३५ ॥

कारावरो निवादातु चर्मकारः प्रस्यते । वैदेहिकादन्त्रमेदौ बहिर्गामप्रतिश्रयौ ॥ ३६ ॥ कारावर इति ॥ 'वैदेशामेव जायते' इत्युक्तरश्र अवणात्, अश्राप्ताश्वद्वायां सेव संबच्दते । निवादाद्वेदेशां जातः कारावरास्यअर्मच्छेदनकारी जायते । अतएव औशनसे कारावराणां चर्मच्छेदनाचरणमेव दृक्तित्वेनोक्तम् । वेदेहकसैरिन्ध्रमे-नाल्यी आमबहिवांसिनी । अन्तरानिदेशाद्वेदेहकेन च वेदेशां जातस्य गर्हितवेदे-हकस्याप्युचितत्वान्, कारावरनियादजात्योश्वात्र श्लोके संनिधानात्, कारावरनि वादिश्योरेव कमेण जायते ॥ ३६॥

> चण्डालात्पाण्डुमोपाकस्त्वक्सारव्यवहारवान् । आहिण्डिको निषादेन वेदेह्यामेव जायते ॥ ३७ ॥

बण्डास्त्रादिति ॥ वैदेशां चण्डास्त्राण्डुसोपाकास्यो वेणुव्यवहारजीवी जायते । निपादेन च वैदेशामेवाहिण्डिकास्यो जायते । अन्य च बन्धमस्यानेषु वाह्यसंर-भणादाहिण्डिकानामित्योक्षनसं वृत्तिरुका । समानमानापिनृकत्वेऽपि कारावरा-हिण्डिकयोर्वृत्तिभेदसंश्रवणाहःयपदेशभेदः ॥ ३७ ॥

> चण्डालेन तु सोपाको मूलव्यसनदृत्तिमान् । पुकस्यां जायते पापः सदा सज्जनगहितः ॥ ३८ ॥

चण्डालेनेति ॥ श्रद्धायां निपादेन जातायां पुक्रन्यां चण्डालेन जातः सोपा-काल्यः पापात्मा, सर्वदा माधुभिर्तिन्दितो, मारणोचितापराधम्य मुखं वध्यसस्य व्यसनं राजादेदोन मारणं तेन वृत्तिर्थस्य स जायते ॥ ३८ ॥

> निषादस्त्री तु चण्डालात्पुत्रमन्त्यावसायिनम् । भमञ्चानगोचरं सृते बाह्यानामपि गर्हितम् ॥ ३९ ॥

निपादश्चीति ॥ निपादी वण्डालादुन्त्यावसायिसंज्ञं चण्डालादिभ्योऽपि दुष्टतमं इमञ्जानबासिनं तर्वुत्तिं च जनयति ॥ ३९ ॥

संकरे जातयस्त्वेताः पितृमातृत्रद्यिताः ।

प्रच्छना वा प्रकाशा वा विदित्तव्याः स्वकर्मभिः ॥ ४०॥ संकर इति ॥ वर्णसंकरिवपये एता जातवो, बस्येयं जनवित्री अयं जनकः स एवंजातीय इत्येवं पितृमानृकथनपूर्वकं दर्शिताः। तथा गृदाः प्रकटा वा तजात्यु- विसक्तर्यानुष्ठानेन ज्ञातव्याः ॥ ४०॥

सजातिजानन्तरजाः पद् सुता द्विजधर्मिणः ।

श्रुद्राणां तु सधर्माणः सर्वेऽपध्वंसजाः स्पृताः ॥ ४१ ॥

सजातीति ॥ द्विजातिसमानजातीयासु जाताः, तथानुकोम्येनोत्पन्नाः ब्राह्मणेन क्षित्रयावैश्ययोः क्षित्रयेण वैश्यायामेवं पद पुत्रा द्विजधर्मिण उपनेयाः । 'तान-नन्तरजास्तु'इति यदुकं तत्तजातिव्यपदेशार्थं न संस्कारार्थमिति कस्यविद्धमः स्था-वृत्त एषां द्विजातिसंस्कारार्थमिदं वचनम् । ये पुनरन्ये द्विजात्युत्पश्चा अपि स्-तात्यः मतिकोमजास्ते शुद्धभर्मणो नैपासुपनयनमस्ति ॥ ४३ ॥

तपोषीजप्रभावैस्तु ते गच्छन्ति युगे युगे। उत्कर्षे चापकर्षे च मनुष्येष्टिह जन्मतः॥ ४२॥

तप इति ॥ सजातिजानन्तरजाः, तपःत्रमावेण विश्वामित्रवत्, बीजप्रभावेण ऋष्यश्रक्कादिवत्, कृतन्नेतादौ मनुष्यमध्ये जात्युत्वर्षे गच्छन्ति । अपकर्षे च व-क्ष्यमाणहेतुना यान्ति ॥ ४२ ॥

शनकैस्तु कियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः।
वृष्ठत्वं गता लोके बाह्मणादर्शनेन च ॥ ४३ ॥

शनकैरिति ॥ इमा वक्ष्यमाणाः क्षत्रियजातय उपनयनादिकियालोपेन वाह्मणानां स्र याजनाध्यापनप्रायश्चित्तासर्थेदर्शनाभावेन शर्नेः शर्नेलींक सृद्धतां प्राप्ताः ॥४३॥

पौण्ड्काश्रीदृद्रविद्धाः काम्बोजा यवनाः शकाः । पारदापह्नवाश्रीनाः किराता द्रदाः खशाः ॥ ४४ ॥ पाण्डेति ॥ पौण्डादिवेशोज्ञवाः सन्तः क्रियालोगदिना ग्रुटुत्वमापनाः॥४५॥

म्रखबाहरूपञ्जानां या लोके जातयो बहिः।

म्लेज्जवाचश्रायेवाचः सर्वे त दखवः स्पृताः ॥ ४५ ॥

सुसेति ॥ त्राह्मणक्षत्रियवैश्यशृद्धाणां क्रियालोपादिना या जातयो बाह्या जातः। म्लेच्छभाषायुक्ता आर्यभाषोपेना वा ते दस्यवः सर्वे स्मृताः ॥ ४५ ॥

ये द्विजानामपसदा ये चापध्वंसजाः स्पृताः । ते निन्दित्वैर्वेर्ययुर्द्विजानामेव कर्मभिः॥ ४६॥

य इति ॥ ये द्विजानामानुलोम्येनोत्पन्नाः 'वडेतेऽपमदाः स्मृताः' इति । ते-भामपि पिनृतो जवन्यत्वेनापसदशब्देन प्रागमिधानादप्ध्वंमजास्ते हिजात्युपका-रकैरेव निन्दितेर्षक्ष्यमाणैः कर्ममिजीवेयुः ॥ ४६ ॥

> सुतानामश्वसारथ्यमम्बष्ठानां चिकित्सनम् । वैदेहकानां स्त्रीकार्यं मागधानां वणिक्पथः ॥ ४७ ॥

स्तानामिति ॥ स्तानामश्वदमनयोजनादि रथसारथ्यं जीवनार्थम् । अम्बद्यानी रोगशान्स्यादिचिकित्या, वैदेहकानामन्तः पुरं, मागधानां स्थलपथवणिज्या ॥४०॥

> मत्स्यघातो निषादानां त्वष्टिस्त्वायोगवस्य च । मेदान्श्रचुश्चमद्रनामारण्यपशुहिंसनम् ॥ ४८ ॥

मत्स्यवात इति ॥ निषादानामुक्तानां मत्स्यवघः, आयोगवस्य काष्टतस्रणं, मेदा-रश्रचुमद्रनामारण्यपञ्चमारणम् । जुश्चर्मद्वश्च वैदेहकवन्दिश्चियोश्चीस्रणेन जाती बीधायनेनोकी बोद्धस्यी । बन्दिश्ची च श्लवियेण श्रुद्धायां जाता सोधेव श्राद्धा॥४८॥

# क्षत्रप्रकुसानां तु निलोकोनघवन्यनम्।

धिग्वणानां चर्मकार्ये वेणानां माण्डवादनम् ॥ ४९ ॥

क्षत्रुग्रेति ॥ अन्नादीनां विल्तिनासिगोधादिवधवन्धनं, धिग्वणामां चर्मकरणं 'वर्मकार्यं तद्विक्रयश्च जीवनं धिग्वणानाम्' इस्वीशनसदर्शनात् । अत्रपृव कारावरेभ्य एपां वृत्तिच्छेदः । वेणानां कांस्यमुरजादिवाद्यभाण्डवादनम् ॥ ४९ ॥

चैत्यद्वमभ्मशानेषु शैलेषूपवनेषु च।

वसेयुरेते विज्ञाना वर्तयन्तः खकर्मभिः ॥ ५० ॥

चन्त्रेति ॥ प्रामादिसमीपे स्यातवृक्षश्रेत्यद्वमः नम्मूले इमशानपर्वतवनसमीपेषु चामी प्रकाशकाः स्वकर्मभिजीवन्तो वसेयुः ॥ ५० ॥

> चण्डालश्वपचानां तु बहिर्ग्रामात्प्रतिश्रयः । अपपात्राश्च कर्तव्या धनमेषां श्वगर्दमम् ॥ ५१ ॥ वासांसि मृतचेलानि भिन्नभाण्डेषु भोजनम् । कार्ण्यायसमलंकारः ५रिवज्या च नित्यद्याः ॥ ५२ ॥

चण्डालेति ॥ वामांसीति ॥ प्रतिश्रयो निवायः चण्डाख्श्वपाकानां तु प्रासाह-हिनिवामः स्वात । पात्ररहिताः कर्नेच्या यत्र लोहादिपात्रे तेशुँकं तरसंस्कृत्यापि न व्यवहर्तेच्यं, धनं चेपां कुकुरस्तरं न नृपभादि, वातांकि च शववक्वाणि, भिन्नकारा-वादिषु च भोजनं, लाहवल्यादि चालंकरणं, सर्वदा च अमणशीलत्वम्॥५१॥५२॥

न तैः समयमन्त्रिच्छेत्पुरुषो धर्ममाचरन् ।

व्यवहारो मिथस्तेषां विवाहः सद्दरीः सह ॥ ५३ ॥

न निरिति ॥ धर्मानुष्टानसमये चण्डालसपाकैः सह दर्शनादिव्यवहारं न कुर्यात । तेषां च ऋणदानप्रहणादिव्यवहारो विवाहश्च समानजातीयैःसहान्योन्यं स्वात्॥५३॥

अन्नमेषां पराधीनं देयं खाद्भिन्नभाजने ।

रात्री न विचरेयुस्ते ब्रामेषु नगरेषु च ॥ ५४ ॥

अञ्चमेषामिति ॥ अञ्चमेषां परायत्तं कार्यं, साक्षादेभ्यो न देयं किंतु प्रेर्द्यक्षित्र-यात्रे दातव्यम् । ते च रात्रां प्रामनगरयोर्न पर्यटेयुः ॥ ५४ ॥

दिवा चरेयुः कार्यार्थे चिहिता राजशासनैः।

अवान्धवं शवं चैत्र निर्हरेयुरिति स्थितिः ॥ ५५ ॥

द्विति ॥ दिवा ग्रामादी कथिकवादिकार्याय राजाज्ञया चिह्नाह्विताः सन्तः पर्यटेयुः । अनार्थं च शवं ग्रामाकिहरेयुरिति शास्त्रमर्थादा ॥ ५५ ॥

वध्यांश्र हन्युः सततं यथाशास्त्रं नृपात्तया । वध्यवासांसि गृह्णीयुः श्रय्याश्राभरणानि च ॥ ५६ ॥

वधाश्चिति ॥ वधांत्र शास्त्रानिकनेण स्कारोपणादिना सर्वेदा राजाज्ञया इन्युसाहस्वाय्यालंकारांत्र गृहीयुः ॥ ५६ ॥

वर्णापेतमविज्ञातं नरं कलुपयोनिजम्।

आर्यरूपमिवानार्ये कर्मभिः स्वैर्विमावयेत् ॥ ५७ ॥

वर्णापेतमिति ॥ वर्णत्वादपेतं मनुष्यं संकरजातं छोकतस्त्रथात्वेनाविज्ञातमत-प्वार्यमदशं वस्तुनः पुनरनार्यं, निन्दितयोन्यनुरूपाभिश्रेष्टाभिर्वद्यमाणामिर्नि-श्रिनुयान् ॥ ५७ ॥

अनार्यता निष्ठरता ऋरता निष्क्रियात्मता । पुरुषं च्यञ्जयन्तीह लोके कलुपयोनिजम् ॥ ५८ ॥

अनार्यतेति ॥ निष्ठुरत्वपरुपभाषित्वहिं सन्वविहिनाननुष्टातृत्वानि संकरजातित्वं असिँहोके प्रकटीकुर्वन्ति ॥ ५८ ॥

विच्यं वा भजते शीलं मातुर्वीभयमेव वा । न कथंचन दुर्योनिः प्रकृति स्वां नियच्छनि ॥ ५९ ॥

यस्मात् । पित्र्यं वेति ॥ असी संकरजाती दुष्टयोनिः पितृसंबन्धि दुष्टस्वभावन्वं सेवने मातृसंबन्धि वोभयसंबन्धि दा । न कदाचिद्सावात्मकारणं गोपियतृं क्राकोति ॥ ५९ ॥

> कुले मुख्येऽपि जातस्य यस्य स्याद्योनिमंकरः । संश्रयत्येव तच्छीलं नरोऽल्पमपि वा बहु ॥ ६० ॥

कुछ इति ॥ महाकुलप्रसृतस्यापि यस योनिसंकरः प्रच्छन्नो भवति स मनुष्यो जनकस्यभावं स्तोकं प्रसुरं वा सेवत एव ॥ ६० ॥

यत्र त्वेते परिध्वंसाजायन्ते वर्णद्वकाः ।

राष्ट्रिकैः सह तद्राष्ट्रं क्षिप्रमेव विनेश्यति ॥ ६१ ॥

यत्रेति ॥ यस्मिन्राष्ट्रे एते वर्णसंकरा वर्णानां दूषका जायन्ते तद्राष्ट्रं राष्ट्रवासि-जनः सह शीव्रमेव नाशमेति । तस्माद्राशा वर्णानां संकरो निरसनीयः ॥ ६१ ॥

ब्राह्मणार्थे गवार्थे वा देहत्यागोऽनुपस्कृतः।

स्रीबालाभ्युपपत्ती च बाह्यानां सिद्धिकारणम् ॥ ६२ ॥

बाह्यणार्थं इति ॥ गोबाह्यणकीबालानामन्यतस्थापि परित्राणार्थं दुष्टप्रयोज-नानपेक्षः प्राणत्यागः प्रतिलोमजानां स्वर्गप्राप्तिकारणम् ॥ ६२ ॥

अहिंसा सत्यमस्तयं शौच्मिन्द्रियनिग्रहः ।

एतं सामासिकं धर्मे चार्तुवर्ण्येऽत्रवीनमनुः ॥ ६३ ॥

अहिंसेत्यादि ॥ हिंसात्यागो, यथार्थाभिधानम्, अन्यायेन परधनत्याग्रहणं, सृष्ठकादिना विश्वद्धिः, इन्द्रियसंयम इत्वेवं धर्म संक्षेपतश्चातुर्वण्यानुष्टेयं मनुराह । प्रकरणयामध्यात्संकीर्णानामध्यवं धर्मो वेदितच्यः ॥ ६३ ॥ इरानी 'सर्ववर्णेषु तुस्यासु' इत्युक्तस्थणव्यतिरेकेणापि बाधाण्याहि वर्षयितसाह-श्रदायां बाबाषाजातः श्रेयसा चेत्रजायते ।

अश्रेयान् श्रेयसीं जातिं गच्छत्यासप्तमाषुगात् ॥ ६४ ॥

श्रद्वायामिति ॥ श्रद्धायां बाह्मणाजातः पारशवाख्यो वर्णः प्रजाबत इति साम-र्थ्यान्सीरूपः स्यात् । सा यदि सी बाह्यणेनोढा सती प्रसूयते सा दृहितरमेव जन-यति । साप्यन्येन ब्राह्मणेनोढा सनी दृहितरमेव जनयति । साप्येवमेव सप्तमे युगे जन्मनि स पारशवाख्यो वर्णो बीजप्राधान्याद्राह्मण्यं प्राप्नोति । आसप्तमाद्यगा-दित्यभिधानात्ससमे जन्मनि बाह्मणः संपद्यत इत्यर्थः ॥ ६४ ॥

### शुद्रो ब्राह्मणतामिति ब्राह्मणश्रेति शुद्रताम् । क्षत्रियाजातमेवं त विद्याद्वेश्यात्त्रथैव च ॥ ६५ ॥

शूह इति॥ एवं पूर्वश्लोकोक्तरीत्या शुद्धो बाह्मणतां गाति बाह्मणश्च शूद्धतामेति। बाह्मणोऽत्र बाह्मणाच्छुद्रायामुत्पक्षः पारशवो ज्ञेयः । म यदि प्रमान्केवळज्ञाह्रोहा-हेन तत्यां पुमांसमंव जनयति, सोऽपि केवलग्रुहोद्वाहेनापरं पुमांसमेव जनयति, सोऽध्येतं, तदा स ब्राह्मणः सप्तमं जन्म प्राप्तः केवलक्ष्यतां बीजनिकर्षाक्रमेण प्राप्तोति । एवं श्रत्रियाद्वैश्याच श्रद्धायां जातस्योत्कर्पापकर्पे जानीयात् । किंतु जातेरपकर्पात् 'जात्युत्कर्पां युगे क्षेत्रः सप्तमे पञ्चमेऽपि वा' इति बाक्षवस्वयदर्श-नाम क्षत्रियाजातस्य पञ्चमे जन्मन्युरकर्पाएकपी बोद्दची । वश्याजातस्य तती-अनुस्कर्पात् । याज्ञवल्क्येनापि वाशब्देन पक्षान्तरस्य संगृहीतःवाद्वद्वव्यास्यानुरो-धाश्च तृतीयजन्मन्युःकर्पापकर्षे ज्ञेयो। अनेनेव न्यायेन ब्राह्मणेन वश्यायां जातस्य पञ्चमे जन्मन्युक्वर्णपक्यों, क्षत्रियायां जानस्य तृतीये, क्षत्रियेण वैश्यायां जातस्य तृतीय एव बोद्धव्या ॥ ६५ ॥

#### अनार्यायां समुत्पन्नो ब्राह्मणात्तु यहच्छया । ब्राह्मण्यामप्यनार्यातु श्रेयस्त्वं केति चेद्भवेतु ॥ ६६ ॥

अनार्यायामिति ॥ एकः शृहायां यदच्छया अनुदायामि बाह्मणादत्वको-न्यश्र ब्राह्मण्यां शृद्धाजातः द्वयोर्मध्ये कचोत्पन्नस्य श्रेयस्त्वमिति चेत्संशयः स्था-त्मंशयबीजं च यथा बीजोन्कर्षात् । ब्राह्मणाच्छ्रद्वायां जातः साधुः शुद्धः, एवं क्षेत्रोत्कर्पाद्राह्मण्यामपि शुद्रेण जातः किमिनि साधुः शुद्रो न स्यात् ॥ ६६ ॥

तत्र निर्णयमाइ-

जातो नार्यामनार्यायामार्यादार्यो भवेहुणैः। जातोऽप्यनायीदायीयामनार्य इति निश्रयः ॥ ६७ ॥

जात इति ॥ शुद्रायां श्वियां बाह्यणाजातः स्मृत्युक्तैः पाकयज्ञादिभिर्गुणेर्नुद्वी-यमानैर्युक्तः प्रशस्यो भवति । शहुण पुनर्शासण्यां जातः प्रतिलोमत उत्पन्नतया शृद्धभेष्वप्यनिवकाराव्यशस्य इति निश्रयः । न्यायप्राहोऽप्यर्थो वचनप्रामाच्या दत्र बोध्यते ॥ ६७ ॥

## ताबुमानप्यसंस्कार्याविति धर्मो व्यवस्थितः । वैगुण्याजन्मनः पूर्व उत्तरः मतिलोमतः ॥ ६८ ॥

ताबुभाविति ॥पारशवचण्डाकौ द्वावच्यनुपनेवाविति व्यवस्थिता शास्त्रमर्योदा । पूर्वः पारशवः शुद्धाजातत्वेन जातिवैगुण्यादनुपनेयः । प्रातिकोम्बेन शुद्रेण ब्रा-स्राच्यां जातत्वादित्युत्तरत्वेनानुपनेयः ॥ ६८ ॥

#### सुनीजं चैव सुक्षेत्रे जातं संपद्यते यथा । तथायीजात आयीयां सर्वे संस्कारमहिति ॥ ६९ ॥

सुवीजमिति ॥ यथा शोभनवीजं शोभनक्षेत्रे जातं समृद्धं भवत्येवं द्विजातेहिं-जातिक्यां सवर्णायामानुस्तोम्येन च क्षत्रियावश्ययोजीतः सवर्णसंस्कारं क्षत्रिय-वैद्यसंस्कारं च सर्वे श्रीनं सातं चाईति । नच पारशवचण्डालाविति पूर्वी-कदाक्यार्थमेतन् ॥ ६९ ॥

दर्शनान्तराण्युक्तस्यैवार्थस्थर्वार्थमा६---

बीजमेके प्रश्नंसन्ति क्षेत्रमन्ये मनीपिणः । बीजक्षेत्रे तथवान्ये तत्रेयं तु व्यवस्थितिः ॥ ७० ॥

बीजमिति ॥ केचित्पण्डिता बीजं स्तुवन्ति, हरिण्याशुन्पसस्यश्कादेशंश्वमु-नित्वदर्शनात् । अपरे पुनः क्षेत्रं स्तुवन्ति, क्षेत्रस्वामिपुत्रत्वदर्शनात् । अन्ये पुन-बीजक्षेत्रे उमे अपि स्तुवन्ति, सुबीजन्य सुक्षेत्रे समृद्धिदर्शनात् । एतिमन्मतभेदं बक्ष्यमाणेयं व्यवस्था हेया ॥ ७० ॥

अक्षेत्रे वीजग्रुत्प्रष्टमन्तरेव विनन्ध्यति । अबीजकमपि क्षेत्रं केवलं स्थण्डिलं भवेत् ॥ ७१ ॥

भक्षेत्र इति ॥ जवरप्रदेशे बीजमुसं फलमदददन्तराल एव विनश्यति । शो-भनमपि क्षेत्रं बीजरहितं स्यण्डिलमेव केवलं स्थान तु सस्यमुत्यश्यते । तस्मारप्र-म्येकनिन्द्रया 'सुबीजं वेव सुक्षेत्रम्' इति प्रागुक्तमुभवप्राधान्यमेवाभिहितम् ॥७१॥

इदानीं बीजप्राधान्यपक्षे दशन्तम्।ह—

यसाद्वीजप्रभावेण तिर्यग्जा ऋषयोऽभवन् । पूजिताय मञस्ताय तसाद्वीजं प्रशस्तते ॥ ७२ ॥

यसादिति ॥ यसाद्रीजमाहात्म्येन तिर्यग्जातिहरिण्यादिजाता अपि ऋष्यशू-क्वावयो मुनित्वं प्राप्ताः, प्जिताश्चामिवाधत्वादिना, वेदशानादिना प्रशन्ता वाचा संस्तुतास्तसाद्वीजं प्रस्त्यते । एतस बीजप्राधान्यनिगमनं बीजयोन्योमेध्ये बीजोन्कृष्टा जातिः प्रधानमित्येवंपरतया बोद्ध्यम् ॥ ७२ ॥

अनार्यमार्यकर्माणमार्यः चानार्यकर्मिणम् । संप्रधार्यामवीद्धाता न समी नासमाविति ॥ ७३ ॥ अनार्षमिति ॥ सूत्रं द्विजातिकर्मकारिणं द्विजाति च शुद्रकर्मकारिणं त्रक्षा विचार्य 'न समी नासमी' इत्यवीचत् । यतः सूत्रो द्विजातिकर्मापि न द्विजातिस्माः, तत्थानिषकारिणो द्विजातिकर्माचरणेऽपि तत्साम्याभावात् । एवं शुद्रकर्मापि द्विजातिनं शुद्रसमः, निषिद्धसेवनेन जात्युत्कर्षत्थानपायात् । नाष्यसमी निषद्वाचरणेनोभयोः साम्यात् । तस्माद्यद्यस्य विगर्हितं तत्तेन न कर्तव्यमिति संकरपर्यन्तवर्णधर्मोपदेशः ॥ ७३ ॥

इदानी बाह्यणानासापद्भी प्रतिपाद्यिष्यबिद्माह—

त्राह्मणा त्रक्षयोनिस्था ये स्वकर्मण्यवस्थिताः।

तं सम्यगुपजीवेयुः षद्वर्माणि यथाऋमम् ॥ ७४ ॥

ब्राह्मणा इति ॥ ये ब्राह्मणा ब्रह्मप्राप्तिकारणब्रह्मध्याननिष्ठाः स्वकर्मानुष्ठाननिर-ताश्च ते वद् कर्माणि वस्यमाणान्यध्यापनादीनि क्रमेण सम्यगनुतिष्ठेयुः ॥ ७४ ॥ तानि कर्माण्याह—

> अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । दानं प्रतिग्रहश्चेव पद्भाण्यग्रजन्मनः ॥ ७५ ॥

अध्यापनिर्मित ॥ अध्यापनाध्ययने साङ्गस्य वेदस्य, तथा यजनयाजने, दानभ-निम्नहाँ चेत्येतानि यद कर्माणि ब्राह्मणस्य वेदितव्यानि ॥ ७५ ॥

षण्णां तु कर्मणामस्य त्रीणि कर्माणि जीविका।

याजनाध्यापने चैव विशुद्धाश्च प्रतिग्रहः ॥ ७६ ॥

पण्णामिति ॥ अस्य ब्राह्मणस्येषामध्यापनादीनां षण्णां कर्मणां मध्याद्याजनम-ध्यापनं विद्युद्धप्रतिप्रहः 'द्विजातिभ्यो धनं लिप्सेत्प्रशस्तेभ्यो द्विजः' इति वचनिन-र्देशाद्विजातेः प्रतिप्रह इत्येतानि त्रीणि कर्माण जीवनार्थानि हेपानि ॥ ७६ ॥

त्रयो धर्मा निवर्तन्ते त्राह्मणात्क्षत्रियं प्रति ।

अध्यापनं याजनं च तृतीयश्र प्रतिग्रहः ॥ ७७ ॥

त्रयो धर्मा इति ॥ त्राह्मणापेश्चया क्षत्रियस्थाध्यापनयाजनप्रतिश्रहारूयानि इत्यर्थानि त्रीणि कर्माणि निवर्तन्ते । अध्ययनथागदानानि तु तस्यापि भवन्ति ७७

वैश्यं प्रति तथैर्वेने निवर्तेरिष्मति स्थितिः।

न तौ प्रति हि तान्धर्मान्मनुराह प्रजापतिः ॥ ७८ ॥

वैश्यं प्रतीति ॥ यथा क्षत्रियस्याध्यापनयाजनप्रतिप्रहा निवर्तन्ते तथा वैश्यस्या-पीति शास्त्रध्यवस्था। यस्मान्मनुः प्रजापनिस्ती क्षत्रियवैश्यौ प्रति तानि वृत्त्यर्थानि कर्माणि कर्तस्यत्वेन मोक्तवान्। एवं वैश्यस्याप्यध्ययनयागदानानि अवन्ति॥७८॥

शसास्त्रमुन्तं क्षत्रस्य वणिनपशुकृषिर्विशः।

आजीवनार्थे धर्मस्तु दानमध्ययनं यजिः ॥ ७९ ॥ शक्षाकेति ॥ शक्षं सम्राति अक्षं बाणाति एतदारणं प्रजारक्षणाय क्षत्रियस्य च बृश्यर्थम् । वाणिज्यपञ्चरक्षणकृषिकर्माणि वैश्यस्य जीवनार्थानि । धर्मार्थाः पुनरनयोर्दानाष्ट्रपनयामा भवन्ति ॥ ७९ ॥

> वेदाभ्यासो ब्राह्मणस्य क्षत्रियस्य च रक्षणम् । वार्ता कर्मैव वैश्यस्य विशिष्टानि स्वकर्मसु ॥ ८० ॥

वेदाम्यास इति ॥ वेदाम्यामो वेदाध्यापनं रक्षावानांम्यां वृत्त्यर्थाम्यां सहोप-देशात्तद्राह्मणस्य, प्रजारक्षणं क्षत्रियस्य, वाणिज्यं पाञ्चपास्यं वैश्यस्य, एतान्येनेषां वृत्त्यर्थकर्ममु श्रेष्टानि ॥ ८० ॥

अधुना आपद्रममाह---

अजीवंस्तु यथोक्तेन ब्राह्मणः स्वेन कर्मणा । जीवेत्क्षत्रियधर्मेण स ह्यस्य प्रत्यनन्तरः ॥ ८१ ॥

अजीविकिति ॥ यथोक्तेनाध्यापनादिम्बकर्मणा ब्राह्मणो नित्यकर्मानुष्टानकुट्ग्य-संवर्धनपूर्वकमजीवन्, क्षत्रियकर्मणा, प्रामनगररक्षणादिना जीवेत् । यस्मान्क्षत्रि-यभ्रमोऽस्य संनिकृष्टा वृत्तिः ॥ ८९ ॥

> उमाभ्यामप्यजीवंस्तु कथं स्थादिति चेद्भवेत् । कृषिगोरक्षमास्थाय जीवेद्भैश्यस्य जीविकाम् ॥ ८२ ॥

उभाभ्यामिति ॥ ब्राह्मण उभाभ्यां स्ववृत्तिक्षत्रियवृत्तिभ्यामजीवन्केन प्रकारेण वर्तेतिति विदं संशयः स्वात्तदा कृषिपशुरक्षणे आश्रित्य वैश्यस्य वृत्तिमनुतिष्ठेत । कृषिगोरश्रप्रहणं वाणिज्यदर्भनार्थम् । तथाच विक्रेयाणि वस्यति । स्वयंकृतं चेदं कृष्यादि ब्राह्मणापहृत्तिः । अस्वयंकृतस्य 'क्तासृताभ्यां जीवेत' इत्यनापग्रेव विक्रितरवात् ॥ ८२ ॥

संप्रति कृष्यादेवेलावलमाह--

वैश्यहत्त्यापि जीवंस्तु ब्राह्मणः क्षत्रियोऽपि वा । हिंसाप्रायां पराधीनां कृषिं यत्नेन वर्जयेत् ॥ ८३ ॥

वैश्येति ॥ ब्राह्मणः क्षत्रियोऽपि वा वैश्यवृत्यापि जीवन्भूमिष्टजन्तुहिंसाबहुलां वलीवर्वादिपराधीनां कृषिं यवतस्त्यजेन । अतः पशुपालनाद्यभावे कृषिः कार्येति इष्टब्यम् । क्षत्रियोऽपि वा इत्युपातानात्क्षत्रियस्थाप्यात्मीयवृत्त्यभावे वैश्यवृत्तिर-सीत्यभिगम्यते ॥ ८३ ॥

कृषिं साध्विति मन्यन्ते सा वृत्तिः सिद्दगिहिता । भूमिं भूमिश्चयांश्वेव हन्ति काष्ठमयोग्जसम् ॥ ८४ ॥ कृषिमिति ॥ साध्वदं जीवनमिति कृषिं केचिन्मन्यन्ते, सा पुनर्जीविका साधु-भिर्निन्दिता, यसादस्कुदासादिसोहमान्तं काष्ठं सूमिं भूमिश्चलन्त्रंश्च हन्ति॥८॥॥

> इदं तु वृत्तिवैकल्यात्त्यजतो धर्मनैपुणम् । विट्पण्यमुद्धतोद्धारं विक्रेयं वित्तवर्धनम् ॥ ८५ ॥

इदं त्विनि ॥ ब्राह्मणस्य क्षत्रियस्य चात्मीयवृत्तेरसंभवे, धर्मे प्रति यथोक्तः निष्णातस्वं त्यजतो, वैश्येन यद्विकेतव्यं द्रव्यजातं तद्वस्यमाणवर्जनीयवर्जितं धनवृद्धिकरं विकेयम् ॥ ८५ ॥

तानि वर्जनीयान्याह-

मर्वान्सानपोहेत कृताभं च तिलैः सह । अञ्मनो लवणं चैव पश्चो ये च मानुषाः ॥ ८६ ॥

मर्वानिति ॥ सर्वानचोद्यमानानधर्मान् यथा सिद्धार्थतिल्पापाणलवणपशुमनु-ध्यान् न विक्रीणीत । रमत्वेनेव लवणस्य निपंधसिद्धी विशेषेण निपेषी दोषगीर-वज्ञापनार्थः । तच्च प्रायक्षित्तगौरवार्थमेवमन्यसापि पृथक्किपेषी ब्याल्येयः॥८६॥

मर्वे च तान्तवं रक्तं शाणश्चौमाविकानि च । अपि चेन्स्युररक्तानि फलमुले तथौपधीः ॥ ८७ ॥

सर्वमिति ॥ सर्वे तन्तुनिर्मितं वस्तं कुमुम्भादिरकं वर्जयेत् । शणश्चमातन्तुम-यान्याविकलोमभयानि च यद्यलोहितान्यपि भवेयुस्तथापि न विक्रीणीत । तथा फ-लम्लगृहुच्यादीनि वर्जयेत ॥ ८० ॥

> अपः शस्त्रं विपं मांसं सोमं गन्धांथ सर्वशः । क्षीरं क्षाद्रं दिघ पृतं तेलं मधु गुडं कुशान् ॥ ८८ ॥

अप इति ॥ जललोहिबिपमांससोमश्चीरद्धिष्टृततेलगुद्धर्भान्, तथा गन्धवन्ति नवीणि कर्पुरादीनि, क्षोत्रं माक्षिकं, मधु मध्विष्ठष्टं 'सञ्जामरमध्विष्ठष्टम्' इति याज्ञवरूकेन पठितं वर्जयेत् ॥ ८८ ॥

आरण्यांश्र पञ्चनसर्वान्दंष्ट्रिणश्च वयांसि च।

मद्यं नीलिं च लाक्षां च सर्वाश्वेकश्वफांस्तथा ॥ ८९ ॥

आरण्यानिति ॥ आरण्यान्सर्वान्यञ्न्हस्त्यादीन्, दंष्ट्रिणः सिंहादीन्, तथा पक्षिजलजन्तृन्, मदादीन्, एकशफांश्राश्वादीन् न विकीणीत् ॥ ८९ ॥

कामग्रत्पाद्य कृष्यां तु स्वयम् व कृपीवलः ।

विक्रीणीत तिलाञ्छद्रान्धर्मार्थमचिरस्थितान् ॥ ९० ॥

काममिति ॥ कर्षकः स्वयमेव कर्षणेन निलानुत्पाच, द्वसान्तरेण मिश्रानुत्प-स्यनन्तरमेव नतु लाभार्थ कालान्तरं प्रतीक्ष्य, धर्मनिमित्तमिरकतो विक्रीणीत, निषिद्धस्य तिलविक्रयस्य धर्मार्थमपं प्रतिप्रसदः ॥ ९० ॥

भोजनाभ्यञ्जनाद्दानाद्यद्यत्कुरुते तिलैः।

कुमिभूतः श्वविष्ठायां पितृभिः सह मजति ॥ ९१ ॥

भोजनेति ॥ भोजनाभ्यक्षदानव्यतिरिक्तं यदन्यश्चिषदं विकयादि तिलामां कु-रुते, तेन पितृभिः सह कृमित्वं प्राप्तः कुकुरपुरीये मजति ॥ ९१ ॥

### सद्यः पतित मांसेन लाश्चया लवणेन च । ज्यहेण शुद्रो मवति ब्राह्मणः श्वीरविक्रयात् ॥ ९२ ॥

सच इति ॥ मांसलाक्षालवणविकयेकांद्यणस्तःक्षणादेव पततीति दोषगौरबच्या-स्यानार्थमेतत्, पद्मानामेव महापातिकनां पातित्यहेत्नां वस्यमाणत्वात्। क्षीरविक-याक्यहेण श्रृदतां प्रामोति । एतद्पि दोपगौरवात्प्रायश्चित्तगौरवस्यापनार्थम्॥९२॥

> इतरेषां तु पण्यानां विक्रयादिह कामतः । ब्राह्मणः सप्तरात्रेण वैदयभावं नियच्छति ॥ ९३ ॥

इतरेपामिति ॥ ब्राह्मण उक्तेम्यो मांसादिम्योऽन्येषां प्रतिपिद्धानां पण्यानामि-च्छातो नतु प्रमादाद्वच्यान्तरसंक्षिष्टानां सप्तरात्रविक्रयणेन वैश्यत्वं गच्छति ॥९३॥

> रसा रसैर्निमातव्या न त्वेव लवणं रसैः । इतात्रं चाकृतात्रेन तिला धान्येन तत्समाः ॥ ९४ ॥

रसा इति ॥ रसा गुडादयो रसैर्धृनादिभिः परिवर्तनीयाः । रूवणं पुना रसान्त-रेण न परिवर्तनीयं, सिद्धान्नं चामान्नेन परिवर्तनीयं, तिला धान्येन धान्यप्रस्थेने-रचेवं तस्समाः परिवर्तनीयाः ॥ ९४ ॥

> जीवेदेतेन राजन्यः सर्वेणाप्यनयं गतः । न त्वेव ज्यायसीं वृत्तिमभिमन्येत कर्हिचित ॥ ९५ ॥

जीवेदिति ॥ क्षत्रियः भाषदं प्राप्तः पृतेनेत्यभिषाय सर्वेण इत्यभिषानाद्वाक्षण-गोचरतया निषिद्धेनापि रमाहिविक्रयणेन वैश्यवजीवेश्व पुनः कदाचिद्वाक्षणजी-विकामाश्रयेत् । न केवर्छ क्षत्रियः क्षत्रियवद्ग्योऽपि ॥ ९७ ॥

> यो लोगाद्धमो जात्या जीवेदुत्कृष्टकर्मभिः। तं राजा निर्धनं कृत्वा क्षित्रमेव प्रवासयेत्॥ ९६॥

यो लोभादिति ॥ यो निकृष्टजातिः सन्, लोभादुन्कृष्टजातिविहितकर्मभिजी-वेत्तं राजा गृष्टीनसर्वस्वं कृत्वा तदानीमेव देशाश्विःसारयेत् ॥ ९६ ॥

> वरं खधर्मो विगुणो न पारक्यः खनुष्ठितः । परधर्मेण जीवन्हि सद्यः पतित जातितः ॥ ९७ ॥

बरमिति ॥ बिगुणमपि स्वकर्म कर्तुं न्वाच्यं, न परकीयं संपूर्णमपि । बसाजात्य-न्तरविहितकर्मणा जीवन् तत्क्षणादेव सजातितः पततीति दोषो वर्जनार्थः ॥९७॥

> वैश्योऽजीवन्खधर्मेण शुद्रवृत्त्यापि वर्तयेत्। अनाचरश्रकार्याणि निवर्तेत च शक्तिमान् ॥ ९८ ॥

वैश्य इति ॥ वैश्यः स्वकृत्या जीवितुमशकुवन् श्रृहवृत्यापि द्विजातिश्चभूषयो-ष्टिष्टभोजनादीन्यकुर्वन् वर्तेत निस्तीर्णापन्तमशः श्वृहवृत्तितो निवर्तेत ॥ ९८ ॥

#### अञ्चक्तुवंस्तु शुश्रुषां शुद्रः कर्तुं द्विजन्मनाम् । प्रत्रदारात्ययं प्राप्तो जीवेत्कारुककर्मभिः ॥ ९९ ॥

अशक्रविकति ॥ शुद्रः द्विजातिशुश्रुणं कर्तुमक्षमः श्रुद्वसन्नपुत्रकलत्रः सूप-कारादिकर्मभिजीवेत् ॥ ९९ ॥

> यैः कर्मभिः प्रचरितैः शुश्रुष्यन्ते द्विजातयः । तानि कारुककर्माणि शिल्पानि विविधानि च ॥ १०० ॥

येरिति ॥ पूर्वीक्तकारुककर्मविशेषाभिधानार्थमितृम् । यैः कर्मभिः कृतैर्द्विजातयः परिचर्यन्ते तानि च कर्माणि तक्षणादीनि शिल्पानि च चित्रछिखितादीनि ता-नाप्रकाराणि कुर्यात् ॥ १०० ॥

> वैश्यवृत्तिमनातिष्टन्त्राह्मणः स्वे पथि स्थितः। अवृत्तिकर्षितः सीद्त्रिमं धर्म समाचरेत् ॥ १०१ ॥

वश्येति ॥ अञ्चलो वृत्यभावपीडिनोऽवसादं गच्छन् क्षत्रियवैश्यवृत्तिमनाति-एन 'स्वधमी वरं विगुणः' इत्युक्तत्वान्ववृत्तावेव वर्तमान इमां वक्ष्यमाणां वृत्तिम-नुनिष्ठेत् । अतश्च विगुणप्रतिप्रहादिम्बवृत्त्यसंभवे परवृत्याश्रयणं ज्ञेयम् ॥ १०१ ॥

सर्वतः प्रतिगृह्णीयाद्याह्मणस्त्वनयं गतः । पवित्रं दुष्यतीत्येतद्वर्मतो नोपपद्यते ॥ १०२ ॥

सर्वत इति ॥ ब्राह्मण आपदं प्राप्तः सर्वेभ्योऽपि निन्दितमसेभ्यः क्रमेण प्रति-ग्रहं कुर्यात् । अत्रार्थान्तरन्यासो नामालंकारः। यसाम्पवित्रं गङ्कादि रथ्योदकादिनः दृष्यतीत्येतच्छास्त्रस्थित्या नोपपद्यते ॥ १०२ ॥

> नाध्यापनाद्याजनाद्वा गर्हिताद्वा मतिप्रहात् । दोषो भवति वित्राणां ज्वलनाम्बुसमा हि ते ॥ १०३॥

वसात् नाधापनादिति ॥ बाह्यणानामापदि गर्हिनाध्यापनयाजनप्रतिग्रहेरधर्मी म भवति । यस्रातस्यभावतः पवित्रवेनास्यदकत्त्यास्ते ॥ १०३ ॥

जीवितात्ययमापन्नो योऽन्नमत्ति यतस्ततः।

आकाशमिव पद्मेन न स पापेन लिप्यते ॥ १०४ ॥

जीवितेति ॥ यः प्राणात्ययं प्राप्तः प्रांतलोमजावृत्तमक्षाति मोऽन्तरिक्षसिव कर्रमेन पापेन न संबध्यते ॥ १०४॥

अन्न परक्रतिरूपाऽर्थवादमाह---

अजीगर्तः सुतं हन्तुमुपासर्पद्वभुक्षितः ।

न चालिप्यत पापेन श्चत्य्रतीकारमाचरन् ॥ १०५ ॥ अजीगर्त इति ॥ ऋषिरजीगर्तास्यो बुशुक्षितः सन्, पुत्रं श्रुनःशेपनामानं स्वयं विकीतवान् यज्ञे गोशतकाभाय यज्ञयूपे बद्धाविशसिता शूखा इन्तुं अचक्रमे। न च खुष्प्रतीकारार्थं तथा कुर्वन्पापेन छिप्तः। एतच बह्धचन्नाहाणे श्रुनःशेपाल्मानेषु व्यक्तमुक्तम् ॥ १०५॥

> श्वमांसमिच्छन्नार्तोऽत्तुं धर्माधर्मविचक्षणः । प्राणानां परिरक्षार्थं वामदेवो न लिप्तवान् ॥ १०६॥

श्वमांसमिति ॥ वामदेवास्य ऋषिर्धर्माधर्मज्ञः श्रुधार्तः प्राणत्राणार्थं श्वमांसं स्वादितुमिच्छन्दोपेण न शिसवान् ॥ १०६॥

> भरद्वाजः क्षुधार्तस्तु सपुत्रो विजने वने । बद्दीर्गाः प्रतिजग्राह रुधोस्तक्ष्णो महातवाः ॥ १०७॥

भरद्वाज इति ॥ भरद्वाजाख्यो सुनिः महातपस्त्री पुत्रसहितो निर्जने बनेऽरण्य उपिग्वा क्षुरपीडितो बुजुनाम्नन्हणो बह्वीगाः प्रतिगृहीतवान् ॥ १०७ ॥

> क्षुधार्तश्रातुमभ्यागाद्विश्वामित्रः श्वजाघनीम् । चण्डालहस्तादादाय धर्माधर्मविचक्षणः ॥ १०८ ॥

क्षुचार्त इति ॥ ऋषिविश्वामित्रो धर्माधर्मज्ञः क्षुत्वीडितश्रण्डालहम्ताङ्गृहीत्वा कुकुरजघनमासं अक्षितुमध्यवसितवान् ॥ १०८ ॥

> प्रतिग्रहाद्याजनाद्वा तथैवाध्यापनादिप । प्रतिग्रहः प्रत्यवरः पेत्य विष्रस्य गहिंतः ॥ १०९ ॥

प्रतिप्रहादिति ॥ गर्हितानामप्यष्यापनयाजनप्रतिप्रहाणां मध्याद्वास्यणस्यासन्त्र-तिप्रहो निकृष्टः परलोके नरकहेतुः । ततश्चापदि प्रथमं निन्दिताध्यापनयाजनयोः प्रवर्तितव्यं तदसंभवे त्वसन्त्रतिग्रहः इत्येवंपरभेतत् ॥ १०९ ॥

अत्र हेतुमाह---

याजनाध्यापने नित्यं क्रियेते संस्कृतात्मनाम् । प्रतिग्रहस्त क्रियते शुद्रादप्यन्त्यजन्मनः ॥ ११० ॥

याजनेति ॥ याजनाध्यापने आपद्यनापदि च उपनयनसंस्कृताक्ष्मनां द्विजामी-नामेव क्रियेते । प्रतिप्रदः पुनर्निकृष्टजातेः श्रूदादिप क्रियते तस्मादसी ताम्यां गार्डितः ॥ १९० ॥

> जपहोमेरपैत्येनो याजनाध्यापनैः कृतम् । प्रतिग्रहनिमित्तं तु त्यागेन तपसैव च ॥ १११ ॥

जप इति ॥ एनोग्रहणादसयातिग्रहयाजनाध्यापनैर्यद्वपपश्चं सत्त्रायश्चित्तप्रकरणे वश्यमाणक्रमेण जपहोर्मनेश्यति । असत्मतिग्रहजनितं पुनः प्रतिगृष्टीतद्रव्यता-गेन 'मासं गोष्ठे पयः पीरवा' इत्येवमाविवस्यमाणतपसापगच्छति ॥ १११ ॥

### भिलोञ्छमप्याददीत विमोऽजीवन्यतस्ततः। मतिप्रहाच्छिलः श्रेयांस्ततोऽप्युञ्छः मशस्यते॥ ११२॥

शिलोल्छमिति ॥ त्राह्मणः स्ववृत्त्याऽजीवन्यतस्ततोऽपि शिलोन्छं गृह्णीयाञ्च तु तत्त्रसंभवेऽसत्प्रतिष्रदं कुर्यात्। यस्माद्सत्प्रतिग्रहाच्छिलः प्रशस्तः। मञ्जर्यात्मकानेक-भाग्योक्यमं शिलमतोऽप्युञ्छः श्रेष्टः। एकैकभान्यादिगुडकोश्वयनसुन्छः॥११२॥

> सीदद्भिः कुप्यमिच्छद्भिर्धने वा पृथिवीपतिः। याच्यः स्वात्स्नातकैर्विभैरदित्संस्त्यागमहिति॥ ११३॥

सीद्द्रिरिति ॥ सानकैर्वाहाणेधेनाभावाद्धर्मार्थं कुटुम्बावसारं गच्छद्भिः सुवर्ण-रजतव्यतिरिक्तं धान्यवस्तादि कुप्यं धनं यागाद्युपयुक्तं हिरण्याद्यप्यप्रध्वरणा-रक्षत्रियोऽप्युच्छास्त्रवर्ती याचितव्यः स्यान्। यश्च दातुं नेच्छति कृपणत्वेनावधारितः स लाज्यो न याचनीय इत्यर्थः । मेधातिधिगोविन्द्राजौ तु 'स्यागमईतीति तस्य देशे न वस्तव्यम्' इति व्याचक्षाते ॥ ११३ ॥

> अकृतं च कृतात्क्षेत्राद्गोरजाविकमेव च । हिरण्यं घान्यमस्रं च पूर्व पूर्वमदोषवत् ॥ ११४ ॥

अकृतं चेति ॥ अकृतमनुसयस्यं क्षेत्रं तन्कृतादुमसस्यास्त्रतिग्रहे दोषरहितं तथा गोच्छागमेगहिरण्यधान्यसिदासानां मध्यान्पूर्वं पूर्वमदृष्टम् । तनश्चेषां पूर्वपूर्वासं-भवे परः परो होयः ॥ ११४ ॥

> सप्त वित्तागमा धर्म्या दायो लाभः ऋयो जयः। प्रयोगः कर्मयोगश्च सत्प्रतिग्रह एव च ॥ ११५॥

ससेति ॥ दायायाः सप्त धनागमाः यथाधनाधिकारं धर्मादनपेताः तत्र दायोऽन्ययागतधनं, लाभो निध्यादः मन्यादिलब्धस्य च, क्रयः प्रसिद्धः, एते त्रयश्चनुर्णामणि वर्णानां धर्म्याः। जयधनं विजयत्वेन अत्रियस्य, धर्म्यः प्रयोगो बुद्धादिधनस्य,
कर्मयोगश्च कृषिवाणिज्ये, एती प्रयोगौ वैदयधर्म्यौ, मन्प्रतिप्रहो ब्राह्मणस्य धर्म्यः।
एवं वैतेषां धर्मत्ववचनादेनद्भावेऽन्येष्वनापद्विहितेषु वृत्तिकर्मसु प्रवर्तिनव्यम् ।
तदभावे चापद्विहितेषु प्रकृतेष्वित्येतदर्थमेतिदिहोच्यते ॥ १९५॥

विद्या शिल्पं मृतिः मेवा गोरक्ष्यं विपणिः कृपिः । धृतिर्भेक्ष्यं कुसीदं च दश जीवनहेतवः ॥ ११६ ॥

विधेति ॥ आपत्मकरणाज्ञीवनहेतव इति निर्देशाद्यां मध्ये यया वृस्या यस्या-नापित् न जीवनं तया तस्यापद्यम्यनुज्ञायते । यथा ब्राह्मणस्य सृतिसेवादि । एवं शिल्पादाविष ज्ञेयम् । विद्या चेद्विद्याच्यतिरिक्ता वैद्यतकेविषापनयनादिविद्या सर्वेषामापिद् जीवनार्यं न दुष्यति । शिल्पं गन्ध्युक्स्यादिकरणं, सृतिः प्रैष्यभावेन वेतनग्रहणं, सेवा पराज्ञासंपादनं. गोरक्षं पशुपास्यं, विपणिर्वणिज्या, कृषिः स्वयं कृता, धृतिः संतोषस्तस्थिन्सत्यस्पकेनापि जीव्यते, मैहवं मिक्षासमूर्हः, कुसीदं बुद्धा धनप्रयोगः स्वयं कृतोऽपीत्येभिर्वृत्तमिरापदि जीवनीयम् ॥ ११६॥

ब्राह्मणः क्षत्रियो वापि दृद्धि नैव त्रयोजयेत् ।

कामं तु खलु धर्मार्थं दद्यान्पापीयसेऽल्पिकाम् ॥ ११७॥ ब्रह्मण इति ॥ ब्राह्मणः क्षत्रियो वापि वृज्यादिधनमापचिष न प्रयुक्तीत किंतु निकृष्टकर्मणा धर्मार्थमल्पिकया वृज्या प्रयुक्तीत ॥ ११७॥

इदानीं राज्ञामापद्धमेमाह--

चतुर्थमाददानोऽपि क्षत्रियो भागमापदि ।

प्रजा रक्षन्परं शक्तया किल्बिपात्प्रतिग्रुच्यते ॥ ११८ ॥
चतुर्थमिति ॥ राज्ञो धान्यादीनामष्टम इत्याद्युक्तं स आपदि धान्यादेश्चतुर्थमिप
भागं करार्थं गृह्णन्परया शक्तया प्रजा रक्षक्रधिककरप्रहणपापेन न संबध्यने॥११८
कस्मान्युनरापद्यपि राज्ञोऽपि रक्षणमुच्यते यसात्—

स्वधर्मो विजयस्तस्य नाहवे सात्पराश्चुखः । शस्त्रेण वैश्यान्रक्षित्वा धर्म्यमाहारयेद्वलिम् ॥ ११९ ॥

स्वधर्म इति ॥ राज्ञः शत्रुविजयः स्वधर्मो विजयफलं युद्धमित्यर्थः। प्रजारक्षण-प्रयुक्तस्य यदि कृतश्चिद्धयं स्थात्तदा स युद्धपराज्यस्यो मवेत । एवं च शस्त्रेण वैश्या-न्दस्युभ्यो रक्षित्या तेभ्यो धर्मोदनपेतमासपुरुपैर्वलिमाहारयेत् ॥ ११९ ॥

कोऽसी बलिम्तमाह---

धान्येऽष्टमं विश्वां शुल्कं विश्वं कार्पापणावरम् । कर्मोपकरणाः शुद्राः कारवः शिल्पिनस्तथा ॥ १२० ॥

धान्य इति ॥ धान्ये विंश उपचये वैश्यानामष्टमं मागं शुल्कमाहारचेत्। धान्यानां द्वादशोऽपि भाग उक्तः । आपचयमष्टम उच्यते । अत्यन्तापदि प्रागुक्तअनुर्यो वेदितव्यसत्त्रापि विंशं आह्यम् । तथा हिरण्यादीनां कार्षापणान्तानां विंशतितमं भागं शुल्कं गृह्वीयात्तत्रापि 'पञ्चाशद्वाग आहेयो राज्ञा पशुहिरण्ययोः' इत्यनापदि पञ्चाशद्वाग उक्तः । आपद्ययं विंश उच्यते । तथा शूद्वाः, कारवः, सूपकारादयः, शिहिपनः, तक्षादयः, कर्मणेवोपकुर्वन्ति नतु तेभ्य आपद्यपि करो आह्यः ॥१२०॥

शूद्रस्तु दृत्तिमाकाङ्गन्क्ष्त्रमाराधयेद्यदि ।

धनिनं वाप्युपाराध्य वैंश्यं श्रूद्रो जिजीविषेत् ॥ १२१ ॥ श्रुद्रस्विति ॥ श्रूद्रो बाह्यणश्रुश्र्पयाऽजीवन्यदि वृक्तिमाकाङ्क्षेत्तदा क्षत्रियं परिचर्य जीविनुभिच्छेन् । द्विजातिश्रुश्रूषणासामध्ये नु प्रागुक्तानि कर्माणि कुर्यात् ॥ १२१ ॥

खर्गार्थम् भयार्थं वा वित्रानाराधयेतु सः । जातत्राह्मणञ्जन्दस्य सा द्यस्य कृतकृत्यता ॥ १२२ ॥ स्वर्गार्थिमिति ॥ स्वर्गप्रास्ययं स्ववृत्तिकिप्सार्थं वा बाह्मणानेव ह्युदः परिचरेत्। नसाजातो बाह्मणाबितोऽयमिति शब्दो यसः। शाकपार्थिवादित्वास्तमासः। सास्य शूद्रस्य कृतकृत्वता तम्पपदेशतयासौ कृतकृत्वो भवति ॥ १२२ ॥

विमसेवैव श्रद्भख विशिष्टं कर्म कीर्त्यते।

यदतोऽन्यद्धि कुरुते तद्भवत्यस्य निष्फलम् ॥ १२३ ॥

यत एवमतः । बिमेति ॥ बाह्यणपरिचर्येव सूत्र्स कर्मान्तरेभ्यः प्रकृष्टं कर्म शाक्षेऽभिषीयते । यसादनस्रतिरिकं यद्मी कर्म कुरुते तदस्य निष्फलं भवतीति पूर्वस्तुत्यर्थं न त्वन्यनिवृत्तये । पाकयशादीनामपि तस्य विहितत्यात् ॥ १२३ ॥

प्रकल्प्या तस्य तैर्वृत्तिः स्वकुटुम्बाद्यथाईतः ।

शक्ति चानेक्ष दाक्ष्यं च भृत्यानां च परिग्रहम् ॥१२४॥
प्रकल्पेति ॥ तस्य परिचारकश्च्रद्वस्य परिचर्यासामध्यै 'कर्मीन्साई' पुत्रदारादिभर्तव्यपरिमाणं चानेक्ष्य तैर्वाझणैः स्वगृहादनुरूपा जीविका कल्पनीया॥ १२४॥

उच्छिष्टमुश्नं दातव्यं जीर्णानि वसनानि च।

पुलाकाश्रेव धान्यानां जीर्णार्थेव परिच्छदाः ॥ १२५ ॥

उच्छिष्टमिति ॥ तसँ प्रकृताश्चितग्रद्भाय अक्तावशिष्टाश्चं बाह्मणैर्देयम् । एवं च 'न श्रुद्भाय मति द्वाबोच्छिष्टम्' इत्यनाश्चितग्रुट्विपयमवनिष्टते । तथा जीर्णव-स्नासारधान्यजीर्णशय्यापरिच्छदा असँ देयाः ॥ १२५ ॥

न श्रूद्रे पातकं किंचित्र च संस्कारमहिति।

नाखाधिकारो धर्मेऽस्ति न धर्मात्त्रतिवेधनम् ॥ १२६ ॥

न शूद्र इति ॥ छञ्जनादिभक्षणेन शूद्रे न किंचित्पातकं भवति । नतु ब्रह्म-वधादाविष । 'अहिंसा सत्यं' इत्यादेश्वानुवैण्येसाधारणत्येन विहितत्वात । नषा-ग्युपनयनादिसंस्कारमहीति, नास्याग्निहोत्रादिधर्मेऽधिकारोऽन्ति, अविहितत्वात । नच शूद्रविहितत्वात्पाकयज्ञादिधर्मादस्य निपधः । एवं चास्य सर्वत्य सिद्धार्ध-ग्वाद्यं श्लोक उत्तरार्थोऽनुवादः ॥ १२६ ॥

> धर्मेप्यवस्तु धर्मज्ञाः यतां वृत्तमनुष्ठिताः । मञ्जवर्ज्यं न दुष्यन्ति प्रशंसां प्राप्नवन्ति च ॥ १२७ ॥

धर्मेप्सव इति ॥ ये पुनः श्रुद्धाः स्वधर्मवेदिनो धर्मश्राप्तिकामास्त्रेवणिकानामः-चारमनिषिद्धमाश्रितास्ते 'नमस्कारेण मन्नेण पञ्च यज्ञान हापयेन्' इति याज्ञव-न्वयवचनान्त्रमस्कारमन्त्रेण मन्नान्तररहितं पञ्चयज्ञादि धर्मान्कुर्वाणा न प्रत्यव-यन्ति, स्याति च लोके लभन्ते ॥ १२७ ॥

यथायथा हि सदृत्तमातिष्ठत्यनम्यकः । तथातथेमं चाम्रं च लोकं प्राप्तोत्यनिन्दितः ॥ १२८ ॥

विध्यायः ११

वयेति ॥ परगुणानिन्दकः सूद्रो वयायया द्विजात्वाचारमनिषद्मसुतिष्ठति तथा तथा जनैरनिन्दित इह छोके उत्कृष्टः स्मृतः स्वर्गादिछोकं च प्रामोति॥१२८॥

> शक्तेनापि हि श्रुद्रेण न कार्यो धनसंचयः। श्रुद्रो हि धनमासाद्य बाह्मणानेव बाधते॥ १२९॥

शक्तेनापीति ॥ धनार्जनसमर्थेनापि श्रृद्धेण पोष्यवर्गसंवर्धनपद्धवशाधुनिता-द्धिकबहुधनसंचयो न कर्तव्यः । यसाच्छूदो धनं प्राप्य शास्त्रानिमञ्ज्येन धन-मदाच्छुभूषायाश्चाकरणाहाद्याणानेव पीडयनीत्युक्तस्यानुवादः ॥ १२९ ॥

> एते चतुर्णा वर्णानामापद्धर्माः प्रकीर्तिताः। यान्सम्यगनुतिष्ठन्तो त्रजन्ति परमां गतिम् ॥ १३० ॥

एत इति ॥ अमी चतुर्णां वर्णानामापश्चतुष्टेया धर्मा उक्ताः । यान्सम्यगाचर-न्तो बिहितानुष्टानाश्चिषिदानाचरणाच निष्पापतया ब्रह्मज्ञानलाभेन परमां गतिं मोक्षरूशां रूभन्ते ॥ १३० ॥

एप धर्मविधिः कृत्स्त्रश्चातुर्वेण्यस्य कीर्तितः।
अतः परं प्रवस्यामि प्रायश्चित्तविधि ग्रुभम् ॥ १३१ ॥
इति मानवे धर्मशास्त्रं ऋगुप्रोकायां महितायां दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥
एच इति ॥ अयं चतुर्णां वर्णानामाचारः समग्रः कथितः। अत ऊर्ध्वं प्रायश्चितानुष्टानं ग्रुभमभिधास्यामि ॥ १३१ ॥

इति श्रीकुङ्कभट्टविरचिताया मन्वपंमुक्तातन्या मनुष्रक्ती दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

## अथ एकादशोऽध्यायः।

सांतानिकं यक्ष्यमाणमध्वगं सर्ववेदसम् ।
गुर्वर्थं पितृमात्रर्थं स्वाध्यायार्ध्यपतापिनः ॥ १ ॥
नवितान्स्नातकान्विद्याद्वाद्वाणान्धर्मभिक्षुकान् ।
निःस्वेभ्यो देयमेतेभ्यो दानं विद्याविशेषतः ॥ २ ॥

सांतानिकमिति ॥ नवतानिति ॥ नवु 'अतःपरं प्रवक्ष्यामि प्रायश्चित्रविधि ग्रुभम्' इति प्रायश्चित्तस्य वक्तव्यतया प्रतिज्ञातस्यात्सांतानिकादिन्यो देयमित्रादेः इः प्रस्ताव उच्यते । 'दानेनाकार्यकारिणः' इति प्रागुक्तत्वात् 'दानेन वजनिणेंकं सर्पादीनामशक्रुवन्' इत्यादेश्च वश्यमाणत्वात्पकृष्टप्रायश्चित्तात्मकदानपान्नोपन्यासः प्रकृतोपयुक्त एव । वर्णाश्चमधर्मादिव्यतिरिक्तप्रायश्चित्तादिनैमित्तिकधर्मकयनार्थत्वावाध्यायस्यान्यस्यापि नैमिनिकधर्मस्यात्रोपन्यासे युक्तः । संतानप्रयोजनत्वाद्विवाद्द्य सांतानिको विवादार्थी, यह्यमाणोऽवश्यकर्तव्यक्ष्योतिष्टोमादियार्य

चिकीर्षुः, अध्वराः पान्धः, सर्वेषेष्सः कृतसर्वस्ववृक्षिणविश्वजिद्यागः, विद्यागुरो-श्रीसाच्छादनाद्ययः प्रयोजनं यस्य स गुर्वेषः, एवं पितृमात्रश्रीवपि, स्वाध्यायार्थी स्वाध्यायाच्ययनकालीनाच्छादनाद्यश्री बद्धाचारी, उपनापी रोगी, एताबद ब्राह्म-णान्धर्मिपञ्चाक्षीलान्स्वातकाञ्चानीयात्। एतेम्यो निर्धनेम्यो गोहिरण्यादि दीयत इति दानं विद्याविद्योपानुरूपेण दद्यात्॥ १॥ २॥

एतेभ्यो हि द्विजाम्येभ्यो देयमनं सदक्षिणम् । इतरेभ्यो बहिर्वेदि कृतानं देयमुच्यते ॥ ३ ॥

एतेभ्य इति ॥ एतेभ्यो नव बाह्मणश्रेष्ठेभ्योऽन्तर्वेदि सदक्षिणमश्रं दातव्यम् । एतद्यतिरिक्तेभ्यः पुनः सिद्धातं बहिर्वेदि दयम्बेनोपदिश्यते । धनदाने स्वनियमः३

> सर्वरत्नानि राजा तु यथाई प्रतिपादयेत् । ब्राह्मणान्वेदविदुषो यज्ञार्थं चेव दक्षिणाम् ॥ ४ ॥

सर्वेति ॥ राजा एनः सर्वग्वानि मणिमुक्तादीनि यागोपयोग्यानि च दक्षिणार्थे धनं विद्यानुरूपेण वेदविदो बाह्मणान्स्वीकारयेत् ॥ ४ ॥

> कृतदारोऽपरान्दारान्भिश्वत्वा योऽधिगच्छति । रतिमात्रं फरुं तस्य द्रव्यदातुस्तु संततिः ॥ ५ ॥

कृतेति ॥ यः सभार्यः संतत्यर्थोदिनिमित्तमन्तरणापरान्दारात् भिश्चित्वा करोति तस्य र्रातमात्रं फलं, धनदानुः पुनन्तदुत्पन्नान्यपत्यानि भवन्तीति निन्दानिश्चयः । नैवंबिधेन धनं बाचित्वान्थो विवाहः कर्तव्यो नाप्येवंविधाय नियमतो धनं देयमिनि ॥ ५ ॥

> धनानि तु यथाञ्चक्ति निष्रेषु प्रतिपादयेत्। वेदनित्सु विविक्तेषु प्रेत्य स्वर्गे समश्चते ॥ ६ ॥

धनानीति ॥ धनानि गोभूहिरण्यादीनि शक्त्यनतिक्रमेण ब्राह्मणेषु बेदशेषु विविक्तेषु पुत्रकलत्राद्यवसकेषु प्रतिपाद्येशदृशाच स्वर्गप्राप्तिर्भवनीति ॥ ६ ॥

यस त्रैवार्षिकं मक्तं पर्याप्तं मृत्यद्वत्तये । अधिकं वापि विद्येत स सोनं पातमहिति ॥ ७ ॥

यस्येति ॥ यस्यावश्यपोप्यभरणार्श्व वर्षत्रयपर्यासं तद्धिकं वा भक्तादि स्यास्य काम्यसोमयागं कर्तुमहैनि । नित्यस्य पुनर्यथाकथंचिद्वश्यकर्तव्यत्वाद्वायं निपेधः। अत्तएव 'समान्ते सीमिकंमेकंः' इनि नित्यविषयत्वमुक्तवान् ॥ ७ ॥

अतः खरूपीयसि द्रव्ये यः सोमं पित्रति द्विजः।

स पीतसोमपूर्वोऽपि न तस्यामोति तत्फलम् ॥ ८॥ अत इति ॥ त्रैवार्पिकधनादृष्पधने सित यः सोमयागं करोति तस्य प्रथमसो-मयागो निस्पोऽपि न संपन्नो भवति । सुतरां द्विनीयत्रागः काम्यः ॥ ८॥ मञ्च ३६

[ अध्यायः ११

## शक्तः परजने दाता खजने दुःखजीविनि । मध्वापातो विषाखादः सधर्मप्रतिरूपकः ॥ ९ ॥

शक्त इति ॥ यो बहुधनन्याद्यानशक्तः सञ्जवश्यभरणीये पितृमात्रादिशातिजने द्रांगीत्यादुःखोपेते सति यशोऽधंमन्येभ्यो ददाति स तत्व दानविशेषो धर्मप्रति-रूपको नतु धर्म एव । मध्यापातो मधुरोपक्रमः, प्रथमं यशस्करन्यात् । विषास्था-दश्चान्ते, नरकफलत्याक्तसादेतक कार्यस् ॥ ९ ॥

> भृत्यानाम्रपरोधेन यत्करोत्योध्वेदेहिकम् । तद्भवत्यसुखोदकं जीवतश्र मृतस्य च ॥ १० ॥ [बृद्धो च मातापितरौ साध्वी मार्या शिशुः सुतः । अप्यकार्यशतं कृत्वा भतिव्या मनुरब्रवीत् ॥]

श्रुत्यानासिति ॥ पुत्रदाराचवश्यभर्तव्यपीडनेन यत्पारलीकिकधर्मबुख्या दानादि करोति तस्य दानुर्जीवतो सृतस्य च नहानं दुःखकलं भवनीति पूर्वं कीर्त्यादिष्ट्यार्थ-दानप्रनिषेधः । अयं त्वदृष्टार्थदानप्रतिषेधः ॥ १० ॥

> यञ्जभेत्प्रतिरुद्धः स्यादेकेनाङ्गेन यज्वनः । जासणस्य निशेषेण धार्मिके सति राजनि ॥ ११ ॥ यो पश्यः स्याद्धहुपश्चर्हीनकतुरसोमपः । कुटुम्बात्तस्य तद्दव्यमाहरद्यञ्चसिद्धये ॥ १२ ॥

यक्तश्चेदिति ॥ यो वैदय इति ॥ क्षत्रियादेर्यज्ञमानस्य विशेषतो ब्राह्मणस्य यदि यज्ञ इतराक्रसंपत्ती सत्यामेकेनाक्षेनामंपूर्णः स्यातदा यो वैदयो बहुपश्चादिश्वनः पाक्रयक्तादिरहितोऽसोमयाजी तस्य गृहात्तदक्षोचितं द्रस्यं बलेन चौर्येण बाह-रेन् । एतच धर्मप्रधाने सति राजनि कार्यम् । स हि शास्त्रार्थमनुतिष्टन्तं न निगृ-क्काति ॥ ११ ॥ १२ ॥

> आहरेत्रीणि वा द्वे वा कामं श्रुद्रस्य वेश्मनः । न हि श्रुद्रस्य यञ्जेषु कश्चिद्स्ति परिग्रहः ॥ १३ ॥

आहरेदिति ॥ यज्ञस्य द्विश्यक्षविकस्य सित तानि त्रीणि चाक्नानि हे वाक्नं वेश्यादलाभे सित निर्विशक्षं श्रद्भय गृहाद्वलेन चौर्येण वाहरेत् । यस्मास्लूद्रस्य क्रचिद्धि यज्ञसंबन्धो नास्ति । 'न यज्ञार्थं धनं श्रुद्वाद्विप्रो भिक्षेत'इति वक्ष्यमाण-प्रनिषेधः श्रुद्वाद्याचनस्य नतु बलग्रहणादैः ॥ १३ ॥

> योऽनाहितायिः शतगुरयज्वा च सहस्रगुः । तयोरपि कुटुम्बाभ्यामाहरेदविचारयन् ॥ १४ ॥

य इति ॥ योऽनाहितान्निर्गाञ्चतपरिमाणघन आहितान्निर्वाऽसोमयाजी गोसह-स्वपरिमितचनः द्वयोरिप गृहाभ्यां प्रकृतमङ्गद्वयं त्रयं वा शीव्रं मंपाद्यिनुं बाह्यणेन द्वाभ्यामाहरणीयं बाक्कणक्षत्रियाभ्यामपि बाक्कण आहरेत् । क्षत्रियस्य तु अदस्यु-कियावद्वाह्मणस्वहरणं निवेधयिष्यति ॥ १४ ॥

> आदाननित्याचादातुराहरेदत्रयच्छतः । तथा यभोऽस्य प्रथते धर्मश्रेव प्रवर्धते ॥ १५ ॥

भादाननित्यादिनि ॥ प्रतिग्रहादिना भादानं धनग्रहणं नित्यं यस्यासावादान-नित्यो बाह्यणस्यसादिष्टापूर्तदानरहिताचज्ञाङ्गद्वयत्रयार्थायां याचनायां कृतायामद-दनो बलेन चार्येण वाहरेन् । तथा कृतेऽपहतुंः स्यातिः प्रकाशते धर्मश्च बृद्धिमेति ॥ १५ ॥

> तथैव मप्तमे भक्ते भक्तानि पडनश्रता । अश्वस्तनविधानेन हर्तव्यं हीनकर्मणः ॥ १६ ॥

नथंबेति ॥ सायंप्रातभांजनोपदेशाश्विरात्रोपवासे वृत्ते चतुर्थेऽहनि प्रातः सप्तमे भक्ते दानादिधर्मरहितादेकदिनपर्याप्तमर्थे चौर्यादिना हर्तव्यम् ॥ १६ ॥

खलात्क्षेत्रादगाराद्वा यतो वाप्युपलभ्यते ।

आख्यातव्यं तु तत्तर्स पृच्छते यदि पृच्छति ॥ १७ ॥

खळादिनि ॥ भान्यादिमेर्दनस्थानात्क्षेत्राद्वा गृहाद्वा यतो वान्यस्मात्र्यदेशाद्धान्यं र्हानकर्मसंबन्धि रूप्यते ततो हतेच्यं, यदि वासो धनस्वामी पृच्छति किनिमित्तं कृतमिति पृच्छते निमित्तं चौथीदि वक्तव्यम् ॥ १७ ॥

> त्राक्षणस्वं न हर्तव्यं क्षत्रियेण कदाचन । दस्युनिष्क्रिययोस्तु स्वमजीवन्हर्तुमहिति ॥ १८ ॥

मास्राणस्यमिति ॥ उक्तेप्विप निमित्तेषु क्षत्रियेण बाह्यणस्य धनं ततोऽपक्तष्टत्वाक हर्नच्यं, समानन्यायनया तु वैदयद्युवाभ्यामुन्कृष्टजातितो न हर्नच्यम् । प्रतिपिद्धक्व-ब्रिहिताननुष्टायिनोः पुनर्बाह्यणक्षत्रिययोरत्यन्तापदि क्षत्रियो हर्तुमहेति ॥ १८ ॥

योऽसाधुभ्योऽर्थमादाय साधुभ्यः संप्रयच्छति ।

स कृत्वा प्रवमात्मानं संतारयति तावुमा ॥ १९ ॥

योऽसाधुभ्य इति ॥ यो हीनकर्मादिभ्य उन्कृष्टेभ्योऽभिहितेष्वपि निमित्तेपृक्तानु-रूपं यज्ञाङ्गादि साधनं कृत्वा साधुभ्य उत्कृष्टेभ्य ऋत्विगादिभ्यो धनं ददाति स यस्यापहरित तहुरितं नाञ्चयति यसी तह्दाति नर्हार्गत्याभिधातादिग्येवं द्वावण्या-रमानसुद्धपं कृत्वा दुःसान्मोत्तयति ॥ १९ ॥

यद्धनं यज्ञश्रीलानां देवस्वं तद्विदुर्बुधाः।

अयज्वनां तु यद्वित्तमासुरखं तद्च्यते ॥ २० ॥

यद्धनमिति ॥ यज्ञशीलानां यद्धनं तद्यागादां विनियोगादेवस्वं विद्वांसो मन्यन्ते । यागादिश्चन्यानां तु यद्ध्यं तद्धमेविनियोगाभावादासुरस्वसुच्यते । अतस्तद्प्यप् हत्य यागसंपादनात्तदेवस्वं कर्तव्यस् ॥ २० ॥ न तस्मिन्धारयेइण्डं घार्मिकः पृथिवीपतिः।

क्षत्रियस्य हि बालिक्याद्राह्मणः सीद्ति क्षुधा ॥ २१ ॥

न तसिश्चिति ॥ तसिखुक्तनिमित्ते चौर्यवलाकारं कुर्वाणे धर्मप्रधानी राजा दण्डं न कुर्यात् । यसादाज्ञो मृहत्वाद्वाह्मणः क्षुधावसादं वामोति ॥ २१ ॥

तस्य भृत्यजनं ज्ञात्वा स्वकुटुम्वान्महीपतिः।

श्रुतशीले च विज्ञाय वृत्ति धर्म्या प्रकल्पयेत् ॥ २२ ॥

सतश्च । तस्येति ॥ तस्य ब्राह्मणस्यावश्यभरणीयपुत्रादिवर्गं ज्ञात्वा श्वताचारी-चिततदनुरूपां वृत्तिं स्वगृहाङ्गाञा कल्पयेत् ॥ २२ ॥

> कल्पयित्वास्य द्वति च रक्षेदेनं समन्ततः । राजा हि धर्मपद्भागं तसात्प्राप्तोति रक्षितात् ॥ २३ ॥

कल्पवित्वेति ॥ अस्य बाक्षणस्य जीविकां विधाय शत्रुचारादेः सर्वतो रक्षयेत् । यस्माद्राक्षणाद्रक्षितासस्य धर्मपद्भागं प्रामोति ॥ २३ ॥

> न यज्ञार्थ धनं शूद्राद्विप्रो भिक्षेत किहिचित्। यजमानो हि भिक्षित्वा चण्डालः प्रेत्य जायते॥ २४॥

न यज्ञार्थमिति ॥ यज्ञसिद्धये धनं ब्राह्मणः कदाचित्र श्रृद्धार्थाचेत । यसाष्ट्यु-द्राद्याचित्वा यज्ञं कुर्वाणो सृतश्रण्डालो भर्वात । अतो याचननिपेधाष्ट्रद्भादयाचि-तोपस्थिनं यज्ञार्थमप्यविरुद्धम् ॥ २४ ॥

यज्ञार्थमर्थं भिक्षित्वा यो न सर्वे प्रयच्छति ।

स याति भासतां विप्रः काकतां वा शतं समाः ॥ २५ ॥ यज्ञार्थमिति ॥ यज्ञसिन्धर्थ धनं याचित्वा यो यज्ञे सर्व न विनियुक्के स कातं वर्पाण भामत्वं काकत्वं वा प्रामीति ॥ २५ ॥

> देवखं त्राक्षणखं वा लोभेनोपहिनस्ति यः । स पापात्मा परे लोके गृत्रोच्छिष्टेन जीवति ॥ २६ ॥

देवस्वमिति ॥ प्रतिमाविदेवतार्थमुनसृष्टं धनं देवस्वं, बाह्मणस्वं च यो लोभादप-हरति स पापस्वभावो जन्मान्तरे गुप्रोस्छिप्टेन जीवति ॥ २६ ॥

> इप्टिं वैश्वानरीं नित्यं निर्वपेदब्दपर्यये । ऋप्तानां पश्चसोमानां निष्कृत्यर्थमसंभवे ॥ २७ ॥

इष्टिमिति ॥ समाप्ते वर्षे द्विनीयवर्षस्य प्रवृक्तिरब्दपर्ययं चैत्रशुक्कादिवर्षप्रवृक्ति-सत्तत्र वर्षान्तरे वैश्वानरीमिष्टिं विहितसोमयागासंभवे तदकरणदोपनिर्हरणार्थं सर्वदा श्रुद्धादिनोधनप्रहणेन उक्तरूपामिष्टिं कुर्वात् ॥ २७ ॥ आपत्कल्पेन यो धर्म कुरुतेऽनापदि द्विजः । स नाप्तोति फलं तस्य परत्रेति विचारितम् ॥ २८ ॥

आपदिति ॥ आपद्विहितेन विधिना योऽनापदि धर्मानुष्ठानं द्विजः कुरुते तस्य नग्परलोके निष्फलं भवतीति मन्वादिभिर्विचारितम् ॥ २८ ॥

विश्वेश देवैः साध्येश ब्राह्मणेश्र महर्षिभिः।

आपत्सु मरणाद्धीतैर्विधेः प्रतिनिधिः कृतः ॥ २९ ॥

विश्वेरिति ॥ विश्वेदेवाख्यैदेंवेः साध्येश्व तथा महर्षिभिर्वाह्मणर्मरणाङ्गीतरापत्सु मुख्यस्य विश्वेः सोमादवेशानर्यादिः प्रतिनिधिरनुष्टिनोऽसी मुख्यामंभवे कावी न नु मुख्यसंभवे ॥ २९ ॥

प्रभुः प्रथमकल्पस्य योऽनुकल्पेन वर्तते । न सांपरायिकं तस्य दुर्मतेविंद्यते फलम् ॥ ३० ॥

प्रभुरिति ॥ यो मुन्यानुष्ठानसंपन्नः सन्नापद्विहितेन प्रतिनिधिनानुष्ठानं करोति तस्य दुर्जुद्धेः पारलोकिकमभ्युद्यरूणं प्रत्यवायपरिहारार्थं फलंच न भवति । 'आप-'कल्पेन यो धर्मम्' इत्यनेनोक्तमण्यतन्त्रास्त्राद्धं पुनरुव्यते ॥ ३० ॥

> न ब्राह्मणोऽवेदयेत किंचिद्राजिन धर्मवित् । स्ववीर्येणैव ताञ्छिष्यान्मानवानपकारिणः ॥ ३१ ॥

नेति ॥ धर्मज्ञो आञ्चाणः किंचिद्ण्यपकृतं न राज्ञः कथवेत् । अपितु स्वद्यान्यंव वश्यमाणाभित्रारादिनापकारिणां मनुष्याज्ञिगुद्धीयात्। तत्तश्च स्वकीयधर्मविरोधा-दपकृष्टापराधकरणे सत्यभित्रारादि न दोपायेत्येवंपरमेनत् । न स्वभित्रारो विधी-यते राजनिवेदनं वा निपिध्यते ॥ ३६ ॥

खनीयीद्राजनीयीच खनीयें बलवत्तरम् । तसात्स्वेनेव वीर्येण निगृहीयादरीन्द्रिजः ॥ ३२ ॥

स्ववीर्यादिति ॥ यसार जसामर्थ्याद्वाजमामध्यां च पराधीनराजसामध्यापेक्षया स्वसामर्थ्यमेव स्वाधीनन्वाद्वलीयः। तसान्स्वेन वीर्येणेव शत्रुन्वाह्मणो निगृह्वीयात्॥ तरिक स्ववीर्यमित्याद्व----

> श्रुतीरथर्वाद्गिरसीः कुर्यादित्यविचारयन् । वाक्शसं व ब्राह्मणस्य तेन हन्यादरीन्द्रिजः ॥ ३३ ॥ [तदस्रं सर्ववर्णानामनिवार्यं च शक्तितः । तपोवीर्यप्रभावेण अवध्यानपि बाधते ॥]

श्रुनीरिति ॥ अथर्ववेदस्य आङ्गिरमीर्दुष्टाभिचारश्रुतीरविचारयन्कुर्यात् । तद्यंम-भिचारमनुतिष्ठेदित्यर्थः । यसादभिचारमञ्जोषारणात्मका ब्राह्मणस्य वागेव शक्य-कार्यकरणाच्छस्यं तेन ब्राह्मणः वात्र्न्हन्याष्ट्रतु शत्रुनियमाय राजा वाष्ट्यः ॥ ३३ ॥

[ अध्यायः ११

क्षत्रियो बाहुवीर्येण तरेदापदमात्मनः ।
[तद्धि कुर्वन्यथाशक्ति प्राप्नोति परमां गतिम् ।]
धनेन वैश्यशृद्धौ तु जपहोमेडिंजोत्तमः ॥ २४ ॥

क्षत्रिय इति ॥ क्षत्रियः स्वपौरुषेण शत्रुतः परिभवलक्षणामान्मन आपदं निस्त-रेत् । वैश्यश्रुद्धा पुनः प्रतिकर्त्रे धनदानेन । बाक्षणस्वभिचारारमक जेपहोमैः ॥ ३४ ॥

> विधाता शासिता वक्ता मैत्रो ब्राह्मण उच्यते । तस्मै नाकुशलं ब्रूयाच शुष्कां गिरमीरयत् ॥ ३५ ॥

विधानेति ॥ विहितकर्मणामनुष्टाता, पुत्रशिष्यादीनां साम्ता, प्रायश्चित्ताद्विय-र्माणां यक्ता, सर्वभूतमेत्रीप्रथानो ब्राह्मण उच्यते । तस्मे निगृद्धनामयमित्येवमनिष्टं न श्याद्माप्याकोशं वाचं वाग्दण्डधिग्दण्डरूपां तस्मोद्यारयेत् ॥ ३५ ॥

न वै कन्या न युवतिर्नाल्पविद्यो न बालिशः। होता स्वादिप्रहोत्रस्य नातों नासंस्कृतस्वया ॥ ३६ ॥

न वा इति ॥ कन्याऽन्दा जदापि तरुणी, तथा अल्पाध्यायिमूर्वव्याध्यादिपीहि-नानुपनीनाः श्रीतान्सायंप्रातहींमाञ्च कुर्युः । 'हावयेन्' इति प्रसन्तावयं कन्यादीनां प्रतिषेषः ॥ ३६ ॥

> नरके हि पतन्त्येते जुद्दन्तः स च यस तत् । तसाद्वैतानकुश्वलो होता स्याद्वेदपारगः ॥ ३७ ॥

नरक इति ॥ एते कन्यादयो होमं कुर्वाणा नरकं गच्छन्ति । यस्य नद्धिहोत्रं श्रितिधिरूपेण कुर्वन्ति सोऽपि नरकं गच्छति तस्माच्छीतकर्मप्रवीगः समन्तवे-दाध्यायी होता कार्यः ॥ ३७ ॥

प्राजापत्यमद्त्वाश्वमम्याधेयस्य दक्षिणाम् । अनाहितामिर्भवति ब्राह्मणो विभवे सति ॥ ३८ ॥

प्राजापत्यमिति ॥ आधाने प्राजापत्यमधं प्रजापतिदेवताकं धनसंपत्तो सत्यां माझणो दक्षिणामदस्या कृतेऽप्याधानेऽनाहिताग्निर्भवत्याधानफलं न लभने । तस्मादाधानेऽधं दक्षिणां दखात् ॥ ३८ ॥

पुण्यान्यन्यानि कुर्वीत श्रद्दधानो जितेन्द्रियः । न त्वलपद्क्षिणैर्यञ्जैर्यजन्ते ह कथंचन ॥ ३९ ॥

पुण्यानीति ॥ श्रद्धावान्वश्ची जितेन्द्रियो यञ्चव्यतिरिक्तानि नीर्थयात्रादीनि कर्मा-णि पुण्यानि कुर्वीत नतु शास्त्रोक्तदक्षिणातोऽस्पदक्षिणैर्यजेत । परोपकारार्थत्याद-क्षिणायाः स्वस्पेनाप्यृत्विगादिदोषनिषेधार्थमिदं वस्तम् ॥ ३९ ॥

इन्द्रियाणि यशः खर्गमायुः कीर्ति प्रजाः पश्न् । इन्त्यल्पदक्षिणो यज्ञस्तसाज्ञाल्पधनो यजेत् ॥ ४० ॥

## [अन्नहीनो दहेद्राष्ट्रं मन्नहीनस्तु ऋत्विजः । दीक्षितं दक्षिणाहीनो नास्ति यज्ञसमो रिपुः ॥]

इन्द्रियाणीति ॥ चक्षुरादीनीन्द्रियाणि, जीवतः स्वातिरूपं यशः, न्वर्गायुषी, स्तस्य व्यातिरूपां कीर्ति, अपत्यानि, पश्चालपदक्षिणो वज्ञो नाशयित । तस्माद-व्यदक्षिणादानेन यागं न कुर्योत् ॥ ४० ॥

> अप्रिहोच्यपविध्याप्रीन्त्राह्मणः कामकारतः। चान्द्रायणं चरन्मामं वीरहत्याममं हि तत्॥ ४१॥

अग्निहोत्रीति ॥ अग्निहोत्री ब्राह्मण इच्छातोऽग्निषु सार्वप्रातहोमानहृत्वा मामं चान्द्रायणं चरेत । यसाद्वीरः गुयनास्य हत्या इननं तत्तुत्व्यमेनत । तथाच श्रुतिः— वीरहा वा एप देवानां भवांत योऽग्निमुद्वास्यते' अन्ये तु मासमपविध्येति समर्थयन्ति ॥ ४३ ॥

ये शुद्राद्धिगम्यार्थमग्निहोत्रमुपासते । ऋत्विजस्ते हि शुद्राणां ब्रह्मवादिषु गर्हिताः ॥ ४२ ॥

ये श्हादिति॥ ये श्हाद्धिगम्यार्थं प्राप्य सामान्याभिधानेन याचनेन वार्थं स्वी-इत्य 'वृपलाःश्रुपसंविनाम्' इति वश्यमाणलिङ्गादाधानपूर्वकमग्निहोत्रमनुतिष्टन्ति ते शृहाणामेव याजका नतु तेषां नत्फलं भवत्यतन्ते वेदवादिषु निन्दिताः॥ ४२॥

तेषां सततमज्ञानां वृपलाम्युपसेविनाम्।

पदा मस्तकमाक्रम्य दाता दुर्गाणि संतरेत् ॥ ४३ ॥

तेषामिति ॥ तेपां श्रूद्रअनाहितामिपरिचारिणां मुर्काणां मुक्ति पादं दृत्वा श्रूद्रस्तेन दानेन सततं परलोके दुःस्थभ्यो निस्तर्रात नतु यजमानानां फलं अवति ॥ ४३ ॥

अकुर्वन्विहितं कमे निन्दितं च समाचरन् । प्रसक्तश्रेन्द्रियार्थेषु प्रायश्रिचीयते नरः ॥ ४४ ॥

अकुर्वश्चिति ॥ निस्यं यद्विहितं संघ्योप सनादि, निमित्तिकं च शवस्पर्शादं स्नान्ति, तदकुर्वन् तथा प्रनिपिद्धं हिंसाद्यनुनिष्टश्चविहिननिपिद्धेप्वन्यन्तासिकं कुर्वन्त्वरो मनुष्यजातिमात्रं प्रायश्चित्तमहिन । ननु'इन्द्रियार्थेपु सर्वेषु न प्रसञ्येन कामतः' इति निपेधाश्चिन्दितपदेनेव प्रसक्तश्चेन्द्रियार्थेप्वत्यपि संगृहीनमनः पृथङ्क वक्तव्यम् । उच्यते । अस्य स्नातकव्यतेषु पाठात्तत्र 'व्रतानीमानि धारयेन्' इन्युपक्रमासायं प्रतिषेधः किंतु व्रतविधिः । तिर्हि 'अकुर्वन्विहितं कर्म' इत्यनेनेव प्राप्तन्वान्त्रथङ्क वक्तव्यमिति चेका । स्नातकेतरविषयन्वेनास्य सविषयस्वात् ॥ ४४ ॥

अकामतः कृते पापे प्रायश्चित्तं विदुर्बुधाः । कामकारकृतेऽप्यादृरेके श्चितिनिदर्शनान् ॥ ४५ ॥ 826

अकामतः कृतं पापं वेदाभ्यासेन शुध्यति । कामतस्त कृतं मोहात्त्रायश्चित्तः पृथग्विधैः ॥ ४६ ॥

अकामत इति ॥ अनिच्छातः कृतं पापं वेदाभ्यासेन शुध्यति नश्यति । वेदा-भ्यासेनेति कामकृतविपयप्रायश्चित्तापेक्षया लघुप्रायश्चित्तोपलक्षणार्थम् । प्रायश्चि-त्तान्तराणामपि विधानाद्वागद्वेपादिन्यामुदतया पुनरनिच्छातः कृतं नानाप्रकारः प्रायश्चिर्त्तावेद्याधनतपोभिः शुध्यतीति गुरुप्रायश्चित्तपरम् । अतः पूर्वेक्तस्यैदायं व्याकारः। यद्यप्यधिकारनिरूपणं प्रकृतप्रायश्चित्तं त्वनन्तरं वश्यित तथाप्यज्ञानाह युभायश्चित्ताधिकारी ज्ञानाहुरुपायश्चित्तेऽधिकियत इत्यधिकारिनिरूपणमेवेदम्४६

प्रायश्चित्तीयतां प्राप्य देवात्पूर्वकृतेन वा । न संसर्ग त्रजेत्सद्भिः प्रायिश्वेरकृते द्विजः ॥ ४७ ॥ [प्रायो नाम तपः मोक्तं चित्तं निश्चय उच्यते । तपोनिश्रयसंयुक्तं प्रायश्रित्तमिति स्मृतम् ॥]

प्रायश्चित्तीयतामिति ॥ दैवान्त्रमादाद्यशरीरकृतेन पूर्वजन्माजितदुप्कृतेन क्षयरोगादिभिः सुचितेन प्रायबित्तीयतां प्राप्याकृते प्रायश्चित्ते साधुभिः सह याजनादिना संसर्ग न गच्छेत्॥ ४७॥

> इहदुश्वरितैः केचित्केचित्पूर्वकृतैस्तथा। प्राप्नुवन्ति दुरात्मानो नरा रूपविषयेयम् ॥ ४८ ॥

इहेति ॥ इह जन्मनि निषद्धाचरणैः केचिन्पूर्वजन्मकृतेर्दृष्टस्वभावा मनुष्याः कंनिख्यादिकं रूपविपर्ययं प्राप्नुवन्ति ॥ ४८ ॥

सुवर्णचीरः कीनस्यं सुरापः श्यावदन्तताम् । ब्रह्महा क्षयरोगित्वं दीश्वर्म्य गुरुतल्पगः ॥ ४९ ॥ पिश्चनः पौतिनासिनयं मुचकः पृतिवक्रताम् । धान्यचीरोऽङ्गहीनत्वमातिरेक्यं तु मिश्रकः ॥ ५० ॥ अमहर्तामयावित्वं मौक्यं वागपहारकः। वस्रापहारकः श्रेत्रयं पक्तामश्रहारकः ॥ ५१ ॥

## [दीपहर्ता भवेदन्धः काणो निर्वापको भवेत्। हिंसया व्याधिभूयस्त्वमरोगित्वमहिंसया ॥] एवं कमीवेशेषेण जायन्ते सदिगहिंताः। जडमूकान्धविधरा विकृताकृतयस्तथा॥ ५२॥

सुवर्णेति ॥ पिग्रुन इति ॥ अन्नहत्ति ॥ एवमिति ॥ न्नाह्मणसुवर्णचौरः कृत्यिन्तनस्त्वं प्राप्तोति । निपिदसुरापः इयावदन्तनां, नहाहा अयरोगिरः , गृहमाधीन्यामी विकोशमेहनस्वं। पिग्रुनो विद्यमानदोषामिधायी दुर्गन्धिनासस्वं, अविद्यमानदोषामिधायको दुर्गन्धिमुख्यं, धान्यचौरोऽङ्गहीनस्वं, धान्यादेरपदृष्येण मिश्रणकर्तातिरिकाङ्गन्वं, अन्नचौरो मन्दानस्त्यं, अन्नचुज्ञाताध्यायी मूक्त्यं, बख्यारः श्वेतकुष्ठस्वं, अश्वचौरः स्वञ्चनम् । एवं वृद्धिवाक्यश्चःश्रोत्रविकस्या विकृतन्त्राः साञ्जवगिहिनाश्च प्राग्जनमार्जितोपभुक्तदुष्कृतशेषेणोत्पचन्ते । 'दीपहर्तः भवेदन्त्यः काणो निर्वापकस्त्या । हिंसारुचिः सद्रा रोगी वाताङ्गः परदारिकः ॥'॥ ४९ ॥ ५० ॥ ५१ ॥ ५२ ॥

## चरितव्यमतो नित्यं प्रायश्वित्तं विद्युद्धये । निन्धेर्हि लक्ष्णेर्युक्ता जायन्तेऽनिष्कृतेनसः ॥ ५३ ॥

चरितव्यमिति ॥ यस्माद्रनिष्कृतमनाशितमेनो यैस्तेऽनिष्कृतैनसोऽकृतप्रायश्वित्ताः परलोकोपभुक्तदुष्कृतशेषेण निन्धेर्लक्षणेः कृनित्वादिभिर्युक्ता जायन्ते ।
तस्माद्विश्चान्तये पापनिर्हरणार्थं प्रायश्चित्तं सद्दाकतंव्यम् । एवं 'भिन्ने जुहोति' हतिवन्न
नीमित्तकमात्रं प्रायश्चित्तं किंग्वनिष्कृतैनसः इत्युपादानात्तथा विश्चान्तये चरितव्यमित्युपदेशाग्पापश्चयार्थन एवाधिकारः । तथाहि । प्रायश्चित्तं हि चरितव्यमिति
विधावधिकारापेक्षायां फलमात्रे निर्देशादित रात्रिसत्रन्यायेन श्र्यमाणमेत्र
विश्चान्त्रयादिति रात्रिसत्रन्यायेन श्र्यमाणमेत्र
विश्चान्त्रयादिति रात्रिसत्रन्यायेन श्र्यमाणमेत्र
विश्चान्त्रयान्त्रहानाञ्चिनिद्रतस्य च सेवनात् । अनिग्रहाचेन्द्रयाणां नरः पत्तमस्व्याति ॥ तस्मात्तेनेह कर्तव्यं प्रायश्चित्तं विश्चान्त्ये ॥' पत्तमस्व्याति पापं प्रामोत्तीन्त्रयाः । विश्चान्त्ये पापित्रनाशाय । 'बहुन्ववर्षगणान्धोराचरकान्त्रपत्यः तत्थयातः ।
संसारान्त्रतिपयन्ते महापातिकनस्विमान्॥' इत्याविना महापातक्यादीनां नरकादिप्राप्तिं वक्ष्यति । न तत्त्रीमित्तकमात्रत्वं प्रायश्चित्तानां मंगच्छते । तस्माह्रसःवधादिजनिनपापश्चयार्थिन एव प्रायश्चित्तविधावश्विकार इति ज्ञेयम् ॥ ५३ ॥

#### त्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुर्वक्रनागमः । महान्ति पातकान्याहुः संसगेश्रापि तैः सह ॥ ५४ ॥

महाहत्येति ॥ त्राह्मणत्राणिवयोगफलको व्यापारो महाहत्या स च साक्षादन्यं वा नियुज्य तथा गोहिरण्यग्रहणादिनिमित्तकार्यकत्यापि तदुहेरोन ब्राह्मण-मरणे महाहत्या । नन्येवमियुकारत्यापीपृत्पादनद्वारेण तथा वश्यस्यापि हन्तृगतम- न्यूत्पादनद्वारा अह्महत्या त्यात् । उच्यते । शास्त्रतो यस्त आह्मणह्नमृत्वं प्रतीयने स एव अह्महन्ता । सत्पद शातातपः—'गोभृहिरण्यप्रहणे स्नीसंबण्धकृतेऽपि वा । यसुहिश्य त्यजेत्प्राणांस्तमाहुर्वद्वाधातकम् ॥' एवं चान्यान्यपि शास्त्रीयाण्येव अक्षवपनिभित्तानि जेवानि । 'तथा रागाद्वेषात्रमादाद्वा स्वतः परत एव वा । आह्मणं घातयेवस्तु तमाहुर्वहाघातकम् ॥' इति प्रयोजकस्यापि हन्तृत्वं शास्त्रीयम् । तथा निपिद्यसुरापानं आह्मणसुवर्णहरणम् , गुरुभार्यागमनमेतेश्व सह संसर्गः संवत्सरेण पनतीत्येतानि महापातकान्याहुः । महापातकसंज्ञा चेयं वश्यमाणस्योन्प्रपातकाविसंज्ञालाघवार्यस् ॥ ५४ ॥

## अनृतं च सम्रुत्कर्षे राजगामि च पशुनम् । गुरोश्रालीकनिर्वन्थः समानि ब्रह्महत्यया ॥ ५५ ॥

अनृतमिति ॥ ज्ञान्युत्कर्यनिमित्तमुत्कर्यभाषणं यथा ब्राह्मणोऽहमिति अब्राह्मणो व्यक्तीति, राजनि वा स्तेनादीनां परेषां मरणफलकं दोषाभिधानं, गुरोश्चानृताभि-शंसनम् । तथाच गातमः—'गुरोरनृताभिशंमनम्'इति । महापातकममानीत्ये-तानि ब्रह्महत्यासमानीति ॥ ५५ ॥

## त्रसोज्यता वेदनिन्दा कीटसाक्ष्यं सुहृद्ध्यः । गर्हितानाद्ययोर्जन्धिः सुरापानसमानि पद् ॥ ५६ ॥

त्रक्षोज्यतेति ॥ त्रक्षणोऽधीतवेदस्थानभ्यासेन विस्मरणम्, असच्छासाश्रयणन वेदकुल्सनम्, साक्ष्ये मृणाभिधानम्, मित्रस्थात्राह्मणस्य वधः, निपिद्धस्य लह्य-नादेभेक्षणम्, अनाचस्य पुरीपादेरदनम्। मेधातिधिस्तु न भोक्ष्यत इति संकल्प्य यद्भुज्यते तदनाद्यमित्याचष्टे। एतानि सुरापानसमानि ॥ ५६ ॥

## निश्चेपस्यापहरणं नराश्वरजतस्य च।

# भूमिव जमणीनां च रुवमस्तेयसमं स्पृतम् ॥ ५७ ॥

निक्षेपस्थेति ॥ ब्राह्मणमुवर्णव्यतिरिक्तनिक्षेपस्य हरणं तथा मनुष्यतुरगरूष्य-भूमिहीरकमणीनां हरणं सुवर्णसेयतुष्यम् ॥ ५७ ॥

## रेतःसेकः खयोनीषु कुमारीष्वन्त्यजासु च । सख्युः पुत्रस्य च स्त्रीषु गुरुतन्पसमं विदुः ॥ ५८ ॥

रेतःसेक इति ॥ सोदर्थभगिनीकुमारीचण्डालीसिखपुत्रभावांसु यो रेतःसेकन्नं युह्भावाँगमनसमानमाहुः । एतेयां भेदेन समीकरणं यद्येन समीकृतं तत्व तेन प्रायश्चित्तार्थम् । यत्कीटसाह्यसुहृद्रभयोः सुरापानसमीकरणं बह्यहत्याप्रायश्चित्तं वस्यित तिदृक्तणार्थम् , यत्पुनर्गुरोरलीकिनिबन्धस्य ब्रह्महत्यासमीकृतस्य पुनर्य-रिष्टाद्रसाहत्याप्रायश्चित्तं तत्त्वसमीकृतानां न्यूनप्रायश्चित्तं सवतिति ज्ञापना रिष्टाद्रसाहत्याप्रायश्चित्तं तत्त्वसमः सिवव इत्युक्ते सविवस्य न्यूनतेव गम्यते । अर्था-विद्रश्चिकप्रायश्चित्तेऽतिदिह्यतां प्रायश्चित्तं तस्यूनं प्रायश्चित्तं समीकृतानां च ॥५८॥ विद्रश्चिकप्रायश्चित्तेऽतिदिह्यतां प्रायश्चित्तं तस्यूनं प्रायश्चित्तं समीकृतानां च ॥५८॥

इदानीसुपपातकान्याह--

गोवधोऽयाज्यसंयाज्यपारदार्यात्मविक्रयाः । गुरुमातृपितृत्यागः खाध्यायाम्योः सतस्य च ॥ ५९ ॥ परिवित्तितानुजेऽनुढे परिवेदनमेव च। तयोदीनं च कन्यायास्तयोरेव च याजनम् ॥ ६० ॥ कन्याया दूषणं चैव वार्धुष्यं त्रतलोपनम् । तडागारामदाराणामपत्यस्य च विक्रयः ॥ ६१ ॥ त्रात्यता बान्धवत्यागो भृत्याध्यापनमेव च। भृत्या चाध्ययनादानमपण्यानां च विक्रयः ॥ ६२ । सर्वाकरेप्वधीकारो महायश्रप्रवर्तनम् । हिंसीषधीनां स्याजीवोऽभिचारो मूलकर्म च ॥ ६३ । इन्धनार्थमशुष्काणां दुमाणामवपातनम् । आत्मार्थ च कियारम्भो निन्दितासादनं तथा ॥ ६४ ॥ अनाहिताबिता म्लेयमृणानामनपिक्रया । असञ्जासाधिगमनं कौशीलव्यस्य च किया ॥ ६५ । धान्यकुष्यपशुस्तयं मद्यपस्नीनिपेवणम् । स्त्रीश्चद्रविद्धत्रवधो नास्तिक्यं चोपपातकम् ॥ ६६ ॥

गोहननं, जातिकर्मदुष्टानां याजनं, परपक्षीगमनं, आत्मविक्रयः, मानृषिनृगुरूणां च ग्रुश्र्पाद्यकरणं, सर्वदा ब्रह्मयज्ञन्यागः नवेदविस्मरणं 'ब्रह्मोऽन्सता' इत्यनेनोक्त-वान् । अभेश्व स्मातंस्य त्यागः, श्रीतानां 'अग्निहोन्यपविष्याग्नीन' इत्युक्तवात्, मुनस्य च संस्कारमरणाद्यकरणं, कनीयसा आदौ विवाहे इते ज्येष्टस्य परिविक्तित्वं भवति। 'दाराग्निहोत्रसंयोगः' इत्यादिना प्रागुक्तं कनिष्टस्य परिवेक्त्वं नयोश्व कन्याया दानं तयोरेव विवाहहोमादियागेप्वार्त्वज्यं, कन्याया मैथुनवर्जमङ्गुलि-प्रभेपादिना दूषणं, रेनःसेकपर्यन्तमेथुनेपु तु 'रेतःसेकः स्वयोनीपु कुमारीप्वन्य-अग्नसु च इत्युक्तत्वात्पतिपिद्धं, वृद्धिजीवनं, ब्रह्मचारिणो मेथुनं, नदागोद्यानभार्याण्वानां विक्रयः, यथाकालमनुपनयनं बात्यता । नथा चोक्तम्—'अत अर्ध्य त्रयोप्वेत यथाकालमसंस्कृताः' इति । बान्धवानां पिनृत्वादीनामननुष्टृक्तिः, प्रतिनियनवेतनग्रदाः द्वकमध्ययनं, अविक्रय्यार्दिनं त्रयावित्वम्यवित्वम्यवित्वम्यवित्वम्यवित्वम्यवित्वम्यवित्वम्यवित्वम्यवित्वम्यवित्वम्यवित्वम्यवित्वम्यवित्वम्यवित्वम्यवित्वम्यवित्वम्यवित्वम्यवित्वम्यवित्वम्यवित्वम्यवित्वम्यवित्वम्यवित्वम्यवित्वम्यवित्वम्यवित्वम्यवित्वम्यवित्वम्यवित्वम्यवित्वम्यवित्वम्यवित्वम्यवित्वम्यवित्वम्यवित्वम्यवित्वम्यवित्वम्यवित्वम्यवित्वम्यवित्वम्यवित्वम्यवित्वम्यवित्वम्यवित्वम्यवित्वम्यवित्वम्यवित्वम्यवित्वम्यवित्वम्यवित्वम्यवित्वम्यवित्वम्यवित्वम्यवित्वम्यवित्वम्यवित्तेन्यस्यवित्वम्यवित्वम्यवित्वम्यवित्वस्यवित्वम्यवित्वम्यवित्वस्यवित्वम्यवित्वम्यवित्वस्यवित्वम्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्वान्यस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यास्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्वस्यवित्

सीणां वेश्यात्वं कृत्वा तदुपजीवनं, श्येगादियज्ञेनानपराद्ध्य मारणं, मश्रीप-धिना वशीकरणं, पाकादिष्टप्रयोजनार्थमात्रमेव वृक्षच्छेदनं, अनातुरस्य देवपि-श्राष्ट्रदेशमन्तरेण पाकाधनुष्टानं, निन्दिताश्वय छञ्जनादेः सकृदिनच्छया भक्ष-णस्, इच्छापूर्वकाम्यासमक्षणे पुनः 'गर्हितानावयोजिन्धः' इत्युक्तस्वात् । सत्य-धिकारेऽप्रयनाधानं, सुवर्णादन्यस्य सारङ्क्यस्यापहरणं, ऋणानां च ऋणेसिभिर्न्यः-णवास्तरो जायते तदनपकरणं, श्रुतिस्मृतिविरुद्धशास्त्रप्तिणं, नृत्यगीतवादित्रोप-सेवनं, धान्यताश्वलोहादेः पञ्चनां च चार्यं, द्विजातीनां पीतमद्यायाः स्त्रिया गमनं, स्त्रीज्ञ्द्रवेश्यक्षत्रियहननं, अष्टश्चर्यकर्माभावबुद्धिः, एतत्यत्येकमुपपातकम् । 'बान्ध-वत्यागः' इत्यनेनेव मात्रादीनां त्यागप्राप्तो प्रथम्वचनं निन्दार्थम् । पितृच्यादिवा-न्धवत्यागेनावश्यमेव प्रायक्षित्तं मवति किंतु मात्रादित्यागप्रायश्वित्तान्यूनमपि भवति ॥ ५९ ॥ ६० ॥ ६९ ॥ ६२ ॥ ६२ ॥ ६५ ॥ ६५ ॥ ६५ ॥ ६६ ॥

> ब्राह्मणस्य रूजःकृत्या घातिरघ्रेयमद्ययोः । जैह्रयं च मैथुनं पुंसि जातिश्रंशकरं स्मृतम् ॥ ६७ ॥

बाह्यणखेति ॥ बाह्यणख दण्डहसादिना पीडाक्रिया, यदितशयदुर्गेन्धितया-प्रेयं छशुनपुरीषादि तस्य मद्यस्य चात्राणं, कुटिल्स्वं वक्रता, पुंसि च मुखारी मधुनमित्येतस्यत्येकं जातिश्रंशकरं स्मृतम् ॥ ६७ ॥

खराश्रोष्ट्रमृगेमानामजाविकवधस्तथा । संकरीकरणं ब्रेयं मीनाहिमहिषस्य च ॥ ६८ ॥

सरिति ॥ गर्दभतुरगोष्ट्रसृगहस्तिच्छागमेषमत्स्यसर्पमहिषाणां प्रस्थेकं वधः संक रीकरणं द्रोयम् ॥ ६८ ॥

> निन्दितेभ्यो धनादानं वाणिज्यं शृद्रसेवनम् । अपात्रीकरणं ब्रेयमसत्यस्य च भाषणम् ॥ ६९ ॥

निन्दितेभ्य इति ॥ अमिनमाझधनेभ्यः प्रतिमहो वाणिज्यं शूद्धस्य परिचर्या अनुताभिधानमित्येतत्प्रत्येकमपात्रीकरणं ज्ञैयम् ॥ ६९ ॥

कुमिकीटवयोहत्या मद्यानुगतभोजनम् । फलेथःकुसुमस्तेयमधेर्यं च मलावहम् ॥ ७० ॥

कृमीति ॥ कृमयः श्रुद्रजन्तवस्तेम्य ईपत्त्यूटाः कीटासेषां वघः, पश्चिणां च। मचानुगतं यद्गोज्यमपि शाकाचेकत्र पिटकादों कृत्वा मचेन सहानीतं तस्य मोजनम् । मेधातिथिस्तु मचानुगतं मचसंस्पृष्टमाह । तश्च । तत्र प्रायश्चित्तगीर-वात् । फलकाष्ट्रपुष्पाणां च चीर्वमस्येऽपच्येऽप्यसम्तचेक्कव्यम् । एतत्सर्वे प्रत्येकं मिलनीकरणम् ॥ ७० ॥

> एतान्येनांसि सर्वाणि यथोक्तानि पृथक्षृथक् । वैर्थिवेतरपोद्यन्ते तानि सम्यङ्गिबोघत ॥ ७१ ॥

एतानीति ॥ एतानि महाह्यादीनि सर्वाणि पापानि भेदेन यथोक्तानि वैवैर्धतैः प्रायक्षित्तक्ष्येनीक्ष्यन्ते तानि यथावत् श्रणुत ॥ ७१ ॥

## त्रसहा द्वादञ्च समाः इटीं कृत्वा वने वसेत्। भैक्षात्र्यात्मविशुद्धार्थे कृत्वा शवशिरोध्वजम् ॥ ७२ ॥

महाहेति ॥ यो माहाणं हतवान्स वने कुटीं कृत्वा इतस्य शिरःकपाछं तद्भावे-Sम्यस्थापि चिह्नं कृत्वारण्ये भैक्षस्यात्मनः पापनिर्हरणाय द्वादश वर्षाणि वसेद्रतं कुर्यात् । अत्रापि कृतवपनो निवसेदिति वक्ष्यति । अन्यन्तरोक्ता अपि बिशेषा प्राह्माः । तथाच यमः -'सप्तागाराण्यपूर्वाणि यान्यसंकल्पितानि च । संविशेतानि शनकैविधूमे भुक्तवज्ञने ॥ अण्यन्ने देहि मे भिक्षामेनो विख्याप्य संचरेत् । एककालं चरेक्रस्यं तदलब्ध्वोदकं पिवेत् ॥' अयं च द्वादशवार्षिकविधिर्माह्मणस्याज्ञानकृत-बाह्मणवधे । 'इयं विशुद्धिरुदिता प्रमाप्याकामतो द्वित्रम्' इति वश्यमाणत्वात् । क्षत्रियवैश्यस्त्राणां तु क्रमेणतहादशवार्षिकं द्विगुणं त्रिगुणं चतुर्गुणं च द्रष्टव्यम् । यथोक्तं भविष्यपुराणे—'द्विगुणाः क्षत्रियाणां तु वदयानां त्रिगुणाः स्मृताः । चतुर्ग्-णास्तु श्रुद्धाणां पर्यदुक्ता महात्मनाम् ॥ पर्यदुक्तवतं शोक्तं श्रुद्धये पापकर्मणाम् ॥' याविद्रश्रीक्षणेत्रीक्षणानां सभा, ततो द्विगुणः क्षत्रियाणां द्रष्टव्यव्यवहारदर्शनाद्यर्था समा भवेत्, त्रिगुणैवैंहयैवेंह्यानां, चतुर्भिः शूद्धैः शुद्धाणामिनि । संभवाच क्षत्रिया-दीनां त्रयाणां वतमपि द्विगुणत्रिगुणचनुर्गुणमित्यर्थः। प्तानि च मनुकत्रहावधप्राय-श्चित्तवचनानि गुणवत्कृतनिर्गुणबाह्मणहननचिपयत्वेन भविष्यपुराणे ब्याल्याता-नि । 'हन्ता चेहुणवान्वीर अकामाक्रिर्गणो हतः ॥ कर्तव्यानि मनुक्तानि कृत्वा वै आश्वमेधिकम् ॥ ब्रह्महा द्वादशाब्दानि कुटीं कृत्वा वने वसेत् । गच्छेदवसूर्थं वापि अकामासिर्गुणे हते ॥ जातिशक्तिगुणापेक्षं सकृद्भृदिकृतं तथा । अनुबन्धादि विज्ञाय प्रामिश्रतं प्रकल्पयेत्॥'इति विश्वामित्रवचनात्प्रायश्चित्ताधिक्यमूहनीयम् । कामझते नु ब्राह्मणवधे द्विगुणं ब्रह्मवधप्रायश्चित्तं चनुर्विशनिवर्षम् । तदाहाङ्गिराः--- 'अका-मतः कृते पापे प्रायश्चित्तं न कामतः। स्थास्त्रकामकृते यत्तु द्विगुणं बुद्धिपूर्वके' ॥७२॥

## लक्ष्यं शक्तभृतां वा स्याद्विदुवामिच्छयात्मनः । श्रास्येदात्मानमग्रो वा समिद्वे त्रिरवाक्शिराः ॥ ७३ ॥

लक्ष्यमिति ॥ घनुःशराधायुघधारिणां ब्रह्मवधपापक्षयार्थमयं लक्ष्यभूत इत्येवं जानतां स्वेच्ल्या बाणलक्ष्यभूतो वावतिष्ठेत । यावन्युतो सृतकल्पो वा विश्वचित् । तदाह याश्रवल्यः—'संप्रामे वा हतो लक्ष्यभूतः गुद्धिमवामुषात् । सृतकल्पः प्रहारातों जीवश्वपि विग्रुखाति ॥' अग्नी प्रदीप्ते वाघोमुखब्धीन्वारान्शरीरं प्रक्षिपेत् । 'तया प्रास्थेत यथा खिलेत' इत्यापक्षम्ववचनादेवं प्रक्षिपेत् । एतत्याय-क्षिणह्यमनन्तरे वक्ष्यमाणं च 'यजेत वाश्वमेधेन' इत्येवं प्रायश्चित्तत्रयमिदं कामतः अश्विषय श्राह्मणवधविषयम् । मनुश्लोकमेव लिखित्वा यथा व्याल्यानं मविष्य-पुराणे— 'लक्ष्यं श्रद्धमृतां वा स्वाहित्वचात्मनः । प्रास्थेदारमानमग्नी वा

सिमिद्दे त्रिरवाक्शिराः ॥ यजेत वाश्वमेधेन क्षत्रियो विप्रघातकः । प्रावश्वित्तत्र्रथं क्षेत्रत्कात्रियस्य प्रकीर्तितम् ॥ क्षत्रियो निर्गुणो धीरं ब्राह्मणं वेदपारगम् । निष्ट्रस्य कामतो वीर लक्ष्यः शक्वश्वतो भवेत् ॥ चतुर्वेदविदं धीरं ब्राह्मणं चाप्तिहोत्रिणम् । निष्ट्रस्य कामादात्मानं क्षिपेदमाववाक्शिराः ॥ निर्गुणं ब्राह्मणं हत्वा कामतो गुणवान्माह । यङ्का वा आश्वमेधेन क्षत्रियो यो महीपितः' ॥ ७३ ॥

#### यजेत वाश्वमेधेन स्वर्जिता गोसवेन वा । अभिजिद्दिश्वजिद्धां वा त्रिरताग्निष्टुतापि वा ॥ ७४ ॥

यजेतेति ॥ 'यजेत वाश्वमेधेन' इत्यनन्तरं व्याख्यातम् । स्वर्जिता यागविशेषेण गोसवेन वा अभिजिता विश्वजिता वा त्रिवृत्ताग्निष्टुता वा याजयेत् । एतानि चाज्ञा-नतो मद्मवधे प्रायश्चित्तानि ज्ञविणिकस्य विकल्पितानि । तदुक्तं भविष्यपुराणे—'स्व-र्जितादेश्व यद्वीर कर्मणां प्रतनापते । अनुष्टानं द्विजार्नानां वधे झमतिपूर्वके'॥७४॥

#### जपन्वान्यतमं वेदं योजनानां शतं त्रजेत्। त्रह्महत्यापनोदाय मितभुङ्गियतेन्द्रियः॥ ७५॥

जपिति ॥ वेदानां मध्यादेकं वेदं जपन्स्वस्पाहारः संयतेन्द्रियो ब्रह्महत्यापाप-निर्हरणाय योजनानां शतं गच्छेन् । एतद्प्यज्ञानकृते जातिमात्रबाह्मणवधे त्रैवर्णि-कस्य प्रायक्षित्तम् । तथाच भविष्यपुराणे अयमेव श्लोकः पिति व्याल्यातश्च-'जातिमात्रं यदा विश्वं हन्यादमतिपूर्वकम् । वेदविश्वाग्निहोत्री च तदा तस्य भवे-दिदम्'॥ ७५ ॥

## सर्वस्वं नेदविदुपे बाह्मणायोपपादयेत् । धनं वा जीवनायालं गृहं वा सपरिच्छदम् ॥ ७६ ॥

सर्वस्विमिति ॥ सर्वस्वं वा वेद्विदं ब्राह्मणाय द्यात् । याच्छ्नं जीवनाय सम-धंम् । गृहं वा गृहोपयोगिधनधान्यादियुतं अतः सर्वस्वं वा गृहं वा सपरिच्छदं वृद्यात् । जीवनायालं इति वचनाजीवनपर्यासं सर्वस्वं गृहं वा द्याच ततोऽस्पम् । एतचाज्ञानतो जातिमात्रवाद्यणवये ब्राह्मणस्य प्रायश्चित्तम् । तथाच भविष्यपुरा-णम्—'जातिमात्रं यदा हन्याह्मणं ब्राह्मणो गृह । वेदाभ्यासविहीनो वै धन-वानग्निवर्जितः ॥ प्रायश्चित्तं तदा कुर्यादिदं पापविशुद्धये । धनं वा जीवनायालं गृहं वा सपरिच्छदम्'॥ ७६॥

### इविष्यश्चग्वाऽनुसरेत्मतिस्रोतः सरस्वतीम् । जपेद्वा नियताहारस्त्रिवें वेदस्य संहिताम् ॥ ७७ ॥

हिविष्येति ॥ नीवारादिहिविष्याश्वभोजी विख्यातप्रसरणादारभ्यापश्चिमोद्धेः स्रोतः प्रतिसरस्वतीं यायात्। एतश्च जातिमात्रश्रद्धाणवचे ज्ञानपूर्वके। तथा अविष्य-पुराणे---'जातिमात्रे हते विधे देवेन्द्र मतिपूर्वकस् । इन्ता यदा वेदहीनो धनेन च भवेद्युतः ॥ तदैतत्कस्पयेत्तस्य प्रायश्चित्तं निवोध मे। हविष्यभुक्यदेद्वापि प्रतिस्रोतः सरस्वतीम् ॥ अथवा परिमिताहारस्वीन्वारान्वेद्संहिताम् ॥' संहितामहणात्पदक्रम-स्युदासः । अत्रापि भविष्यपुराणीयो विशेषः—'जातिमात्रं तु यो हन्याद्विमं त्वम-तिपूर्वकम् । ब्राह्मणोऽत्यन्तगुणवांस्तेनेदं परिकल्पयेत् ॥ जपेद्वा नियताहारस्विवें वेदस्य संहिताम् । ऋषो यज्ञंषि सामानि त्रैविद्याख्यं सुरोत्तम' ॥ ७७ ॥

इदानीं 'समासे द्वारते वर्षे' इत्युपदेशाद्वादशवार्षिकस्य विशेषमाह-

कृतवापनो निवसेद्वामान्ते गोत्रजेपि वा । आश्रमे दृक्षमुले वा गोत्राह्मणहिते रतः ॥ ७८ ॥

क्रतेति ॥ त्वनंकशनस्वरमश्रुगोंबाझणहिते रतो गोबाझणोपकारान्कुर्बन्यामस-भीपे गोष्ठपुण्यदेशवृक्षमुलान्यतमे निवसेत् । वने कुटीं कृत्वेत्यस्य विकल्पार्थमि-दम् ॥ ७८ ॥

ब्राह्मणार्थे गवार्थे वा सद्यः पाणान्परित्यजेत् । मुच्यते ब्रह्महत्याया गोप्ता गोर्बाह्मणस्य च ॥ ७९ ॥

ब्राह्मणार्थं इति ॥ प्रकान्ते द्वादशवार्षिकेऽन्तराद्भयुदकहिंसकाचाक्रान्तब्राह्मणस्य गोर्वा परित्राणार्थं प्राणान्परित्यजनब्रहत्त्वाया मुच्यते । गोब्राह्मणं वा ततः परि-त्राणायामृतोऽप्यसंत्रासद्वादशवर्षोऽपि मुच्यते ॥ ७९ ॥

> त्रिवारं प्रतिरोद्धा वा सर्वस्वमवजित्य वा । विष्रस्य तन्निमित्ते वा प्राणालाभे विष्रुच्यते ॥ ८० ॥

त्रिवारमिति ॥ स्तेनाद्दिभिश्रोह्मणसर्वस्वेऽपिहियमाणे तदानयनार्थे निर्ध्यां जं यथाद्यक्ति प्रयसं कुर्वम्नत्र त्रिवारान् युद्धे प्रवतेमानो नानीतेऽपि सर्वस्थे ब्रह्महत्या-पापाट्यमुख्यते । अथवा प्रथमवार एव विद्यसर्वस्वमपहृतं जिन्वार्पयिति तथापि मुख्यते। यहा धनापहारकेण स्वेनेव ब्राह्मणो युद्धेन मरणे प्रवतंते तदा यद्यप्यप्-हतसमधनदानेन तं जीवर्यात तदापि तिश्वमित्ते तस्य प्राणलाभे ब्रह्महत्यापापान्मु-द्यते। एतदितरप्रकारेण नु रक्षणे गोप्ता गोबाह्मणस्य चेत्यपुनरुक्तिः॥ ८०॥

एवं दृढत्रतो नित्यं ब्रह्मचारी ममाहितः। समाप्ते द्वादशे वर्षे ब्रह्महत्यां व्यपोहित ॥ ८१॥

ण्वमिति ॥ ण्वमुक्तप्रकारेण सर्वेदा नियमोपहितः श्वीसंयोगादिश्चन्यः संयत-मनाः समाप्ते द्वादशे वर्षे ब्रह्महत्यापापं नाशयति । ण्वं 'ब्राह्मणार्थे' इत्यादि सर्वे प्रकान्तद्वादशवार्षिकस्य बोद्धव्यम् ॥ ८९ ॥

> शिष्ट्वा वा भूमिदेवानां नरदेवसमागमे । स्वमेनीऽवसृथस्नातो हयमेथे विद्यच्यते ॥ ८२ ॥

शिट्टेति ॥ अश्वमेषे ब्राह्मणानामृत्विजां क्षत्रियस्य यजमानस्य समागमेषु ब्रह्म-इत्यापापं शिट्टा निवेधावसृथस्तातो ब्रह्महत्यापापान्मुच्यते, द्वादशवार्षिकस्योपसं-इतत्वात् । स्वतश्रमेवेदं प्रायश्चित्तम् । तथाच भविष्यपुराणे—'यदा तु गुणवा- न्विप्रो हत्वा विप्रं तु निर्गुणस् । अकामतस्तदा गच्छेत्कानं चैवासमेधिकस् ॥' गोविन्दराजस्तु असमेधविवर्जितसकलप्रायश्चित्तरोषतोऽस्य प्रकान्तद्वादवार्वार्षः कप्रायश्चित्तरयान्तरावसृथकाने तेनैव ग्रुद्धिरत्याह तद्युक्तम्, भविष्यपुराण-वचनविरोधात्॥ ८२॥

#### धर्मस्य त्राह्मणो मूलमग्रं राजन्य उच्यते । तस्मात्समागमे तेषामेनो विख्याप्य शुद्धाति ॥ ८३ ॥

धर्मस्येनि ॥ यसाद्राह्मणो धर्मस्य कारणं ब्राह्मणेन धर्मोपदेशे कृते धर्मानुष्टाना-द्राजा तस्याद्रं प्रान्तं मन्वादिभिरुच्यते, ताम्यां ब्राह्मणक्षत्रियाम्यां समूलाद्रधर्मत-रुनिच्पत्तेः । तस्मात्तेषां समागमेऽश्वमेधे पापं निवेचावभृथस्नातः शुद्धतीत्यस्यैव विशेषः ॥ ८३ ॥

### ब्राह्मणः संभवेनैव देवानामिप दैवतम् । प्रमाणं चैव लोकस्य ब्रह्मात्रैव हि कारणम् ॥ ८४ ॥

नाझण इति ॥ वाझण उत्पत्तिमात्रेणव किं पुनः श्रुतादिभिर्देवानामपि प्ज्यः सुतरां मनुष्याणां लोकस्य च प्रसक्षवन्त्रमाणम्, तदुपदेशस्य प्रामाण्यात् । यसा-तत्र वेद एव कारणं वेदमूलकत्वादुपदेशस्य । यत एवमतः ॥ ८४ ॥

## तेपां वेदविदो ब्र्युस्त्योऽप्येनःसुनिष्कृतिम् । सा तेषां पावनाय स्थात्पवित्रा विदुषां हि वाक् ॥ ८५ ॥

तेपामिति ॥ नेषां विदुपां ब्राह्मणानां मध्ये वेदज्ञास्त्रयोऽपि किमुताधिकाः यत्पा-पनिर्हरणाय त्रायश्चित्तं ब्र्युसल्पापिनां विद्युद्धये अवति । यस्माद्विदुषां वाक्पाव-यित्री ततश्च प्रकाशप्रायश्चित्तार्थे विदुपामपि परिषद्वश्यं कार्यो । रहस्यप्राय-श्चित्ते पुनरेतकास्ति, रहस्यत्वविरोधान् ॥ ८५ ॥

#### अतोऽन्यतममास्थाय विधि विद्यः समाहितः। ब्रह्महत्याकृतं पापं व्यपोहत्यात्मवत्तया।। ८६॥

अत इति ॥ अस्मान्त्रायश्चित्तगणाद्व्यतमं प्रायश्चित्तं ब्राह्मणाद्दिः संयतमना आश्चित्त प्रशस्तार्थतया ब्रह्महत्याकृतं पापमपनुद्ति । एतच ब्रह्मवधादिप्रायश्चित्त-विधानं सकृत्पापकरणविषयं, पापावृत्तां त्वावतंनीयम् । 'एनसि गुरुणि गुरुणि छघुनि छघुनि' इति गोतमसारणात् । 'पूर्णे चानस्वनस्थ्रान्त्रश्चदृहत्यावतं चरेत्' इति बहुमारणे प्रायश्चित्तवहुत्वस्य वद्यमाणत्वाच । 'विधेः प्राथमिकादस्माद्वितीये द्विगुणं स्मृतम् । तृतीये त्रिगुणं प्रोक्तम्' इति गोनमस्मरणात् । गृहदाहादिना युगपद्नेनकब्राह्मणहनने तु सविष्यपुराणीयो विशेषः—'ब्राह्मणो ब्राह्मणं वीर ब्रह्मणो वा बहू-स्पृहः । निहत्य युगपद्वीर एकं प्राणान्तिकं चरेत् ॥'कामतस्तु वदा हम्याद्वाह्मणान् सुरसत्तम । तदारमानं दहेदग्नी विधिना येन तच्छुणु ॥ एतचाज्ञानविषयं सर्वमेवै-तत् । तथा 'अकामतो यदा हन्याद्वाह्मणान्त्राह्मणो गृह । चरेव्वने तथा धोरे याव-

ध्याणपरिक्षयम् ॥' प्तबाज्ञानवधे प्रकृतत्वाष्ट्रगपन्मारणविषयम् । क्रममारणे तु 'विधेः प्राथमिकादस्मात्' इत्यावृत्तिविधायकं वेदवचनम् ॥ ८६ ॥

## हत्वा गर्भमविज्ञातमेतदेव व्रतं चरेत्। राजन्यवैश्यो चेजानावात्रेयीमेव च स्त्रियम्।। ८७॥

हत्येति ॥ प्रकृतत्वाद्वाह्मणगर्भविषयं स्नीपुंनपुंसकत्वेनाविज्ञातं क्षत्रियं वैश्यं च यागप्रवृत्तं हत्वा आन्नेयीं च स्त्रियं बाह्मणीं 'तथान्नेयीं च बाह्मणीम्' इति यमसरणात्। हत्वा ब्रह्महत्याप्रायश्चित्तं कुर्यात् । आन्नेयीं च रजस्वला ऋतुस्नातोच्यते । 'रजस्वला-ऋतुस्नातामान्नेयीम्' इति वसिष्टस्मरणान् । एवं चानान्नेयीबाह्मणीवधे न्नैवार्षिक-सुपपातकम् । यथोक्तम्—'स्नीन्नूद्विद्धन्नत्रवधः' इति । यस्त्तरस्त्रोके 'कृत्वा च स्नीसुद्धद्वधम्' इति तदाहिताग्निबाह्मणस्य बाह्मणीभायोविषयम् । तथा चाङ्गिराः —'आहिताग्नेबाह्मणस्य हत्वा पर्वामनिन्दिताम् । ब्रह्महत्वावतं कुर्यादान्नेयीग्नस्त-थैव च'॥ ८७॥

## उक्ता चैवानृतं साक्ष्ये प्रतिरुद्धा गुरुं तथा। अपहृत्य च निःक्षेपं कृत्वा च स्त्रीसुहृद्धम् ॥ ८८ ॥

उक्त्वेति ॥ हिरण्यभूम्याद्युक्तसाक्ष्येऽनृतमुक्त्वा, गुरोश्च मिथ्याभिशापमु-रपारा, निक्षेपं च बाह्यणसुवर्णाद्वन्यद्वजतादि द्वव्यं अन्नियादेः सुवर्णमपि चापहृत्य, स्त्रीवधं च यथाव्यास्थातं कृत्वा मिन्नं चान्नाह्यणं हत्वा नहाहत्यामायिक्षतं कु-र्याम् ॥ ८८ ॥

#### इयं विशुद्धिरुदिता प्रमाप्याकामतो द्विजम् । कामतो ब्राह्मणयधे निष्कृतिर्न विधीयते ॥ ८९ ॥

इयमिति ॥ एतत्तु प्रायश्चित्तं विशेषोपदेशमन्तरेणाकामतो बाह्मणवधेऽभिहि-तम्। कामतस्तु बाह्मणवधे नेयं निष्कृतिनैतत्त्रायश्चित्तं किंत्वतो द्विगुणादिकर-णात्मकमिति प्रायश्चित्तर्गारवार्थं नतु प्रायश्चित्ताभावार्थम् । 'कामतस्तु कृतं मोहा-द्यायश्चित्तैः पृथिविधेः' दृति पूर्वोक्तविरोधान् ॥ ८९ ॥

#### सुरां पीत्वा द्विजो मोहादिश्ववर्णा सुरां पिवेत् । तया स काये निर्देग्धे सुच्यते किल्बिपात्ततः ॥ ९० ॥

सुरामिति ॥ सुराशब्दः पैष्टीमात्रे सुन्यो नतु गौडीमाध्वीपु त्रितयानुगतैक-रूपाभावाद्यत्येकं च शक्तिकल्पने शक्तित्रयकल्पनागौरवप्रसङ्गात्। गौड्यादिमदि-रासु गुणवृत्त्यापि सुराशब्दप्रयोगोपपत्तेः । अतएव मविष्यपुराणे—'सुरा च पेष्टी मुक्योका व तत्यास्त्रितते समे । पेष्टयाः पापेन चैतासां प्रायश्चित्तं नियोध्याः ॥ यमेनोक्तं महाबाह्रो समासव्यासयोगतः ।' एतासामिति निर्धारणे पष्टी । एतासां गौडीमाध्वीपैष्टीनां प्रकृतानां मध्ये पैष्टीपाने मनूकं प्रायश्चितं सुरां पीत्वा द्विजो मोहादिति निद्यास्त्रसर्थः। सुल्यां सुरां पैष्टी रागा-

दिव्यामृदतया द्विजो माझमादिश्व पीरवाजिवर्णा सुरां पिवेत्तया सुरया शरीरे निर्दग्धे सति द्विजस्तस्थात्पापाम्सुच्यते । एतच गुरुत्वात्कामकारकृतसुरापानिवे-पयस् । तथाच बृहस्पनिः—'सुरापाने कामकृते ज्वलन्तीं तां विनिःक्षिपेत् । सुसे तथा स निर्दग्धो सृतः सुद्धिमवामुयात्'॥ ९०॥

> गोमूत्रमिवर्ण वा पिवेदुदकमेव वा । पयो घृतं वामरणाद्गोशकृद्रसमेव वा ॥ ९१ ॥

गोमूत्रमिति॥ गोमूत्रजलगोक्षीरगव्यष्टतगोमयरमानामन्यतममप्रिस्पर्शे कृत्वा यावन्मरणं पिवेत् ॥ ९१ ॥

कणान्वा भक्षयेदब्दं पिण्याकं वा सक्रिकिश्चि । सुरापानापनुत्त्यर्थे वालवासा जटी ध्वजी ॥ ९२ ॥

कणान्वेति ॥ अथवा गोरोमादिकृतवामा जटावान् सुराभाजनिष्कः सूक्ष्मतण्डु-लावयवानाकृष्टनेलं निलं वा रात्रावेकवारं संवत्मरपर्यन्तं सुरापानपापनाकानार्थं भक्षयेत् । इदमबुद्धिपूर्वकममुख्यसुरापाने इष्टव्यं नतु गुणान्तरवैकल्पिकं लघु-ग्वात् ॥ ९२ ॥

सुरां वै मलमनानां पाप्मा च मलमुच्यते । तसाह्यस्रणराजन्यो वैश्यथं न सुरां पिवेत् ॥ ९३ ॥

सुरेनि ॥ वस्मात्तग्रुलिपष्टमाध्यत्वाः मुराऽक्षमलं मलशब्दैन च पापमुच्यते । तस्माद्राह्मणक्षत्रियवैद्याः पैष्टीं मुरां व पित्रेयुरित्यनेन प्रतिपेधे सत्येतद्तिक्रमें 'सुरां पीत्वा' इति प्रायश्चित्तमज्ञमलानुवादाच्च पैष्टीनिपेध एव स्फुटक्रैवर्णिकस्य मनुनैवोक्तः ॥ ९३ ॥

गौडी पैष्टी च मार्थ्वा च विद्येया त्रिविधा सुरा। यथैवैका तथा सर्वा न पातव्या द्विजोत्तमैः ॥ ९४ ॥

गौडीति ॥ या गुडेन कृता मा गौडी, एवं पिष्टेन कृता पेष्टी, मधुक्रमुक्षी मधुस्तत्पुष्पेः कृता सा माध्वी, एवं त्रिप्रकारा सुरा जायते । सुल्यसुरासाम्यनि-बोधनमितरसुरापेक्षया ब्राह्मणस्य गौडीमाध्वीपाने प्रायश्चित्तगौरवार्थम् । यथा धका पेष्टी सुख्या सुरा पूर्ववाक्यानिषिद्धत्वाक्रवणिकस्थापेक्षया तथा पूर्वा गौडी माध्वी च द्विजोत्तमैर्न पातव्या ॥ ९४ ॥

> यश्वरक्षःपिञ्चाचान्नं मद्यं मांसं सुरासवम् । तद्वाह्मणेन नात्तव्यं देवानामश्रता हविः ॥ ९५ ॥

यक्षेति ॥ मद्यमत्र निषिद्धं पैष्टीगोडीमाध्वीव्यतिरिक्तं नवनिधं बोद्धव्यम् । तान्याह पुलस्यः—'पानसदाक्षमाध्वीकं खार्जुरं तालमैक्षवम् । माध्वीकं टाङ्क-मार्हीकमैरेपं नालकेरजम् ॥ सामान्यानि दिजातीनां मद्यान्येकादशैव च । द्वादशं तु सुरामधं सर्वेषामधमं स्मृतम् ॥' मांसं च प्रतिषिद्धम् । सुरा च त्रिप्रकारा प्रोक्ता । अस्यत इत्यासवो मद्यानामवस्थाविदोषः । सदःकृतसंसाधनोऽसंजात- मक्सभावः । यमधिकृत्येदं पुलस्योक्तप्रायश्चित्तम् । 'द्राक्षेश्वटङ्कार्जूरपनसादेश्व यो रसः । सचोजातं च पीत्वा तु त्र्यहाच्छुचोद्विजोत्तमः ।' एवं मचादि चतुष्टयं यक्षरश्वःपिशाचसंबन्ध्यनं ततस्तद्वाद्यणेन देवानां हविभेक्षयता नाशितव्यम् । नि-पिद्धायाः सुराया इहोपादानं यक्षरक्षःपिशाचाक्षतया निन्दार्थम् । अत्र केचित् 'देवा-नामकता हविः' इति पुंलिङ्गनिर्देशाद्वाद्यणस्य पुंस एव मद्यप्रतिपेधो न खिया इत्या-हुस्तदसत् । 'पतिलोकं न सा याति बाह्यणी या सुरां पिवेत् । इहिव सा छुनी गृधी सूकरी चोपजायते ॥' इति याज्ञवल्क्यादिस्मृतिविरोधात् ॥ ९५ ॥

> अमेध्ये वा पतेन्मत्तो वैदिकं वाप्युदाहरेत्। अकार्यमन्यत्कुर्याद्वा ब्राह्मणो मदमोहितः॥ ९६॥

अमेध्य इति ॥ बाह्मणो मयपानमद्मृदबुद्धिः मञ्जञ्ज्ञे वा पनेत्, वेदवाक्यं वो-बारयेत्, ब्रह्महत्याचकार्यं वा कुर्यादतस्तेन मयपानं न कार्यमिति पूर्वस्यवानुवादः ॥

> यस्य कायगतं ब्रह्म मद्येनाष्ठाच्यते सकृत् । तस्य व्यपेति ब्राह्मण्यं शुद्धत्वं च स गच्छति ॥ ९७ ॥

यस्चेति ॥ यस्य ब्राह्मणस्य कायगनं ब्रह्म चेदः संस्काररूपेणावस्थितः एकदे-हन्वान् जीवात्मा एकवारमपि मधेनाष्ट्राच्यतं तथा चेकवारमपि यो ब्राह्मणो मधं पिवति तस्य ब्राह्मण्यं व्यपति शृद्धनां समामोति । तस्मान्मद्यं सर्वथेव न पातव्यम् ॥ ९७ ॥

> एपा विचित्राभिहिता सुरापानस्य निष्कृतिः । अत ऊर्ध्व प्रवस्त्यामि मुवर्णस्तेयनिष्कृतिम् ॥ ९८ ॥

पुषेति ॥ इदं सुरापानजनितपापस्य नानाप्रकारं प्रायश्चित्तमभिहितस् । अतः एरं ब्राह्मणसुवर्णहरणपापस्य निष्कृति वस्यामि ॥ ९८ ॥

सुवर्णस्तेयकृद्वित्रो राजानमभिगम्य तु ।

स्वकर्म रूयापयन्त्र्यान्मां भवाननुशास्त्वित ॥ ९९ ॥

सुवर्णेति ॥ 'अपहत्य सुवर्ण तु ब्राह्मणस्य यतः स्वयस्' इति शातातपस्मरणा-इाह्मणसुवर्णचारो ब्राह्मणो राजानं गत्वा ब्रह्माणसुवर्णापहारं स्वीयं कर्म कथयन्मम निम्नहं करोत्विति ब्रूयात् । ब्राह्मणम्रहणं मनुष्यमात्रप्रदर्शनार्थम् । 'प्रायिक्तियने नरः' इति प्रकृतत्वात्क्षत्रियादीनां च प्रायिक्तान्तरानभिधानात् ॥ ९९ ॥

> गृहीत्वा मुसलं राजा सकृद्धन्यातु तं स्वयम् । वधेन शुद्ध्यति स्तेनो ब्राह्मणस्तपसैव तु ॥ १०० ॥

गृहीत्वेति ॥ 'स्कन्धेनादाय मुसलम्' इत्यादेरुक्तः वार्त्तनार्पितं मुमलादिकं गृही-त्वा स्तेयकारिणं मनुष्यमेकवारं राजा खयं इन्यात्। स च स्तेनो वधेन मुसलाभिधा-तेन 'इतो मुक्तोऽपि वा शुचिः' इति याज्ञवल्क्यस्मरणान्मतो वा मृतकल्पो वा जीवंस्तस्मात्पापान्मुच्यते। ब्राह्मणः पुनन्तपसैव वेत्येवकारदर्शनात् । तथाच---'न जातु ब्राह्मणं इन्यात्सर्वपापेप्ववस्थितम्' इति तपसेव शुच्चित। अतएव मन्वर्थव्या- रुवानपरे भविष्यपुराणे—'यदेतह्रचनं दीर बाह्यणस्तपसैन वा। तन्नेव कारणाहिद्वन् बाह्यचस्य सुराधिय ॥ तपसैनेस्यनेनेह प्रतिपेधो वधस्य तु ।' वाशब्दश्च क्षत्रियादी-नामि तपोविकल्पार्थः । बाह्यणस्य तु तप एवेति नियमो नतु बाह्यणस्यैन तपः । अतप्य भविष्यपुराणे—'इतरेपामिष विभो तपो न प्रतिविच्यते' हति ॥ १०० ॥

सदेव तप आह---

#### तपसापनुनुत्सुस्तु सुवर्णस्तेयजं मलम् । चीरवासा द्विजोऽरण्ये चरेद्वह्वहणो त्रतम् ॥ १०१ ॥

तपसिति ॥ तपसा स्वर्णस्तेयोत्पन्नं पाएं द्विजो निर्हेर्नुमिच्छन्नरण्यप्रहणाध्याथस्याच ब्रह्महणि यहतमुक्तं तत्कुर्यात् । एतच द्वादमवापिकं क्षेत्रगौरवारक्षत्रियादीनां मरणेन विकल्पितन्त्राच ब्राह्मणसंबन्धिनः सुवर्णापहरणे 'पञ्चकृष्णलको मापस्ते सुवर्णस्तु पोडश' इति सुवर्णपरिमाणं द्रष्टस्यं न ततो न्यूनस्य । परिमाणापेक्षायां मन्क्तपरिमाणस्य प्रहीनुं न्याच्यस्वात्। यस्विष्कपरिमाणं भविष्यपुराणे श्रूयते
तक्तथानुवन्धविशिष्टापहारे तथाविधमायश्चित्तविषयमेव । तथा भविष्यपुराणे—
'श्वत्रियाद्याद्ययो वर्णा निर्धुणा द्यावतत्पराः । गुणाद्यस्य तु विषस्य पञ्च निष्कानहरन्ति चेत् ॥ निष्कानेकादश तथा द्य्यातमानं तु पावके । शुद्धोयुर्मरणाद्वीर चरेइद्यात्मशुद्धये ॥ १०१ ॥

एतैर्त्रितरपोहेत पापं स्तेयकृतं द्विजः । गुरुस्त्रीगमनीयं तु त्रतैरेभिरपानुदेत् ॥ १०२ ॥

प्तेरिति ॥ ब्राह्मणसुवर्णस्तेयजनित्रणपमेभिर्वतीर्द्धेजो निर्हेरेत् । ब्रततपसोर्द्ध-बोरुक्तत्वादेतीरिति बहुवचनं संबन्धापेक्षया मन्कमि प्रायक्षित्तं कल्पनीयमिति ज्ञापनार्थम् । गुरुद्धीगमनिमित्तं पुनः पापमेभिर्वद्वयाणैः प्रायक्षित्तीर्निर्हरेत् १०२

गुरुतल्पाभिभाष्यैनस्तप्ते खप्यादयोगये।

सूमी ज्वलन्तीं खाश्चिष्येन्मृत्युना स विशुद्ध्यति ॥ १०३॥

गुविति ॥ 'निषेकादीनि कर्माणि' इत्युक्तन्वाद्वरः पिता, तल्पं मार्या, गुरुतल्पं गुरुमार्या तद्वामी गुरुमार्यागमनपापं विल्याप्य छोहमये तप्तशयने खप्यात् । छोहमयीं स्नीप्रतिकृति कृत्वा ज्वलन्तीमालिक्य मृत्युना स विश्चहो भवति १०३

ख्यं वा शिश्रदृषणावुत्कृत्याधाय चाञ्जलौ।

नैर्ऋतीं दिश्रमातिष्ठेदानिपातादिज्ञसगः ॥ १०४ ॥

स्तयं वेति ॥ श्रास्मनैव वा छिङ्गवृपणी छित्त्वाक्षरौ कृत्वा यावच्छरीरपातम-वक्रगतिः सन्दक्षिणपश्चिमां दिशं गच्छेत् । एवं चोक्तप्रायश्चित्तद्वयं गुरुत्वास्सवर्ण-गुरुभार्याविषयं ज्ञानतो रेतोबिसर्गपर्यन्तमैथुनविषयम् ॥ १०४ ॥

खट्टाक्री चीरवासा वा क्मश्रुलो विजने वने । प्राजापत्यं चरेत्क्रुच्छ्रमन्दमेकं समाहितः ॥ १०५ ॥

सट्टाङ्गीति ॥सट्टाङ्गमृहस्राखण्डाच्छन्नोच्छन्नकेशनसलोमश्मश्रुधारी संयतमना निर्जने वने वर्षमेकं प्राजापत्यवतं चरेत् । एवंच वक्ष्यमाणप्रायश्चित्तलघुत्वा-त्स्वभार्यादिश्रमेणाज्ञानविषयं बोद्धव्यम् ॥ १०५ ॥

> चान्द्रायणं वा त्रीन्मासानभ्यस्येत्रियतेन्द्रियः । हविष्येण यवाग्वा वा गुरुतल्पापनुत्तये ॥ १०६ ॥

चान्द्रायणमित्यादि ॥ यद्वा गुरुभार्यापापनिर्हरणाय संयतेन्द्रियः फलमुलाहिना हविष्येण नीवारादिकृतयवाग्वा वा त्रीन्मासांश्रान्द्रायणान्याचरेत् । एतच पूर्वोक्ता-दपि रुघुत्वादसाध्वीमसवर्णां वा गुरुभायां गच्छतो द्रष्टव्यम् ॥ १०६ ॥

एतैर्वतैरपोहेयुर्महापातिकनो मलम्। उपपातकिनस्त्वेवमेभिनीनाविधैर्त्रतैः ॥ १०७ ॥

एतैरित्यादि ॥ एभिरुक्तवतैर्वहाहत्यादिमहापातककारिणः पापं निर्हेरेयुः । गौ-वधाद्यपपातककारिणः पुनर्वक्ष्यमाणप्रकारेणानेकरूपवर्तः पापानि निर्हरेयः॥१०७

> उपपातकसंयुक्तो गोघो मासं यवान्पिवेत्। कृतवापी वसेद्गोष्टे चर्मणा तेन संवृतः ॥ १०८ ॥ चतुर्थकालमश्रीयादक्षारलवणं मितम् । गोमूत्रेणाचरेत्स्नानं द्वौ मासौ नियतेन्द्रियः ॥ १०९ ॥ दिवानुगच्छेद्रास्तास्तु तिष्टकृर्ध्व रजः पिवेत् । शुश्रुषित्वा नमस्कृत्य रात्रौ वीरासनं वसेत् ॥ ११० ॥ तिष्टन्तीष्वनुतिष्ठेतु त्रजन्तीष्वप्यनुत्रजेत् । आसीनासु तथासीनो नियतो वीतमत्सरः ॥ १११॥ आतुरामभिश्चस्तां वा चौरव्याघ्रादिभिर्भयैः। पतितां पद्मलयां वा सर्वोपायविंमोचयत ॥ ११२ ॥ उष्णे वर्षति शीते वा मारुने वाति वा भृशम् । न कुर्वीतात्मनस्राणं गोरकृत्वा तु शक्तितः ॥ ११३ ॥ आत्मनो यदि वान्येषां गृहे क्षेत्रेऽथवा खले। मक्षयन्तीं न कथयेत्पिबन्तं चैव वत्सकम् ॥ ११४ ॥ अनेन विधिना यस्तु गोन्नो गामनुगच्छति। स गोहत्याकृतं पापं त्रिभिर्मासैर्व्यपोहति ॥ ११५ ॥

उपपातकेति ॥ 'अनेन विधिना यस्तु' इति यावत्कुरूकम् । उपपातकयुक्ती गोघाती शिथिलयवागूरूपेण प्रथममासं यवान्पिवेत् । सिशालं मुण्डितशिरा ख्नस्मश्रुस्तेन हतगोचर्मणाच्छादितदेहो मासत्रथमेव गोष्टे वसेत् । गोमूत्रेणाचरे-न्स्नानं संयतेन्द्रियः कृत्रिमलवणवर्जितं हविष्यमग्रमेकाहं सुक्त्वा द्वितीयेऽह्नि साथं द्वितीयतृतीयमासावशीयात् । मासत्रथमेव दिवा प्रातस्ता गा अनुगच्छेत् । तासां च गवां खुरप्रहारादूष्वंसुरिथनं रजस्तिष्ठवास्वादयेत् । कण्डूयनादिना ताः परिचर्य प्रणम्य च रात्रौ भित्त्यादिकमननुवेष्टगोपविष्ट आसीता नथा शुचिविंगतकोध उत्थि-तासु गोषु पश्चादुत्तिष्ठेत् । वने च परिश्रमन्तीपु पश्चात्तः परिश्रमेत् । उपविष्टासु गोषूपविद्येत् । व्याधितां चौरव्याच्चादिमयहेतुभिराकान्तां पनितां कर्दमलमां वा यथाशाक्ति मोचयेत् । तथा उष्ण आदित्ये तपित मेघे च वर्षति ज्ञीते चोपस्थिते मारुते चात्यर्थं वाति गोयंथाशक्ति रक्षामकृत्वात्मनस्नाणं न कुर्यात् । तथात्मनो-न्येषां वा गेहे क्षेत्रे खलेपु सस्यादिभक्षणं कुर्वन्तीं वत्सं च क्षीरं पिबन्तं न कथयेत्। अनेनोक्तविधानेन यो गोघो गाः परिचरित स गोवधजनिनपापं त्रिभिर्मासरपनु-दिति ॥ १०८-११५॥

> वृषभैकाद्शा गाश्र द्यात्सुचरितव्रतः। अविद्यमाने सर्वस्वं वेद्विद्र्यो निवेदयेत्॥ ११६॥

कृपभैकादशा इति ॥ वृपभ एकादशो यामां ताः सम्यगनुष्ठितप्रायश्चित्तो द्यात् । अनिव्यमाने तावति धने सर्वस्वं वेदन्नेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो द्यात् ॥ ११६॥

एतदेव त्रतं कुर्युरुपपातिकनो द्विजाः।

अवकीर्णिवर्ज्य शुद्धार्थं चान्द्रायणमथापि वा ॥ ११७॥ 
एनदेवेति ॥ अपरे तृपपानिकनो वक्ष्यमाणावकीर्णिविज्ञताः पापनिर्हरणार्थमैतदेव गोवधप्रायश्चित्रं चान्द्रायणं वा लघुन्वान्कुर्युः । चान्द्रायणं तु लघुन्युपपातके 
जातिशक्तिगुणाद्यपेक्ष्य वा योजनीयम् ॥ ११७॥

अवकीणीं तु काणेन गर्दभेन चतुष्पथे । पाकयज्ञविधानेन यजेत निर्ऋतिं निश्चि ॥ ११८ ॥

अवकीर्णी न्विति ॥ अवकीर्णी वक्ष्यमाणः काणेन गर्दभेन रात्री चतुष्पथे पाक-यज्ञेन तभ्रेण निर्फत्याख्यां देवतां यजेत ॥ ११८ ॥

> हुत्वाक्षे विधिवद्योमानन्ततश्च समेत्यृचा । वातेन्द्रगुरुवद्दीनां जुहुयात्सर्पिषाहुतीः ॥ ११९ ॥

हुत्वेति ॥ ततो निर्ऋत्य गर्दभवपादिहोमान्यथावस्तुष्पथे कृत्वा तदन्ते 'संमा-सि बन्तु मरुतः' इत्येतया ऋचा मारुतेन्द्र बृहस्पलग्नीनां घृतेनाहुतीर्ज्ञहुपात् १ ६९॥

अप्रसिद्धत्वाद्वकीणवतो स्क्षणमाह---

कामतो रेतसः सेकं व्रतस्थस्य द्विजन्मनः । अतिक्रमं व्रतस्याहुर्धमेज्ञा ब्रह्मवादिनः ॥ १२० ॥ कामत इति ॥ इच्छातो द्विजः 'अवकीणीं भवेद्गत्वा ब्रह्मचारी च योषितम्' इति वचनास्क्रीयोनौ झुक्रोत्सर्गे ब्रह्मचर्यस्थातिक्रममवकीणंरूपं सर्वज्ञा वेदबिदः प्राहुः ॥ १२० ॥

> मारुतं पुरुहूतं च गुरुं पावकमेव च । चतुरो व्रतिनोऽभ्येति ब्राह्मं तेजोऽवकीर्णिनः ॥ १२१ ॥

मारुतमिति ॥ वतचारिणो वेदाध्ययननियमानुष्ठानजं तेजः तदवकीर्णिनः सतो मरुदिन्द्रबृहस्पतिपावकांश्रनुरः संकामत्यतस्तेम्य आहुर्नार्जुतुयादित्याज्याहुतेस्य-मनुवादः ॥ १२१ ॥

> एतसिन्नेनसि पाप्ते वसित्वा गर्दभाजिनम् । सप्तागारांश्ररेद्धेक्षं स्वकर्म परिकीर्तयन् ॥ १२२ ॥

मृतसिक्किति ॥ मृतसिक्कवकीर्णास्ये पाप उत्पद्धे पूर्वोक्तं गर्दभयागादि कृत्वा 'गर्दभचर्म परिधाय'इति हारीतस्मरणात्य गर्दभसंयन्थिचर्मप्रावृतोऽवकीर्ण्यहमिति स्वकर्मस्यापनं कुर्वन्यस गृहाणि भेक्षं चरेत् ॥ १२२ ॥

> तेभ्यो लब्धेन भैक्षेण वर्तयन्नेककालिकम्। उपस्पृशंस्त्रिपवणं त्वब्देन स विशुद्धाति ॥ १२३ ॥

तेभ्य इति ॥ तेभ्यः ससगृहेभ्यो रुब्धेन भैक्षेणैककालमाहारं कुर्वन्सायंप्रातर्म-ध्यन्दिनेषु च स्नानमाचरम्सोऽवकीणीं संवत्सरेणैव विशुक्त्वति ॥ १२३ ॥

> जातिभ्रंशकरं कर्म कृत्वान्यतमिम्छया । चरेत्सांतपनं कुच्छं प्राजापत्यमनिच्छया ॥ १२४ ॥

जानीति ॥ 'ब्राह्मणस्य रुजः कृत्वा' इत्यादि जःतिभंशकर्मोक्तं तन्मध्यादन्यतमं कर्मविद्योषमित्छातः कृत्वा वक्ष्यमाणं सांतपनं सप्ताइसाध्यं कृयीत् । अनिच्छातः पुनः कृत्वा प्राजापत्यं वक्ष्यमाणं चरेत् ॥ १२४ ॥

> संकरापात्रकृत्यासु मासं शोधनमैन्दवम् । मिलनीकरणीयेषु तप्तः स्याधावकस्यहम् ॥ १२५ ॥

संकरेति ॥ 'सराश्वोद्ग' इत्यादिना संकरीकरणान्युक्तानि। 'निन्दितेभ्यो धनादान-म्' इत्यादिना चापात्रीकरणान्युक्तानि । तेषां मध्यादन्यतममिच्छातः कृत्वा चान्द्रा-यणं मासं शुद्धये कुर्यात् । 'कृमिकीटवयोहत्या' इत्यादिना सिलनीकरणान्युक्तानि । सन्मध्यादेकमिच्छातः कृत्वा त्रिरात्रं यवाग्रं कथितामश्रीयात् ॥ १२५ ॥

तुरीयो ब्रह्महत्यायाः क्षत्रियस्य वधे स्मृतः । वैश्येऽष्टमांशो वृत्तस्थे श्रुद्रे श्लेयस्तु षोडशः ॥ १२६ ॥ तुरीय इति ॥ ब्रह्महत्यातुरीयो मागः त्रैवार्षिकस्यः द्वादशवार्षिकस्य चतुर्थो भागः। प्तच प्रायश्चित्तं 'सीश्चद्रविद्श्वत्रवधः' इत्युपपातकत्वेनोपदिष्टं त्रैवार्षिक-त्वापेश्वता गुरूवाद्वृत्तत्यक्षत्रियस्य कामतो वधे द्रष्टव्यस् । वैश्वे साध्वाचारे कामतो इतेश्वमो भागः सार्धवार्षिकं वतस् । शूद्रे वृत्तत्थे कामतो इते नवमासिकं द्रष्टव्यस् ॥ १२६॥

> अकामतस्तु राजन्यं विनिपात्य द्विजोत्तमः । वृषभैकसहस्रा गा दद्यात्सुचरितव्रतः ॥ १२७ ॥

अकामत इति ॥ अबुद्धिपूर्वकं युनः क्षत्रियं निहस्य वृषमेणैकेनाधिकं सहस्रं यासां गर्वा ता आत्मशुद्धार्थं बाह्मणेम्यो दद्यात् ॥ १२७ ॥

> त्र्यब्दं चरेद्वा नियतो जटी ब्रह्महणो व्रतम् । वसन्द्रतरे प्रामाद्वश्चमूलनिकेतनः ॥ १२८ ॥

श्यब्दमिति ॥ यहा संयतो जटावान्प्रामाद्विप्रकृष्टवृक्षमूले कृतनिवासो ब्रह्महणि यदुक्तं 'ब्रह्महा द्वादश समाः' इत्यादि तद्वपंत्रयं कुर्योत् । ननु 'तृरीयो ब्रह्महत्या-याः' इत्यनेन पुनरुक्तिर्वाच्या । 'जटी दृरतरे प्रामाद्वक्षमूलनिकेननः' हति वचना-व्यतिरिक्तश्वविरोध्वजधारणादि सक्लधर्मनिवृत्यर्थस्वादस्य प्रम्थस्य । अकामाधि-काराचेदमकामतः । अतप्वाङ्गलाधवाद्यचितम् ॥ १२८ ॥

> एतदेव चरेदब्दं प्रायश्चित्तं द्विजोत्तमः । प्रमाप्य वैश्यं वृत्तस्थं दद्याचैकश्चतं गवाम् ॥ १२९ ॥

एतदिति ॥ एतदेव द्वादशवार्षिकवतमकामतः साध्वाचारं वैश्यं निहत्य वर्ष-मेकं ब्राह्मणादिः कुर्यादेकाधिकं वा गोशतं दद्यात् ॥ १२९ ॥

> एतदेव त्रतं कृत्स्नं पण्मासान् श्रुद्रहा चरेत्। वृषभैकादशा वापि दचाद्वित्राय गाः सिताः॥ १३०॥

एतदिति ॥ एतदप्यकामत इदमेव वर्त श्रूद्रहा वण्मासं चरेत् । हुपभ एका-दशो यासां गर्वा ताः श्रुक्कवर्णा बाह्यणाय दशात् ॥ १३० ॥

> मार्जारनकुलौ हत्वा चापं मण्ड्रकमेव च । श्वगोधोत्कुककाकांश्व ग्रुद्रहत्याव्रतं चरेत् ॥ १३१ ॥

माजीरेति ॥ विदालनकुलचापभेककुकुरगोधापेचककाकानामेकैकं ह स्वावतं स्वीशूद्रवध इत्युपपातकप्रायश्चित्तं गोवधवतं चान्द्रायणं इन्ते 'संमा-'शूद्रे क्षेयस्तु पोडकः' इत्यादि प्रायश्चित्तं पापस्य लघुत्वात् । च हिंहुयात् १ १९॥ स्कामतोऽभ्यासादिविषये वृष्टस्यम् ॥ १३१ ॥

पयः पिवेत्रिरात्रं वा योजनं वाध्वनो बजेत् उपस्पृश्चेत्स्रवन्त्यां वा सुक्तं वाब्दैवतं जपेत् रे०॥

पय इति ॥ अबुद्धिपूर्षकं मार्जारादीनां वसे त्रिरात्रं श्लीरं पिबेत् । अय मन्दान-करवादिना न समर्थक्षिरात्रं प्रतियोजनमध्यनो वजेत् । अन्नाकक्तिरात्रं मद्यां स्नायात् । तत्राप्यक्षमिक्षरात्रं 'आपो हि द्या' इत्यादिस्कं जपेत् । यथोत्तरं छष्ठुत्वात्यू-वेपूर्वासंगदं उत्तरोत्तरपरिग्रहो नतु वैकल्पिकः ॥ १३२ ॥

अभि कार्ष्णायसीं दद्यात्सर्पे हत्वा द्विजोत्तमः। पलालभारकं पण्ढे सैसकं चैकमापकम् ॥ १३३॥

अभिमिति ॥ सपैं हत्वा ब्राह्मणाय नीक्ष्णाञ्चं लोहदण्डं दद्यात् । नपुंसकं हत्वा पलालभारं सीसकं च मापकं ब्राह्मणाय दद्यात ॥ १३३ ॥

घृतकुम्भं वराहं तु तिल्द्रोणं तु तिचिरौ।

शुके दिहायनं नत्सं क्रीश्चं हत्वा त्रिहायनम् ॥ १३४ ॥

घृतिति ॥ सूकरे हते घृतपूर्णं घटं ब्राझणाय द्यात् । तिसिरिसंज्ञिनि पक्षिणि हते चतुरादकपरिमाणं तिस्रं द्यात् । ग्रुके हते द्विवर्षे वस्सम् । क्रौञ्चाख्यं पक्षिणं हत्वा त्रिवर्षं वत्सं ब्राझणाय द्यात् ॥ १३४ ॥

हत्वा इंसं बलाकां च वकं विर्हिणमेव च।

वानरं र्यनभासी च स्पर्शयहासणाय गाम् ॥ १३५ ॥ हत्वेति ॥ इंसब्डाकामयूरवानरश्येनभासाख्यपक्षिणामन्यतमं इत्वा बाह्मणाय गां द्यात् ॥ १३५ ॥

वासो दद्याद्धयं हत्वा पश्च नीलान्द्रपान्गजम् । अजमेपावनद्वाहं खरं हत्वेकहायनम् ॥ १३६ ॥

वास इति ॥ अश्रं हत्वा वस्रं द्यात् । हन्तिनं हत्वा पञ्च नीस्नान्यसमन्द्यात् । प्रत्येकं छागमेपी हत्वा वृपभं द्यात् । गर्देभं हत्वेकवर्षं वस्सं द्यात् ॥ १३६ ॥

> ऋन्यादांस्तु मृगान्हत्वा घेतुं दद्यात्पयस्तिनीम् । अऋन्यादान्वत्सतरीमुष्ट्रं हत्वा तु कृष्णलम् ॥ १३७ ॥

कव्यादानिति ॥ आममांसभिक्षणो सूगान्त्याघादीन्हरवा बहुश्रीरां धेनुं दबात्। गंसाभक्षकान्हरिणादीन्हत्वा प्रोडवस्सिकां दबात्। उद्रं हत्वा सुवर्णकृष्णलं

संकंद्रचात् ॥ १३७ ॥

म्' इत्यादिनिनकार्म्यकबस्ताबीन्प्रथग्दचाद्विशुद्धये । वर्ण मासं श्रुणीमपि वर्णोनां नारीर्हत्वाऽनवस्थिताः ॥ १३८ ॥ वन्मचादेकमि

दुकासः तुरीयो प्रमाप्य स्त्रीं शृद्रहत्यात्रतं चरेत् ।।] वैश्येऽष्ट्र<sub>मादिवर्णसियो स्रोमादुण्य</sub>ष्टापकृष्टपुरुषव्यभिचारिणीहंत्वा त्रास-

तुरीय इति ॥ अनुद्रकारामेषाञ्ज्ञसार्थं द्रचात् ॥ १३८ ॥

[ अध्यायः ११

#### दानेन वधनिर्णेकं सर्पादीनामशकुवन् । एकैकश्रश्चरेत्कृच्छ्रं द्विजः पापापनुत्तये ॥ १३९ ॥

द्रानेनेति ॥ अभिप्रसृतीनामभावाद्दानेन सर्वपापनिर्दरणं कर्तुमसमर्थो ब्राह्म-णादिः प्रत्येकं वधे क्रुच्छ्रं प्रायम्यात्पाजापत्यं द्विजः पापनिर्दरणार्थं चरेत् । सर्पादय-श्र 'अभि कार्कायसी द्यात्' इत्येवमारम्यतत्पर्यन्ता गृह्यन्ते ॥ १३९ ॥

> अस्यिमतां तु सन्तानां सहस्रख प्रमापणे । पूर्णे चानस्पनस्थां तु सुद्रहत्यावतं चरेत् ॥ १४० ॥

अस्थिमतामिति ॥ अनिस्थिसाहचर्यादस्थिमतां प्राणिनां कृकलासादीनां सह-न्यस्य वधे ग्लूद्रवधप्रायश्चित्तमीपदेशिकं कुर्यात्, अस्थिरहितानां च मत्कुणादीनां शकटपरिमितानां वधे तदेव प्रायश्चितं कुर्यात् ॥ १४० ॥

किंचिदेव तु विमाय दद्यादिस्थमतां वधे।

अनस्थ्रां चैव हिंसायां प्राणायामेन शुद्ध्यति ॥ १४१ ॥

किंचिदिति ॥ अस्थिमतां श्चद्रजन्त्नां क्रकलामादीनां प्रत्येकं वधे किंचिदेव दृषान्। अस्थिमतां वधे 'पणो देयः मुवर्णस्य' इति सुमन्तुस्मरणारिकचिदेवेति पणो बोद्धः। अनस्थिमतां तु यूकामन्कुणादीनां प्रत्येकं वधे प्राणायामेन शुद्धो भवति । प्राणायामश्च 'सन्याहृतिकां सप्रणवां सावित्रीं शिरसा सह । त्रिःपठेदायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते ॥' इति चसिष्टशोक्तळक्षणो ब्राह्मः ॥ १४१ ॥

फलदानां तु बुक्षाणां छेदने जप्यमृक्यतम् ।

गुल्मवङ्घीलतानां च पुष्पितानां च वीरुधाम् ॥ १४२ ॥
फलदानामिति॥ फलदानामाझादीनां वृक्षाणां, गुल्मानां कुञ्जकादीनां, बह्वीनां
गृह्च्यादीनां, लतानां वृक्षशाखासकानां, पुष्पितानां च वीरुधां कृष्माण्डादीनां
प्रत्येकं छेदने पापप्रमोचनार्थं साधिन्यादि ऋक्षातं जपनीयम् । 'इन्धनार्थमञ्जूष्का णां दुमाणामवपातनम्' इत्यादेरुपपातकमध्ये पितत्य गुरुपायिक्षत्ताभिधानातः।
इदं फलवदृक्षादिच्छेदने लघुप्रायिक्षतं सकृदबुद्विष्यंकविषयं वेदितस्यम् ॥१४२॥

अश्राद्यजानां सन्वानां रसजानां च सर्वशः।

फलपुष्पोद्भवानां च घृतप्राशो विशोधनम् ॥ १४३ ॥ अन्नायज्ञानामिति ॥ अन्नादिषु जातानां, गुडादिरसजातानां चोदुम्बरादिफलसं-भवानां, मध्कादिपुष्पोद्भवानां च सर्वप्राणिनां वधे वृतप्राश्चनं पापशोधनम् ॥१४३

क्रष्टजानामोषधीनां जातानां च ख्रयं वने।

ष्ट्रथालम्भेऽनुगच्छेद्वां दिनमेकं पयोव्रतः ॥ १४४ ॥

कृष्टजानामिति ॥ कर्षणपूर्वकजातानामोपधीनां षष्टिकादीनां, वने च स्वय-सुत्पकानां नीवारादीनां निःप्रयोजनच्छेदने शीराहारः । एप्वेकमहो गोरनुगमनं कृषीत् ॥ १४४ ॥

## एतैर्वतरपोद्धं स्वादेनो हिंसासमुद्रवम् । ज्ञानाज्ञानकृतं कृत्स्वं ग्रुणुतानाद्यमञ्जूणे ॥ १४५ ॥

प्तैरिति ॥ एभिरुक्तप्रायश्चित्तैहिंसाजनितपापं ज्ञानाज्ञानकृतं निर्हरणीयम् । इदानीमभक्ष्यभक्षणप्रायश्चित्तं वश्यमाणं श्रृणुत ॥ १४५ ॥

> अज्ञानाद्वारुणीं पीत्वा संस्कारेणैव ग्रुद्ध्यति । मतिपूर्वमनिर्देञ्यं त्राणान्तिकमिति स्थितिः ॥ १४६ ॥

अज्ञानादिति ॥ महापातकप्रकरणव्यवधानेनास्यान्नानान्नेदं मुख्यपैष्टीसुराविषयं बचनं किंतु तदितरविषयम्। तत्र यथा चैका तथा सर्वा। गौडीमाध्य्योर्मुख्यसुरासा-म्यबोधनमितरमद्यापेक्षया ब्राह्मणस्य प्रायश्चित्तगौरवार्थमित्युक्तम् । तेनाबुद्धिपूर्वकं गौडीं साध्वीं च पीरवा गोतमोक्तं तसकृष्णुं कृत्वा पुनःसंस्कारेणेव शुचाति। तथाच गोतमः-'अमत्या मद्यपाने पयोष्ट्रतमुद्धं वायुं प्रत्यहं तप्तकृष्ट्रसातोऽस्य संस्कारः'। इत्थमेव व्याल्यातं भविष्यपुराणे-'अकामतः कृते पाने गौडीमाध्व्योर्नराधिप । तसक्रच्छ्रविधानं स्वाहोतसेन यथोदितस्'। बुद्धिपूर्वकं तु पैष्टीतरमद्यपाने 'प्राणा-न्तिकमनिर्देश्यम्' इति शास्त्रमयीता । तथा गाडीमाध्य्योर्ज्ञानात्पाने मरणनिषेधा-दितरमद्यापेक्षया गुरुत्वाच मानवमेव 'कणान्वा भक्षयेदब्दम्' इति प्रायश्चित्तमु-क्तम् । अतएव गीडीमाध्योः कामतः पानानुवृत्तौ भविष्यपुराणे- 'यहासिखेव बिषये मानवीयं प्रकल्पयेत् । कणान्वा भक्षयेद्व्दं पिण्याकं वा सकृत्तिशि । सुरा-पापापनुरुवर्यं बालवासा जरी ध्वजी' हान । पेष्टीगौदीमाध्वीव्यतिरिक्तपुरुस्योक्त-पानसाहिनवविधमग्रस्य प्रत्येकं पाने लघुत्वात्मंस्कारमात्रमेव केवलमन्यद्वा लघु-त्वात्मायश्चित्तं बाह्मणस्य वृक्तम् । बुद्धिपूर्वं पानसादिमद्यपाने तु 'मतिपूर्वं सुरा-पाने कृते वे कानतो गुह। कृष्णानिकृष्णी अवतः पुनःसंस्कार एव हि ॥' इति भविष्यपुराणीयमन्यद्विविधं मुन्यन्तरोक्तम् ॥ १४६ ॥

> अपः सुराभाजनस्था मद्यभाण्डस्थितास्तथा । पश्चरात्रं पिवेत्पीत्वा शङ्कपुष्पीश्रितं पयः ॥ १४७ ॥

अप इति ॥ पैष्टीसुराभाण्डे तदितरमद्यभाण्डेऽवस्थिता अपः सुरारसगम्धवर्जिताः पीत्वा सङ्खुपुष्पाख्यौवधिप्रक्षेपेण पकं क्षीरं व तृद्कं 'शङ्कपुष्पीविपक्षेन व्यहं क्षीरेण वर्तयेत्' इति बौधायनस्मरणात्पञ्चरात्रं पिवेत् । सुरामद्ययोः सर्वत्रैव गुरुलसुप्राय-श्चित्ताभिधानादिहापि ज्ञानाज्ञानादिप्रकारभेदेन विषयसमीकरणं समाध्यम् । वाचनिकमेव प्रायश्चित्तं साध्यमिनि मेवानिथिराहः ॥ १४७ ॥

> स्प्रष्ट्वा दत्त्वा च मदिरां विधिवत्त्रतिगृह्य च । श्रृद्रोच्छिष्टाश्च पीत्वापः क्रुश्चवारि पिवेञ्यहम् ॥ १४८ ॥

स्पृष्ट्रेति ॥ सुरां स्पृष्ट्वा दस्ता च स्वस्तिताचनपूर्वकं च प्रतिगृह्य ग्रुहोच्छिष्टाश्च अपः पीत्वा प्रतिगृह्यास्युपादानाद्राह्यणो वर्भक्रियतसुद्कं ज्यहं पिवेत् ॥ १४८ ॥ त्राह्मणस्तु सुरापस्य गन्धमाघाय सोमपः । प्राणानप्स त्रिरायम्य घृतं प्राध्य विश्वस्थति ॥ १४९ ॥

बाह्मणस्वित्वादि ॥ त्राह्मणः पुनः कृतसोमयागः सुरापस्य मुखसंबन्धिनं गर्न्ध प्रात्वा जलमध्ये प्राणायामत्रयं कृत्वा घृतं प्राह्य विद्युद्धो भवति ॥ १४९ ॥

अज्ञानात्प्राध्य विष्मूत्रं सुरासंस्पृष्टमेव च । पुनःसंस्कारमर्हन्ति त्रयो वर्णा द्विजातयः ॥ १५० ॥

अज्ञानादिति ॥ विदुराहादीनां वक्ष्यमाणत्वादबुद्धिपूर्वकं मनुष्यसंबन्धि मृत्रं पुरीषं वा प्राव्य मचसुरासंस्पृष्टं च मक्तादिरसं वा प्राव्य द्विजातयस्रयो वर्णाः पुनरूपनयनमईन्ति ॥ १५० ॥

वपनं मेखला दण्डो भैक्षचर्या वतानि च ।
निवर्तन्ते द्विजातीनां पुनःसंस्कारकर्मणि ।। १५१ ।।
वपनमिति ॥ शिरोसुण्डनं मेखलाधारणं दण्डधारणं भैक्षाणि वनाति च मधुमास्वीवजनयुतानि प्रायश्चितानि युनस्थनयने द्विजानीनां न भवन्ति ॥ १५१॥

अभोज्यानां तु युक्त्वाकं स्त्रीशृद्रोच्छिप्टमेव च । जग्ध्वा मांसमभक्ष्यं च सप्तरात्रं यवान्पिवेत् ॥ १५२ ॥

अभोज्यानासिति ॥ अभोज्यान्तामां 'नाश्रोत्रियकृते यह्ने' इत्याष्ट्रकानामकं सुक्त्वा जरूसिश्चितसकुरूपेण यवागृरूपेण वा यवान्यानवीग्यान्कृत्वा ससरात्रं पिवेत् । असुष्मिन्नेव विचये 'सत्या भुक्त्वा चरेन्क्रच्कृम्' इति चतुर्याध्याये प्राय-श्चित्तसुक्तं तेन सह वैकल्पिकम् । विकल्पश्च कर्तृशक्तयपेश्चः । तथा द्विजातिस्त्रीणा-सुच्छिष्टं शुद्रोच्छिष्टं वा भुक्त्वेतदेव कुर्यात् । तथा 'क्रब्यादस्क्ररोद्राणाम्' इत्या-दिना यद्विशेषप्रायश्चित्तं तक्षिणिद्धमांसं भुक्त्वेदमेव कुर्यात् ॥ १५२ ॥

शुक्तानि च कषायांश्च पीत्वामेध्यान्यपि द्विजः । तावद्भवत्यप्रयतो यावत्तम् व्रजत्यधः ॥ १५३॥

शुक्तानीति ॥ यानि स्वभावतो मधुरादिरसानि कालयोगेनोदकपरिमाणादिना-म्लभावं ब्रजन्ति तानि शुक्तानि, कषायान्त्रिभीतकादीन्, क्रथितान्यप्रनिथिदा-न्यपि पीत्वा यावश्च जीर्णानि भवन्ति तावदशुचिः पुरुषो भवति ॥ १५३ ॥

विद्वराहखरोष्ट्राणां गोमायोः कपिकाकयोः ।

प्राज्य मृत्रपुरीषाणि द्विजश्वान्द्रायणं चरेत् ॥ १५४ ॥

विद्वराहेति ॥ प्राम्यस्करसरोष्ट्रश्रगालवानरकाकानां सूत्रं पुरीषं वा द्विजातिर्भु-नरवा चान्द्रायणं कुर्याच्छोधनस् । यत्तु 'छत्राकं विद्वराहं च' इस्तनेन विद्वराह्यास-कृषुट्योद्देदिपूर्वकभक्षणे पञ्चमाध्याये प्रायश्चित्तसुकं तद्भ्यासविषये ब्याल्यातस्। इदं त्वनम्यासविषये तसकृष्ण्यस्थिविरोधः ॥ १५४ ॥

#### शुष्काणि श्रुक्त्वा मांसानि भौमानि कवकानि च। अज्ञातं चैव सूनास्थमेतदेव त्रतं चरेत् ॥ १५५॥

शुष्काणीति ॥ वाय्वादिना भोषितानि मांसानि मुक्तवा भूम्यादिप्रभवाणि छत्राकाणि भुक्तवा 'भूमिजं वा वृक्षजं वा छत्राकं भक्षयन्ति वे । ब्रह्मभांस्तान्वि-जानीयान्' इति यमेन वृक्षजस्यापि निपेधान् । इतिणमांसं वा रासभमांसमिति भक्ष्याभक्ष्यतया यज्ञ ज्ञातं तथा हिंसास्थानं सूना ततो यदानीतं तञ्जक्षवा चान्द्रायणमेव कुर्यात् ॥ १५५ ॥

#### ऋव्यादम्रकरोष्ट्राणां कुकुटानां च मक्षणे । नरकाकखराणां च तप्तकुच्छं विशोधनम् ॥ १५६ ॥

क्रव्योदेति ॥ आममांसभिक्षणां ग्राम्यस्करोष्ट्रग्राम्यकुक्कुटानां तथा मानुषकाक-गईभानां प्रत्येकं बुद्धिपूर्वकं मांसभक्षणे वश्यमाणं तसकृच्छं प्रायक्षित्तम् । ग्राम्यस्करकुक्कुटयोर्बुद्धिपूर्वकभक्षणे पश्चमाध्याचे पातित्यमुक्तं तद्भ्यासविषये व्याम्यातं इदंतु नाभ्यासविषये तसकृच्छमित्यविरोधः ॥ १५६ ॥

> मासिकात्रं तु योऽश्रीयादसमावर्तको द्विजः । स त्रीण्यहान्युपवसेदेकाहं चोदके वसेत् ॥ १५७ ॥

मानिकार्शामिति ॥ यो ब्रह्मचारी ब्राह्मणो मासिकश्राद्धसंबन्धक्रमभाति । एतस्र सपिण्डीकरणान्पूर्वमेकोदिष्टश्राद्धार्थोपलक्षणम् । स ब्रिरात्रमुपबसेत् । त्रिरात्रमध्ये एकसिन्नहनि जलमावसेतः॥ १५७॥

ब्रह्मचारी तु योऽश्रीयान्मधु मांसं कथंचन । स कृत्वा प्राकृतं कुच्छं व्रतशेषं समापयेत् ॥ १५८ ॥

व्रक्षचारीति ॥ यो व्रक्षचारी माक्षिकं मांसं वा अनिच्छातः आपदि वाद्यास्स प्राजापत्यं कृत्वा मुक्त्वा प्रारब्धवक्षचर्यवतरोषं समापयेत् ॥ १५८ ॥

बिडालकाकाख्चिष्ठष्टं जग्ध्या धनकुलस्य च । केशकीटावपत्रं च पिबेद्रह्मसुवर्चलाम् ॥ १५९ ॥

विडालेति ॥ विडालकाकमूपककुङ्गुरनकुलानामुच्छिष्टं केशकीटरूपसंसर्गदुष्टं वा कृतसृत्क्षेपविशुद्धिकं ज्ञास्त्रा मुक्त्वा ब्रह्मसुवर्चलां कथितमुदकं पिवेत् ॥१५९॥

अभोज्यमत्रं नात्तव्यमात्मनः शुद्धिमिच्छता ।

अञ्चानभुक्तं त्तार्य शोध्यं वाष्याशु शोधनैः ॥ १६० ॥ अभोज्यमित ॥ वास्मनः शुद्धिकामेन प्रतिषिद्धमत्रं नादनीयम् । प्रमादात्तु मुक्तं वमितव्यम् । तदसंभवे प्रायश्चित्तेः क्षित्रं शोधनीयम् । वमनपक्षे तु रुषुप्राय-श्चित्तं भवत्येव । ज्ञानतः पुनः पूर्वोक्तं प्रायश्चित्तम् ॥ १६० ॥

> एषोऽनाद्यादनस्थोक्तो त्रतानां विविधो विधिः। स्तेयदोषापद्दर्णां त्रतानां श्रूयतां विधिः॥ १६१॥

णुष इति ॥ असध्यसक्षणे यानि प्रायश्चित्तानि तेषामेतशानामकारविधानसु-क्तम् । स्तेथपापहारिणां विधानमधुना श्रृयताम् ॥ १६१ ॥

# धान्यात्रधनचौर्याणि कृत्वा कामाद्विजोत्तमः । स्वजातीयगृहादेव कृच्छाब्देन विश्वद्यति ॥ १६२ ॥

भान्येति ॥ बाह्मणो बाह्मणगृहाद्धान्यभक्तायसरूपाणि भनचौर्याणीच्छातः कृत्वा न त्वात्मीयभ्रान्त्या नीत्वा संवत्सरं प्राजापत्यवताचरणेन शुखाति । एतच देश-कालद्रव्यपरिमाणस्वामिगुणावपेक्षया महत्त्वादिबोद्धव्यम् । एवमुक्तरत्रापि॥१६२॥

#### मनुष्याणां तु हरणे स्त्रीणां क्षेत्रगृहस्य च । कृपवापीजलानां च शुद्धिश्रान्द्रायणं स्मृतम् ॥ १६३ ॥

मनुष्याणामिति ॥ पुरुपद्माक्षेत्रगृहाणामन्यतमहरणे कूपजलस्य वापीजलस्य वा समसस्य वा हरणे चान्द्रायणे प्राथक्षित्तं मन्वादिभिः स्मृतस् ॥ १६३ ॥

#### द्रव्याणामल्पसाराणां स्तेयं कृत्वान्यवेग्मतः । चरेत्सांतपनं कृच्छं तन्नियीत्यात्मशुद्धये ॥ १६४ ॥

इब्बाणामिति ॥ इब्बाणामस्पार्याणामस्पप्रयोजनानां चानुक्तप्रायश्चित्तांवहो-पाणां त्रपुसीसकादीनां परगृहाबांगं कृत्वा तदपहतं इब्बं स्वामिने द्रश्वा सांतपनं रूष्ट्रं प्रायश्चित्तं वस्त्यमाणं चारमञ्जूद्वे कुर्यात् । म्वामिनेऽपहतं इब्बं निर्यात्येति सर्वस्तेयप्रायश्चित्तहोपः ॥ ५६४ ॥

#### भक्ष्यभोज्यापहरणे यानश्रय्यासनस्य च । पुष्पमृलफलानां च पश्चगव्यं विशोधनम् ॥ १६५ ॥

अक्ष्येति ॥ अक्ष्यस्य मोदकादेः, ओज्यस्य पायनादेः, यानस्य शकटादः, शन्यमाः, आसनस्य च, पुष्पमूलफन्यानां च प्रत्येकमपहरणे पञ्चगन्यपानं विशो-घनम् ॥ १६५ ॥

#### तृणकाष्टद्वमाणां च ग्रुष्कानस्य गुडस्य च। चेलचर्मामिषाणां च त्रिरात्रं स्थादभोजनम् ॥ १६६ ॥

रुणेति ॥ रूणकाष्टवृक्षाणां शुष्काबत्य च तण्डुलादेर्वस्वसम्मांसानां मध्ये एक-स्याप्यपहरणे त्रिरात्रसुपवासं चरेत् ॥ १६६ ॥

#### मणिम्रुक्तात्रवालानां ताम्रस्य रजतस्य च । अयःकांस्थोपलानां च द्वादशाई कणाश्वता ॥ १६७ ॥

मणीति ॥ मणिमुक्ताबिद्धमृताम्बस्त्यलोहकांस्योपलानां च प्रत्येकमपहरणे द्वादशाहं तण्डलकणमक्षणं कुर्यात् । सर्वत्र चात्र सकृदम्यासदेशकालद्वस्यामि-गुणादौ शक्तवपेक्षयोत्कृष्टापकृष्टदृष्टापहारिविचयसमीकरणं समाधेयम् ॥ १६७॥

## कार्पासकीटजोर्णानां द्विश्वफैकश्वफस च । पक्षिगन्धीपधीनां च रङ्वाश्चैव त्र्यहं पयः ॥ १६८ ॥

कार्पासेति ॥ कार्पासकृमिकोशजोणांनां वद्याणां द्विशकैकशकस्य गोरश्वादेः पश्चिणां शुकादीनां गन्धानां च चन्द्नप्रभृतीनां रज्ञ्वाश्च प्रत्येकं हरणे व्यक्षं श्लीराहारः स्यात् । अश्वापि पूर्वविद्वपयसमीकरणपरिदारः स्वामिनश्चोत्कृष्टापकृष्ट-इव्यसमर्पणाद्वि चचनादेकरूपप्रायश्चित्ताविरोधः ॥ १६८ ॥

एतेर्वतरेषोहेत पापं स्तेयकृतं द्विजः ।

अगम्यागमनीयं तु त्रतरेभिरपानुदेत् ॥ १६९ ॥

गुर्निरिनि ॥ पुतैरुकैः प्रायश्चिकैः स्तेयजनितपापं द्विजातिरपानुदेत् । अगम्या-गमननिमिनं पुनरेभिवेध्यमाणैर्वेर्तानेहरैत् ॥ १६९ ॥

गुरुतन्पत्रतं कुर्याद्रेतः सिक्त्वा स्वयोनिषु ।

सन्त्युः पुत्रस्य च स्त्रीषु कुमारीष्वन्त्यजासु च ॥ १७० ॥
गुरुतल्पव्रतमिति ॥ न्वयोनिषु सोदर्यभगिनीषु तथा मित्रभायासु, पुत्रपत्तीषु,
कुमारीषु, चाण्डालीषु, प्रत्येकं रेतः सिन्त्वा गुरुदारगमनप्रायित्रतं कुर्योत् । अत्रापि
ज्ञानभ्यासाधनुबन्धापेश्वया मरणान्तिकम् । अत्रप्त 'रेतः सिन्त्वा कुमारीषु
चाण्डालीप्त्रन्त्यजासु च । सिपण्डापत्यदारेषु प्राणत्यागो विधीयते' इति यमेन मरगान्तिकसुपदिष्टमज्ञानात्त्रद्रतम् ॥ १०० ॥

पैतृष्वसेयीं भगिनीं खसीयां मातुरेव च।

मातुश्र आतुस्तनयां गत्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥ १७१ ॥
पेतृष्वसेयीमिति ॥ पितृष्वसुर्मातृष्वसुश्र दुहितरं भगिनीं मातुश्र सोदर्यश्रासुर्दुहितरं सोदर्यभगिनीमिव निपिद्रगमनां गत्वा चान्द्रायणं कुर्यात् सकृद्ज्ञानस्यभिचरिताविषयमटपत्वात् ॥ १७१ ॥

एतास्तिस्रस्तु भार्यार्थे नोपयच्छेतु बुद्धिमान् ।

ज्ञातित्वेनानुपेयास्ताः पतति ह्युपयत्रधः ॥ १७२ ॥

एसा इनि ॥ तिस्व एताः पंतृष्वसंच्याचा भाषांधें प्राञ्जो नोहहेत् । ज्ञातित्वेन बान्धवत्वेन ता नोपेतच्याः । यसादेता उपयक्षपागच्छकरकं वाति । 'असपिण्डा य या मातुः' इत्यनेन निषेधसिन्धं दाक्षिणात्याचारदर्शननिपेधदाद्यांथे पुन-वेचनम् ॥ १७२ ॥

अमानुपीषु पुरुष उदक्यायामयोनिषु ।

रेतः सिक्त्वा जले चैव कुच्छं सांतपनं चरेत् ॥ १७३ ॥ अमानुषीप्वित ॥ अमानुषीपु वडवाद्यासु न गवि । गोष्यवकीणीं संवत्सरं प्राजापन्यं चरेत्'इति शङ्काखिस्तादिभिर्गुस्तायिक्षतामिधानात्। तथा रजस्यकायां, योनितश्रान्यत्र कियां, जले रेतःसकं कृत्वा पुरुषः सांतपनं कृष्कुं कुर्यात् ॥१७३॥

मैथुनं तु समासेच्य पुंसि बोपिति वा द्विजः । गोयानेऽप्सु दिवा चैव सवासाः स्नानमाचरेत् ।। १७४ ।। मेथुनमिति ॥ यत्र देशे कापि पुरुषे मेथुनं सेवित्वा विवां गोयाने शकटाई। जस्ते दिवाकाले मेथुन च सेवित्वा सवस्त्र स्नायात् ॥ १७४ ॥

चण्डालान्त्यस्त्रियो गत्वा अक्तवा च प्रतिगृह्य च । पतत्यज्ञानतो विषो ज्ञानात्साम्यं तु गच्छति ॥ १७५ ॥

चण्डालेति ॥ चण्डालस्यानयजानां च म्छेच्छशरीरादीनामज्ञानतो ब्राह्मणः श्वियो गरवा तेषां चात्रं मुक्त्वा तेम्यः प्रतिगृद्य पति । पतितस्य प्रायश्चित्तं कुर्यात् । एतच गुरुवाचाभ्यासतो भोजनप्रनिग्रहविषयम् ॥ ज्ञानात्तु तेषां गमनं कृत्वा समानतां गच्छति । एतच्य प्रायश्चित्तगौरवार्थम् ॥ १७५ ॥

विप्रदृष्टां स्त्रियं भर्ता निरुन्थ्यादेकवेश्मनि । यत्पुंसः परदारेषु तचैनां चारयेद्वतम् ॥ १७६ ॥

बिमदुष्टामिति ॥ बिहायेण प्रदुष्टां । इच्छया व्यभिचारिणीमित्यथेः । भर्ता निरु-च्यात्पनीं कार्वेभ्यो निवर्त्त निगडवद्धामिवंकगृहे धारयेत् । यच पुरुषस्य सजाती-यपरदारगमने प्रायक्षित्तं तदेवनां कारयेत् । तत्रश्च 'स्रीणामर्थ प्रदानव्यम्' इति यद्वतिष्ठादिभिरुक्तं तदनिच्छया व्यभिचारे च कर्तव्यम् ॥ १७६ ॥

सा चेत्पुनः प्रदुष्येतु सद्यंनोपयश्चिता ।

कुच्छ्रं चान्द्रायणं चैव तद्स्याः पावनं स्मृतम् ॥ १७७॥ मा चेदिति ॥ सा स्नी सजार्तामगमने सहृदुष्टा हृतमायिकता यदि पुनः सजा-नीवेनाभ्यधिता सनी तद्गमनं कुर्यात्तदास्याः प्रायक्षितं माजापत्यं कृष्क्रचान्द्रायणं च मन्वादिभिः स्मृतम् ॥ १७७॥

> यत्करोत्येकरात्रेण द्वपलीसेवनाद्विजः । तद्भैक्षप्रज्जपन्नित्यं त्रिभिवेषैर्व्यपोहति ॥ १७८ ॥

यदिति ॥ वृपस्यत्र चण्डाली प्रायश्चित्तगीरवात् । चण्डालीगमने यदेकरात्रेण श्चाझणः पापमर्जयति तङ्गिक्षाशी निन्धं साविन्धादिकं जपन्त्रिभवेषेरेपनुदृति। तथा धापस्यस्यः—'यदेकरात्रेण करोति पापं हृष्णं वर्णे श्राझणः सेवमानः । चतुर्थकाल उदक आत्मजापी भेश्वचारी त्रिभिवेषेल्यपोहित पापम् ॥' मेश्वातियस्तु इत्थमेव व्याक्यातवात् । गोविन्दराजस्त्वक्रमपरिणीतश्चद्वास्थमनप्रायश्चित्तप्तिदमाह॥१७८॥

एषा पापकतामुक्ता चतुर्णामपि निष्कृतिः।

पतितैः संप्रयुक्तानामिमाः ग्रूणुत निष्कृतीः ॥ १७९ ॥
एवेति ॥ इयं हिंसामध्यमक्षणस्तेयागम्यागमनकारिणां चतुर्णामपि पापकृतां
विश्वविक्ता । इदानीं साक्षात्यापकृतिः सह संसर्गिणामिमा वस्यमाणाः संश्वदीः
ऋणुत ॥ १७९ ॥

## संवत्सरेण पतिते पतितेन सहाचरन् । याजनाध्यापनाद्योनाम तु यानासनाञ्चनात् ॥ १८० ॥

संवस्तरेणिति ॥ पतितेन सह संसर्गमाचरन् एकयानगमनकौसनोपवेशपङ्किन्मोजनरूपान्संसर्गानाचरन्संवस्तरेण पतित । नतु याजनाध्यापनाधौनार्स्वस्तरेण पतित किंतु सद्य एवेत्यर्थः । अध्यापनमत्रोपनयनपूर्वकं सावित्रीश्रावणम् । याजनादीनां च सद्यःपातित्यमाह देवलः—'याजनं योनिसंबन्धं स्वाध्यायं सह भोजनम् । हृत्वा सद्यः पतन्त्येते पतितेन न संशयः ॥' विष्णुः—'आ संवस्तरात्पतित पतितेन सहाचरन् । सहयानासनाभ्यामाद्यांनात्तु सद्य एव हि ॥' बौधायनः—'संवस्तरेण पतिते पतितेन सहाचरन् । याजनाध्यापनाद्योनात्सद्यो न शयनासनात्र' इति । गोविन्दराजस्तु याजनादीनां त्रयाणां संवस्तरेण पातित्यहेतुत्वं सहासना-दीनां लघुन्वान्न संवन्यरेण किंतु नस्याद्भ्वमपीनि व्याचष्टे । अस्यदीयमनुष्याख्या मुनिव्याख्यानुसारिणी । नेनां गोविन्दराजस्य कल्पनामनुकन्ध्याहे ॥ १८० ॥

## यो येन पतितेर्नेषां संसर्ग याति मानवः । स तस्यैव त्रतं कुर्यात्तन्संसर्गविशुद्धये ॥ १८१ ॥

यो येनेति ॥ पतित्रशब्दोऽयं पापकारिवचनः सकलपापिनामविशेषपाठात् । पृषां पतितानां मध्ये यो येन पापकारिणा सह पूर्वोक्तं संसर्गं करोति स तस्यैव व्रतस्यं प्रायक्षित्तं कुर्योक्षत् मरणान्तिकमित्यभिहितं तद्पि वतं संसर्गिणा कियमाणं 'ब्रह्महा द्वाददः समाः' इत्यादिकं पादहीनं कर्तेव्यम् । तथाच व्यासः—'यो येन संस्केद्वपं सोऽपि तत्समनामियात् । पादभ्यूनं चरेस्सोऽपि तस्य तस्य वतं द्विजः' ॥ १८१ ॥

#### पतितस्योदकं कार्यं सिपण्डेंबीन्धवेर्बिहः। निन्दितेऽहिन सायाहे ज्ञात्यृत्विग्गुरुसंनिधौ॥ १८२॥

पतितस्येति ॥ महापातिकनो जीवन एव प्रेतस्योदकिकवा वस्यमाणरीत्या सपिण्डैः समानोदकेश्च प्रामाद्वहिर्गत्वा ज्ञात्यृत्विग्गुरुसंनिधाने रिकायां नवम्यां तियौ दिनान्ते कर्तव्या ॥ १८२ ॥

#### दासी घटमपां पूर्ण पर्यस्थेत्त्रेतवत्पदा । अहोरात्रम्रुपासीरक्षशोचं बान्धवैः सह ॥ १८३ ॥

दासीति ॥ सपिण्डसमानोद्कप्रयुक्ता दासी उद्कपूर्वे घटं प्रेतवदिति दक्षिणा-भिमुसीभूय पादेन क्षिपेत् यथा स निरुद्को भवति । तद्वु ते सपिण्डाः समा-नोद्कैः सहाहोरात्रमशौषमाषरेयुः ॥ १८३ ॥

निवर्तेरंश्व तसातु संमापणसहासने । दायाद्यस पदानं च यात्रा चैव हि लौकिकी ॥ १८४ ॥

निवर्तेरश्चिति ॥ नस्मान्पतितात्सपिण्डादीनां संभाषणमेकासनोपवेशनं च तसी ऋन्यप्रदानं सांबत्सरिकार्वः निमञ्जणादिरूपो छोकव्यवहार एतानि निव-र्तेरन् ॥ १८४ ॥

ज्यष्टता च निवर्तत ज्येष्टावाप्यं च यद्धनम् । ज्येष्टांशं प्राप्तयाचास्य यवीयान्युणतोऽधिकः ॥ १८५ ॥

अध्यायः ११

ज्येष्टतेति ॥ ज्येष्टस्य बरप्रायुन्धानादिकं कार्यं तत्तस्य न कार्यं। ज्येष्टलभ्यं च तस्य विंशत्युद्धारादिकं धनं न द्यम् । यद्यपि ऋक्यप्रदानप्रतिपेधादेवाप्युद्धारप्रतिषेधः सिखस्यापि वर्वायसलत्प्राप्त्यर्थमन् चते तस्यैव ज्येष्टस्य संबन्धि धनं सोद्धारांशं तद्वजो गुणाधिको लभते ॥ १८५ ॥

प्रायथित्ते तु चरिते पूर्णकुम्भमपां नवम् ।

तेनेव सार्थ प्राखेयुः स्नात्वा पुण्ये जलाशये ॥ १८६ ॥ प्रावश्चित्त इति ॥ कृते पुनः पतितेन प्रावश्चित्ते सपिण्डसमानीट्कास्तेनैव

कृतप्रायश्चित्तेन सह पवित्रे जलाधारे स्नात्वा जलपूर्ण नवं घटं प्रक्षिपेयुः । इह नवषटप्रहणाहासीघटमित्यत्र कृतोपयोगिघटः प्रतीयते ॥ १८६ ॥

> स त्वप्सु तं घटं प्रास्य प्रविश्य भवनं स्वकम् । सर्वाणि ज्ञातिकार्याणि यथापूर्व समाचरेत् ॥ १८७ ॥

स रिवति ॥ स कृतप्रायश्चित्तः तं पूर्वोक्तघटं जलमध्ये क्षित्वा नतः स्वकीयभवन प्रविद्य यथापूर्व सर्वाणि ज्ञातिकर्माणि क्यात्॥ १८७ ॥

एतदेव विधि क्योद्योषित्स पतिताखपि। वस्नानपानं देयं तु वसेयुश्च गृहान्तिके ॥ १८८ ॥

एतदिति ॥ स्नीप्वपि पतितास्वेवमेव पतितस्थोदकं कार्यमित्यादिविधि भन्नीदि-सपिण्डसमानोदकवर्गः कुर्यात । ब्रामाच्छादनानि पुनराभ्यो देयानि। गृहसमीपं चासां वासार्थं कुटीईचुः ॥ १८८ ॥

> एनखिभिरनिणिक्तैर्नार्थं किंचित्सहाचरेत्। कृतनिर्णेजनांश्रेव न जुगुप्सेत कर्हिचित् ॥ १८९ ॥

एनस्विभिरिति ॥ पापकारिभिरकृत्यायश्चित्तः सह दानप्रतिप्रहादिकमर्थे कि-चित्रानुतिष्ठेत् । कृतप्रायश्चित्तानीय कदाचिद्षि पूर्वकृतपापत्वेन निन्देरिकतु पूर्व-वद्यवहरेत् ॥ १८९ ॥

अस्यापवादमाह---

बालघांश्र कृतघांश्र विशुद्धानि धर्मतः। शरणागतहन्तृंश्र स्त्रीहन्तृंश्च न संवसेत् ॥ १९० ॥ बालमानिति॥ बार्लं यो इतवान्, क्रतीपकारमपकाराचरणेन यो विनाशितवान् प्राणरक्षार्थमागतं यो इतवान्, विश्वं च यो व्यापादितवानेतान्वयावण्डतप्राय-श्चित्तानिप संसर्गितवा न परिवसेत् ॥ १९० ॥

#### येषां द्विजानां सावित्री नान्च्येत यथाविधि ।

तांश्रारियत्वा त्रीन्कुच्छ्रान्यथाविध्युपनाययेत् ॥ १९१ ॥

येषामिति ॥ येषां आञ्चणक्षत्रियविशां आनुकल्पिककाल उपनयनं यथाशास्त्रं न कृतवान् तान्त्राजापत्यत्रयं कारयित्वा यथाशास्त्रमुपनयेत् । यनु याज्ञवल्क्यादि-भिन्नीत्यस्तोमादिपायश्चित्तमुक्तं तेन सहास्य गुरुलाववमनुमंत्राय जातिशक्त्याच-पेक्षो विकल्पो मन्तव्यः ॥ १९१ ॥

प्रायश्चित्तं चिकीर्पन्ति विकर्मस्थास्तु ये द्विजः । ब्रह्मणा च परित्यक्तास्तेपामप्येतदादिशेत् ॥ १९२ ॥

प्रायश्चित्तमिति ॥ ये प्रतिषिद्धश्चृद्वसेविनो डिजास्ते चोपनीता अध्यनधीनवेदाः भायश्चित्तं कर्नुमिच्छन्ति तेपामप्येतत्याजापत्याद्वियसुपदिशेत् ॥ १९२ ॥

यद्गहितेनाचियन्ति कर्मणा ब्राह्मणा थनम्।

नस्रोत्सर्गेण शुद्धान्ति जप्येन तपसेव च ॥ १९३ ॥

यदिति ॥ गहितन कर्मणा निविद्धदुः प्रनिष्ठहादिना ब्राह्मणा यद्धनमर्जयन्ति तस्य धनस्य त्यागेन जपतपोभ्यां वक्ष्यमाणाभ्यां शुखन्ति । धनत्यागेन च प्राय- श्चित्तिविधानाह् हुमूल्ये च करितुरगादावल्यमूल्ये च लाहादी परिगृहीते तुल्यप्राय- श्चित्ताभिधानमुष्यक्षम् । गुवमविकय्यविकयादाविष ॥ ५९३ ॥

जिपत्वा त्रीणि सावित्र्याः सहस्राणि समाहितः।

मासं गोष्ठे पयः पीत्वा मुच्यनेऽसन्प्रतिष्रहान् ॥ १९४॥

जिपत्याति ॥ त्रीणि सावित्रीयहमाणि जिपत्वा गोष्टे वा मासं क्षीराहारोऽयय्त्र-तिप्रहजनितात्पापास्युक्तो भवति । शृद्धिनिग्रहादावप्येनदेव प्रायश्चित्तम् । त्रस्य-दोषेण च दातृदोपेणापि प्रतिग्रहस्य गर्हितस्वाविशेषादिनि ॥ १९४ ॥

उपवासकुशं तं तु गोत्रजात्पुनरागतम् ।

प्रण्तं प्रति पृच्छेयुः माम्यं स्रोम्येच्छमीति किम् ॥१९५॥ उपवासेति ॥ केवलक्षीराहारेण इतरभोजनव्याष्ट्रस्या कृष्ठादेहं गोष्टाव्यत्यागतं प्रणतं नम्रीभृतं किमस्याभिः सह साम्यभिच्छमि पुनरसन्प्रात्तव्रहं न कारिष्यसीन्येवं धर्म बाह्यणाः परिष्टुच्छेयुः ॥ १९५ ॥

सत्यमुक्ता तु विष्रेषु विकिरेयवसं गनाम्।

गोभिः प्रवर्तिते तीर्थे कुर्युस्तस्य परिग्रहम् ॥ १९६ ॥

सत्यमिति ॥ सत्यमेतत्युनरसत्यतिग्रहं न करिप्यामीत्येषं नाझणेपूक्त्वा धार्म गवां दद्यात् । तिस्मन्ययसं मध्यमाणे देशे गोभिः पवित्रीकृतत्वासीर्थीभूते नाहर-णास्त्रत्य संन्यहारे स्वीकारं कुर्युः ॥ १९६ ॥ ब्रात्यानां याजनं कृत्वा परेषामन्त्यकर्म च । अभिचारमहीनं च त्रिभिः कुच्छ्रेर्व्यपोहति ॥ १९७ ॥

वात्यानामिति ॥ वात्यानां 'अत अध्वं त्रयोऽप्येते' इत्युक्तानां वात्यलोमादि-याजनं कृत्या पितृगुर्वादिव्यतिरिक्तानां च निपिदौष्वंदिहकदाहश्राद्धादि कृत्वाभि-षारं ष इयेनादिकम् । अभिचारोऽनिमचारणीयस्य । अहीनं वागविदोयः । 'अहीनयजनमञ्जविकरस्' इति श्रुतेः । त्रिरात्रादि तस्य यजनं कृत्वा त्रिभिः कृष्कृषिञ्जप्यति ॥ १९७ ॥

श्वरणागतं परित्यज्य वेदं विष्ठाव्य च द्विजः । संवत्सरं यवाहारस्तत्पापमपसंघति ॥ १९८ ॥

शरणागतमिति ॥ शरणागतं परित्राणार्थमुपगतं शक्तः मसुपेक्षते द्विजातिरन-ध्याप्यं च वेदमध्याप्य तजनितं पापं सवस्तरं यवाहारोऽपनुदति ॥ १९८ ॥

श्वसंगालखर्देष्टो प्राम्यैः ऋव्याद्भिरेव च । नराश्चोष्ट्रवराहश्च प्राणायामेन शुद्ध्यति ॥ १९९ ॥ [ शुनाघातावलीढस्य दन्तैविंदलितस्य च । अद्भिः प्रक्षालनं प्रोक्तमियना चोपच्लनम् ॥ ]

श्वस्यालेति ॥ कुहुरस्यास्यर्दभनराश्ववराहार्यर्जास्येश्वासमासार्द्भौर्जारादिभि-र्दृष्टः प्राणायासेन शुष्पति ॥ १९९ ॥

पष्टात्रकालता मामं संहिताजप एव वा ।

होमाश्र सकला नित्यमपाङ्गचानां विशोधनम् ॥ २०० ॥

पष्टाश्चेति ॥ अपाङ्कत्याः ये 'पतिताः स्तेनक्कीबाः' इत्यादिनोक्तास्तेषां विशेषतोऽ-नुपदिष्टप्रायश्चित्तानां मासं व्यहमभुक्त्वा तृतीयेऽिद्वः सायं भोजनं वेदसंहिता-जपो 'देवकृतस्थेनसोऽवयजनमसि' इत्यादिभिरष्टभिर्मश्चेहाँमः प्रत्येकं कार्यः । पृतत्समुद्दिष्टं पापशोधनम् ॥ २०० ॥

उष्ट्रयानं समारुद्य खरयानं तु कामतः।

स्नात्वा तु विभो दिग्वासाः प्राणायामेन शुद्ध्यति॥२०१॥ उद्गयानमिति ॥ उद्गेर्धुक्तं यानं शकटादि एवं सरयानमपि तत्कामत आरुश्य अध्यवधान उद्गसराभ्यां याने प्राणायामबहुत्वं नग्नश्च कामतः स्नानं कृत्वा प्राणा-यामेन शुद्धो अर्वात ॥ २०१॥

विनाद्भिरप्सु वाप्यार्तः श्वारीरं संनिवेश्य च ।
सर्वेलो बहिराप्नुत्य गामालभ्य विश्व द्व्यति ॥ २०२ ॥
विनेति ॥ मसंनिहितजलो जलमध्ये वा बेगार्ती मुत्रं प्ररीषं वा कृत्वा सवास

## वेदोदितानां नित्यानां कर्मणां समतिक्रमे । स्नातकव्रतलोपे च मायश्चित्तमभोजनम् ॥ २०३॥

वेदेनि ॥ वेदविहितानां कर्मणामप्तिहोत्रादीनामनुपदिष्टप्रायश्चित्तविशेषाणां च परिकोपे स्नातकवतानां चतुर्थाध्यायोक्तानामतिकमे सत्येकाहोपवासं प्रायश्चित्तं कुर्यात् ॥ २०३ ॥

> हुंकारं ब्राह्मणस्थोक्त्वा त्वंकारं च गरीयसः । स्नात्वानश्रन्नहःशेषमभिवाद्य प्रसादयेत् ॥ २०४ ॥

हुंकारमिति ॥ हुं नृष्णीं स्थीयतामित्याक्षेपं ब्राह्मणस्य कृत्वा क्षंकारं च विद्या-द्यधिकस्योक्त्वाभिवदनकालादारभ्याहःशेषं यावक्ष्यात्वा भोजननिवृत्तः पादोपग्र-हणेनापगतकोपं कुर्यान् ॥ २०४॥

ताडियत्वा तृणेनापि कण्ठे वाबध्य वाससा ।

विवादे वा विनिर्जित्य प्रणिपत्य प्रसाद्येत् ॥ २०५ ॥ ताडियन्विति ॥ प्राकृतं बाझणं कृणेनापि ताडियन्वा कण्टे वाबध्य वाससा वा वाक्कल्डेन जिन्वा प्रणिणातेन प्रसादयेत् ॥ २०५ ॥

अवगूर्य त्वब्दशतं सहस्रमभिहत्य च । जिघांसया ब्राह्मणस्य नरकं प्रतिपद्यने ॥ २०६ ॥

अवरार्चेति ॥ ब्राह्मणस्य इननेच्छ्या दण्डसुग्रम्य वर्षश्चतं नरकं प्रामोति । इण्डादिना पुनः प्रहृत्य वर्षसहस्रं नरकं प्रामोति ॥ २०६ ॥

श्लोणितं यावतः पांसून्संगृह्णाति महीतले ।

तावन्त्यब्दसहस्राणि तत्कर्ता नरके वसेत् ॥ २०७ ॥

शोणितमिति ॥ प्रहतस्य बाह्मणस्य रुधिरं यावग्संख्याकान् रजःकणानभूमी पि-ण्डीकरोति तावत्संख्याकानि वर्षसहस्राणि तच्छोणितोत्पादको नरके बसेत्॥२०७॥

अवगूर्य चरेत्कुच्छ्रमतिकुच्छ्रं निपातने ।

कुच्छातिकुच्छो कुर्वात विश्रस्थोत्पाद्य शोणितम् ॥२०८॥ अवेति ॥ ब्राह्मणस्य इननेच्छया दण्डाशुच्यमने कृच्छ्रं कुर्यात् । दण्डादिप्रहारे दत्तेऽनिकृच्छ्रं वक्ष्यमाणं चरेत् । रिधरमुत्पाच कृच्छ्रातिकृच्छ्रो कुर्वीत ॥ २०८ ॥

अनुक्तनिष्कृतीनां तु पापानामपनुत्तये ।

शक्ति चावेस्य पापं च प्रायश्चित्तं प्रकल्पयेत् ॥ २०९ ॥ अनुक्तितः ॥ अनुक्तप्रायश्चित्तानां यथा प्रतिकोमवधादिकृतानां निर्दरणार्थं कर्तुः 
कारीरधनानि सामर्थ्यमवेस्य पापं च ज्ञात्वा ज्ञानाज्ञानसकृदावृत्त्वनुवन्वादिक्ष्पेण
प्रायश्चितं प्रकल्पयेत् ॥ २०९ ॥

मैरभ्युपामैरेनांसि मानवो न्यपकर्षति । तान्वोऽभ्युपायान्वक्ष्यामि देविषिपितसेवितान् ॥ २१०॥ मेरिति ॥ मैहेंत्रभिर्मेनुष्यः पापाम्यपनुदति तान्यापनाशहेत्न्देविषिपित्रभिरनु-हितान् युप्माकं वक्ष्यामि ॥ २१०॥

> त्र्यहं पातस्व्यहं सायं त्र्यहमद्यादयाचितम् । त्र्यहं परं च नाश्नीयात्प्राजापत्यं चरन्द्रिजः ॥ २११ ॥

ज्यहमिति ॥ प्राजापत्याख्यं कृच्छ्माचरन् द्विजातिराशं दिनत्रयं प्रातर्भुंश्नीत । प्रातःशब्दोऽयं भोजनानामोचित्यप्राप्तदिवाकालपरः । अतएव बसिष्ठः—'श्यहं दिवा सुद्धे नक्तमित च न्यहं न्यहं अयाचितव्रतं त्यहं न सुद्धे' इति च कृच्छः । आपत्तक्वोऽप्याह—'श्यहं नकाशी दिवाशी च ततक्यहम् । श्यहमयाचितव्रतक्यहं नाभाति किंचन ॥' इति कृच्छ्द्रादशरात्रस्य विधिः । अपरं च दिनत्रयं सार्यसंध्यायामतीतायां सुञ्जीत । अन्यहिनत्रयमयाचितं तावद्वं सुञ्जीत । शेषं च दिनत्रयं न किंचिद्भीयात् । अत्र प्राससंख्यापिरमाणापेक्षायां पराशरः—'सायं द्वात्रिंशतिप्राताः प्रातः पश्चित्रतिया । अयाचितं चतुवित्रत्यं चानशनं स्मृतम्॥ कृकुद्राण्डप्रमाणं च यावांश्च प्रविशेन्युलम् । एतं प्रासं विजानीयाच्छुचार्थं प्रासः शोधनम् ॥ इविष्यं चान्नमभीयाचया रात्रौ तथा दिवा । त्रींक्षीण्यहानि शाक्षीयान्त्रालाक्संक्याकृतान्यथा ॥ अयाचितं तथंवाचादुपवासक्यहं अवेत्' ॥ २११ ॥

गोमृत्रं गोमयं धीरं दिघ सर्पिः कुञ्चोदकम् । एकरात्रोपवासथ कुच्छ्रं सांतपनं स्पृतम् ॥ २१२ ॥

गोसूत्रमिति ॥ गोसूत्राधेकीकृत्य एकंकस्मिन्नहित सक्षयेक्षान्यिक्विद्धात् । अपरिदिने चोपवास इत्येत्त्यांतपनं कृष्कं स्मृतस् । यदा तु गोसूत्रादिषद् प्रत्येकं षद दिनान्युपभुज्य सप्तमे दिने चोपवासस्तदा महासांतपनं भवति । तथा च याज्ञवल्न्यः—'कुशोदकं च गोक्षीरं दिश्व सूत्रं शक्रहृतस् । जन्ध्वापरेऽह्ययु-पवसेरकृष्कं सांतपनं चरन् ॥ पृथक् सांतपनद्रच्याः पढहः सोपवासिकः । सप्ता-हिन मुक्रुष्कृतियं सहासांतपनं स्मृतम्' इति ॥ २१२ ॥

एकैकं ग्रासमश्रीयाज्यहाणि त्रीणि पूर्ववत् । त्र्यहं चोपवसेदन्त्यमतिकृच्छं चरन्द्रिजः ॥ २१३ ॥

एकेकमिति ॥ अतिकृष्ट्रं द्विजातिरनुतिष्ठन्यातः सायमयाचिताविरूपेणैकेकं झासं न्यहाणि त्रीणि त्रीणि प्रवेवत् अन्यक्ष न्यहं न किंचिद्धश्रीत ॥ २१३॥

> तप्तकुच्छं चरन्विप्रो जलक्षीरघृतानिलान् । प्रतिज्यहं पिबेदुष्णान्सकृत्स्नायी समाहितः ॥ २१४ ॥

तसेति ॥ नसकृष्ण्ं चरन्द्रिजातिः ज्यहमुष्णोद्कं ज्यहमुष्णक्षीरं ज्यहमुष्णाष्ट्रतं ज्यहमुष्णवायुं एकवारं सानं कुर्वन्संयमवान्पिवेत् । अत्र परागरोक्तो विशेषः— 'षद्पछं तु पिवेदम्भिक्षपणं तु पयः पिवेत् । पष्टमेकं पिवेत्सर्पिसासकृष्ण्ं वि-श्रीयते ॥ २१४ ॥

यतात्मनोऽप्रमत्तस्य द्वादशाहमभोजनम् ।

पराको नाम कुच्छ्रोऽयं सर्वपापापनोदनः ॥ २१५ ॥

यतात्मन इति ॥ विगतानवधानस्य संयतेन्द्रयस्य द्वाहशाहमभोजनमेव परा-काल्यः कृष्ट्रः सकृदायृत्तितारतम्येन गुरुरुधुसमफरूपापापनोदनः॥ २१५॥

एकैकं हासयेत्पिण्डं कृष्णे शुक्ते च वर्धयेत्।

उपस्पृशंस्त्रिषवणमेतचान्द्रायणं स्मृतम् ॥ २१६ ॥

गुकैकमिति ॥ सार्यप्रातमेध्याहेषु स्नानं कुर्वाणः पौर्णमास्यां पञ्चदश प्रासान-शिक्षा ततः कृष्णप्रतिपत्कमेणैकैकं प्रासं हासयेस्था चतुर्दश्यामेको श्रासः संपद्यते । तत्तोऽमावास्यायामुपोष्य गुक्तप्रतिपत्प्रश्चतिमिरेकैकं प्रासं वृद्धिं नयेत् । एवं पौर्ण-मास्यां पञ्चदश ग्रासाः संपद्यन्ते । एतिपपिष्टिकमध्याक्यं चान्द्रायणं स्मृतम् २१६

एतमेव विधिं कृत्स्नमाचरेद्यवमध्यमे ।

शुक्रपक्षादिनियतश्ररंश्वान्द्रायणं त्रतम् ॥ २१७ ॥

एतमिति ॥ एतमेव पिण्डहासवृद्धित्रववणक्वानात्मकं विधानं यवमध्याल्ये वान्द्रायणे गुक्कपक्षमादितः कृत्वः संयतेन्द्रियश्चान्द्रायणमनुतिष्ठकाचरेत् । ततश्च गुक्कप्रतिपद्मारभ्य एकैकं पिण्डं वर्धयेत् । तथा पौर्णमाखां पञ्चदश प्रासाः संप-चन्ते । ततः कृष्णप्रतिपदमारभ्य एकैकं पिण्डं हासयेत् । यथामावास्यायामुप-वासो भवति ॥ २१७ ॥

अष्टावष्टौ समश्रीयात्पिण्डान्मध्यंदिने स्थिते ।

नियतात्मा हिविष्याञ्ची यतिचान्द्रायणं चरन् ॥ २१८ ॥ अष्टाविति ॥ वितचान्द्रायणमनुतिष्टन् ग्रुक्षपक्षान्क्रच्णपक्षाद्वारभ्य मासमेकं संवतेन्द्रियः प्रत्यहमष्टावष्टौ ब्रासान्मध्यंदिने सुन्नीत । मध्यंदिन इति गृह-स्थबक्षचारिणोः सायंभोजननिवृत्त्यर्थम् ॥ २१८ ॥

चतुरः प्रातरश्रीयात्पिण्डान्विप्रः समाहितः।

चतुरोऽस्तमिते सूर्ये शिश्चचान्द्रायणं स्मृतम् ॥ २१९ ॥ चतुर इति ॥ प्रातश्चतुरो ब्रासानशीयात् । अस्तियते च सूर्ये चतुरो ब्रासान्ध्रशीत । एतच्छिश्चचान्द्रायणं सुनिभः स्मृतम् ॥ २१९ ॥

यथाकथंचित्पिण्डानां तिस्रोऽशीतीः समाहितः। मासेनाश्रन्हविष्यस्य चन्द्रस्रेति सलोकताम्॥ २२०॥ सथिति ॥ नीवारादिहतिष्यसंबन्धिनां त्रासानां हे शते चत्वारिशद्धिके कदा-विदश कदाचित्वञ्च कदाचित्वोडश कदाचिद्वपवास इत्येवमाणनियमेन यथाकथं-चित्तिण्डान्मासेन संवतवान्धुआनश्चन्द्रस्कोकतां वाति । एवं पापक्षवार्धमस्यु-द्यार्थं चेदसुक्तम् । अतप्व याज्ञवस्त्रयः—'धर्मार्थं वश्चरेदेतचन्द्रस्थैति सको-कताम् । कृष्कृक्कर्मकामस्तु महतीं श्चियमासुयात् ॥' अतः प्राजापत्मादिकृष्कृ-मप्यस्युद्वफक्तमिति याज्ञवस्त्रयेनोक्तम् ॥ २२०॥

> एतद्वद्रास्तथादित्या वसवश्राचरन्त्रतम् । सर्वोक्रशलमोक्षाय मरुतश्र महर्षिभिः ॥ २२१ ॥

प्तदिति ॥ प्तचान्द्रायणाख्यं वतं रुद्रादिखवसुमरुतश्च महर्षिभिः सह सर्व-पापनाशाय गुरुखपुपापपेक्षया सक्रदाबृत्तिप्रकारेण कृतवन्तः ॥ २२१ ॥

महान्याहतिभिहोंमः कर्तन्यः खयमन्वहम् । अहिंसासत्यमकोधमार्जवं च समाचरेत् ॥ २२२ ॥

महाब्याहृतिभिरिति ॥ महाब्याहृतिभिर्भूर्भुवःस्वरेताभिः 'आज्यं हृविदना-देशे जुहोतिजु विश्रीयते' इति परिशिष्टवचनादाज्येन प्रत्यहं होमं कुर्यात् । अहिंसासत्याक्रोधाकौटिल्यानि चानुतिष्ठेत् । यद्यप्येतानि पुरुषार्थतया विहितानि तथापि जताकृतयायसुपदेशः ॥ २२२ ॥

> त्रिरहिक्षिनिशायां च सवासा जलमाविशेत्। स्रीशद्भपतितांश्रेव नाभिभाषेत किहंचित्।। २२३।।

त्रिरिति ॥ अहनि रात्रावादिमध्यावसानेषु खानार्थं सचैको नधादिजकं प्रदि-होत् । एतच पिपीकिकामध्ययवमध्यचान्द्रायणेतरचान्द्रायणिवयस् । तयोः 'उपस्पर्शे स्विपवणम्' इस्युक्तस्वात् । स्वीग्रुद्रपतितैश्च सह यावद्रतं कदाचित्संभा-वणं न कुर्यात् ॥ २२३ ॥

> स्थानासनाभ्यां विहरेदशक्तोऽधः शयीत वा । ब्रह्मचारी व्रती च स्थाद्वरुदेवद्विजार्चकः ॥ २२४ ॥

स्थानेति ॥ अहनि रात्रां च उत्थित आसीनः स्थाच तु शयीत । असामध्ये तु स्थण्डिले शयीत न सट्टादी । ब्रह्मचारी श्लीसंयोगरहितवतः । वती मौजीद-ण्डादियुक्तः 'पालश्शं धारयेष्टण्डं श्लुचिमौजीं च मेसलाम्' इति यमसारणात् । गुरुदेवब्राह्मणानां च पूजको भवेत् ॥ २२४ ॥

सावित्रीं च जपेत्रित्यं पवित्राणि च शक्तितः। सर्वेष्वेव त्रतेष्वेवं प्रायश्वित्तार्थमादृतः॥ २२५॥

साबित्रीमिति ॥ साबित्रीं च सदा जपेत् । पवित्राणि चायमर्पणादीनि यथा-शक्ति जपेत् । एतच यथा चान्द्रायणे तथा आजापत्यादिकृष्क्रेप्विप वस्नदान्त्राय-श्रिकार्यमञ्जतिक्वेत् ॥ २२५ ॥

## एतेर्द्विजातयः शोध्या वर्तेराविष्कृतैनसः। अनाविष्कृतपापांस्तु मश्रेहींमैश्र शोधयेत् ॥ २२६ ॥

प्तिरिति ॥ लोकविदितपापा द्विजातय प्रशिरुक्तप्रायश्चिक्तवेष्ट्यमाणपरिषदा शोधनीयाः । अप्रकाशितपापांस्तु मानवान्मश्रहींमेश्र परिषदेव शोधयेत् । यद्यपि परिपदि निवेदने रहस्यत्वस्य नाशस्त्रथाप्यमुकपापे कृते केनापि स्रोकाविदिते किं प्रायश्चित्तं स्वादिति सामान्यप्रक्षे न विरोधः ॥ २२६ ॥

#### ख्यापनेनानुतापेन तपसाऽध्ययनेन च। पापकृत्यच्यते पापात्तथादानेन चापदि ॥ २२७ ॥

ख्यापनेनेति ॥ पापकारी नरो लोकेषु निजपापकथनेन धिक्यामतिपापकारिण-मिति पश्चात्तापेन शुष्यति । तपसा चोप्ररूपेण सावित्रीजपादिना च पापानमुच्यते । तपस्यशक्तो दानेन च पापान्मुको भवति । ख्यापनं चेदं प्रकाशप्रायश्चित्ताक्रभतं न रहस्यप्रायश्रित्ताङ्गं रहस्यत्वहानिप्रसङ्गात् । अनुतापश्र प्रकाशरहस्याङ्गमेव । दानेनेति प्राजापत्यवत एकधेनुविधानान् । धेनुश्च पञ्चपुराणीया त्रिपुराणीया वेति । एतेन ब्रह्महत्यानिमित्तके द्वादशवार्षिकवने मासि सार्धद्वयप्राजापत्यान वस्तर ब्रिंश देनवी भवन्ति । द्वादश भिवंधैः पष्ट्यधिकशतय्रयं धेनवी भव-न्तीति ॥ २२७ ॥

यथा यथा नरोऽधर्म खयं कृत्वानुभाषते ।

तथा तथा त्वचेवाहिस्तेनाधर्मेण मुच्यते ॥ २२८ ॥

यथेति ॥ यथा यथा स्वयं पापं कृत्वा नरो भावते छोके ख्वापवति तथा तथा तेन पापेन सर्प इव जीर्णत्वचा मुच्यत इति स्थापनविधेरनुवादः ॥ २२८ ॥

यथा यथा मनस्तस्य दुष्कृतं कर्म गईति ।

तथा तथा शरीरं तत्तेनाधर्मेण ग्रन्यते ॥ २२९ ॥ यथेति ॥ तस्य पापकारिणो मनो यथा यथा दुष्कृतं कर्म निन्दति तथा तथा शरीरं जीवारमा तेनाधर्मेण मुक्ती भवति अयमनुतापानुवाद इति ॥ २२९ ॥

कृत्वा पापं हि संतप्य तसात्पापात्प्रमुच्यते।

नैवं कुर्यो पुनरिति निष्टत्त्या पूयते तु सः ॥ २३० ॥

कृत्वेति ॥ पापं कृत्वा पश्चात्संतप्य तस्मात्पापान्मुच्यत इत्युक्तमपि नेषं कृषी पुनरित्येवमन्दितम् । यदा तु पश्चात्तापो नैवं पुनः करिप्यामीत्येवं निवृत्ति-रूपसंकल्पफलकः स्थासदा सुतरां तसात्पापात्पृतो भवतीति । एतच निवृत्ति-संकल्पस्य प्रकाशाप्रकाशप्रायश्चित्ताङ्गविधानार्थम् ॥ २३० ॥

एवं संचिन्त्य मनसा प्रेत्य कर्मफलोदयम् । मनोवाद्यर्तिभिर्नित्यं ग्रुमं कर्म समाचरेत् ॥ २३१ ॥ एवमिति ॥ एवं श्रुसाञ्चलानां कर्मणां परलोक इष्टानिष्टफढं सनसा विचार्व मनोबाक्कायैः श्रुभमेव सर्वे कर्मे कुर्यात् इष्टफळत्वात् । नाशुभं नस्कादिदुः ख-हेतुत्वात् ॥ २३१ ॥

अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानात्कृत्वा कर्म विगर्हितम् ।

तसाद्विग्रक्तिमन्विच्छन्द्वितीयं न समाचरेत् ॥ २३२ ॥

अज्ञानादिति ॥ प्रमादादिच्छातो वा निषिदं कर्म कृत्वा तसात्पापान्सुकिमि-च्छन्पुनलक्ष कुर्यात् । एतक्ष पुनः करणे प्रायक्षित्तगौरवार्थम् । अतएव देवछः-'विधेः प्रायमिकादसाद्वितीये द्विगुणं भवेत्' इति ॥ २३२ ॥

> यसिन्कर्मण्यस्य कृते मनमः स्यादलाघवम् । तसिस्तावत्तपः कुर्याद्यावतुष्टिकरं भवेत ॥ २३३ ॥

यसिश्विति ॥ अस्य पापकारिणो यस्मिन्त्रायश्चित्ताख्ये कर्मण्यनुष्ठिते न चित्तस्य नंतोपः स्यात्तस्मिसदेव प्रायश्चित्तं तावदावर्तयेद्यावन्मनसः संतोषः प्रसादः स्यात् ॥ २३३ ॥

तपोमूलमिदं सर्व देवमानुषकं सुखम्।

तपोमध्यं बुधः ब्रोक्तं तपोऽन्तं वेदद्धिभिः ॥ २३४ ॥

तप इति ॥ यदेतस्तर्वं देवानां मनुष्याणां च सुखं तस्य तपः कारणम् । तप-लेव च तस्य स्थितिः । तपोऽन्तः प्रतिनियनविधिरेव देवादिसुखस्य तपसा जन-नादादिष्टं वेदार्थेरुक्तम् । उक्तप्राजापस्यादिप्रायश्चित्तात्मकं तपः । प्रसङ्गेन चेदं वक्ष्यमाणं च सर्वतपोमाहात्म्यकथनम् ॥ २३४ ॥

ब्राह्मणस्य तपो ज्ञानं तपः क्षत्रस्य रक्षणम् ।

वैज्यस्य तु तपो वार्ता तपः शृद्रस्य सेवनम् ॥ २३५ ॥

माह्मणस्येति ॥ माह्मणस्य महाचर्यात्मकवेदान्नावबोधनं तपः, राजन्यस्य रक्षणं तपः, वेद्दयस्य कृषिवाणिज्यपाञ्चपान्यादिकं तपः, शूद्धस्य माह्मणपरिचर्या तप इति वर्णविद्दोषेणोत्कर्षमोधनार्थम् ॥ २३५ ॥

> ऋषयः संयतात्मानः फलमूलानिलाञ्चनाः । तपसैव प्रपत्यन्ति त्रेलोवयं सचराचरम् ॥ २३६ ॥

ऋषय इति ॥ ऋषयो वाकानःकायनियमोपेताः फलमूलवायुभक्षासपसैव जङ्गमस्थावरसहितं पृथिव्यन्तरिक्षस्वर्गाताकं लोकत्रवमेकदेशस्थाः सन्तो निप्पा-पान्तःकरणाः प्रकर्षेण पश्यन्ति ॥ २३६॥

औषधान्यगदो विद्या दैवी च विविधा स्थितिः।

तपसैव प्रसिद्ध्यन्ति तपस्तेषां हि साधनम् ॥ २३७ ॥

भौषधानीति ॥ भौषधानि व्याप्युपशमनहेतुकानि । भगदो गदाभावः । नेरुज्यमिति यावत् । विद्या बद्धाधर्मचर्यात्मकवेदार्थञ्चानं वेदसंबन्धिनी च नानारूपा स्वर्गादाववस्थितिरित्वेतानि तपसैव प्राप्यन्ते वस्राचप युवां प्राप्ति-विभित्तस् ॥ २३७ ॥

## यहुस्तरं यहुरापं यहुर्ग यच दुष्करम् । सर्वे तु तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम् ॥ २३८ ॥

यदिनि ॥ यदुः सेन तीर्यंते प्रहृदोषसूचितापदादि, यदुः सेन प्राप्यते क्षत्रिया-दिना यथा विश्वामित्रेण तेनेव शरीरेण बाह्यण्यादि, यदुःखेन गम्यते मेरुपृष्ठादि, यहुःखेन क्रियते गोः प्रचुरदानादि, तत्सर्वे तपसा साधितुं शक्यते । यसादित-दुष्करकार्यकरणं सर्व तपसा साव्यते तपो दुर्लङ्कनशक्ति ॥ २३८ ॥

> महापातिकनर्श्वव शेषाश्वाकार्यकारिणः। तपसेव सुतप्तेन ग्रुच्यन्ते किल्बिपात्ततः ॥ २३९ ॥

महेति ॥ ब्रह्महत्यादिमहापातककारिणोऽन्यं उपपातकाशकार्यकारिणन्तपसेव उक्तरूपेणानुष्टितेन तसात्पापान्युच्यन्ते । उक्तस्यापि पुनर्वचर्न प्रायश्चित्त-म्नुत्यर्थम् ॥ २३९ ॥

कीटाश्राहिपतङ्गाश्र पशवश्र वयांसि च।

स्थावराणि च भूतानि दिवं यान्ति तपोवलात् ॥ २४० ॥

कीटा इति ॥ कीटसपंशलभपशुपक्षिणः स्थावराणि च वृक्षगुल्मादीनि भूतानि तपोमाहात्म्येन स्वर्ग यान्ति । इतिहासादौ कपोतोपाख्यानादिषु पश्चिणोऽप्यग्नि-प्रवेशादिकं तपस्तपन्तीति श्रूयते । कीटानां यजातिसहजं दुःखं तत्समं तपस्तेन च क्षीणकल्मपा अविकारिणो जन्मान्तरकृतेन सुकृतेन दिवं यान्ति ॥ २४० ॥

यत्किचिदेनः कुर्वन्ति मनोवाब्यतिभिर्जनाः । तत्सर्व निर्देहन्त्याञ्च तपसैव तपोधनाः ॥ २४१ ॥

र्यास्किचिदिति ॥ यस्किचित्पापं मनोवाग्देहेर्मानवाः कुर्वन्ति तत्सर्वं पापं निर्द-हन्ति तपसेव तपोधना इति । तप एव धनमिव रक्षणीयं येपां ने तपोधनाः २४९

तपसेव विशुद्धस्य ब्राह्मणस्य दिवीकसः।

इज्याश्र प्रतिगृह्णन्ति कामान्संवर्धयन्ति च ॥ २४२ ॥ तपसेवेति ॥ प्रायश्चित्ततपसा श्रीणपापस्य बाह्मणस्य यागे इवीचि देवाः प्रति-गृह्मन्ति । अभिरूपितार्थाश्च प्रयच्छन्ति ॥ २४२ ॥

प्रजापतिरिदं शास्त्रं तपसैवास्जतप्रश्नः। तथैव वेदानृषयस्तपसा प्रतिपेदिरे ॥ २४३ ॥

प्रजापतिरिति ॥ हिरण्यगर्भः सकळलोकोरपत्तिस्वितप्रलयप्रभुः तपःकरणपूर्व-कमेबेमं ग्रन्थमकरोत्। तथंब ऋषयो बसिद्वाद्यस्तपसेव मञ्जनाह्यणात्मकान्वेदा-न्प्राप्तबन्तः ॥ २४३ ॥

> इत्येतत्तपसो देवा महाभाग्यं प्रचक्षते । सर्वस्थास्य प्रपञ्चन्तस्तपसः पुण्यग्रुत्तमम् ॥ २४४ ॥

इत्येतदिनि ॥ सर्वस्थास्य जन्तीर्थहुर्छमं जन्म तपसः प्रकाशादित्येवं देवाः प्रप-इयन्तः तपोमूलमिदं सर्वमित्यादि तपोमाहालयं प्रधदन्ति ॥ २४४ ॥

वेदाभ्यासोऽन्वहं शक्या महायज्ञक्रिया क्षमा ।

नाग्रयन्त्याग्रु पापानि महापातकजान्यपि ॥ २४५ ॥

बेदाभ्यास इति ॥ यथाशक्ति प्रत्यहं वेदाध्ययनं पञ्चमहायज्ञानुष्ठानमप-राधसहिप्णुत्विमत्येतानि महापातकजनितान्यपि पापानि शीश्रं नाशयन्ति किमुतान्यानि ॥ २४५ ॥

यथेधस्तेजसा विहः प्राप्तं निर्दहित क्षणात् । तथा ज्ञानाग्निना पापं सर्वे दहित वेदवित् ॥ २४६ ॥

यथेति ॥ यथाप्तिः काष्टान्यासम्नाति क्षणेनेव तेजसा निःशेषं करोति तथा भानाप्तिना पापं सर्वे वेदार्थको बाह्यणो नाशयति । इत्येतत्परमार्थकानस्यैतत्पाप-क्षयोष्कर्षभापनार्थमेतत् ॥ २४६ ॥

> इत्येतदेनसा मुक्तं प्रायश्चित्तं यथाविधि । अत ऊर्ध्वं रहस्यानां प्रायश्चित्तं निवोधत ॥ २४७ ॥

ह्रयेतदिति ॥ इत्येतद्रह्मह्त्यादीनां पापानां प्रकाशानां प्राथश्चित्तं यथाविष्यभि-हितं। अत अर्थमप्रकाशानां पापानां प्रायश्चित्तं श्रुणुत । अयं श्लोको गोविन्द्राजे-नालिखितः । मेधानिथिना तु लिखित एव ॥ २४७ ॥

> सव्याह्तिप्रणवकाः प्राणायामास्तु षोडश्च । अपि भ्रूणहणं मासात्पुनन्त्यहरहः कृताः ॥ २४८ ॥

सव्याहनीति ॥ सव्याहनिसप्रणवाः सावित्रीशिरोयुक्ताः प्रककुम्भकरेषकादि-विधिना प्रत्यहं घोडशः प्राणायामाः कृताः मासाइह्यप्रमपि निष्पापं कुर्वन्ति । अपिशब्दादानिदेशिकमहाहत्याप्रायश्चित्ताधिकृतमपि। पृतेष प्राथश्चितं द्विजाती-नामेष न खीश्चद्वादेमेश्वानिधकारात् ॥ २४८ ॥

कौत्सं जन्ताप इत्येतद्वासिष्ठं च प्रतीत्यृचम् । माहित्रं शुद्धवत्यश्च सुरापोऽपि विशुध्यति ॥ २४९ ॥

कीत्समिति ॥ कीत्सेन ऋषिणा दृष्टं 'अपनः सोशुचद्वम्' इत्येतत्स्कं, विस्तेन ऋषिणा दृष्टं च 'प्रतिस्तोमेभिक्षमं विस्तृः' इत्येवं ऋषं, माहिषं 'महिष्रीणाम-वोस्तु' इत्येतत्स्कं, श्रुद्धवत्यः 'एतोन्विन्द्रं सवाम श्रुद्धम्' इत्येतास्त्रिस ऋषः, प्रकृतं मासमइरहः वोदशकृत्वोऽपि जपित्वा सुरापोऽपि विश्वच्यति । अपिशब्दा-दृश्तिदेशिकसुरापानप्राविश्वक्तारिकृतोऽपि ॥ २४९ ॥

सकुज्ञात्वात्यवामीयं शिवसंकल्पमेव च । अपद्दत्य सुवर्णे तु क्षणाज्ञवति निर्मलः ॥ २५० ॥ सकृदिति ॥ त्राह्मणः सुवर्णमपहस्य 'अस्य वामस्य पछितस्य' इत्येतत्सूक्तं मकृतत्वान्मासमेकं प्रत्यहमेकवारं जिपत्वा, शिवसंकर्णं च 'यजाप्रतो दूरम्' इत्येतद्वाजसनेयके यत्पिरतं तजापित्वा सुवर्णमपहस्य क्षिप्रमेव निष्पापो भवति ॥ २५० ॥

#### ह्विष्पान्तीयमभ्यस्य नतमंह इतीति च । जपित्वा पौरुषं सुक्तं सुच्यते गुरुतल्पगः।। २५१ ॥

हविष्पान्तीयमिति ॥ 'हविष्पान्तमजरं खर्विदि' इत्येकोनविंशतिऋषः 'नतमंहो न दुरितम्' इत्यष्टौ, 'इति वा इति मे मनः', 'शिवसंकरूप' इति च सूत्तंः, 'सहस्रकीर्षा पुरुषः' इत्येतच षोडशर्चे स्तंः मासमेकं प्रत्यहमम्बस्थेति अवणात्प्र-कृतत्वात् पोडशाभ्यासाज्जपित्वा गुरुदारगस्तमात्पापान्युच्यते ॥ २५१ ॥

## एनसां स्थूलसूक्ष्माणां चिकीर्षक्षपनोदनम् । अवेत्यूचं जपेदब्दं यत्किचेदमितीति वा ॥ २५२ ॥

एनसामिति ॥ स्थूलानां पापानां महापातकानां सुक्ष्माणां चोपपातकादीनां निर्हरणं कर्तुमिच्छन् 'अव ते हेळो वरुण नमोभिः' इत्येतासृचं, 'यात्कंचेदं वरुण देखे जने' इत्येतां च ऋचं, 'इति वा इति मे मनः' इत्येतत्स्युक्तं संवत्सरमेकचारं प्रत्यहं जपेत् ॥ २५२ ॥

#### प्रतिगृह्याप्रतिप्राह्मं भ्रुक्त्वाचामं विगहिंतम् । जपंस्तरत्समन्दीयं पूयते मानवस्त्र्यहात् ॥ २५३ ॥

प्रतिगृह्यति ॥ स्वरूपतो महापातिकिधनत्वादिना वाऽप्रतिप्राह्यं प्रतिगृह्य चात्रं स्वभावकारूप्रतिप्रहसंसर्गदुष्टं भुक्त्वा 'तरस्समन्दी धावति' इत्येता ऋचश्च-तस्त्रो जिपत्वा न्यहं तस्त्रात्यापान्मनुष्यः पृतो भवति ॥ २५३ ॥

## सोमारौद्रं तु बद्देना मासमभ्यस्य शुध्यति । स्रवन्त्यामाचरन्स्नानमर्थम्णामिति च तृचम् ॥ २५४॥

सोमेति॥ 'सोमारुद्रा धारयेथामसुर्थम्' इति चतस्तः। 'अर्थमणं वरुणं मित्रं' च इति ऋक्त्रयं नद्यां च स्नानं कृत्वा मासमेकं प्रत्येकमम्यस्य बहुपापो विशुध्यति। बहुरवपि पापेषु तम्रेणैकं प्रायश्चिसं कार्यमिति ज्ञापकमिदम्॥ २५४॥

#### अन्दार्धमिन्द्रमित्येतदेनस्वी सप्तकं जपेत् । अप्रश्नस्तं तु कृत्वाप्सु मासमासीत भैक्षश्चक् ॥ २५५ ॥

अब्दार्षमिति ॥ प्नस्वीत्यविशेषात्सर्वेप्वेव पापेषु 'इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निम्' इत्येताः सप्त ऋषः षण्मासं जपेत् । अप्रशस्तं सूत्रपुरीषोत्सर्गादिकं जले कृत्वा मासं मैक्समोजी भवेत् ॥ २५५ ॥

[ अध्यायः ११

मन्त्रैः शाकलहोमीयैरब्दं हुत्वा घृतं द्विजः।

सुगुर्वप्यपहन्त्येनो जाता वा नम इत्युचम् ॥ २५६ ॥ मर्जेरिति ॥ 'देवकृतस्य' इत्यादिभिः शाक्छहोममकः संवत्सरं एतहोमं कृत्वा

मन्नीरिति ॥ 'देवकृतत्त्य' इत्यादिभिः शाकलहाममन्नः सवत्सर घतहाम कृत्वः 'नम इन्द्रश्च' इत्येतां वा ऋचं संवत्सरं जिपन्वा महापातकमपि पापं द्विजा-तिरपहन्ति ॥ २५६ ॥

महापातकसंयुक्तोऽनुग्च्छेद्राः समाहितः।

अभ्यस्याब्दं पावमनीर्भेक्षाहारो विशुद्ध्यति ॥ २५७ ॥

महापातकेति ॥ बद्धाहत्यादिमहापातकयुक्तो भिक्षालब्धाहारो वर्षमेकं संयते-न्द्रियो गवामनुगमनं कृषेन् 'यः पावमानीरध्येति' इत्यादिऋचोऽन्वहमभ्यासेन जिपस्वा नस्मान्पापादिश्चन्द्रो भवति ॥ २५७ ॥

अरण्ये वा त्रिरभ्यस्य प्रयतो वेदसंहिताम् ।

मुच्यते पातकेः सर्वैः पराकैः शोधितस्त्रिभिः ॥ २५८ ॥ अरण्य इति ॥ त्रिभिः पराकैः पतो मन्नवाह्मणात्मिकां वेदसंहितां अरण्ये वार-न्नयमभ्यस्य वा प्रयतो बाह्माभ्यन्तरशीवयुक्तः सर्वैर्महापातकैर्मुज्यते ॥ २५८ ॥

त्र्यहं तृपवसेद्युक्तस्त्रिरहोऽभ्युपयश्वपः।

मुच्यते पातकैः सर्वैसिर्जिपित्वाधमर्षणम् ॥ २५९ ॥

न्यहमिनि ॥ त्रिरात्रमुपवसन्संयतः प्रत्यहं प्रातमेष्याङ्कसायंकालेषु स्नानं कुर्वन् त्रिपवणस्नानकाल एव जले निमज्य 'ऋतं स सत्यं स' इति स्कामधमर्पणं त्रिरावृत्तं जिपत्वा सर्वैः पांपेर्मुच्यते । नत्र गुरुलघुपापापेक्षया पुरुषशक्त्वाद्यपेक्षया सावनंनीयम् ॥ २५९ ॥

यथाश्वमधः ऋतुराद सर्वपापापनोदनः।

तथाऽघमर्पणं सुक्तं सर्वेपापापनोदनम् ॥ २६० ॥

ययेति ॥ यथाऽश्वमेधयागः सर्वयागश्रेष्ठः सर्वपापश्चयहेतुस्तथाघमर्पणसूक्तमि सर्वपापश्चयहेतुरित्यघमर्पणसूक्तोत्कर्षः ॥ २६० ॥

हत्वा लोकानपीमांस्रीनश्रन्नपि यतस्ततः।

ऋग्वेदं धारयन्विप्रो नैनः प्राप्तोति किंचन ॥ २६१ ॥

हःवेति ॥ भूरादिलोकत्रयमपि हत्वा महापातक्यादीनामप्यक्रमञ्जन् ऋग्वेदं भारयन्विप्रादिनं किंचित्पापं प्राप्तोति ॥ २६१ ॥

ऋग्वेदं रहस्यप्रायश्चित्तार्थमुक्तं ततश्च रहस्यपापे कृते ऋक्संहितां सम्बन्नाह्मणा-स्मिकासभ्यसेत्तदाह---

> ऋक्संहितां त्रिरभ्यस्य यजुषां वा समाहितः । साम्नां वा सरहस्यानां सर्वपापैः महुच्यते ॥ २६२ ॥

क्रिति ॥ अन्तरंहितां मञ्जनाझणात्मिकां नतु मञ्जमात्रात्मिकां ननन्तरं 'वेदे त्रिवृत्ति' इति प्रत्यवसर्शात् । यजुषां वा सञ्जाझणानां संहितां साम्नां वा ब्राझ-णोपनिष्टसंहितां वारत्रयसस्यस्य सर्वपापैः प्रमुक्तो भवति ॥ २६२ ॥

> थथा महाइदं प्राप्य क्षिप्तं लोष्टं विनश्यति । तथा दुश्वरितं सर्वे वेदे त्रिवृति मजति ॥ २६३ ॥

यथेति ॥ ऋगाचात्मना त्रिरावर्तत इति त्रिवृत् । यथा महाहृदं प्रविश्य लोहं विशीर्यते तथा सर्व दुश्चरितं त्रिवृति वेदे विनश्यित ॥ २६३ ॥

त्रिवृत्त्वमेवाह--

ऋचो यज्ंषि चान्यानि सामानि विविधानि च । एष ज्ञेयस्त्रिष्टद्वेदो यो वेदेनं स वेदवित् ॥ २६४ ॥

ऋच इति ॥ ऋच ऋजाकाः, यज्ञि यजुमैकाः, सामानि बृहद्रथन्तरादीनि नानाप्रकाराण्यन्यानि एषां त्रयाणां पृथक् पृथक् मञ्जवाद्याणानि एप त्रिवृद्वेदो ज्ञातच्यः । य एनं वेद म वेदविद्रवनि ॥ २६४ ॥

आद्यं यज्यक्षरं ब्रह्म त्रयी यसिन्त्रतिष्ठिता।

स गुद्धोऽन्यस्त्रिवृद्धेदो यस्तं वेद स वेदवित् ॥ २६५ ॥ इति मानवे धर्मशास्त्रे नृगप्रोक्तायां संहितायामेकादशोऽध्यायः॥ १९॥

आद्यमिति ॥ सर्ववेदानामाद्यं यद्रक्ष वेदसारं अकारोकारमकारात्मकत्वेन ज्यक्षरं यत्र त्रयो वेदाः स्थिनाः सोऽन्यस्त्रिवृद्धेदः प्रणवास्यो गुद्धो गोपनीयः, वेदमञ्जश्रेष्ठत्वात्, परमार्थाभिधायकत्वात्परमार्थकत्वेन धारणजपाभ्यां मोक्षहेतुन्वाच ।
यम्तं स्वरूपतोऽर्थतश्च जानाति स वेद्वित् ॥ २६५ ॥ प्रायश्चित्ते बहुसुनिमतालोचनाद्यन्मयोक्तं मद्यास्यानं खलु सुनिगिरां तद्भज्ञःवं गुणज्ञाः ॥ वेतन्मेधातिथिरभिद्धे नापि गोविन्द्राजो ब्यास्यातारो न जगुरपरेऽप्यन्यतो दुर्लमं वः ॥ ९ ॥

इति श्रीकुछकम्ह्रविरचिनाया मन्यवेमुक्तावल्या मनुष्क्तावेकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

## अथ द्वादशोऽध्यायः।

चातुर्वर्ण्यस्य कृत्स्रोऽयम्रुक्तो धर्मस्त्वयानघ । कर्मणां फलनिर्दृत्तिं शंस नस्तत्त्वतः पराम् ॥ १ ॥

चानुर्वण्यंस्रोति ॥ हे पापरहित, ब्राह्मणादिवर्णचनुष्टयस्य सान्तरप्रभवस्यायं धर्म-स्त्वयोक्तः । इट्टानीं कर्मणां शुमाशुमफलप्राप्तिं परां जन्मान्तरप्रभवां परमार्थरू-पामस्माकं बृहीति महर्पयो सृगुमवोचन् ॥ १ ॥

स तानुवाच धर्मात्मा महर्पान्मानवो भृगुः। अस्य सर्वस्य भृणुत कर्मयोगस्य निर्णयम्॥ २॥

[ अध्यायः १२

स तानिति ॥ स धर्मप्रधानो मनोरपत्यात्मा शृगुरस्य सर्वेस कर्मसंबन्धस्य फलनिश्चयं शृणुतेति तान्महर्षीनव्रवीत् ॥ २ ॥

## शुभाशुभफलं कर्म मनोवाग्देहसंभवम् । कर्मजा गतयो नृणामुत्तमाधममध्यमाः ॥ ३ ॥

शुभेति ॥ मनोवाग्देहहेतुकं कर्म विहितनिषिद्धरूपं सुखदुःखफलकं तज्जन्या एव मनुष्यतिर्यगादिभावेनोत्कृष्टमध्यमाधमापेक्षया मनुष्याणां गतयो जन्मान्तर-प्राप्तयो भवन्ति । कर्मशब्दश्चात्र न कायचेष्टायामेव किंतु ममेदं स्वमिति संकल्प-रूपयोगादिध्यानाचरणादाविष क्रियामात्रे वर्तते ॥ ३ ॥

## तस्येह त्रिविधस्यापि त्र्यधिष्ठानस्य देहिनः । दञ्चलक्षणयुक्तस्य मनो विद्यात्प्रवर्तकम् ॥ ४ ॥

तस्येति ॥ तस्य देहिसंबन्धिनः कर्मण उन्क्रष्टमध्यमाधमतया त्रिप्रकारस्यापि मनोबाक्कायाश्रितस्य वश्यमाणदशलक्षणोपेतस्य मन एव प्रवर्तकं जानीयात् । मनसा हि संकल्पिनसुच्यते क्रियते च । तथा तैत्तिरीयोपनिपदि 'तस्माचापुरुयो मनसाभिगच्छति तद्वाचा बदति तत्कर्मणा करोति' इति ॥ ४ ॥

तानि दशलक्षणानि कर्माणि दर्शयितुमाह-

### परद्रव्येष्वभिध्यानं मनसानिष्टचिन्तनम् । वितथाभिनिवेश्चश्च त्रिविधं कर्म मानसम् ॥ ५ ॥

परवृत्त्येष्विति ॥ कथं परधनमन्यायेन गृह्वामीत्येवं चिन्तनम् , मनसा व्रह्मच-धादि निपिद्धाकाङ्का, नान्ति परलोकः देह एवारमेत्येतह्रहश्चेत्येवं त्रिप्रकारमञ्जम-फलं मानसं कमें । एतन्नयविपरीतबुद्धिश्च त्रिविधं शुभफलं मानसं कर्म । 'शुभा-शुभफलं कर्म' इंग्युभयत्येव प्रकान्तत्वात् ॥ ५ ॥

## पारुष्यमनृतं चैव पैशून्यं चापि सर्वशः। असंबद्धप्रलापश्च वास्त्रयं स्थासतुर्विधम्।। ६।।

पारुष्यमिति ॥ अप्रियाभिधानं, असत्यभाषणं, परोक्षे परदूषणकथनं, सत्य-स्यापि राजदेशपौरवार्तादेनिः प्रयोजनं वर्णनस्, इत्येवं चतुः प्रकारमञ्जयकलं वाचिकं कर्म भवेत् । एतद्विपरीतं प्रियसत्यपरगुणाभिधानं श्रुतिपुराणादो च राजादिचरितकथनं ग्रुभफलम् ॥ ६ ॥

> अदत्तानामुपादानं हिंसा चैनाविधानतः। परदारोपसेना च शारीरं त्रिविधं स्मृतम्॥ ७॥

अदत्तानामिति ॥ अन्याचेन परस्वप्रहणमञ्जासीयहिंसा परदारगमनमिलेवं त्रिप्रकारमशुभक्तं शारीरं कर्मे । एतद्विपरीतं त्रयं सुभक्तत्वम् ॥ ७ ॥ मानसं मनसैवायमुपश्चक्के शुभाशुभम् । वाचा वाचा कृतं कर्म कायेनैव च कायिकम् ॥ ८ ॥ [त्रिविधं च शरीरेण वाचा चैव चतुर्विधम् । मनसा त्रिविधं कर्म दश धर्मपथांस्त्यजेत् ॥]

मानममिति ॥ मनसा यत्सुकृतं दुण्कृतं वा कर्म कृतं नत्फलं सुखदुःखमिष्ठ जन्मनि जन्मान्तरे वा मनसेवायमुप्भुक्के । एवं वाचा कृतं क्षुभाक्षुमं वाग्द्वारेण मधुरगद्रदभापित्वादिना, शारीणं शुभाशुमं शारीरद्वारेण स्वकन्दनादिप्रियो-प्रभोगव्याधिनत्वादिनानुभवनि । तस्मान्प्रयत्नेन शारीरमानसवाधिकानि धर्म-रहिनानि च वर्जवेक कुर्याच ॥ ८ ॥

> शरीरजैः कर्मदोपैयोति स्थावरतां नरः। वाचिकैः पक्षिमृगतां मानसैरन्त्यजातिताम्॥९॥ [ शुभैः प्रयोगेर्देवत्वं व्यामिश्रेमीतुषो भवेत्। अशुभैः केवलैश्रेव तियम्योनिषु जायते॥ ]

रारीर्जान ॥ यद्यपि पापिष्टानां शारीरवाचिकमानसिकान्येव त्रीणि पापानि संभ-वन्ति नथापि स यदि आयगोऽधर्ममेव सेवते, धर्ममन्पमिति बाहुल्याभिप्राय-णिति व्याल्यातम्, बाहुल्येन शरीरकर्मजपापर्युक्तः स्थावरत्वं मानुपः प्रामोति । बाहुन्येन वाह्नतेः पक्षित्वं स्थान्वं या । बाहुल्येन मनमा कृतेश्वाण्डालादित्वं प्रामोति ॥ ९ ॥

वाग्दण्डोऽथ मनोदण्डः कायदण्डस्तथैव च । यस्पैते निहिता बुद्धो त्रिदण्डीति स उच्यते ॥ १० ॥

वान्त्रण्ड इति ॥ दमनं दण्डः वाद्यानःकायानां दण्डा निपिन्हाभिधानासन्संक-ल्पर्मानिषद्धव्यापारन्यागेन बुद्धावत्रस्थिताः स त्रिदण्डीन्युर्यते । नतु दण्डन्नयधार-णमात्रेणस्थाभ्यन्तरदण्डन्नयप्रशंसा ॥ ३० ॥

त्रिदण्डमेत्त्रिक्षिप्य सर्वभूतेषु मानवः।

कामक्रोधों तु संयम्य ततः सिद्धिं नियच्छति ॥ ११॥

त्रिदण्डमिति ॥ एवं निषिद्धवागादीनां सर्वभूतगोचरतया दमनं क्रवैतद्दमनार्थ-संव कामकोषी तु नियम्य नतो मोक्षावासिलक्षणां सिद्धिं मनुष्यो लभते ॥ ११ ॥ कोऽमी सिद्धिमामोतीत्यत आह—

योऽस्यात्मनः कार्ययता तं क्षेत्रझं प्रचक्ष्ते ।

यः करोति त कमोणि स भूतात्मोच्यते वृधः ॥ १२ ॥ य इति ॥ अस्य स्रोकसिद्धसारमोपकारकत्वादात्मनः शरीराल्यस्य यः कर्मस् प्रवतंथिता नं क्षेत्रज्ञं पण्डिता वदन्ति । यः पुनरेष स्थापारान्करोति शरीराल्यः स पृथिस्यादिभृतारकधन्वाद्धतारमेवेनि पण्डितेरुच्यते ॥ १२ ॥

## जीवसंज्ञोऽन्तरात्मान्यः सहजः सर्वदेहिनाम् । येन वेदयते सर्वे सुखं दुःखं च जन्मसु ॥ १३ ॥

जीवसंश् इति ॥ जीवशन्दोऽयं महत्त्ररः, येनेति करणविभक्तिनिर्देशात्। उत्तर श्रोके च 'तावुभी भूतसंदृक्ती महान्क्षेत्रज्ञ एव च' इति तच्छव्देन मस्वमसांच्छ रीरक्षेत्रज्ञातिरिक्तोऽन्तःशरीरमास्मास्यात्वादास्मा जीवास्यः सर्वक्षेत्रज्ञानां सहय आत्मा। तत्मासेसीसस्य विनियोगात्। येनाहंकारेन्द्रियस्पत्या परिणतेन कारणः भूमेन क्षेत्रज्ञः प्रतिजन्म सुखं दुःखं चानुभवति ॥ १३ ॥

तानुभौ भूतसंपृक्ती महान्क्षेत्रज्ञ एव च।

उचावचेषु भूतेषु स्थितं तं व्याप्य तिष्ठतः ॥ १४ ॥

ताबिति ॥ नां हां महत्क्षेत्रज्ञी पृथिव्यादिपञ्चभूतसंपृक्ती वश्यमाणं सर्वछोक-वेदस्मृतिपुराणादिप्रसिक्या तमिनि निर्दिष्टं परमात्मामभुत्कृष्टापकृष्टसस्वेषु व्यव-व्यिनमाश्रित्य तिष्टतः ॥ १४ ॥

> असंख्या मूर्तयस्तस्यं निष्पतन्ति शरीरतः । उचावचानि भूतानि सततं चेष्टयन्ति याः ॥ १५ ॥

अमंदया इति ॥ अस्य परमान्मनः शरीरादसंख्यमूर्तयो जीवाः क्षेत्रज्ञशब्दे-नानन्तरमुक्ता लिङ्गशरीराविष्ठका वेदान्त उक्तप्रकारेणाग्नीरव स्कुलिङ्गा निःस-रन्ति । या मूर्तव उक्तश्रापकृष्टभूताग्निदेवरूपतया परिणतानि सर्वदा कर्मस् प्रेरयन्ति ॥ १५ ॥

> पश्चभ्य एव मात्राभ्यः प्रत्य दुष्कृतिनां नृणाम् । श्वरीरं यातनार्थीयमन्यदुत्पद्यते ध्रुवम् ॥ १६ ॥

पक्षभ्य इति ॥ पश्चभ्य एष प्रथिन्यादिभृतेन्यो दुष्कृतकारिणां मनुष्याणां पीडानुभवप्रयोजकं जरायुजादिदेहव्यनिरिक्तं दुःस्त्रसहिष्णु शरीरं परलोके जान्यते॥ १६॥

तेनानुभूयता यामीः शरीरेणेह यातनाः।

तास्वेव भूतमात्रासु प्रहीयन्ते विमागञ्जः ॥ १७ ॥

तेनिति ॥ तेन निर्गतेन शरीरेण ता यमकारिता शातना दुण्कृतिनो जीवाः सूक्ष्मानुभूतस्यूकशरीरनाशे तेष्वेवारम्भकभूतमागेषु वयास्वं प्रसीवन्ते । तत्सं-योगिनो भूत्वा अवनिष्ठन्त इत्यर्थः ॥ १० ॥

सोऽतुभूयासुखोदकीन्दोपान्विषयसङ्गजान् । व्ययेतकल्मषोऽभ्येति तावेवोभी महीजसी ॥ १८ ॥

मोऽनुभूषेति ॥ शरीरी भूतत्वृहमाहिलिङ्गशरीराषच्छित्रो निषिद्भव्यक्तर्यक्रं व्याप्यक्रियोक्ष्याच्याव्यक्षियपोपभोगजनित्वमकोकतुःखाखनुभूवानन्तरं भोगान्यहत्तवाच्या तावेव महत्त्वरमात्मानी महावीवीं द्वावाभवति ॥ १८ ॥

## तौ धर्म पश्यवस्तस्य पापं चातन्द्रितौ सह ।

बाभ्यां त्राप्तोति संपृक्तः मेत्येह च सुखासुखम् ॥ १९॥

साबिति ॥ तौ महत्यरमात्मानी अनकसी तस्त्र जीवस्त्र धर्म भुक्तद्देशं च पापं सह विचारनतः । बान्यां धर्माधर्माभ्यां युक्तो जीवः परलोकेहलोकयोः सुस्तदुःव प्रामोति ॥ १९ ॥

> यद्याचरति धर्मे स प्रायशोऽधर्ममल्पशः । तैरेव चाहतो भूतैः खर्गे सुखग्रुपाश्रुते ॥ २० ॥

यदीति ॥ स यदि जीवो मानुषदशायां बाहुस्येन धर्ममनुतिष्ठति अल्पं चा-धर्मे तदा तैरेव पृथिव्यादिभूतः स्थूलशरीररूपतया परिणतेर्युक्तः स्वर्गसुस्रम-वुभवति ॥ २०॥

> यदि तु प्रायशोऽधर्म सेवते धर्ममल्पशः । तैर्भूतैः स परित्यक्तो यामीः प्राप्तोति यातनाः ॥ २१ ॥

बदीति ॥ यदि पुनः स जीवो मानुपद्शायां बाहुस्येन पापमनुतिष्ठति अस्यं व पुन्यं तदा तैरेव भूतेर्मानुपदेहरूपतया परिणतैस्त्रको सृतः सम्रानन्तरं पञ्चभ्य एव मात्राभ्य इत्युक्तरीत्या यातनानुभवोचितसंपातकदिनदेहो बामीः पीडा अनुभवति ॥ २१ ॥

यामीस्ता यातनाः पाप्य स जीवो वीतकल्मषः। तान्येव पश्च भूतानि प्रनरप्येति भागशः॥ २२॥

बामीरिति ॥ स जीवो यमकारितास्ताः पीडास्तेन कठिनदेहेनानुभूय ततो भोगे-मापहतपाप्मा तान्यज्ञ जरायुजादिशरीरारम्भकान्य्थिव्यादिभूनभागानधितिष्ठति । मानुषादिश्वरीरं गृह्यातीस्वयः ॥ २२ ॥

> एता दृष्ट्वास जीवस गतीः स्वेनैव चेतसा। धर्मतोऽधर्मतर्थेव धर्मे दृष्यात्सदा मनः ॥ २३ ॥

एता इति ॥ अल जीवस एता धर्माधर्महेतुकाः स्वर्गनरकाशुपभोगोचितवि-चदहमासीरन्तःकरणे ज्ञात्वा धर्मानुष्ठाने मनः सदा संगतं कुर्यात् ॥ २३ ॥

> सत्त्वं रजस्तमश्रेव त्रीन्विद्यादात्मनो गुणान् । वैर्व्याप्येमान्सितो मावान्महान्सर्वानशेषतः ॥ २४ ॥

सत्त्वमिति ॥ सत्वरजसमांसि त्रीमि वक्ष्यमाणगुणकक्षणानि आस्मोपकारकत्वा-दास्त्रवो महतो गुणाञ्जानीवात् । वैद्यासो महानिमान्स्यावरजङ्गमरूपान्यदार्थाक्षः-दोषेण ज्याप्य स्थितः ॥ २४ ॥

## यो यदेषां गुणो देहे साकल्येनातिरिच्यते । स तदा तद्गुणभायं तं करोति शरीरिणम् ॥ २५ ॥

य इति ॥ यद्यपि सर्वमेवेदं त्रिगुणं तथापि यत्र देहे येथां गुणानां मध्ये यो गुणो यदा साकत्येनाधिको भवति तदा तहुणलक्षणबहुलं तं देहिनं कर् रोति ॥ २५ ॥

संप्रति सत्त्वादीनां लक्षणमाइ---

सत्त्वं ज्ञानं तमोऽज्ञानं रागद्वेषाँ रजः स्मृतम् । एतद्भ्याप्तिमदेतेषां सर्वभृताश्रितं वपुः ॥ २६ ॥

सत्विमिति ॥ यथार्थावभासो ज्ञानं तत्यत्त्वस्य लक्षणम् । एतद्विपरीतमज्ञानं नक्तः मोलक्षणम् । विपादाभिलापं मानमकाये रजोलक्षणम् । म्बरूपं तु सत्त्वरजन्ममस्यं प्रीत्यप्रीतिविषादात्मकं । नथाच पटन्ति प्रीतिविषादात्मकाः प्रकाशद्वृत्तितियमा-र्था अन्योन्याभिभवजननमिथुनवृत्तयश्च गुणाः । एतचैपां म्बरूपमनन्तरश्लोकत्रयेण वक्ष्यति । एतेपां सत्त्वादिगुणानामेतऽज्ञानादि मर्वप्राणिव्यापकं लक्षणम् ॥ २६ ॥

#### तत्र यन्त्रीतिसंयुक्तं किंचिदात्मिन रुक्षयेत् । प्रशान्तमिव ग्रुद्धाभं सत्त्वं तदृषधारयेत् ॥ २७ ॥

तथेति ॥ तस्मिकात्मनि गत्संवेदनं ग्रीतियुक्तं प्रत्यमामिनहेशं अकाशरूपमनुः भवेत्तत्परवं जानीयात् ॥ २७ ॥

> यतु दुःखसमायुक्तमप्रीतिकरमात्मनः । तद्रजो प्रतिपं विद्यात्सततं हारि देहिनाम् ॥ २८ ॥

यरिवति ॥ यरपुनः संवेदनं दुःस्वानुविद्धमतण्व सस्वग्रुद्धात्मप्रीतेरजनकं सर्वदा च शरीरिणां विषयस्प्रहोत्पादकं तत्वनिवारकत्वान्प्रतिपक्षं रजो जानी-यात् ॥ २८ ॥

> यत्तु स्थान्मोहसंयुक्तमन्यक्तं विषयात्मकम् । अप्रतन्धमविश्चेयं तमस्तदुपधारयत् ॥ २९ ॥

यरिवति ॥ यरपुनः सदसद्विवेकश्चन्यमस्कुटविषयाकारस्वभावमतर्कर्णायस्वरु-पमन्तःकरणवहिःकरणाभ्यां दुर्ज्ञातं तत्तमो जानीयात् । एषां च गुणानां स्वरूप-कथनं सत्त्वनृत्यवस्थितो बहाबना भवितव्यप्तित्येतस्ययोजनकम् ॥ २९ ॥

> त्रयाणामि चेतेषां गुणानां यः फलोदयः । अम्यो मध्यो जघन्यश्च तं प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥ ३० ॥

त्रयाणामिति ॥ प्तेषां सस्वादीनां त्रयाणामि गुणानां यथाक्रममुक्तममध्य-माधमरूपो यः फलोत्पादकम्तं विशेषेण यद्यामि ॥ ३० ॥

#### वेदाभ्यासरूपो ज्ञानं शौचमिन्द्रियनिग्रहः। धर्मक्रियात्मचिन्ता च साच्चिकं गुणलक्षणम् ॥ ३१ ॥

वेदाम्यास इति ॥ वेदाम्यासः, प्राजापत्याचनुष्टानं, शास्त्रार्थाववोधः सृद्वार्था-दिशोचं इन्द्रियसंयमः, दानादिधर्मानुष्टानं, आत्मध्यानपरता एनत्सःवाख्यगुणस्य कार्यम् ॥ ३१ ॥

आरम्भरुचितार्ञ्घेर्यमसन्कार्यपरिग्रहः । विषयोपसेवा चाजस्रं गजसं गुणलक्षणम् ॥ ३२ ॥

आरम्भेति॥ फलार्थं कर्मानुष्टानशीलना, अल्पेऽप्यर्थे वैक्क्यं, निषिद्धकर्माचरणं अजसं शब्दादिविषयोपभोग इत्येतद्रजोभिधानगुणस्य कार्यम् ॥ ३२ ॥

लोभः स्वप्तोऽधृतिः क्रोर्यं नास्तिक्यं भिनवृत्तिता । याचिष्णुता प्रमादश्र तामसं गुणलक्षणम् ॥ ३३ ॥

लोभ इत्यादि ॥ अधिकाधिकधनम्पृहा, निद्रात्मता, कातर्थ, पंशुन्यं, परलो-काभाववृद्धिः, आचारपरिलोपः, याचनशीलन्वं, संभवेषि धर्मादिष्वनवधानं, इत्येतत्ताममाभिधानस्य गुणस्य लक्षणम् ॥ ३३ ॥

त्रयाणामपि चेतेषां गुणानां त्रिषु तिष्टताम् । इदं सामामिकं ज्ञेयं क्रमशो गुणलक्षणम् ॥ ३४ ॥

त्रयाणामपीति ॥ पूर्वा सस्वादीनां त्रयाणामपि गुणानां त्रिषु कालेषु भूतभविष्यद्वर्तमानेषु विद्यमानानामितं वक्ष्यमाणमाश्लेपिकं क्रमेण गुणलक्षणं जातव्यम् ॥ ३४॥

यत्कर्म कृत्वा कुर्वेश्व करिष्यंश्वेव लजति।

तज्ज्ञेयं विद्या सर्वे ताममं गुणलक्षणम् ॥ ३५ ॥ यदिति ॥ याकर्म कृत्वा, कुर्वन, करिप्यंत्र सजावान्भवति । कास्त्रये ह्योरन्यन्न वेति विवक्षितं तत्मर्वे तमःकार्यन्वासमोऽभिधानं गुणस्क्षणं जास्त्रविदः।

योज्ञ्यम् ॥ ३५ ॥

येनासिन्कर्मणा लोके म्व्यातिमिच्छति पुष्कलाम् । न च शोचत्यसंपत्ती नद्विज्ञेयं तु राजसम् ॥ ३६ ॥

येतेंति ॥ इह लोके महतीं श्रियं प्राप्नोनीत्येतद्धंमेव यो यन्त्रमें करोति न परलोकार्य नच तत्कर्मफलासंपत्तौ दृःसी भवति तत्रजःकार्यन्वाद्रजोगुणलक्षणं विज्ञेयम् ॥ ३६ ॥

यत्सर्वेणेच्छति झातं यस लजति चाचरन् । येन तुष्यति चात्मास्य तत्सन्वश्चगुणलक्षणम् ॥ ३७ ॥ यतिवि ॥ यरकर्म वेदार्य सर्वात्मवा ज्ञातुमिच्छति, यश्च कर्माचरम्कालत्रवेऽपि न सज्जति, वेन वेन कर्मणास्यात्मतुष्टिर्वायते, तत्सत्त्वात्यस्य गुणस्य रुक्षणं ज्ञेयम् ॥ ३७ ॥

> तमसो लक्षणं कामो रजसस्त्वर्थ उच्यते । सन्त्वस्य लक्षणं घर्मः श्रेष्ठचमेषां यथोत्तरम् ॥ ३८ ॥

तमस इति ॥ कामप्रधानता तमसो रूक्षणम् । अर्थनिष्ठता रजसः । धर्मप्रधानता मरवसः । एषां च कामादीनागुत्तरोत्तरस्य श्रेष्ठत्वम् । कामाद्र्यः श्रेषानर्थम् छत्वा-न्कामस्य । साभ्यां च धर्मस्तन्म् छत्वात्तयोः ॥ ३८ ॥

येन यस्तु गुणेनेषां संसारान्यतिपद्यते ।

तान्समासेन बक्ष्यामि सर्वस्थास्य यथाक्रमम् ॥ ३९ ॥

वेनेत्यादि ॥ पूर्वा सस्वादीनां गुणानां मध्ये येन गुणेन स्वकार्येण या गती-र्जीवः प्राप्तीति ताः सर्वस्थास्य जगतः मंक्षेपतः क्रमेण वक्ष्यामि ॥ ३९ ॥

देवत्वं सान्विका यान्ति मनुष्यत्वं च राजसाः।

तिर्यक्तं तामसा नित्यमित्येषा त्रिविधा गतिः॥ ४०॥

देवरवमिति ॥ ये सरवक्ताववस्थिनासे देवरवं वास्ति । ये तु रजोक्यवस्थि-नामे मनुष्यस्वम् । ये तमोकृत्तिस्थासे तिर्थक्तं चेसेचा त्रिविधा जन्मप्राप्तिः ॥४०॥

> त्रिविधा त्रिविधेषा तु विञ्जेया गौणिकी गतिः। अधमा मध्यमाम्या च कर्मविद्या विशेषतः॥ ४१॥

त्रिविधेति ॥ या सस्वादिगुणत्रयनिमित्ता त्रिविधा जन्मान्तरप्राप्तिकका ना दशकालादिभेदेन संसारहेतुभूतकर्मभेदाञ्ज्ञानभेदावाधममध्यमोत्तमभेदेन पुन-श्विविधा बोख्या ॥ ४१ ॥

> स्थावराः कृमिकीटाश्र मत्स्थाः सर्पाः सकच्छपाः । पश्चवश्र मृगाश्चेव जघन्या तामसी गतिः ॥ ४२ ॥

स्वावरा इति ॥ स्वावरा वृक्षादयः, हमयः सृक्ष्माः प्राणिनः, तेस्य ईक्क्थूकाः कीटाः, तथा मत्स्वसर्पकुर्मपश्चस्रगाभेलेषा तमोनिमित्ता जवन्या गतिः ॥ ५२ ॥

इस्तिनश्र तुरंगात्र शुद्रा म्लेच्छात्र गर्हिताः।

सिंहा व्याचा बराहाश्व मध्यमा तामसी गतिः ॥ ४३ ॥ इस्तिनश्चेति ॥ इस्त्यश्चद्भरत्वेष्क्वसिंहव्याव्यक्तान्तमोगुणनिमिता मध्यमा गतिः । गर्डिता इति म्हेच्छानां स्वरूपानुवादः ॥ ४३ ॥

चारणाश्च सुपर्णाश्च पुरुषाश्चेन दाम्भिकाः । रक्षांसि च पिञ्चाचाश्च तामसीपृत्तमा गतिः ॥ ४४ ॥ चारणाश्चेति ॥ चारणा नटाद्यः, सुपर्णाः पश्चितः, स्थाना कशैकारिणः पुरुषाः. राक्षसाः, पिशाचाश्चेत्येषा तामसीयूचमा गतिः ॥ ४४ ॥

> महा महा नटाश्रेव पुरुषाः शसृष्ट्वयः। धृतपानप्रसक्ताश्र जघन्या राजसी गतिः॥ ४५॥

क्रहा इति ॥ सहा महाः श्रित्रवाद्वात्यात्सवर्णवामुत्यत्वा दशमाध्वायोक्ता हेयाः । तत्र शहा वष्टिप्रहरणाः, महा बाहुयोधिनः, रङ्गावतारका नटाः, शस्त्रजीविष्तपानप्रसक्तात्र पुरुषा अधमा राजसी गतिर्हेषा ॥ ४५ ॥

> राजानः क्षत्रियाश्रेव राज्ञां चैव पुरोहिताः । वादयुद्धप्रधानाश्र मध्यमा राजसी गतिः ॥ ४६ ॥

राजान इति ॥ राजानोऽभिषिका जनपदेश्वराः । तथा श्रत्रिया राजपुरोहिनास ज्ञास्त्रार्थकलहप्रियाश्च एषा राजसी गतिर्माच्यमा बोद्धव्या ॥ ४६ ॥

गन्धर्वा गुद्धका यक्षा विबुधानुचराश्च मे । तथैवाप्सरसः सर्वा राजसीषृत्तमा गतिः ॥ ४७ ॥

गन्धर्वा इति ॥ गन्धर्वाः, गुझकाः, यक्षां जातिबिहोषाः पुराणादिप्रसिद्धाः, वे च देवानुवायिनो विद्याधराद्यः, अप्सरसम्भ देवगणिकाः सर्वा इत्येषा राजसीमञ्च इन्हृष्टा गतिः ॥ ४७ ॥

तापसा यतयो विपा ये च वैमानिका गणाः ।
नश्चत्राणि च दैत्याश्च प्रथमा सान्त्रिकी गतिः ॥ ४८ ॥
नापसा इति ॥ वानवस्थाः भिश्ववः, वाश्वणास, अप्सरसोस्यतिरिकाः पुष्पकादिविमानवारिणः, नश्चत्राणि, दैसाश्रेत्येषा सस्वनिभित्ताःऽभमा गतिः ॥ ४८ ॥

यज्वान ऋषयो देवा वेदा ज्योतींपि वत्सराः।

पितरश्रेव माध्याश्र द्वितीया सात्त्विकी गतिः ॥ ४९ ॥ यज्यान इति ॥ यागशीलाः, तथर्षयः, देवाः, वेदामिमानिन्धश्र देवता विध-हवत्य इतिहासप्रसिद्धाः, ज्योतींवि ध्रुवादीनि, बस्तरा इतिहासदृष्ट्या विध-हवन्तः, पितरः सोमपादवः, साध्याश्र देवयोनिविद्येषा इत्येषा सस्वनिमित्ता मध्यमा गतिः॥ ४९ ॥

> ब्रह्मा विश्वसृजो धर्मो महानव्यक्तमेव च । उत्तमां सात्त्विकीमेतां गतिमाहुर्मनीविणः ॥ ५० ॥

शक्कोति ॥ चतुर्वद्नः, विश्वसृत्रश्च मरीच्याद्यः, धर्मो विश्वद्यात्, महान्, अध्यकं च सांख्यप्रसिद्धं च तत्त्वद्वयं, तद्विष्ठातृदेवताद्वयमिद्द विवक्षितम् । अच्यतनगुणत्रयमात्रस्योत्तमसात्त्विकगतित्वानुपपत्तेः । एनां चतुर्वद्वाधात्मिकां सत्त्वनिमित्तामुन्कृष्टां गतिं पण्डिता चदन्ति ॥ ५०॥

## एषं सर्वः समुद्दिष्टिस्त्रप्रकारस्य कर्मणः । त्रिविधस्त्रिविधः कृतस्त्रः संसारः सार्वभौतिकः ॥ ५१ ॥

एष इति ॥ एष मनोबाकावस्पत्रयभेदेन त्रिनकारस्य कर्मनः सस्वरजलामोभे-देन त्रिविधः पुनः प्रथममध्यमोत्तमभेदेन त्रिविधः सर्वप्राणिगतः समग्रो गतिषि-दोषः कारस्मेंनोक्तः । सार्वभौतिक इत्यमिधानादनुक्ता अप्यत्र गतयो द्रष्टध्याः । एका गतयस्तु प्रदर्शनार्थाः ॥ ५९ ॥

#### इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन धर्मस्यासेवनेन च । पापान्संयान्ति संसारानविद्वांसो नराधमाः ॥ ५२ ॥

इन्द्रियाणामिति ॥ इन्द्रियाणां विषयेषु प्रसङ्गेन निषिद्धाचरणेन च प्रावश्चि-चादिषमानुष्ठानेन मुद्दा मनुष्यापसदाः कुल्सिता गतीः प्रामुवन्ति ॥ ५२ ॥

> यां यां योनि तु जीवोऽयं येन येनेह कर्मणा। क्रमशो याति लोकेऽसिंखचत्सर्व निवोधत ॥ ५३ ॥

यां यामिति ॥ अयं जीवो येन येन पापेन कर्मणा इह लोके कृतेन यद्यजन्म प्रामिति नन्सर्वे क्रमेण श्रुणुत ॥ ५३ ॥

> बहून्वर्षगणान्धोरात्ररकान्प्राप्य तत्क्षयात् । मंसारान्प्रतिपद्यन्ते महापातिकनस्त्विमान् ॥ ५४ ॥

बहुनिति ॥ बहाहत्वादिमहापातककारिणो बहुम्वर्षसहस्तान् भयंकरासरका-न्याप्य तदुपभोगक्षयाहुष्कृतशेषेण वस्यमाणान् जन्मविशेषान्त्राप्नुवन्ति ॥ ५४ ॥

श्वम्करसरोष्ट्राणां गोजाविमृगपक्षिणाम् । चण्डालपुकसानां च ब्रह्महा योनिमृच्छंति ॥ ५५ ॥

सेति ॥ कुकुरस्करगर्दभीष्ट्रगोच्छागमेषमृगपक्षित्रचण्डालानां पुकसानां स निवादः न सुद्रायां जातानां संबन्धिनीं जाति बद्धाहा प्राम्नोति तत्र पापशेषगौरवलाधवा-पेक्षया क्रमेण सर्वयोनिमासिबींद्धवा । एवसुत्तरप्रापि ॥ ५५ ॥

> कृमिकीटपतङ्गानां विद्युजां चैव पश्चिणाम्। हिंस्राणां चैव सन्त्वानां सुरापो ब्राह्मणो वजेत् ॥ ५६ ॥

हमीति ॥ हमिकीटशलमानां पुरीषमक्षिणां पक्षिणां हिंसनशीलानां च व्याधादीनां प्राणिनां जाति सुरापो बाह्यणो गच्छति ॥ ५६ ॥

> त्रुताहिसरटानां च तिरश्चां चाम्बुचारिणाम् । हिंसाणां च पिञ्चाचानां स्तेनो विश्वः सहस्रश्चः ॥ ५७ ॥

ह्यताहीति ॥ जर्णनाभसर्पकृकलासानां, जलचराणां च, तिरश्चां कुम्भीरादीनां, हिंगनशीलानां च योनिं सुवर्णहारी ब्राह्मणः सहस्रवारान्प्रामोति ॥ ५० ॥

> तृणगुल्मलतानां च क्रन्यादां दंष्ट्रिणामपि । क्रूरकर्मकृतां चैव शतशो गुरुतल्पगः ॥ ५८ ॥

तृणेति ॥ तृणानां तृबादीनां, गुल्मानामप्रकाण्डादीनां, छतानां गुढ्च्यादीनां, आममासभक्षिणां गृधादीनां, दंष्ट्रिणां सिंहादीनां, कृरकमैशालिनां बधशीकानां च ब्याघादीनां जाति शतवारान्य्रामोति गुरुदारगामी ॥ ५८ ॥

> हिंसा भवन्ति ऋच्यादाः क्रमयोऽभक्ष्यभक्षिणः । परस्परादिनः स्तेनाः प्रेतान्त्यस्त्रीनिषविणः ॥ ५९ ॥

हिंसा इति ॥ ये प्राणिवधशीलास आममांसाशिनो मार्जाराव्यो भवन्ति । अअध्यअक्षिणो ये ते कृमयो जायन्ते । महापातकव्यतिरिक्ताक्षारास्ते परस्परं मांमस्यादिनो भवन्ति । ये चाण्डालादिक्षीगामिनस्ते प्रेताख्याः प्राणिविशेषा जायन्ते । प्रेतान्त्यर्खानिपेषिण इति छन्दःसमानत्वात्स्मृतीनां, सर्वे विधय-उक्तन्त्रसि विकल्प्यन्त इति विसर्गलोपे च । यहा यलोपे च मवर्णदीर्षः ॥ ५९ ॥

संयोगं पतितेर्गन्वा परर्खंव च योषितम्। अपहृत्य च विप्रसं भवति ब्रह्मराक्षसः॥ ६०॥

मंयोगिमिति ॥ यावत्कालीनपनितसंयोगेन पतितो भवति तावस्तं कालं जहा-हादिमिश्चतुर्भिः सह संसर्गे कृत्वा परेपां च खियं गरवा ब्राह्मणमुद्रणांदन्यदपहत्य् ए.कंकपापकारेण ब्रह्मराक्षमो भृतविद्योगो भवति ॥ ६० ॥

> मणिमुक्तात्रवालानि इत्वा लोभेन मानवः। विविधानि च रत्नानि जायते हेमकतृषु॥ ६१॥

मणीति ॥ मणीन्माणिक्यादीनि, मुक्ताविद्धमी च नानाविधानि च रक्तानि वव्यर्वहीरकादीनि लोभन हत्वात्मीयभमाद्विना सुवर्णकारयोगी जायते । केचिन् हेमकारपक्षिणमाचक्षते ॥ ६९ ॥

> धान्यं हृत्वा भवत्याखुः कांस्यं हंसो जलं प्रवः । मधु दंशः पयः काको रसं श्वा नकुलो घृतम् ॥ ६२ ॥

धान्यमिति ॥ धान्यमपहत्य मृषिको भवति । कांस्यं इत्वा इंसः, जलं इत्वा प्रवास्यः पश्ची, माक्षिकं हत्वा दंशः, शीरं हत्वा काकः विशेषोपदिष्टगुडलवणा-विज्ञतिरिक्तमिक्वादि रसं हत्वा श्वा भवति । धृतं इत्वा वकुलो भवति ॥ ६२ ॥

> मांसं गृश्रो वयां महुस्तैलं तैलपकः खगः। चीरीवाकस्तु लवणं बलाका श्रक्तनिर्देधि ॥ ६३ ॥

मांसमिति ॥ मांसं हत्वा गुओ भवति । वपां हत्वा महुनामा जलवरी भवति । तेलं हत्वा तैलपायिकाल्यः पक्षी, सवणं हत्वा चीराल्य उच्चैःस्वरः कीटः, उश्चि हत्या बलाकाल्यः पक्षी जायते ॥ ६३ ॥

> कौशेयं तिचिरिहृत्वा श्लीमं इत्वा तु दर्दुरः । कार्पासतान्तवं कौश्लो गोघा गां वाग्गुदो गुडम् ॥ ६४॥

कीशेयमिति ॥ कीटकोशनिर्मितं वसं इत्या तिसिरिनीमा पत्नी भवति । श्रीमकृतं वसं इत्या मण्डूकः, कार्पासमयं पर्ट इत्या कीजास्यः प्राणी. गां इत्या गोधा, गुढं इत्या वागुदनामा शकुनिर्भवति ॥ ६४ ॥

> खुच्खुन्दिरः शुभान्गन्धान्पत्रशाकं तु वर्हिणः। श्वावित्कृतामं विविधमकृतामं तु शल्यकः॥ ६५॥

बुच्युन्दरिरिति ॥ सुगन्धिद्वच्याणि कस्तूर्यादीनि इत्वा खुच्छुन्दरिर्भवति । बास्तृ-कादिपत्रकाकं इत्वा सयूरः, सिद्धाबसोदनसक्तवादि नानाप्रकारकं हत्वा श्वाचि-श्वाच्यः प्राणी, अकृतावं तु बीहियवादिकं हत्वा शस्यकसंज्ञो जायते ॥ ६५ ॥

> बकोभ वति इत्वापिं गृहकारी ह्युपस्करम् । रक्तानि इत्वा वासांसि जायते जीवजीवकः ॥ ६६ ॥

वक हति ॥ अप्तिं हत्वा वकारुयः पक्षी जायते । गृहोपयोगि शूर्पमुसरुतिः हःवा भिष्यादिषु खुत्तिकादिगृहकारी सपक्षः कीटो भवति । कुसुन्भादिरकानि वासांसि हत्वा चकोराज्यः पक्षी जायते ॥ ६६ ॥

> हको मृगेमं व्याघोऽधं फलमूलं तु मर्कटः। स्नीमृक्षः स्तोकको नारि यानान्युष्टः पश्चनजः॥ ६७॥

कृ इति ॥ भूगं इतिनं वा इत्या कृकाल्यो हिंसः पशुर्भवति । घोटकं इत्या व्यामो भवति । फलमूलं इत्या मकंटो भवति । स्त्रियं इत्या मलुको भवति । पाना-र्थमुदकं इत्या चातकाल्यः पक्षी । यामानि शकटादीनि इत्या उड्डो भवति । पशुनुक्तेतरान् इत्या छागो भवति ॥ ६७ ॥

> यद्वा तद्वा परद्रव्यमपहत्य गलाभरः । अवश्यं याति तिर्यवस्तं जम्ध्वा चैवाहुतं हविः ॥ ६८ ॥

बहैति ॥ वर्ष्किविदसारमपि परद्रव्यमिञ्जातो मानुपोऽपहत्य पुरोदाशाविकं तु इविरहुतं भुक्त्वा विश्वितं तिर्यक्त्वं प्रामोति ॥ ६८ ॥

> क्रियोऽप्येतेन कल्पेन हृत्वा दोषमवाश्रुयः। एतेषामेव जन्तुनां भाषीत्वद्भपयान्ति ताः॥ ६९॥

क्रियोऽपीति ॥ क्षियोऽप्येतेन प्रकारेणेच्छातः वरस्यमपहस्य पापं प्राप्तुवस्ति । नेन पापेनोक्तानां जन्तृनां मार्यास्यं प्रतिपद्यन्ते ॥ ६९ ॥

गृवं निषिदायरणफलान्यसिषायाश्वना बिहिताकरणफलबिगाकमाह— स्वेभ्यः स्वेभ्यस्तु कर्मभ्यश्च्युता वर्णा द्वानापदि । पापान्संस्टत्य संसारान्त्रेष्यतां यान्ति शृतुषु ॥ ७० ॥

म्बेभ्य इति ॥ त्राह्मणाद्यश्रस्तारो वर्णा आपदं विना पश्चयज्ञादिकर्मस्यागिनो वक्ष्यमाणाः कुस्सिता योनीः प्राप्य ततो जन्मान्तरे शत्रुदासस्व प्रामुबन्ति ॥ ७० ॥

> वान्ताश्युल्कामुखः प्रेतो वित्रो धर्मात्खकाश्युतः । अमेध्यकुणपाश्ची च क्षत्रियः कटपूतनः ॥ ७१ ॥

वान्नाशीति ॥ त्राह्मणः स्वकर्मश्रष्टश्चर्दितसुक् ज्वालासुन्तः प्रेतविशेषो जायते । क्षत्रियः पुनर्वष्टकर्मा पुरीषशवभोजी कटपूननात्त्यः प्रेतविशेषो भवति ॥ ७९ ॥

> मैत्राक्षज्योतिकः प्रेतो वैभ्यो भवति पूयस्क् । चैलाशकथ भवति शुद्रो धर्मात्स्वकाच्युतः ॥ ७२ ॥

मंत्रेति ॥ वैश्यो अष्टकर्मा मैत्राक्षज्योतिकनामा प्यमक्षः प्रेतो जन्मान्तरं भवति । मित्रदेवताकत्वान्मेत्रः पायुन्तदेवाक्षं कर्मेन्द्रियं तत्र अ्योतिर्यंख स मैत्रा-भज्योतिकः । प्रयोदरादिग्वाज्ज्योतिषः चकारलोपः । ग्रुदः पुनर्भटकर्मा चैलाश-काल्यः प्रेतो भवति । चेलं वक्षं नत्संबन्धिनीं युकामभातीति चैलाशकः । गोविन्त्राजस्तु चेलाशकाल्यः कीटश्रेल इत्युच्यते तद्रक्षश्र स भवतीत्याह नद्रपुन्तं, प्रेनाव्यप्राणिविशोषप्रकरणात् ॥ ७२ ॥

यथा यथा निषेवन्ते विषयान्विषयात्मकाः । तथा यथा कुशलता तेषां तेषुपजायते ॥ ७३ ॥

ययेति ॥ यथा यथा शब्दादिविषयान्विषयलोत्तुपा नितान्तं सेवन्ते तथा तथा विषयेज्वेव तेषां प्रावीण्यं भवतीति । ततः ॥ ७३ ॥

> तेऽभ्यासात्कर्मणां तेषां पापानामल्पबुद्धयः। संत्राप्तवन्ति दुःखानि तासु ताखिह योनिषु॥ ७४॥

त इति ॥ तेऽस्पधियस्तेषां निषद्धविषयोपभोगानामध्यासतारतम्याचासु तासु गर्हितगर्हिततरगर्हिततमासु तिर्यगादियोनिषु दुःसमनुभवन्ति ॥ ७४ ॥

तामिस्नादिषु चोब्रेषु नरकेषु विवर्तनम् । असिपत्रवनादीनि बन्धनच्छेद्नानि च ॥ ७५ ॥ नामिसादिष्वित ॥ 'संशासुवन्ति' इति पूर्वश्लोकस्वमिहोत्तरवानुवर्तते । नामि-

िअध्यायः १२

स्तादिषु चतुर्थाध्यायोक्तेषु घोरेषु नरकेषु दुःसानुभवं प्राप्नुवन्ति । तथाऽस्तिवत्रव-नादीनि बन्धनच्छेदनात्मिकाचरकान्त्राप्तुवन्ति ॥ ७५ ॥

> विविधार्थव संपीडाः काकोल्र्केश्व मक्षणम् । करम्भवालुकातापान्कुम्भीपाकांश्व दारुणान् ॥ ७६ ॥

विविधा इति ॥ विविधपीडनं काकाधैर्भक्षणं तथा तसवालुकादीन् कुरुर्भापा-कादींश्च नरकान्दारुणान्यामुवन्ति ॥ ७६ ॥

> संभवांश्व वियोनीषु दुःखप्रायासु नित्यशः । श्रीतातपाभिषातांश्व विविधानि भयानि च ॥ ७७ ॥

संभवांश्रेति ॥ संभवान् तिर्यगादिजातिषु नित्यं दुःस्वबहुलासूःपत्ति प्राप्तुवन्ति । तत्र शीतातपादिपीडनादि नानाप्रकाराणि च प्राप्तुवन्ति ॥ ७७ ॥

> असकुद्वर्भवासेषु वासं जन्म च दारुणम् । बन्धनानि च काष्टानि परप्रेप्यत्वमेव च ॥ ७८ ॥

असक्कदिति ॥ पुनः पुनर्गर्भस्थानेषु वासः समुत्यान च ग्रोनियन्साविभिद्धंः लाः वहामुत्पसाश्च शुक्कलादिभिर्वन्धनादिपीडामनुभवन्ति । परदायन्तं च प्राप्तु-वन्ति ॥ ७८ ॥

> बन्धुप्रियवियोगांश्र संवामं चैव दुर्जनैः । द्रव्यार्जनं च नार्श च मित्रामित्रख चार्जनम् ॥ ७९ ॥

बन्धुप्रिवेति ॥ बान्धवैः मुह्नक्तिः सह वियोगान, दुर्जनेश्च सहैकन्नावस्थानं. धनाजैनप्रयासं, धनविनाशं, कष्टेन मित्रार्जनं, शत्रुपादुर्भावं प्रामुबन्ति च ॥७९॥

> जरां चैवापतीकारां व्याधिभिश्वोपपीडनम् । क्षेत्रांश्व विविधांस्तांस्तान्मृत्युमेव च दुर्जयम् ॥ ८० ॥

जरामिति ॥ जर्ग् चाविद्यमानप्रतीकारां व्याधिमिश्रोपपीटनं श्रुत्पिपासाहिना च नानाप्रकारान् क्षेत्रान्मृत्युं च दुर्वारं प्राप्रवन्ति ॥ ८० ॥

> यादशेन तु भावन यद्यत्कर्म निषेवते। तादशेन शरीरेण तत्तत्फलग्रुपाश्चते॥ ८१॥

याददोनेति ॥ यथाविधेन सास्यिकेन राजसेन तामसेन वा चेतसा यथाकर्म स्नानदानयोगायनुतिष्ठति ताददोनैव शरीरेण यास्त्रिकेन रजोऽधिकेन तमोऽधिकेन वा तत्तत्क्वानादिफलमुपभुद्धे ॥ ८१ ॥

एष सर्वः समुद्दिष्टः कर्मणां वः फलोदयः । नैश्रेयसकरं कर्म वित्रस्थेदं निवोधत ॥ ८२ ॥ एष इति ॥ एष युप्माकं विहितप्रतिषिद्धानां कर्मणां सर्वः फछोदय उक्तः इदानीं ब्राह्मणस्य निःश्रेयसाय मोक्षाय हितं कर्मानुष्ठानं हदं श्र्युत ॥ ८२ ॥

#### वेदाभ्यासस्तपोज्ञानिमिन्द्रियाणां च संयमः । अहिंसा गुरुसेवा च निःश्रेयसकरं परम् ॥ ८३ ॥

वेदाभ्यास इति ॥ उपनिषदादेर्वेदस्य अन्यतोऽर्थतक्षावर्तनं, तपःकृच्छा। दि, ज्ञानं अग्रविपयं, इन्द्रियजयः, अविहितहिंसावर्जनं, गुरुशुश्रूपेस्रेतत्प्रकृष्टं मोक्षसाधनम् ॥ ८३ ॥

#### सर्वेपामपि चैतेषां ग्रुभानाभिह कर्मणाम् । किंचिच्छ्रेयस्करतरं कर्मोक्तं पुरुषं प्रति ॥ ८४ ॥

सर्वेषामिति ॥ सर्वेपामप्येतेषां वेदाभ्यःसादीनां ग्रुभकर्मणां मध्ये किंचित्क-मीतिदायेन मोक्षसाधनं स्वादिति वितर्के ऋषीणां जिज्ञासाविद्येषादुत्तरस्रोकेन निर्णयमाह ॥ ८४ ॥

#### सर्वेषामिष चैतेषामात्मज्ञानं परं स्मृतम् । तद्भग्यं सर्वविद्यानां श्राप्यते समृतं ततः ॥ ८५ ॥

सर्वेपामिति ॥ एपां वेदाभ्यासादीनां सर्वेपामिप मध्य उपनिषदुक्तपरमार्थ-ज्ञानं प्रकृष्टं स्सृतं यसाम्सर्वेषियानां प्रधानम् । अत्रैव हेतुमाह । यतो मोक्ष-स्तसाम्प्राप्यते ॥ ८५ ॥

### पण्णामेषां तु सर्वेषां कर्मणां प्रत्य चेह च । श्रेयस्करतरं श्रेयं सर्वदा कर्म वैदिकम् ॥ ८६ ॥

पण्णामिति ॥ एपां पुनः पण्णां पूर्वोक्तानां वेदाश्यासादीनां कर्मणां मध्ये वैदिकं कर्म परमार्थज्ञानमहिकामुप्मिकश्रेयस्करतरं ज्ञातव्यम् । पूर्वश्रोके मोक्षहेतुरवमात्मज्ञानस्योक्तम्, इह तु ऐहिकामुप्मिकश्रेयोऽन्तरहेतुत्वमुच्यत इत्यपानहत्वयम् । तथाहि प्रतीकोपासनानां संशयोदयं(?) 'नाम ब्रक्केत्युपास्ते यावश्वाक्षो
गतं तत्रास्य कामचारो भवति' । गोविन्दराजस्तु एपां पूर्वश्लोकोक्तानां वेदाश्यासादीनां षण्णां कर्मणां मध्यात्मार्तकमोपेक्षया वैदिकं कर्म सर्वदेहपरलोके
सातिशयं सार्तश्येन कीर्तिस्वर्गनिःश्रेयःसाधनं श्चेयमिति व्यास्थातवान् । तदयुक्तम् । वेदाश्यासादीनां षण्णामि प्रत्येकं श्चितिविहितत्वात् । तेषु मध्ये सार्तापेक्षया किंचिदेवं किंचिक नेति न संभवति । तत्रश्च कथं निर्धारणं पष्टी । तस्यास्थाकैव व्याक्या ॥ ८६ ॥

इदानीमैहिकामुप्मिकश्रेयःसाधनत्वमेवात्मज्ञानस्य स्पष्टयति---

वैदिके कर्मयोगे तु सर्वाण्येतान्यश्चेषतः । अन्तर्भवन्ति ऋमग्रस्तसिस्तसिन्क्रियाविधी ॥ ८७ ॥ मनु॰ ४१ नेदिक इति ॥ नैदिके पुनः कर्मयोगे परमात्मोपासनारूपे सर्वाण्येतानि पूर्व-श्लोकोक्तान्येहिकामुप्त्मकश्रेयांसि तस्मिञ्जपासनाविधी क्रमशः संभवन्ति । अथवा सर्वाण्येतानीति चेदाम्यासादीन्येय परामृहयन्ते । परात्मश्चाने चेदाम्यासादीनि 'तमेतं चेदानुवचनेन विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन' इति श्रुतिदि-हिताक्रस्वेनान्तर्भवन्ति ॥ ८७ ॥

> सुखाभ्युद्यिकं चैव नैःश्रेयसिकमेव च । प्रवृत्तं च निवृत्तं च द्विविधं कर्म वैदिकम् ॥ ८८ ॥

सुखेति ॥ वैदिकं कर्मात्र ज्योतिष्टोमादिप्रतीकोपासनादि च गृक्षते । स्वर्गादि-सुसप्राप्तिकरसंसारप्रवृत्तिहेनुत्वात्प्रवृत्ताख्यं वैदिकं कर्म, तथा निःश्रेयसं मोक्षस-दर्थकर्म नैःश्रेयसिकं संसारनिवृत्तिहेनुत्वान्निवृत्ताख्यमित्येवं वैदिकं कर्म द्विप्रकारकं वेदितव्यम् ॥ ८८ ॥

एतदेव स्पष्टवति---

इह चाम्रुत्र वा काम्यं प्रवृत्तं कर्म कीर्त्यते । निष्कामं ज्ञानपूर्वं तु निष्टत्तम्रुपदिव्यते ॥ ८९ ॥ [अकामोपहतं नित्यं निवृत्तं च विधीयते । कामतस्त्र कृतं कर्म प्रवृत्तमुपदिव्यते ॥]

इहेति ॥इह काम्यसाधनं वृष्टिहेतुकारि यागादिरतः स्वर्गादिकलसाधनं ज्योतिष्टी-मादि यस्कामतया क्रियते तत्संसारमवृत्तिहेतुत्वात्प्रवृत्तांक्ष्युच्यते । इहाइष्टकलका-मनारहितं युनर्मद्वात्रामाभ्यासपूर्वकं संसारनिवृत्तिहेतुत्वाशिवृत्त्वमित्युच्यते ॥ ८९ ॥

> प्रवृत्तं कर्म संसेव्य देवानामेति साम्यताम् । निवृत्तं सेवमानस्तु भूतान्यत्येति पश्च वै ॥ ९० ॥

प्रवृत्तमिति ॥ प्रवृत्तकर्माभ्यासेन देवसमानगतित्वं सत्कलं कर्मणा प्रामोति । एतच प्रदर्शनार्थमन्यफलकेन कर्मणा प्रवृत्तेन फलान्तरमपि प्रामोति । निष्टु-त्तकर्माभ्यासेन पुनः शरीरारम्भकानि पञ्च सूनान्यतिकामति । मोसं प्रामोती-सर्थः ॥ ९० ॥

सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । समं पत्र्यमात्मयाजी खाराज्यमधिगच्छति ॥ ९१ ॥

सर्वेति ॥ सर्वभृतेषु स्थावरजङ्गमात्मकेष्वहमेवात्मरूपेणास्म सर्वाणि भृताति परमात्मपिरामासिद्धानि मच्येव परमात्मन्यासत इति सामान्येन जानशात्मयाजी जह्यापेणन्यायेन ज्योतिष्टोमादि कुर्वन् स्तेन राजते प्रकाशत इति स्वराद श्रद्ध तस्य भाषः स्वाराज्यं श्रद्धान्वं लमते । मोक्षमाप्तोतीत्यर्थः । तथा च श्रुतिः—'सर्वे खिल्ददं श्रद्धा तज्रकानितिं शान्त उपासीत' । तथा यजुर्वेदमञ्चः—'यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति । सर्वभूतेषु चात्मानं सत्तो न विज्ञगुष्सते' ॥ ९३ ॥

## यथोक्तान्यपि कर्माणि परिहाय द्विजोत्तमः।

आत्मज्ञाने शमे च स्याद्वेदाभ्यासे च यत्नवान् ॥ ९२ ॥ यथेति ॥ शास्त्रचोदितान्यप्यश्चिहोत्रादीनि कर्माणि परित्यज्य ब्रह्मध्यानेन्द्रिय-जवप्रणवोपनिषदादिवेदाभ्यासेषु ब्राह्मणो यसं कुर्यात्। एतत्रैपां मोक्षोपायान्तर-क्रोपायत्वप्रदर्शनार्यं न त्वभिहोत्रादिपरित्यागपरत्वमुक्तम् ॥ ९२ ॥

एतद्भि जन्मसाफल्यं त्राह्मणस्य विशेषतः।

प्राप्येतत्कृतकृत्यो हि द्विजो भवति नान्यथा ॥ ९३ ॥

एतिदिति ॥ एतदात्मज्ञानवेदाभ्यासादि द्विजातेर्जन्मसाफत्यापादकत्वाजन्मनः साफत्यं विशेषेण बाह्मणस्य । यसादितव्याप्य द्विजातिः कृतकृत्यो भवति न प्रकारान्तरेण ॥ ९३ ॥

इदानी वेदादेव बहा ज्ञातच्यमिति प्रदर्शयितुं वेदप्रशंसामाह-

पितृदेवमनुष्याणां वेदश्रक्षुः सनातनम् ।

अशक्यं चाप्रमेयं च वेदशास्त्रमिति स्थितिः ॥ ९४ ॥

पितृदेविति ॥ पितृदेवमनुष्याणां हव्यकव्यान्तदानेषु वेद एव चक्षुरिव चक्षुरन-श्वरं तत्प्रमाणत्वादसंतिकृष्टफलकव्यदानादी प्रमाणान्तरानवकाशात् । अशस्यं च वेदशाक्षं कर्तुम्। अनेनापारुपेयतोक्ता । अप्रमेयं च मीमांसादिन्यायनिरपेक्षतयान-वगम्यमानप्रमेयमेवं व्यवस्था । ततश्च मीमांसवा व्याकरणायक्षेत्र सर्वत्रह्या-समकं वेदायं जानीयादिति व्यवस्थितम् ॥ ९४ ॥

या वेदबाह्याः स्मृतयो याश्र काश्र कुदृष्टयः ।

सर्वोस्ता निष्फलाः प्रत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः॥९५॥
या वेदबाह्या इति॥ याः रमृतयो वेदमूला न भवन्ति दृष्टार्थवाक्यानि चैत्रवस्वनात्स्वर्गो भवतीत्यादीनि । यानि चासत्तर्कमूलानि देवतापूर्वादिनिराकरणात्मकानि वेदविरुद्धानि चार्वाकदर्शनानि सर्वाणि परलोके निष्फलानि यसास्वरकफकानि तानि मन्वादिभिः स्मृतानि ॥ ९५ ॥

एतदेव स्पष्टयति---

उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतोऽन्यानि कानिचित्। तान्यवीकालिकतया निष्फलान्यनृतानि च ॥ ९६ ॥

्र असकत इति ॥ यान्यतो वेदादन्यभूकानि च कानिचिच्छासाणि पौरुपेयत्वा-द्वरपणन्ते एवमाञ्ज विनश्यन्ति । तानि च इदानींतमत्वाशिष्फकानि असत्यरू-क्राणि च । स्मृत्यादीनां सु वेदमूकत्वादेव प्रामाण्यम् ॥ ९६ ॥

चातुर्वण्यं त्रयो लोकाश्रत्वारश्राश्रमाः पृथक् । भूतं भव्यं मविष्यं च सर्वं वेदात्मसिध्यति ॥ ९७॥ १ चातुर्वण्यंभिति ॥ 'बाझणोऽस्य युखमासीत्' इत्यादिवेदादेव चातुर्वण्यं प्रसि- ध्यति । ब्राह्मणीसृतमातापितृजनितत्वसिति तदुपजीवितवा स्वर्गादिकोकोऽपि वेदादेव प्रसिद्धः । एवं ब्रह्मचर्याद्याश्रमा अपि चत्वारो वेदमूलकत्वाद्वेदादेव प्रसिध्यन्ति । किं बहुना । यिकंचिदतीतं चर्तमानं भविष्यं च तत्सर्व 'अग्नौ प्रासाद्वितः सम्यग्' इत्यादिन्यायेन वेदादेव प्रसिध्यति ॥ ९७ ॥

> शब्दः स्पर्शश्र रूपं च रसो गन्त्रश्र पश्चमः । वेदादेव प्रस्यन्ते प्रमुतिगुणकर्मतः ॥ ९८ ॥

शब्द इति ॥ य इह लोके परलोके च शब्दाद्यो विषयाः प्रसूयन्ते प्रयुज्यन्ते एतेरिति प्रसूतयः प्रसूतयश्च गुणाश्चेति सत्वरजन्नमोरूपाः तन्निबन्धनवैदिककर्म-हेतुत्वाद्देदादेव प्रसिच्चन्ति ॥ ९८ ॥

विभित्ते सर्वभूतानि वेदशास्त्रं सनातनम् । तस्मादेतत्परं मन्ये यजन्तोरस्य साधनम् ॥ ९९ ॥

विभर्तीति ॥ वेदशाखं नित्यं सर्वभूतानि धारयति । तथाच 'हविरमो हूयते सोऽग्निरादित्यसुपसपैति तत्स्यूर्यो रिझ्मिभर्वपैति तेनाचं भवति अथेह भूता-नासुत्पत्तिस्थितिश्रेति हविर्जायते' इति ब्राह्मणस् । तस्माद्वेदशास्त्रमस्य जन्तो-वैदिककमीधिकारिपुरुषस्य प्रकृष्टं पुरुषार्थसाधनं जानन्ति ॥ ९९ ॥

> सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च । सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविद्हिति ॥ १०० ॥

सेनापत्यमिति ॥ सेनापत्यं, राज्यं, दण्डप्रणेनृत्यं, सर्वं भूस्याधिपत्या दीन्येतत्स-र्वमुक्तप्रयोजनं वेदात्मकशास्त्रज्ञ एवाईति ॥ १०० ॥

> यथा जातवलो विहर्दहत्यार्ज्ञानिष हुमान् । तथा दहित वेदज्ञः कर्मजं दोषमात्मनः ॥ १०१ ॥ [न वेदबलमाश्रित्य पापकर्मरुचिभवेत् । अज्ञानाच प्रमादाच दहते कर्म नेतरत् ॥]

यथेति ॥ यथा वृद्धोऽग्निरार्द्धानपि दुमान्दहत्त्वेवं प्रन्यतोऽर्धनश्च वेद्शः प्रति-पिद्धाद्याचरणादिकर्मजनितं पापमात्मनो नाशयति । एवंच न वेदः केवळं स्वर्गा-पवर्गोदिहेतुः किं त्वहित्तनिवृत्तिहेतुरिति दर्शितः ॥ १०१ ॥

> वेदशास्त्रार्थतत्त्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे वसन् । इहैव लोके तिष्ठन्स ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ १०२ ॥

वेदशास्त्रार्थेति ॥ यसावतो वेदं तद्ये च कमे ब्रह्मात्मकं जानाति स नित्यनै-मित्तिककर्मानुगृहीतब्रह्मज्ञानेन ब्रह्मचर्याचाश्रमावस्थितोऽसिन्नेव लोके तिष्ठन् ब्रह्मत्वाय करपते ॥ १०२ ॥

> अक्षेभ्यो प्रन्थिनः श्रेष्ठा प्रन्थिभ्यो घारिणो वराः । घारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठा ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः॥१०३॥

अज्ञेम्य इति ॥ उमयोः प्रशस्तत्वे सत्यन्यतरातिशयविषक्षायां श्रेष्ठ इतीष्ठनो विधानादीषद्य्ययना अज्ञास्त्रेभ्यः समग्रग्रन्थाच्येतारः श्रेष्ठाः । तेभ्योऽधीतग्रन्थ-धारणसमर्थाः श्रेष्ठाः । तेन ग्रन्थिनः पठितविस्मृतग्रन्था बोद्ध्याः । धारिभ्यो-ऽधीतग्रन्थार्थज्ञाः प्रकृष्टास्त्रेभ्योऽनुष्ठातारः ॥ १०३ ॥

#### तपो विद्या च विष्रस्य निःश्रेयसकरं परम् । तपसा किल्विपं हन्ति विद्ययाऽमृतमश्रुते ॥ १०४ ॥

तप इति ॥ तपः स्वधमंत्रृत्तित्वमिति भारतदर्शनात् आश्रमविहितं कर्म आ-रमज्ञानं च ब्राह्मणस्य मोक्षसाधनम् । तत्र तपसोऽवान्तरव्यापारमाह । तपसा पापमपहन्ति । ब्रह्मज्ञानेन मोक्षमाप्तार्तत । तथाच श्रुतिः—'विद्यां चाविद्यां च यन्तद्वेदोभयं सह । अविद्यया मृत्युं तीत्वां विद्ययाऽसृतमभृते' विद्यातो-ऽन्यद्विद्या कर्म सृत्युवदुःस्ताधनत्वान्सृत्युः पापं । श्रुत्यर्थ एवायं मनुना व्यान्व्यायोक्तः ॥ १०४ ॥

#### प्रत्यक्षं चातुमानं च शास्त्रं च विविधागमम् । त्रयं सुविदितं कार्यं धर्मग्रुद्धिमभीप्सता ॥ १०५ ॥

प्रत्यक्षमिति ॥ धर्मस्य तत्त्वाववोधमिष्छता प्रत्यक्षमनुमानं च धर्मसाधनभूतइ-व्यगुणजातित्वज्ञानाय शास्त्रं च वेदमूलं समृत्यादिरूपं मानाप्रकारधर्मस्वरूप-विज्ञानाय सुविदितं कर्तव्यं । तदेव च प्रमाणत्रयं मनोरभिमतम् । उपमानार्थाप-त्यादेश्वानुमानान्तर्भावः ॥ १०५ ॥

#### आर्प धर्मोपदेशं च वेदशास्त्राऽविरोधिना । यस्तर्केणानुसंधत्ते स धर्म वेद नेतरः ॥ १०६ ॥

आर्षमिति ॥ ऋषिदृष्टत्वादार्षं वेदं धर्मोपदेशं च तन्सूलस्मृत्यादिकं यस्त-दृषिरुद्धेन मीमांसादिन्यायेन विचारयित स धर्म जानाति नतु मीमांसान-भिज्ञः । धर्मे करणं वेदः, मीमांसा चेतिकर्तव्यतास्थानीया । तदुक्तं भट्ट-वार्तिककृता—'धर्मे प्रमीयमाणं हि वेदेन करणात्मता । इतिकर्नेच्यतामागं मीमांसा प्रथिप्यति'॥ १०६॥

## नैःश्रेयसमिदं कर्म यथोदितमशेपतः।

मानवस्यास्य ग्रास्त्रस्य रहस्यमुपदिश्यते ॥ १०७ ॥ नैःश्रेयसमिति ॥ एतन्निःश्रेयससाधनं कर्म निःशेषेण यथावदुदितम् । अत अर्थमस्य मानवशास्त्रस्य रहस्यं गोपनीयमिदं वस्यमाणं श्रणुत ॥ १०७ ॥

## अनामातेषु धर्मेषु कथं सादिति चेन्नवेत्।

यं शिष्टा ब्राह्मणा ब्र्युः स धर्मः स्यादशङ्कितः ॥ १०८॥ अनाम्नातेष्वितः ॥ अस्य शास्त्रस्थासमस्त्रधर्माभिधानमाशङ्करानया सामान्यो-क्या समग्रधर्मोपदेशकत्वं बोधवति । सामान्यविधिप्राप्तेषु विशेषेणानुपदिष्टेषु कथं कर्तव्यं खादिति यदि संशयो भवेत्रदा यं धर्म वश्यमाणस्थाः शिष्टा माद्यणा मृयुः स तत्र निश्चितो धर्मः सात्॥ १०८

धर्मेणाधिगतो यैस्तु वेदः सपरिबृंहणः।

ते शिष्टा ब्राह्मणा क्षेयाः श्रुतिप्रत्यक्ष्हेतवः ॥ १०९ ॥ धर्मेणेति ॥ ब्रह्मचर्याचुक्तधर्मेण वैरङ्गमीमांताधर्मकान्वपुराणाचुपदृष्टितो वेदो- धिगतस्ते ब्राह्मणाः श्रुतेः प्रत्यक्षीकरणे हेतवः, वे श्रुति पठित्वा तद्वंग्रुपिदेशन्ति ते शिष्टा विज्ञेयाः ॥ १०९ ॥

दशावरा वा परिषद्यं धर्मे परिकल्पयेत् । ज्यवरा वापि वृत्तस्या तं धर्मे न विचालयेत् ॥ ११० ॥ [पुराणं मानवो धर्मो साङ्गोपाङ्गचिकित्सकः । आज्ञासिद्धानि चत्वारि न इन्तव्यानि हेतुभिः ॥]

दशिति ॥ बदि बहुवः सन्तोऽबहिता न भवन्ति तदा दशावरास्ववराश्चेति वस्पमाणस्था वस्याः सापरिपत् तदभावे त्रयोऽवरा यस्याः सावा सदाचारा यं धर्म निश्चिनुयानं धर्मत्वेन स्वीकुर्यान्न विसंवदेत् ॥ १९०॥

त्रैविद्यो हेतुकस्तर्की नैरुक्तो धर्मपाठकः । त्रयश्राश्रमिणः पूर्वे परिषत्स्याद्दशावरा ॥ १११ ॥

त्रीवद्य इति ॥ वेदत्रयसंबन्धशाखात्रयाध्येनारः, श्रुतिस्मृत्यविरुद्धन्यायशास्त्रतः, मीमांसारमकतकवित् , निरुक्तज्ञः, मानवादिधर्मशास्त्रवेदी, त्रश्चचारी, गृहस्थवान-प्रस्थो इसेचा दशावरा परिवल्यान् ॥ १११ ॥

> ऋग्वेद्विद्यजुर्विच सामवेद्विदेव च । ज्यवरा परिषज्ज्ञेया धर्मसंग्रयनिर्णये ॥ ११२ ॥

ऋग्वेदविदिति ॥ ऋग्यजुःसामवेदशालानां चेऽध्येतारस्तदर्थज्ञाश्च त्रयः सा धर्मसंदेहनिरासार्थं व्यवरा परिचढ्रोबुच्या ॥ ११२ ॥

एकोऽपि वेदविद्धर्म यं व्यवस्येद्विजोत्तमः।

स विश्लेयः परो धर्मो नाज्ञानामुदितोऽयुतैः ॥ ११३ ॥

तद्भावे एकोऽपीति ॥ एकोऽपि वेदार्थधर्मशो यं धर्मे निश्चित्रपात् प्रकृष्टो धर्मः स बोद्ध्यो न वेदानिभञ्चानां दशिमः सहस्तरप्रुक्तः । वेदविच्छव्दोऽयं वेदार्थधर्मञ्चपरः । एतच श्रेष्ठोपछञ्चणम् । स्पृतिपुराणमीमांसान्यायशास्त्रश्चीप गुरुपरंपरोपदेशविच श्रेयः । तथा 'केवछं शास्त्रमाश्चित्य न कर्तस्यो विनिर्णयः । युक्तिहीनविचारे स धर्महानिः प्रजायते' । तेव बहुस्कृतिशोऽपि यदि सम्यक् प्रायश्चिक्तादिधर्मे जानाति तदा तेनाप्येकन धर्मे उक्तः प्रकृष्टो धर्मो श्रेयः । अतएव यमः—'एको हो वा त्रयो वापि यद्भूपुर्धर्मपाठकाः । स धर्म इति विश्वयो नेतरेषां सहस्रकाः ॥' ॥ ११६ ॥

#### अत्रतानाममञ्जाणां जातिमात्रोपजीविनाम् । सहस्रत्यः समेतानां परिषच्चं न विद्यते ॥ ११४ ॥

अवतानामिति ॥ साविज्यादिवश्चातिवतरहितानां, मञ्जवेदाध्ययनरहितानां, ब्राह्मणजातिमात्रधारिणां, बहूनामपि मिलितानां परिवस्तं नास्ति । धर्मनिर्णयसान् मर्थ्याभावात् ॥ ११४ ॥

> यं वदन्ति तमोभूता मूर्खा धर्ममतद्विदः । तत्पापं शतथा भूत्वा तद्वकृननुगच्छति ॥ ११५ ॥

यं वदन्तीति ॥ तमोगुणबहुला मूर्खाः धर्मप्रमाणवेदार्थानभिज्ञा अतएव प्रश्न-विषयधर्माविदः प्रायश्चित्तादिधर्मे यं पुरुषं प्रत्युपदिशन्ति तदीयं पापं शतगुणं भून्वा वाचकान्बद्वन् अजेन् ॥ ३३५ ॥

एतद्वोऽभिहितं सर्वं निःश्रेषसकरं परम् । असादमच्युतो विद्रः प्राप्तोति परमां गतिम् ॥ ११६ ॥

एनइ इति ॥ एतिक्वःश्रेयससाधकं प्रकृष्टं धर्मादिकं सर्वे युप्माकमभिष्टितम् । एतदनुतिष्ठन्त्राक्षणादिः परमां गतिं स्वर्गापवर्गरूपां प्राप्नोति ॥ ११६ ॥

> एवं स भगवान्देवो लोकानां हितकाम्यया । धर्मस्य परमं गुद्धं ममेदं सर्वेद्यक्तवान् ॥ ११७ ॥

एवमिति ॥ स भगवानेश्वर्यादिसंयुक्तो बोतनाहेवो मनुरुक्तप्रकारेणेदं सर्वे धर्मस्य परमार्थे शुश्रुषुतिप्येभ्यः अगोपनीयं लोकहितेच्छया ममेदं सर्वेमुक्तवा-मिति भृगुर्भहर्षीनाह ॥ ११७ ॥

प्तमुपमंहत्य महर्पीणां हितायोक्तमप्यात्मज्ञानं प्रकृष्टमोक्षोपकारकतया पृथकृत्याह---

सर्वमात्मिन संपञ्चेत्सचासच समाहितः । सर्वे द्यात्मिन संपञ्चकाधर्मे कुरुते मनः ॥ ११८ ॥

सर्वमिति ॥ सद्भावनसद्भावं सर्व बाह्मणो जानन् बद्धस्वरूपमायमन्युपस्थितं तद्रारमकमनन्यमना ध्यानप्रकर्षेण साक्षात्कुर्यात् । यस्मात्सर्वमात्मावेन पश्यन्याग-द्वेषामावाद्धमें मनो न कुरुते ॥ ११८ ॥

प्तदेव स्पष्टयति---

आत्मेव देवताः सर्वाः सर्वमात्मन्यवस्थितम् । आत्मा हि जनयत्येषां कर्मयोगं श्रुरीरिणाम् ॥ ११९ ॥ आत्मेवेति ॥ इन्द्राचाः सर्वदेवताः परमात्मैव सर्वोत्मस्वात्परमात्मनः । सर्वे जगदात्मन्वेवावस्थितं परमात्मपरिणामत्वात् । हिरवधारणार्थे । परमात्मैवैषां क्षेत्रज्ञादीनां कर्मसंबन्धं जनयति । तथाच श्रुतिः—'एष क्षेत्र साधु कर्म कारयति यमूर्ध्वं निनीपति । एप क्षेत्रासाधु कर्मे कारयति यमघो निनीपति' इति ॥ ११९॥

इदानीं वस्यमाणब्रह्मध्यानविशेषोपयोगितया दृहिकाकाशादितु बाह्माकाशा-दीनां रूपमाह----

> खं संनिवेशयेत्स्वेषु चेष्टनस्पर्शनेऽनिलम् । पक्तिदृष्टचोः परं तेजः स्नेहेऽपो गां च मूर्तिषु ॥ १२० ॥ मनसीन्दुं दिशः श्रोत्रे कान्ते विष्णुं बले हरम् । बाच्यप्रिं मित्रमुत्सर्गे प्रजने च प्रजापतिम् ॥ १२१ ॥

समिति ॥ मनसीति ॥ बाह्याकाशमुद्राद्यविद्यन्नशरीराकाशेषु लीनमेकत्वेन धारपेत् । तथा चेष्टास्पर्शकारणभूतदृहिकवाया बाह्यवायुं, औदर्यचाक्षुपतेजसीर-मिस्वयोः मक्तष्टं तेजः, दृहिकास्वप्यु बाह्या अपः बाह्याः पृथिव्यादयः शरी-रपार्थिवभागेषु, मनसि चन्द्रं, श्रोत्रे दिशः, पादेन्द्रिये विष्णुं, बले हरं, वागि-न्द्रियेऽप्तिं, पाय्विन्द्रिये मित्रं, उपस्थेन्द्रिये प्रजापति लीनमेकन्वेन भावयेत् ॥ १२०॥ १२१॥

#### प्रशासितारं सर्वेषामणीयांसमणोरपि । रुक्मामं स्वप्नधीगम्यं विद्यात्तं पुरुषं परम् ॥ १२२ ॥

प्रशासितारसिति ॥ एवमाध्यात्मिकभूतादिकं स्तीनसेकत्वेन भावित्वा प्रशासितारं नियन्तारं प्रशादिन्तम्वपर्यन्तस्य चेतनाचेतनस्य जातेर्योऽयमप्रयादीनामां ज्यादिनियमो यश्चादित्वादीनां अमणादिनियमो यश्च कर्मणां फर्लं प्रतिन्तियमोत्तस्व परमात्माधीनम् । तथाच 'एतस्वैवाऽक्षरस्य प्रशासने गार्यी'-त्याधुपनिपदः । तथा 'भयादस्याप्रिस्तपति भयात्तपति स्यंः । भयादिनद्वश्च बायुश्च मृत्युधावति पञ्चमः' इति । तथा अणोरणीयांसं सर्वात्मत्वात् । तथाच श्रुतिः—'बालाप्रशनभागस्य शतधा कल्पिनस्य च । मार्यो जीवेति विज्ञेषः स्वानन्त्याय कल्पते ॥' रुनमामं यद्यपि 'अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम्' इत्याद्यपनिषदा रूपं परमात्मनो निषिद्धं तथाप्युपासनाविशेषे शुद्धसुवर्णाभम् ॥ अतएव 'ब एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मय' इत्यादि छान्दोग्योपनिपत् । स्वप्नधीगम्यं । दृष्टान्तोऽयं स्वप्नधीसदशज्ञानप्रश्चम् । यथा स्वप्नधीश्चश्चरादिबाहोन्द्रयोपरमे मनोमान्नेण जन्यत एवमात्मधीरिप । अतप्व व्यासः 'नैवासो चक्चुषा प्राह्मो न च शिष्टरपीन्द्रयेः । मनसा तु असबेन गृह्मते स्वस्मदिशिभिः ॥' एवंविधं परात्मानमनु-ष्वन्तयेत ॥ १२२ ॥

एतमेके वदन्त्यिं मनुमन्ये प्रजापतिम् । इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम् ॥ १२३॥ पुतमिति ॥ एतं च परमात्मानमित्रित्वेनैके याज्ञिका उपासते । तथा तमेकमित्रिमित्यध्वर्येय उपासने । अन्ये पुनः स्रष्टृत्वात्स्रष्ट्राख्यप्रज्ञापतिरूपतयोपासते । एकं पुनरेश्वर्ययोगादिनद्रक्षपतयोपासते । अपरे पुनः प्राणत्वेनोपासते । सर्वाण भूरादी नीमानि भूतानि 'प्राणमेवाभिसंविद्यान्ति प्राणमभ्युजिहतः' इत्यादिश्चतिद्रशं नात् । अपरे पुनरपगतप्रपञ्चात्मकं सिबदानन्दम्बरूपं परमात्मानमुपासते । मूर्तान्मृतंस्करूपे च ब्रह्मणि सर्वा पृवोपासनाः श्चतिप्रसिद्धा भवन्ति ॥ १२३॥

एष सर्वाणि भूतानि पश्चभिन्याप्य मृर्तिभिः। जन्मदृद्धिक्षयैर्नित्यं संसारयति चक्रवत् ॥ १२४॥

एवमिति ॥ एव आत्मा सर्वान्प्राणिनः पञ्चभिः पृथिव्यादिभिर्महाभूतैः शरीरा-रम्भकः परिगृद्ध पूर्वजन्मार्जितकर्मापेक्षयोत्पत्तिस्थितिविनाशै स्थादिचक्रवदसकृदु-पावर्तमानेरामोक्षात्संसारिणः करोति ॥ १२४ ॥

इदानीं मोश्नत्वेनोक्तमर्वधर्मश्रेष्ठतया सर्वत्र परमात्मदर्शनमनुष्टेयत्वेनोप-संहरति—

एवं यः सर्वभूतेषु पश्यत्यात्मानमात्मना ।
स सर्वसमतामत्य ब्रह्माभ्येति परं पदम् ॥ १२५ ॥
[चतुर्वेदसमं पुण्यमस्य शास्त्रस्य धारणात् ।
भूयो वाण्यतिरिच्येत पापनिर्यातनं महत् ॥]

यदं यः सर्वभूतेप्विति ॥ एवं 'सर्वभूतेषु चात्मानम्' इत्याशुक्तप्रकारेण यः सर्वेषु भूतेप्ववस्थितमात्मानमात्मना पर्श्यति स ब्रह्मसाक्षात्कारात्प्रः श्रेष्टं पदं स्थानं ब्रह्म प्रामोति । तत्रात्यन्तं लीयते युक्तो भवतीत्यर्थः ॥ १२५ ॥

इत्येतन्मानवं शास्त्रं भृगुमोक्तं पठिन्द्रजः ।

मवत्याचारवािन्नत्यं यथेष्टां प्रामुयाद्गतिम् ॥ १२६ ॥

[मनुः स्वायंभ्रवो देवः सर्वज्ञासार्थपारगः ।

तस्यास्यिनिर्गतं धर्म विचार्य बहुविस्तरात् ॥

ये पठिन्ति द्विजाः केचित्सर्वपापोपशान्तिदम् ।

ते गच्छन्ति परं स्थानं ब्रह्मणः सद्य शास्ततम् ॥

इति मानवे धर्मशास्त्रे स्युप्रोकायां संहितायां द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

इस्पेतदिति ॥ समास्यर्थे इतिशब्दः । एतस्स्मृतिशास्तं मृगुणा प्रकर्पेणोक्तं द्विजातिः पटन् विहितानुष्टाननिषद्भवर्जनात्सदाचारवान् भवति । यथापेक्षितां च स्वर्गोपवर्गोदिरूपां गतिं प्राप्तुयादिति ॥ २६ ॥

[अध्यायः १२

सारासारवचःप्रपञ्चनविधौ मेघातियेश्वातुरी
स्तोकं वस्तु निगृहमस्पवचनाद्गोबिन्द्राजो जगौ ।
प्रम्थेऽसिन्धरणीधरस्य बहुन्नः स्वातन्त्र्यमेतावता
स्पष्टं मानवमधेतस्वमित्वलं वंक्तु कृतोऽयं श्रमः ॥ १ ॥
प्रायो मुनिभिर्विवृतं कथयत्येषा मनुस्मृतेरर्थम् ।
दन्नभिर्प्रन्थसहस्तैः सप्तद्शयुना कृता वृत्तिः ॥ २ ॥
सेवं मया मानवधर्मशास्त्रे व्यधायि वृत्तिर्विदुषां हिनाय ।
दुर्वोधजातेर्दुरितक्षयाय भूयात्ततो मे जगतामधीन्नः ॥ ३ ॥

इति बारेन्द्रिनन्दनावासीयदिवाकरात्मजश्रीमत्कु कृकमदृविरचिताया मन्वर्थमुक्तावल्यां मनुवृत्तौ द्वादशोऽध्यायः समाप्तः ॥ १२ ॥

इति श्रीकुलुकभद्दविरचिता मन्वथेमुक्तावली समाप्ता ॥



# मनुरमृतिपद्यानामकाराद्यनुक्रमणिका-

| श्होकः                                      | <b>রি</b> র | श्लोक:                                    | मृष्ठ       | , स्रोक                   | Bi      |
|---------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|---------------------------|---------|
| ঞ                                           |             | अघ स केवस मुक्के                          | ٠           | अदस्य तु व एतेभ्य         | ۲ ۹۹    |
| नवस्येति त् यः कन्याम्                      | 305         | अङ्गावपीडमायां च                          | 114         | मदर्शवित्वा तंत्रेव       | 396     |
| अधासन कृत पापम्                             |             | अ हुन्डीर्घान्यभेदस्य                     | *** \$<0    | अदातरि पुनर्वाता          | ३९७     |
| अवासन कृते पापे                             |             | अद्भुष्टम्हरूच तके                        | 81          | भदीयमाना मर्तारम्         | १५५     |
| अकामतन्तु राजन्यम्                          | 888         | अवक्षुविषय दुर्गम्                        | 18€         | अदुरिसानां हञ्याणाः       |         |
| अकामस्य किया काचित्                         | ₹ ٩         | अष्छलेनेव चान्विष्छे                      | त् ६०१      | अदेश्यं यक्ष दिश्ति       |         |
| सनामोपहित निस्त्रम्                         | 808         |                                           | *** 348     | अझिरेत्र डिजास्याण        | म् ८१   |
| <b>अकारणपरिस्यका</b>                        | 900         | अजाविक सक्ताप्तम्                         | *** # 4 *** | अद्भिर्यात्राण भुव्याः    |         |
| यकार चायुकार च                              |             | अजाविक तु सहद्धे                          |             | मझिन्तु प्रोक्षणं ज्ञीन   |         |
| चकुर्वस्वाहत कर्म                           | 829         | अजीगर्त मृतं हस्नुम्<br>अजीवन्तु यधोक्तेन | 954         | अङ्गर्धोप्रज्ञीसन क्षत्र  | म् ३९४  |
| अफत च जनात्क्षेत्रात् •••                   |             | 1                                         |             | अधात्काकः पुरोद्याश       | य २३४   |
| अकृता वा <b>कृता वापि</b>                   |             | अङ्गानात्याः व विष्म्य                    |             | अद्योहेणीय जुनानाम्       | 912     |
| भ पुत्वा भे <b>क्षचरणम्</b>                 | €4          | अज्ञानार्याद् वा भाना                     | •           | अउर्रेण न नानीयार         | Į 984   |
| अक्रोपनान्त्रमसादानं                        |             | भज्ञानाद्वामणी पीत्वा                     |             | अवमणी शैक्ष व्यक्ष        | २.99    |
| नकोधना शीचपरा<br>अक्षमाला वसिष्ठेन          | 118         | अझेभ्यो प्रस्थित श्रेष्ठ                  |             | अधर्मदण्डन कोके           | २९१     |
| अक्षारकवणाना स्यु                           | 902         | अक्षो नगति वै बाल-                        |             | अधर्मप्रमद चैव            | 383     |
| वक्षेत्रे बीजसुत्स्रष्टम्                   |             | अण्डनाः पश्चिणः सर्प                      |             | अवर्मेण च व माह           | 49      |
| अगारदाही गरद                                | 900         | अण्टबो मात्रा विनावि                      |             | अधर्मेणंधते तावत्         | ··· 14E |
| भगुते श्रांत्रवादेश्वे                      |             | भत ऊर्व तु छन्दांसि                       |             | अधत्तान्नोपद्ध्याम        | 183     |
| अधिदंग्धानविद्याण्                          |             | सत अर्थ त्रयोप्येते                       |             | अधार्मिक विभिन्धीय        | ***     |
| अग्निदान्यक्तदाक्षेत                        | 144         | क्षन ग्वल्पीयसि द्वव्ये                   |             | अवार्मिको नरो बो हि       | ··· 942 |
| अक्षिपकाशनो वा स्वाद्                       | 318         | अन्याग्स्वनधीयान .                        |             | अधितिष्ठेत्र केशांस्तु    | 186     |
| भक्तिवायुरविभ्वस्तु                         |             | अतरनु विपरीतस्य .                         |             | अधिवज्ञ त्रक्ष जपंत्      | २२६     |
| अप्र वाहारबेदेनम् •••                       |             | आंतकान्ते दशाहे व                         | - 1         | अधिविना तु या नारी        | 148     |
| भग्निहोत्र च जुहुबात्<br>भाग्नहोत्रं समादाय | 120         | अतिकामेत्रमत्त वा .                       |             | भशीस विधिवदेदान्          | ₩ ٩٩٠٠٠ |
| भाग्नहात्र समादाय<br>अग्निहोञ्यपविध्यामीम्  |             | अतिथि चाननुष्राप्य .                      | 1           | मधीयीरखयो वर्णा           |         |
| अज्ञीमात्मनि वैतानान्                       | 254         | अतिवादास्तितक्षेत .                       | - 1         | अधोद्दष्टिनैप्कृतिक       |         |
| अप्रीन्थन नेश्चर्याम् •••                   |             | अत्वसानि पात्राणि .                       |             | अध्यक्षान्विविधान्तुः यीत | •       |
| अक्षेः सोमयमाभ्या च                         | 110         | अतोऽन्यतममान्धाय .                        |             | अध्यायध्यावाहनिकम्        |         |
| अग्ने सोमस्य वैवादौ                         | 4.8         | भतोऽन्यतमया वृत्त्या .                    |             | बध्वात्मर्रातरासीन .      |         |
| अभी प्रास्ताहुतिः सम्बक्                    |             | अत्युष्ण सर्वमन्नं स्वात्.                |             | सध्यापन अहायज्ञः          |         |
| अदयमावे तु विप्रस्य                         | פנו         | सत्र गाथा वायुगीता <sup>.</sup> .         | # # 840     | अव्यापनमध्ययनम्           |         |
| अरुयगारे गर्वा गोष्ठे                       |             | भथ मूलमनाहार्यम् .                        |             | अध्वापनमध्यवमम् .         |         |
| अस्यावेष पाक्षमञ्जूत्                       |             | अद्ग्ड्यान्द्ग्डमञ्जाना.                  | ì           | अध्वापवासास पितृत्        |         |
| अद्रयाः सर्वेषु वेदेषु                      | 112         | बदत्तानाभुपाद्यागम् .                     | 844         | अध्येष्यमाणस्याचास्त्रः   | **      |

| श्लोकः                              | 58.     | श्लोक-                                           | पृष्टं | શ્હો!                   |
|-------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| अध्येष्यमाणं तु गुरुः .             | 88      | अनेन नारीवृत्तेन                                 | . २१०  | अपुत्रोऽ                |
| अनंशी हीवपतिती .                    |         | अनेन विधिना नित्यम्                              |        | भपुष्पा                 |
| अनिकरनिकेतः स्यात्                  |         | अनेन विधिना यस्तु                                | . 881  | समणोह                   |
| अनधीत्व द्विजो वेदान्               |         | अनेन विधिना राजा                                 |        | अप्रयक्ष                |
| अनन्तरः सपिण्डाद्यः .               |         | अनेन विधिना राजा                                 | 1140   | समाणि                   |
| अनन्तरमरि विद्यात्                  |         | सनेन विचिना श्राह्म                              |        | अप्सु प्र               |
| अनन्तरासु जातानाम्                  |         | अनेन विधिना सर्वान्<br>अनेन विधो वृत्तन          | . यस्  | भग्सु म्                |
| क्षातामामा एकम्ब                    | 200     | अन्तर्गतश्रवे मामे                               |        | अवीज                    |
| अनपेक्षितमर्यादम्                   | ছ२२     | अन्तदेशाहे स्वाना चेत्                           | 998    | अन्दार्थ                |
| अन-वासेन वेदानाम्                   |         | अन्थो जङ पीठसर्वी                                |        | अत्राह्म                |
| अनिर्वतं वृथामांसम्                 |         | अभ्यो मन्स्यानिवाश्राति                          |        | अश्राह्म                |
| भनातुर त्वानि सानि                  |         | अभ्रमेश पराधीनम्                                 | 2.0    | अमयम<br>अभिचा           |
|                                     | ,, २०६  | अम्नहर्तामयावित्वन्                              | . 834  | अनिपूर्व                |
| अनादेयस्य पादानातः                  |         | अब्रहीनो दहेड्यप्टं                              | 830    | भाभवा                   |
| बनास्नातेषु धर्मेषु                 |         | अभादे अणहा मार्डि                                |        | ग्रामिवा                |
| अनारीग्यमनायुष्यम् .                |         | अन्नाद्यनाना सत्त्वानाम्                         | 886    | अभिवा                   |
| भनार्यता निष्ठ्रता -                |         | अन्यदुत जातमन्यग्                                |        | अभिवा                   |
| अनार्थमार्थकर्माण                   |         | अन्या चेदर्शियत्वान्याः                          |        | <b>अभिश</b>             |
| भनावीयां समुख्यन्न .                |         | अन्यार्नाप प्रकुत्रीत ।<br>अन्ये कृतयुगे धर्मा । | . 450  | अभिया                   |
| भनाहितासिता स्तेयम् .               |         | अन्येषा चेत्रमादीनाम्                            |        | अभोज्य                  |
| खनिस्मी विजयी मन्मार                |         | अन्यंध्याप तु कान्वेषु                           |        | अमोग्य                  |
| भानिन्दिते स्त्रीविवाहे             | , «4    | अन्धोन्यन्याव्यभीचार                             |        | अभ्यङ्ग                 |
| <b>अ</b> नियुक्तासृत <b>श्चेव</b> . | ષ્દ્રંપ | अन्यांधय च बहत्तम्                               |        | अभ्यः                   |
| अनिर्वशाया को क्षीरन                |         | भव ग्रस्त विय मामस्                              |        | <b>अज्ञातृ</b><br>आंश्र |
| अनिर्दशाहा गा स्नाम्                | 233     | अप सुरामाजनम्था .                                |        | अमत्येत                 |
| अनुक्तनिप्कृतीना तु                 |         | अपस्य धर्मकार्यान                                |        | अमुक्र                  |
| अनुगम्बन्धवा मेतम्                  |         | अपत्यलोभावा तु श्री                              |        | भगात्प                  |
| अनुपन्नमिगुद्रप्यम्                 |         | अपदिस्थापदेश्य च                                 |        | अमार                    |
| अनुबर्भ परिकाय                      |         | अपराजिता वास्थाय                                 |        | अमात्य                  |
| अनुनावी तुय कथित                    | त् २८१  | अपराह्मलथा दर्भाः                                |        | अमात्ये                 |
| अनुमन्ता विश्वसिता                  | 166     | अपसध्यमग्री कृत्वा                               |        | भमानु                   |
| मनुरक्त शुचिर्दक्ष                  | 380     | अपह्रवञ्चमर्णस्य                                 |        | अमाय                    |
|                                     | . 81    | अपा समीपे नियतः                                  |        | भमाव                    |
| सनृत च समुन्कर्व                    | ४२९     | अपाक्त्यो यावतः पाक्तः                           |        | अमाव<br>अमेध्ये         |
|                                     | २७५     | अपाक्कदाने यो दातुः                              |        | अयं वि                  |
|                                     | २०८     | अपाङ्ग भोपहता पङ्गि.                             |        | अयमु                    |
|                                     | २०९     | अपामग्रंश संयोगात्                               |        | अयाज                    |
|                                     | 41      | अपिन स कुछे जाब                                  |        | अयुज्य                  |
|                                     | घ२६     | व्याप बत्सुकरं कर्म                              |        | अर्धि                   |
| सनेन तु विधानेन                     | ३₹२     | अपुत्रायां मृतायां तु                            |        | अर्थि                   |
|                                     |         |                                                  |        |                         |

| -श्राका-                                   | 55                    |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| अपुत्रोऽनेन विविना                         | इ६२                   |
| भपुष्पाः कलवन्तो वे                        |                       |
| <b>ममणोद्यो</b> ऽतिथिः सायः                | e 9 }                 |
|                                            | 394                   |
| ममाणि भियत्क्रियते                         | ३७०                   |
| अप्सु प्रवेश्य न दण्डम्                    | ३८२                   |
| अप्तु मूमिषदिखाहुः .                       | २८६                   |
| अवीजधिकयी चैव                              | ₹° 0                  |
| अन्दार्थिमिन्द्रमिखेतत्                    | 別ない                   |
| 27.67                                      | as.                   |
| अमयस्य हि यो दाना                          |                       |
| arthrander -/-                             | \$CY                  |
| <b>भ</b> िपूत्रितलाभास्तु                  | २२१                   |
| भभियोक्ता न चेद्र्याल                      |                       |
| -C                                         | чэ                    |
|                                            | , 900                 |
| अभिवादान्पर विष                            | . 48                  |
| अभिश्वम्तस्य पण्डस्य                       | 464                   |
| अभिपद्म तुय कन्याः                         | र् ६६१                |
| अभोग्यमग्र नात्तव्यम्                      | ४४९                   |
| अमोग्याना तु भुकरवाः<br>अभ्यक्षमञ्जन चादणो | तम् ४ <b>४८</b><br>६३ |
| अभ्यञ्जन स्थापन च                          |                       |
| अञ्चातृका प्रदान्यामि                      | ३६२                   |
| आंश्र काष्णीयसी दद्या                      |                       |
| अमत्येतानि पद् जन्ध्व                      | 1 1<2                 |
| अमित्रका तु कार्येयम्                      |                       |
| भग्त्य प्राह्मिवाको व                      | 1 5<3                 |
| अमात्यमुख्य धर्मञ्जम्                      | इपष्                  |
| अमात्यराष्ट्रदुगर्थि                       | २५७                   |
| भमात्ये दण्ड भायत्त<br>भमानुपीषु पुरुष     | 789<br>748            |
| अमाययेष वर्तत                              | २४७                   |
| अमावास्या गुरुं हन्ति                      | 14R                   |
| अमावास्यामष्टमीं च                         | 144                   |
| अमेध्ये वा पतेमारा-                        | <b>8</b> ≹9           |
| अवं द्विजीहें विद्वन्ति                    | ₽ <i>₽</i> ₹          |
| अयमुक्तो विमागो व                          | १७९                   |
| अयाज्ययाजनैश्चेत                           | <b>Q</b> a            |
| भयुष्यमानस्योत्पाद्य                       | 169                   |
| अरक्षिता गृहे रुद्धाः                      | 181                   |
| अर्थितारं राजानम                           | 821                   |

| अराजने वा त्रिरम्बस्य १६६ असंस्कृतप्रमीतानाम् १९१ असन्द्रतान्पद्रसम्ब १८० असन्द्रमान्पद्रसम्ब १८० असन्द्रमान्पद्रसम्ब १८० असंघिताना सवाता १९० असंघिता सवाता १९० असंघिताना सवाता १९० असंघिताना सवाता १९० अ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | भरानके हि लोके दिसन् २३०<br>अरोगा सर्वमिद्धार्थाः २२<br>अर्थकारेण्यमकानाम् ३१<br>अर्थकम्यादनार्थे च ३५९ | असन्द <u>ुतान्पर्</u> यू- <b>मंत्र</b> | 5c4           | _                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| अराजके हि लोकेऽस्मिन् २१० असन्द्रतान्यद्र्सिक १८५ आचार्य स्वसुपाध्यायम् १९६ अस्तोगा सर्वमिद्धार्थाः २२ अस्त्रहर्भवासेषु १८० अस्त्रायेण्यम्कानाम् ११० अस्त्रायेण्यम्कानाम् ११० असंपिताना सवाता १९७ असंपिताना सवाता १९० असंपिता सवाता १९० असंपिताना सवाता १०० असंपि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | भरोगा सर्वमिञ्चार्थाः २२<br>अर्थकामेण्यमकानाम् ३१<br>अर्थकम्पादनार्थे च ३५९                             |                                        |               | _                           |
| अर्थना सर्वमिद्धार्थाः २२ असङ्गृह्णवासेषु १६० आश्वार्ये च प्रवक्तारम् १६० अर्थनाम्प्रवन्ताम् १५० अर्थनाम्प्रवन्ताम् च अर्थनाम्परवन्ताम् च अर्थनाम्परवन्ताम् च अर्थनाम्परवन्ताम् च अर्थनाम्परवन्ताम् च अर्थनाम्यस्य च अर्यापरवन्ताम्यस्य च अर्यापरवन्ताम् च अर्यम्यस्य च अर्यापरवन्ताम् च अर्यमस्य च                                          | अर्थकारेण्यसकानाम् ३१<br>अर्थकस्यादनार्थे च ३५९                                                         | असकुङ्ग नेवासेषु                       | 1             |                             |
| अर्थकामेण्यमक्तानाम् ३१ असस्या मृत्यम्तस्य ४७० आवार्यपुत्रः ग्रुक्षम् ५० अर्थसम्यादनार्थे च ३५० असंधिताना सधाता ३२७ आवार्यस्य पिता चैव ३५ अर्थाम्याद्यम् च जातिम् ५० अर्थामयात्र्ये चुद्धा २०६ अर्थपण्डा च या मानु ७७   सावार्यत्वस्य यां जातिम् ५० अर्थामयात्र्ये च स्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | अर्थसन्यादनार्थे च ३५९                                                                                  |                                        | 8<0           |                             |
| अर्थसम्यादनार्थे च २५० असधिताना सवाता १२७ आचार्यस्य पिता चैव ७५ अर्थम्य सब्रहे चैनाम् १६१ असपिण्डा द्वित्रं प्रेमन् १९८ । आचार्यस्य यां लातिम् ०८ अर्थानर्थातुमा चुद्धा २०६ अरथिण्डा च या मानु ७७ । झाचाँये तु बलु प्रेते ८५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         | असस्या मृत्यम्तस्य                     | 800           |                             |
| अर्थन्य सबहे चैनाम् ६६१ असपिण्ड द्विजं प्रेनम् १९८ । आचार्यस्यस्य यां जातिम् ७८<br>अर्थानर्थातुमा सुद्धाः २७६ असपिण्डा च या मानु ७७ । झाचाँये तु बलु प्रेते ८५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         | असंधिताना संघाता                       | १२७           |                             |
| अर्थानर्थायुनी मुद्धा २७६ असपिण्डा च या मानु ७७ । सार्चार्य तु बलु मेते ८५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | अथन्य संग्रह चनाग् १४१                                                                                  | असपिण्ड द्वित्रं प्रेनम्               | 986           |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                        | -             |                             |
| अर्थेटप्रव्यवमात्र म् २७८   असमाज्य साक्षामक्ष , , २७८   आबार्या प्रकारोक्ष १६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अर्थेऽपन् <b>ययमान</b> नु २७८                                                                           | , असभाष्ये साक्षिमिस                   | Rec           | आचार्या ब्रह्मलोक्च १६४     |
| असकार नाटदीत ३५५ असभी त्या हासंबाध्यः ३८२ आवापा शहाणी सति। ३९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                        |               |                             |
| अलजुत्सा मपत्रेष्त् २६८   असम्बदारिणक्षेत्र ३८३ आण्डाद्य वाश्वीयत्या च ८२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         | असम्बद्धारिणश्चेष                      | 4<3           |                             |
| अलब्ध चव लिप्सेन २४६ अमाधिकेषु त्वेभेषु २८८ आतुरामिश्चान्ता वा ४४५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *                                                                                                       | अमाधिकपु त्वेभेषु                      | ₹<<           |                             |
| अलक्श्रीमच्छेटच्डेण . ३४७ असुसान्तु पितु प्रवया ३७३ आत्मनश्च परित्राणे ६२८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         | असुतान्तु पितु पव्याः                  | FOF           |                             |
| अस्मवु द्वारुपात्र च ६२० अध्धिमता नु सन्वानाम् ४४६ आस्मनो यदि वान्येषाम् ४४९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         | अस्थिमता नु सन्वान                     | ाम् ४४६       |                             |
| अलामे न निपादी स्थान २२५ अस्थिम्धण स्नायुगुतम् . २२४ आसीव देवता सर्वा ४८०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                                                                                       |                                        |               |                             |
| अलिब्री लिब्रियेयेण १६७ ं अध्मिन्धमीऽसिक्षेत्रीकः २६ ं आस्मैय ह्यास्मन- साक्षी ६८४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                        |               |                             |
| अल्प वा बहु वा वस्य ५८ अन गमयनि प्रेतान् १२० आवदीत न शुद्रीऽपि १५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         | ं अव गमयनि प्रेतान्                    | 93º           |                             |
| अल्याचा-ववहारेण २५१ अस्यतन्त्रा स्त्रियः कार्या १४० आह्दीनाश्च वद्यशाम २५३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                        |               | 1                           |
| armfust and star and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | ं भरगमिना कृतौ यस्                     | £05           |                             |
| अवकीणीं त काणन ४४२ अहम्यहन्वयेक्षेत ३३९ आहण्याप्रियकस्य ३६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                        |               | आदानमप्रियकरम् १६५          |
| The same of the sa |                                                                                                         | <b>नह् मना सिम्धन्तु</b>               | 13            | भादाननित्याचादातुः ४२३      |
| OF THE PROPERTY 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         | ं अहार्ये बाह्मणद्रध्यम्               | 302           |                             |
| A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |                                                                                                         | े अहिनथेन्द्रियानद्वाः                 | 338           | आस यज्यक्षरं त्रक्ष ४६७     |
| and an all the second as a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         | ् अहिसयैव सृतानाम्                     | to            |                             |
| a safety samples and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | े अहिसा सत्यमस्तयम्                    | 800           | भाषि शीमा बालधनम् २९५       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | भट्टत च हुत बैव                        | 99            | माथिश्रोपनिधिश्रोमी २०४     |
| भाग भाग कि ताम है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         | अहोरात्रे विभजते                       | 96            | अप शुङ्का भूमिगता २०३       |
| Course Sections secures and S.D.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         | अहा चैकेन राज्या                       | T 940         | अधरकल्पेन वो धर्मम् ४२५     |
| DINE THEN ST WARFER D 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         | अक्षा राज्या च याञ्                    | म्मृत् २२३    | ' आपदर्थ धर्न रक्षेत् २६६   |
| अवेक्षेत गतीनेणाम् . २२१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 1                                      |               | आपद्रतोऽभवा वृद्ध २८८       |
| शासार विकि सेर्गामा ३७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         | आकारितिह तैर्गत्या                     | २७६           |                             |
| A CONTRACTOR CONTRACTOR DA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         | आकाशास विकुर्वाण                       | स्त् २०       | आता बर्वेषु वर्णेषु १८०     |
| Anneally Comment of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         | आकाशेशान्तु विशेष                      | r 9 ( 8       |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | आयम निर्मम स्थान                       | ۹ ۱۱۹         | आर्वात सर्वकार्योणाम् २६०   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | भागनमु ब्राह्मणस्येब                   | १८२           | आवत्या गुणदोपक्षः २६०       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | **                                                                                                      | आगाराद्धिनिष्कान                       | 7 ₹96         | आयुष्मसं मृतं मृते १२६      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | आचम्य प्रयत्रो निस                     | म् <b>७</b> ४ | आयुष्मान्भत्र मीम्बति ५३    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | आवस्य प्रयतो निर                       | p( ૧૧૫        | आयुष्य मान्युको शुक्के ६९   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | आचम्योदक्पराष्ट्रत्य                   | 716           | आयोगवश्च क्षता च ४००        |
| अष्टपादां तु हर्द्रस्य ६२६ आचार परमो धर्म २६ आरण्यांस पहास्त्रवीत ४१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         | आचार परमो धर्म                         | ٠ ٦٤          | आरण्यांश्च परात्सर्वात् ४१३ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | आचारहीनः श्लीवश                        | 9+5           | आरण्यानां च सर्वेषाम् १७९   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | े आचाराडिण्युतो विग                    | 7: ₹€         | आरमतैव कर्माण ६९१           |

| श्लोकः पृष्ट                    | શ્રોજ પૃષ્ટ                     | स्रोकः पृष्ट                     |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| आरम्मरुचिताऽवंदम् ४७३           | इद शास्त्रमधीयानः २५            | उत्प्रचन्ते च्यवनी च ४८३         |
| आतेम्नु कुर्यात्म्यस्थः सन ३०६  | इद स्वस्त्यवन श्रष्टम् २५       | उत्पादकत्रक्रदात्रोः ५८          |
| आद्रेपादग्तु भुक्षीत १४६        | इद तु वृत्तिवेकल्यात् ४१२       | उत्सादन च गात्राणाम् ६८          |
| आधिकः कुलमित्र च १७६            | इन्द्रस्यांकस्य वायोध्य ३९२     | उत्पादनमपत्यस्य <b>३</b> ४४      |
| आर्थता पुरुपङ्गानम् २६६         | ्र इन्द्रानिलयमार्काणाम् २३०    | उदक निनयेच्छेषम् ११८             |
| आपि धर्मीपदेशं च ४८५            | इन्द्रियाणा च सर्वेषाम् ४८      | उद्कुम्म सुमनसः ६४               |
| आंर्ष गोमिथुन ग्रुल्कम् ८७      | , इन्द्रियाणा जबे योगम् २६६     | उदके मध्यरात्रे च १५२            |
| आयुनाना गुरुकुलात् २४६          | इन्द्रियाणां निरोधेन २२१        | उदिनेऽनुदित चैव ३२               |
| आक्षमादाक्षम गत्वा २१७          | <b>इन्द्रियाणा प्रसङ्गेम १७</b> | े उदिनोः य विन्तरशः १८१          |
| आश्रमेषु द्विजानीनाम् ६६४       | इन्द्रियाणा मसक्रेन ४७६         | उद्धारो न दशम्बन्ति ३५४          |
| आ पोडशाद्राक्षणम्य १५           | इन्द्रियाणा विश्वरनाम् ४६       | उड़ने दक्षिणे पाणी ४२            |
| आसन वैव यान च २५७               | इन्द्रियाणि यहा स्वर्गम् ४२६    | उद्भवहात्मनश्चव अ                |
| स्तासनावसयी शत्याम् ९७          | इन्द्रियाँर्थपु मर्वेषु १३५     | उद्भिका स्थावरा सर्व १४          |
| आसनाशनश्रदयानि १६८              | इन्धनार्थमञ्जूष्काणाम् ४३१      | उद्यमेगहंब शक्षः १०८             |
| आसंतेष्पक्रमेषु ११७             | इम लोक मानृभक्त्या ७३           | उद्वर्तनमपन्नानम् १५६            |
| आसपिण्डक्रियाकर्म १२६           | इम हि सर्ववर्णानाम् ३४०         | उन्मन्त पतिन झीवन् ३५१           |
| आ समातेः शरीरस्य ७५             | इमाञ्चित्रयमनन्यायात् १५०       | उपचारिक्षया केलिः ३२०            |
| आ समुद्राच वे पूर्वात् ॥३       | इय स्मिहिं भूनानाम् १४६         | उपच्छन्नानि चान्यानि ६१३         |
| आक्षा महर्षिचयोणाम् २१६         | इय विशुद्धिरुदिता ४६७           | उपनायानुपजपेस् २६)               |
| आसीता मरणात्धान्ता २०९          | इष्टि वैश्वानरीं नित्यम् ४२४    | उपवानिश्च व कश्चित् ३०।          |
| आसीदिद तमोभूतम् ४               | इह दुश्चरित केचित् ६२८          | उपनीय युरु शिष्यम् ४             |
| आसीनस्य स्थितः कुर्यात् ६६      | ं इह चामुत्र वा कारपस् ४८२      | उपनीय तु यः शिष्यम् ५            |
| आहरेशीण वा द्वेवा ४२२           | र्डशो दण्डम्य वरण ३८६           | ं उपनीय तु तत्सर्वम् १२          |
| आह्येषु निश्चोऽन्योध्यम् २४५    | 3                               | उपपन्नी गुण सर्वे १ (            |
| आह्ताम्युचनां निधाम् १७५        | उक्त्वा चैवानृत साक्ष्ये ४३७    | उपयातकसंयुक्तः ६४                |
| आहेय सनसामेभ्यः ६९              | ्डचायचेषु भूतेषु २२४            | उपरुष्वारिमाचीत १६               |
|                                 | उच्छिष्टमभ दातम्यम् ४१९         | उपवासकृशं तंतु ४५                |
| Ę                               | उच्छिष्टेन तु संस्पृष्ट २०६     | उपवेश्य तु नाम्बिमाण् • • ११     |
| इच्छवान्योग्यसयोगः ८३           | उच्छीर्यके श्रिये कुर्यात् १४   | उपसर्जनं प्रधानस्य ३६            |
| इनरानिध सस्यादीम् ९८            | उच्छेपण मूमिगतम् १२६            | उपम्थमुदर जिह्ना २९              |
| इतरे कृतवन्तम्तु ३८२            | उच्छेवण तु तत्तिष्ठेत् १२६      | २१<br>२१                         |
| इतरेवां तु पुण्यानाम् ४१४       | उत्कृष्टायाभिरूपाय १५४          | उपम्पृत्य द्विजो नित्यन् ६       |
| इनरेषु त्यपाक्ष्मचेषु ११२       | उत्कीचकाद्योपधिका ३८४           | उपाकर्मणि चोत्सर्गे १५           |
| इनरेषु सप्तन्थेषु १९            | उत्तमा सेवमानस्तु १११           | , उपाध् <b>यायान्दशाचार्यः</b> ५ |
| इनरेषु तु शिष्टेषु ८५           | उत्तमाङ्गोद्भवाज्वेषष्टवात् २३  | उपानही च वासम १४                 |
| इतरेष्यागमाङ्कर्मः २९           | उत्तमानुत्तमानाच्छ्रभ् १७५      | उपासते वे गृहस्थाः ९             |
| <b>इत्येतत्तपसो देवा</b> ४६६    | उसमैहत्तमैनित्यम् १७५           |                                  |
| इस्वेतदेनसाशुक्तम् ४५६          | उत्थाय पश्चिमे यामे २५४         |                                  |
| इस्रेतन्मानव ग्रास्थन् ४८९      | उत्थाबावत्रवकं कृत्वा १४९       |                                  |
| इदं गरणसङ्गानात् २२६            |                                 | उमायपि तु तावेव ११               |
| <b>१</b> दं काचं तु कृत्वासी १७ | ं उत्पद्यते गृहे यस्य १६९       | उष्ट्यानं समास्य ४५              |

Paul te de de la compansión de la compan

252.

- C -

| क्षीकः                                          | Ąģ          | स्त्रोक:                                        | पृष्ट - | श्होकः पृष्ठ                                         |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| अच्छी वर्षति शीने वा                            | 881         | एककाल चरेन्द्रेंक्षम्                           | २२०     | यनिवधानमातिष्टेत् ६११                                |
| 35                                              |             | एकं गोसिश्चन है वा                              | <8      | एनद्विधान विक्रयम् ३६६                               |
| अनद्विवार्षिकं प्रेतम्                          | 999         | एकगानिद्विजानीन्तु                              | ₹7%     | एमद्रोऽभिहित ग्रीचम् १९८                             |
| कथ्वे विभागाज्ञातस्तु                           |             | ण्यादेश तुवैदस्य                                | 40      | एनद्वीऽभिहित सर्थम् १६१                              |
| अध्य नाभेर्मध्यतरः                              |             | एकमन्याश्चिद्विपन्                              | ٠ وو إ  | <sup>7</sup> तद्वो <b>ं</b> मिहित सर्थम् ४८७         |
| ऊर्व नाभेर्यानि सानि                            | 808         | एकमेव नु श्रृहस्य                               | २३      | एतडोऽस भृगुः शास्त्रम् १७                            |
| `अ·वे पितुश्च मातुश्च                           | 340         | ण्कमेव दहत्यक्ष                                 | २११     | एतमेके बदरराजिम् ४८८                                 |
| <b>ऊर्ज प्राणा ह्यत्यामन्ति</b>                 | ųર્         | एकरात्रं तु नियमग                               | . ୧७    | ण्तमेत्र विधि कृत्सम् ४५९                            |
| 釆                                               |             | एकाकिनधालयिक                                    | २९८     | ण्तवर्था निमयुक्तः ४५                                |
| * बेष्टयाययण चैव                                | 245         | एकाकी चिन्नपेत्रित्य                            | *       | एनरिमन्नेनिम् माप्ते ४४६                             |
| *क्संहिना त्रिरम्बस्य                           |             | णकाक्षर परवक्षा<br>एकादश मनो ज्ञेषम्            | . 84    | एना प्रकृतयो मूलम् . २५६                             |
| • ग्वेद्धिय हार्विय                             |             | एकादश मना ज्ञयम्<br>एकादशेन्द्रियाण्यातः        |         | गर्नान्त्रभ्युदितान्विद्यातः १५१                     |
| भावेदो देवदेवस्य                                |             | णकादिशान्द्रयाण्याहर<br>णकाधिक हुर्देश्लेष्ट    |         | गमा राष्ट्राम्य जीवस्य ४७५                           |
| भन्नो यज्ञाप चान्यानि                           |             | एकान्तरे त्वानुन्होस्या                         | ,       | गनानाहु कौटसाक्ष्ये ५९०                              |
| +जबस्ते तु सर्वे न्यु                           |             | एका जिहे गुढे तिक                               |         | एतानक महायद्वाच . ११६                                |
| +ण दानुमशको य <sup>.</sup>                      |             | एक्रेक हासंबरियण्डम्                            |         | एनान्दोषानवेक्ष्य स्वम् । १८६                        |
| ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य                            | २१७         | एकेक ग्राममश्रीयास्                             |         | एनान्द्रिजातयो देशाव ६६<br>एनान्येनासि सर्वाणि ४६२   |
| यण देथे प्रतिकान                                | <b>२९</b> ६ | <b>ग्कैकमपि विद्वासम्</b>                       |         | ण्यास्यनास्य स्थापः ४१६<br>ण्याः वर्गाहेताचारान् ५०० |
| क्षण धने च सर्वस्मिन्                           | 306         | एकोःपि वेद्यवद्धर्मम्                           |         | एतातवगह्नाचाराण् १४७                                 |
| ऋतमुः छशिल ज्ञयम्                               |             | गकोऽलुब्धम्त् साक्षी                            |         | ग्ताशान्याश्च सेवेत २१६                              |
| सतामृताभ्या जीवेद्य                             |             | <b>गको</b> ःहमन्मीत्यात्मान                     | म २८५   | एताश्चान्याश्च लोकेर्जन्मन् ३४४                      |
| <b>क्तुः खानाविकः श्रीणा</b> म                  |             | एतबतुर्विध विद्यात                              | 389     | ण्नास्त्रिम्नु भाषांथ ४५१                            |
| <b>#नुकालानिगामी</b> स्थात्                     |             | एत ग्छोच गृहस्थानाम                             |         | गते चतुर्णा वर्णानाम् ४२०                            |
| अस्तिकपुरोहिताकार्थं                            |             | एतचुन परे अकृ                                   |         | एतेभ्यो हि द्विजान्यभ्य ४२१                          |
| क्रिवरयदि वृतो यह                               |             | ण्तञ्जव हि पुरुषम्                              |         | एते मनूंग्यु महाभ्यात १३                             |
| ऋस्विज <b>यम्स्य</b> जेखाच्य                    |             | ण्तदण्डविधि कुर्यात्                            | 100     | ण्त राष्ट्रे वर्तमानाः १८०                           |
| श्रपदः पितरो देवाः<br>श्रपदः सथनात्मान          |             | गतदश्वमीतां च                                   | 88      | एतं पद् सहशान्यणीय ४०२                               |
| अपनी दीर्घसंस्मात्मात्<br>अपनी दीर्घसंस्मातमात् | 184         | ण्यव्स्तास्तु गतम                               | 14      | ण्तेषां निमहो राज्ञः ३३४                             |
| ऋषिनिर्मा <b>द्यां के</b>                       |             | एतदुक्त द्विजातीनाम्                            |         | ग्नेप्यविद्यमानेषु ७५                                |
| अस्पिभ्यः पितरी कालाः                           |             | णत <b>देश सरदर</b> ्त्                          | 888     | ण्नेरुपविरस्येश्व "" १९३                             |
| अवियञ्च देवयञ्चम्                               |             | ण्नदेव बनं कुर्युः                              | \$82    | एनींब्रजानय शोध्या १६१                               |
| <b>E</b>                                        | •••         | एतदेव वनं कृत्मम्                               | 888     | ण्तैलिक्षे नेयेत्सीमाम् ३१२                          |
| •                                               |             | ण्नदेव विश्व कुर्यात                            |         | ण्तैविवादान्संत्यम्य १६४                             |
|                                                 | २१८<br>२७१  | एनद्देशप्रमृतस्य<br>एतद्धि जन्मसाफल्बन          | 11      | श्तिकतेरपोद्दत ४४०                                   |
|                                                 | २७१<br>१€८  | एताद्ध्य जन्मसामस्यय<br>मतद्भद्रास्तथादिस्याः   | 850     | ण्तैवंनरपोहेन ४५१                                    |
| •                                               | 988         | प्तद्वशस्त्रभादस्याः<br>प्रतद्वः सारफरगुरवम्    |         | ष्ट्रीवंतरपोहेयु ४४१<br>ष्ट्रीवंतरपोक्ष स्थात ४४७    |
|                                                 | 282         | ्यतद्वर सार्यक्ष्यात्वर<br>यतद्विदन्तो विद्वांस | 986     |                                                      |
| एकः श्रमीत सर्वत्र                              |             | ्रताद्वयन्ता विद्वांस<br>एनद्विदन्ती विद्वांस   | 148     | एवोडक मृत्यक्रम् १७५<br>एनसां स्थूलसूक्ष्माणाम् ४६५  |
|                                                 | 2 ( )       | एन <b>डि</b> थानमानिष्टत                        | २६८     | एनर्रिवनिरनिर्णिक्तीः ४५४                            |
|                                                 |             |                                                 | -       |                                                      |

श्रीकः

वृष्ठ

| श्रीकः                                | प्रश्रं ।     |
|---------------------------------------|---------------|
| एवं कर्मविद्येषेण                     | 884           |
| एवं गृहाभने रिभरवा                    | 233           |
| एवं चरति वो विमः                      | 94            |
| एव चरन्सदा युकाः                      | ६९५           |
| एव दढवतो नित्यम्                      | 844           |
| एव धर्म्याणि कार्याणि                 | 1 CE          |
| एवं निर्वपणं कुरवा                    | 124           |
| एव प्रवसं कुर्वीत                     | 240           |
| एव यः सर्वमूतानि                      | qu            |
| एवं य- सर्वभूतेषु                     | 868           |
| एवं वश्रीक्त विद्याणाम्               | 196           |
| एव बद्यव्यतिष्टेषु                    | 198           |
| एवं विजयमानस्य                        | #8c           |
| एवविधानृयो देशात्                     | . १८५         |
| पत्रवृत्तस्य नृपतेः                   | . २३५         |
| एउवृत्ता सवर्णी स्त्रीम्              |               |
| एवं स जाग्रतस्वमाम्बान्               | 70            |
| एवं सिवन्स मनसा                       | 849           |
| एव संस्थम्य कर्माणि                   | , २२९ ¦       |
| ण्य स भगवान्देवः                      | 860           |
| एथं समुद्धृताथार                      | . ३५९         |
| ण्यं सम्भग्यविर्द्धस्या               | . 98          |
| एवं सर्वे स सङ्गेदम्                  | . 9W          |
| एव सर्वे विश्वायदम्                   |               |
| रवं सर्वमिदं राजा                     |               |
| ण्य सर्वानिमामाजा                     | ł             |
| एवं सह वसेयुवां                       | , <b>14</b> c |
| एवं समावं झारवासाम्<br>जनमाचारतो रहा  | <b>ब्</b> षद  |
| ण्यमाचीरता बहुा<br>ण्यमादीन्यजानीयात् |               |
| एवनेदैरिदं सर्वम्                     | . 98          |
| यय दण्डविधिः श्रीकाः                  | 174           |
| एय धर्मविधिः कुल्ल-                   |               |
| एय धर्मीऽनुशिष्टी वः                  |               |
| एव धर्मीऽक्षिकेनोक्तः -               | . Lou         |
| एव धर्मी गवाश्वस्य .                  | 184           |
| एप नौबाबिनामुक्तः •                   |               |
| एप मोक्तो द्विजातीनाम्                | 8.8           |
| एय वे प्रथमः कल्पः .                  | 904           |
| एव बोडिसिहितो धर्मः.                  |               |
| एव श्रीचविधिः कुल्काः                 | 200           |
|                                       |               |

| श्रीकः                                                 | प्रष्टे        |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| एप शीचस्य वः प्रोक्तः                                  | 200            |
| एष सर्वः समुद्दिष्टः                                   | 80€            |
| एष सर्वः समुक्ष्ष्टः                                   | 840            |
| एष सर्वाणि भूमानि                                      | 856            |
| एव स्त्रीपुंसयोहकः                                     | 240            |
| एषा धर्मन्य वो बोनि                                    | 88             |
| एवा पापकृतासुक्ता                                      | 845            |
| एषामन्यतमो बन्य                                        | 904            |
| एषामन्यतमे न्थाने                                      | 200            |
| एषा विश्वित्रामिहिता                                   | 824            |
| एषु नथानेषु मूबिष्टम्                                  | 200            |
| ण्योऽसिल कर्मविधि                                      | 204            |
| ण्योऽखिछेनाभिहित                                       | #38 f          |
| म्पोऽचिलेनाभिहित                                       | 340            |
| एषोदिना गृहम्थम्य                                      | 999            |
| ण्पोदिता छोक्रयात्रा                                   | 288            |
| रपो नाबादनन्योक्त                                      |                |
| एषोऽनापदि वर्णानाम्                                    |                |
| एयोऽनुपन्कृतः मोक्तः                                   |                |
| एष्वर्थेषु पश्चिहसन्                                   | , 946          |
| ð                                                      |                |
| रेन्द्र स्थानमिये मु                                   | . इद्रुक       |
| ओ                                                      |                |
| ओववाताहृत बीजन्                                        | . 189          |
| ओंकारपृतिकान्तित्र                                     | . 84           |
| ओषध्य पश्चो वृक्षा                                     | 4<6            |
| ओ                                                      | ·              |
| औरश्रिको साहिपक                                        | . 909          |
| औरस क्षेत्रजञ्जीव                                      | . 240          |
| औरसक्षेत्रजी धुत्री                                    | . 240          |
| भीपञ्चान्यगदो विद्या                                   | . 842          |
| •                                                      |                |
| कवान्या मध्येदस्यम्                                    | . 856          |
| कन्या भजन्तीमुत्कृष्टम्                                | 150            |
| कन्यामा दूवणं वैव 👵                                    |                |
| कम्बायां देत्तछुल्कायाम्<br>कन्येत्र कन्यां या कुर्यात | કૃષ્ફ<br>. કરવ |
| क्रपालं क्रामलानि                                      | ् ६३३<br>२१८   |
| कंगीअवेऽनिसे रात्री                                    |                |
| कर्णी चर्म च वालाश्च                                   |                |
| the state of the state of the                          |                |

कर्मणां च विवेकार्थम्... 11 कर्मणापि समं क्रुयात् ... ६०० कर्मात्मनां च देवानाम् कर्मारम्य निपादस्य ... १७० कलविष्टं प्रश्नं हिसन् ... १८० कलि मसुतो नवति ... १९३ करुपयित्वास्य बृत्ति च ४२४ काण वाप्यथवा सञ्जन कानीनश्च सहोदश्य ... १६८ कामं आहे द्वीयानियम् १०५ कामकोबी तु सयभ्य ... २९५ कामजेषु प्रशक्तो हि ... २६७ कामतो रेतस सेकम् ... ४४२ कामं 🖪 अपयेदेहम् ... २०९ काम तु गुरुपकी नाम् ... ७० काममामरणासिष्ठेत् ... ३६६ काममुत्याच कृष्यां तु ... ४१६ कामारनता न प्रशम्भा ... ३९ कामादश्युण पूर्वम् ... १९० कासाम्माता पिता वैनम् ५८ कामिनीप विश्वतिष ... २८८ कारावरी निपादाछ ... ४०४ कारकातिकस्पिनश्चेत्र ... २५३ कारकात्र प्रजां हन्ति ... १७० कार्पासम्पर्वीनं स्थात् ... ६८ कार्पासकीटजोर्णानाम् ... ४५९ कार्य सोऽवेक्ष्य शक्ति व २६१ कार्यापण भवेदण्ड्य ... १२६ कार्कारीरववास्तीनि ... ६७ कालं कालविमसीश्च ... १० कालगाक महाशल्का ... १२८ का केऽदाता पिता बाच्य ६४० किचिदेव तु दाप्यः स्यास् ३३० किचिदेव तु विमाय ... ४४६ कितवान्त्रशीखवान्त्ररात् १८० किञ्चरान्यानरान्मत्स्यान् कीटाआहिपतङ्गास ... ४६६ कीनाशी गोवणी यानम् ६६६ कुट्स्बार्थेऽध्यचीनोऽपि 296 कुरुक्षेत्रं च मत्स्याश्च करुक्षेत्राध्य सत्स्यांश्य ... २६६

| कुले कुलपे से देश कर्णा क्रिक्ट कर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | श्लीक                       | TT      | श्लोकः                          | पृष्ठं '     | श्रीकः                 | વૃર્ષું. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|---------------------------------|--------------|------------------------|----------|
| कुले वृक्तसंपत्रे ६०० कुले मुक्केप्ति वामन्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | जुर्वाजृतपशुं सहे           | 364     | क्रबविक्रयम व्यानम्             | . २५१        | स्वापनेनानुनापेन       | 849      |
| कुले पुलसपत्रे ६०० कुले पुलसप्त्रे ६०० कुले पुलस्त्रे ६०० कुलस्त्रे ६००० कुलस्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | कुर्यादहरह <i>े भाद्धम्</i> | 4.5     | भव्यादमूकरोष्ट्राणाम्           | . 284        |                        |          |
| कुरिवाहिः क्रियालीरे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | कुलने वृत्तसपन्ने           | ₹ • •   | क्रम्यादांन्तु मृगान्हत्वा      | 884          |                        | 266      |
| कुर्यालयोऽयम्भिणं च १०० व्रात्तिकार्याण्या व्रात्तिकार्याण्य व्रात्तिकार्याण्या व्रात्तिकार्याण्या व्रात्तिकार्याण्या व्रात्तिकार्याण्या व्रात्तिकार्याण्या व्रात्तिकार्याण्या व्रात्तिकार्याच्याण्या व्रात्तिकार्याण्याच्याच्य व्रात्तिकार्याण्याच्य व्रात्तिकार्याच्य व्रात्तिकार्य व्रात्तिकार्याच्य व्रात्तिकार्य व्रात्तिकार्याच्य व्रात्तिकार्य व्रात्तिकार्याच्य व्रात्तिकार्य व्रात्तिकार्य व्रात्तिकार्य व्रात्तिकार्याच व्रात्तिकार्य व्रात्तिकाय्य व्रात्तिकार्य व्रात्तिकार्य व्रात्तिकार्य व्रात्तिकात्तिकार्य व्रात्तिकात्तिकार्य व     |                             | 800     | <b>अव्यादाञ्छकुनान्सर्वा</b> न् | 900          |                        |          |
| कुराक्षात्रभावश्य वा स्वातः १३६ कृतिवाद्विद्धयुण्यम् १२६ कृतिवाद्विद्धयुण्यम् १२६ कृतिवाद्विद्धयुण्यम् १२६ कृतिवाद्विद्धयुण्यम् १८६ कृतिवाद्वयुण्यम् १८६ कृतिवाद्ययुण्यम् १८६ कृतिवाद्वयुण्यम् १८६ वृत्यम्यम् १८६ कृतिवाद्वयुण्यम् १८६ वृत्यम्यम् १८६ वृत्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम् १८६ वृत्यम्यम्यम्यम्यम्यम् १८६ वृत्यम्यम्यम | _                           | 40      | क्रिया-युपगमास्वेतस्            | 284          |                        |          |
| कुलीदबृजिजेद्वयुग्वस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _                           | 900     | कीणीयाद्यम्स्वपत्यार्धम्        | 3 00 c       |                        |          |
| कृत्यात्रसर्वे च ९४ कृत्यात्रस्व च १४ कृत्यात्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _                           | 912     | कीत्वा विक्रीब या किंचि         | स्र०क        |                        |          |
| कृत्यापत्रकार्वेद्धः १८१ कृत्यापत्रकार्वेद्धः १८१ कृत्यापत्रकार्वेद्धः १८१ कृत्यापत्रकाराण् १८० कृत्यापत्रे १८० कृत्यापत्र १८० कृत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | इड्ष    | कीत्वा स्वय नाग्युपादा          | 9 < 4        |                        |          |
| कृत्यारोडवरिष ज्ञह्यात् २८७ कृतवारोऽतरान्वरात् १९० कृतवारोऽतरान्वरात् १९० कृतवारोऽतरान्वरात् १९० कृतवारोऽतरान्वरात् १९० कृतवारोऽतरान्वरात् १९० कृतवारो तिवसेत १९० कृतवारो तिवसेत १९० कृतेपत्वकराय्य १९० कृतेपत्वकराय १९० कृतेप |                             | 9.8     | कुञ्चन्त न प्रसिक्रुध्वेत्      | २१९          |                        | •        |
| कृतिवारीऽवरास्वारात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             | 809     | क्षचुर्जातस्योगायाम्            | 309          |                        |          |
| कृतिवारीऽयरान्वाराष् ३६९ कृते तेतायुग चैष ६९९ कृतेतायुग चेष ६९९ कृतेतायुग चिष ६९९ कृतेतायुग प्रित्म ६९९ कृत्वा विधानं मृत्ने नु ५६९ कृत्वा विधानं मृत्ने नु ६९ कृत्वा मृत्ना मृत्ना न्त्ना नु ६९० कृत्वा विधानं मृत्ने नु ६९० कृत्वा विधानं मृत्वा नु ६९० कृत्वा विधानं मृत्वा नु ६९० कृत्वा विधानं मृत्वा नु ६९०                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             | 350     |                                 |              | -                      |          |
| कृति तेतायुग चैंच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | 849     |                                 |              |                        |          |
| कृतिवापना निवसंत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             | \$63    |                                 |              |                        |          |
| कृत्वा पापं हि संतन्त्र ६६ श्री अस्त पाणे धर्म २५६ श्री अस्त पाणे घर्म २५६ श्री या वाद वा काणः २५६ भी पाणे धर्म स्त्री पाणे धर्म २५५ भी पाणे धर्म स्त्री पाणे घर्म २५५ भी पाणे धर्म स्त्री पाणे धर्म २५५ भी पाणे धर्म स्त्री पाणे धर्म २५५ भी पाणे धर्म स्त्री पाणे धर्म २५५ भी पाणे वित्री स्त्री पाणे घर्म २५५ भी पाणे धर्म स्त्री पाणे घर्म २५५ भी पाणे धर्म स्त्री पाणे घर्म २५५ भी पाणे धर्म स्त्री पाणे धर्म स्त्री पाणे घर्म २५५ भी पाणे धर्म स्त्री पाणे घर्म २५५ भी पाणे वित्री स्त्री पाणे घर्म स्त्री पाणे घर्म २५५ भी पाणे वित्री स्त्री स्त्री तित्री हर्म ६५४ भी                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | 844     |                                 |              |                        |          |
| कृत्वा पापं हि संतन्त्र ४६ इत्वा विधानं मृति तु २६ इत्वा विधानं मृति तु २६ इत्वा विधानं मृति तु २६ इत्वा विधानं मृति तु १६ इत्वा वाप्ता प्राप्ता                                 |                             | 560     |                                 |              |                        |          |
| कृत्वा पाप हि सेनान्य केश कृत्वा मृत्र पुरिष वा केश कृत्वा विधानं मृत्रे तु केश कृत्वा विधानं मृत्रे विधानं स्वा कृत्वा विधानं मृत्रे विधानं स्व कृत्वा विधानं मृत्रे विधानं कृत्वे                                 |                             |         | _                               |              |                        |          |
| कृत्वा विधानं मृति तु २६१ कृतिकाटिवसहानाम् ४६६ कृतिकाटिवसहान्य ४६६ कृतिकाटिवसहानाम् ४६६ कृतिकाटिवसहानाम् ४६६ कृतिकाटिवसहानाम् ४६६ कृतिकाटिवसहान्य ४६६ कृतिकाटिवसहान्य ४६६ कृतिकाटिवसहान्य ४६६ कृतिकाटिवसहान्य ४६६ कृतिकाटिव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |         |                                 |              |                        |          |
| कृत्वा विधानं मृतं तु १६० कृतिवाद्वालिकार्गेवम् १६० कृतिवाद्वालिकार्गेवम् १६० कृतिवाद्वालिकार्गेवम् १६० कृतिवाद्वालिकार्गेवम् १६० कृतिकार्गेवम् १६० कृतिकार्यमेर्यम् १६० कृतिकार्यमेष्वमेर्यमेर्यमेर्यमेर्यमेर्यमेर्यमेर्यमेर्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |         |                                 |              |                        |          |
| कृत्वेतद्व (लिक में वर्ष २०५ कृत्वेतद्व (लिक में वर्ष २०५ कृत्वेतद्व (लिक में वर्ष २०५ कृत्वेतद्व (लिक में वर्ष २०० कृत्वेत्व ) वर्ष २०० कृत्वेत्व (लिक में वर्ष २०० कृत्वेत्व ) वर्ष २०० कृत्वेत्व (लिक में वर्ष २०० कृत्वेत्व ) वर्ष २०० कृत्वेत्व (लिक में वर्ष २०० कृत्व ) वर्ष २०० कृत्व (लिक में वर्ष २०० कृत्व ) वर्ष २०० कृत्व (लिक में वर्ष २०० कृत्व ) वर्ष २०० कृत्व (लिक में वर्ष २०० कृत्व ) वर्ष २०० कृत्व (लिक में वर्ष २०० कृत्व ) वर्ष २०० कृत्व (लिक में वर्ष २०० कृत्व ) वर्ष २०० कृत्व (लिक में वर्ष २०० कृत्व ) वर्ष २०० कृत्व (लिक में वर्ष २०० कृत्व ) वर्ष २०० कृत्व (लिक में वर्ष २०० कृत्व ) वर्ष २०० कृत्व (लिक में वर्ष २०० कृत्व ) वर्ष २०० कृत्व (लि                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |         |                                 |              |                        |          |
| कृत्स बाधिवध कर्म २५५ कृति सर्वा विद्या प्रमुणा नित्य १६२ कृति सर्वा विद्या १६६ कृति सर्वा विद्या विद्य     |                             |         |                                 |              |                        | -        |
| कृतिकीटपतज्ञास्य १६ कृतिकीटपत्र १६ कृति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                           | ત્રુપ્પ |                                 | <b>ब्</b> दर |                        |          |
| कृतिकीटवर्षाहरूवा ४६६ श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                           | 71      |                                 | 86           |                        |          |
| कृषि साध्वित मण्यन्ने ४१२ गृष्टजानाभोपधीनाम् ४४६ कृष्णपद्धे दशम्यादी १२९ कृष्णपद्धे दशम्यादा १२९ कृष्णपद्धे दशम्याद्य १९७ कृष्णपद्धे दशम्याद्य १९७ कृष्णपद्धे दशम्याद्य १९७ कृष्णपद्धे दशम्याद्य १९७ कृष्णपद्धे त्राच्य १९७ कृष्णपद्धे दशम्य १९७ कृष्णपद्धे दशम्य १९७ कृष्णपद्धे दशम्य १९७ कृष्णपद्धे दशम्य १९७ कृष्णपद्धे व्याप्य १९७ कृष्णपद्धे दशम्य १९७ कृष्णपद्धे त्रम्य १९७ कृष्णपद्धे दशम्य १९७ कृष्णपद्धे त्रम्य १९७ कृष्णपद्धे दशम्य १९७ कृष्णपद्धे दशम्य १९७ कृष्णपद्धे त्रम्य १९७ कृष्णपद्धे दशम्य १९७ कृष्णपद्धे दशम्य १९७ कृष्णपद्धे दशम्य १९७ कृष्णपद्धे दशम्य १९७ कृष्णपद्धे त्रम्य १९० कृष्णपद्धे त्रम्य १९० कृष्णपद्धे दशम्य १९० कृष्णपद्धे त्रम्य १९० कृष्णपद्धे दशम्य १९० कृष्णपद्धे दशम्य १९० कृष्णपद्धे दशम्य १९० कृष्णपद्धे त्रम्य १९० कृष्णपद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | कृमिकीटपस्त्रानाम्          | R⊅€     |                                 | . 200        | गुरो: मेनस्य शिष्यम्तु | 987      |
| मुह्णानाभोपधीनाम् ४४६ क्षेत्र हिरण्य गामधम् ७५ क्षेत्र हरण्य गामधम् ०५ क्षेत्र हरण्य गामधमम् ०५ वर्णे गामधमम् वर्णे वर्णे गामधमम् ०५ वर्णे गामधमम् ०५ वर्णे गामधममम् ०५ वर्णे गामधममम् ०५ वर्णे गामधमम् ०५ वर्णे गामधममम् ०५ वर्णे गामधमम् ०५ वर्णे गामधममम् ०५ वर्णे गामधममम् ०५ वर्णे गामधममम् ०५ वर्णे गामधमम् वर्णे गामधमम् ०५ वर्णे गामध     |                             | 岩菱平     | क्षीणन्य चेत्र प्रमशः           | . २५८        | गुरोगुँरी सनिहित       | € <      |
| कुळावधे दशम्यादी १२९ केंग्रहान्मसम् १९६ क्षेत्रकान्मसम् १९६ क्षेत्रकान्मसमम् १९६ क्षेत्रकान्मसमम् १९६ क्षेत्रकान्मसमम् १९६ क्षेत्रकान्मसममम् १९६ क्षेत्रकान्मसममम् १९६ क्षेत्रकान्मसमममम् १९६ क्षेत्रकान्मसमममम् १९६ क्षेत्रकान्मसममममममममममममममममममममममममममममममममममम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | कृषि साध्वित मन्यन्ते       | 812     | क्षुद्रकाणा पश्चां तु           | . ३२०        | गुरोर्वत्र परीवादः     | 60       |
| कुलसारसु चरति ११ थे अत्रक्षानामान् ११ थे अत्रक्षानस्मान् ११ थे अत्रक्षानसम्मान चर्चा पर्यंत् ११ गृह्णा पुत्रजो मीळा २८० के स्मानस्मानस्मानस्मानस्मानस्मानस्मानस्मान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | 88€     | क्षु वार्नशासुमभ्यागात्         | ¥94          | · ·                    | *11      |
| हुतकेशनसरमधः १३९ क्षेत्रजादीन्मुतानेताच् १७१ क्षेत्रभ्राज्ञनसरमधः १३९ क्षेत्रजानसरमधः १३० क्षेत्रजानसरमधः १३० क्षेत्रजानसरमधः १३७ क्षेत्रजानसरमधः १४७ क्षेत्रचन्नचेषु तु पञ्च १९१ त्रेष्ट्रचन्नचेषु त्र त्रेष्ट्रचन्नचेषु त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | 384     |                                 |              |                        | -        |
| ह्नतेक श्रान्त स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य  | कृष्णसारन्तु चरति           | ३३      |                                 |              |                        | *18      |
| हासका नलदसक्ष २२० विश्वस्थास्य दण्ड ६११ में कितनस्य व्यवस्थास्य दण्ड ६११ में कितनस्य व्यवस्थास्य ११४ के के कान्तरः योजको वर्षे ६१४ के के कान्तरः योजको वर्षे ६१४ से स्थानस्य कितन् १६६ से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | हृतेकशनकश्मधः               | 929     |                                 |              |                        |          |
| केदामहान्महारांश्च १८७ केदामहान्महारांश्च १८७ केदामहान्महारांश्च १८७ केदामहान्महारांश्च १८७ केदामहान्महारांश्च १८० केदामहान्महारांश्च १८० केदाम त्याप्य प्रकार                          | श्चरोकेशनवश्मश्चः           | 250     |                                 |              |                        |          |
| केदामहान्महारांखः १६७ क्षेत्रमां सम्यादा नित्सम् २६६ गोष् श्रीरक्षे जनसिनु ६६४ गोष् श्रीरम्यां यस्यादा नित्सम् २०२ क्षेत्रमान्तः पोक्रसे वर्षे ६९४ क्षेत्रमान्तः ग्रीम्याद्यात्रम् ६८८ क्षेत्रमान्तः ग्रीम्याद्यात्रम् ६८८ क्षेत्रमान् ग्रीम्याद्यात्रम् ६८८ क्षेत्रमान् ग्रीप्रमान्तः ६८८ क्षेत्रसाद्यं ग्रीप्रमान्तः ६८८ क्षेत्रसाद्यं ग्रीप्रमान्तः ६८८ क्षेत्रसाद्यं ग्रीप्रमान्तः ६८८ क्षेत्रसाद्यं ग्रीप्रमान्तः ६९४ व्याप्रमान्तः ६९४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | र<br>केतिमस्त चथान्यायम्    | 998     |                                 |              |                        |          |
| केशान्तः पोड्ये वर्षे १२ श्रीमयण्डक्षराष्ट्राणाम् २०२ त्रीम् श्रीमयण्डक्षराष्ट्राणाम् १०० त्रीम् त्रीमयण्डक्षराष्ट्राणाम् १२० त्रीम् त्रीमयण्डक्षराष्ट्राणाम् १२० त्रीम् त्रीमयण्डक्षराष्ट्राणाम् १२० त्रीम् त्रीमयण्डक्षराष्ट्राणाम् १२० त्रीम् त्रीमयण्डक्षराणाम् १२० त्रीम् त्रीमयण्डक्षराष्ट्राणाम् श्रीम् त्रीमयण्डक्षराष्ट्राणाम् श्रीम् त्रीमयण्डक्षराष्ट्राणाम् स्रीमयण्डक्षराष्ट्राणाम् १०० त्रीम् त्रीमयण्डक्षराष्ट्राणाम् १०० त्रीमयण्डक्षराष्ट्राणाम् स्रीमयण्डक्षराष्ट्राणाम् १०० त्रीमयण्डक्षराष्ट्राणाम् १०० त्रीमयणाम् १०० त्रीमयण्डक्षराष्ट्राणाम् १०० त्रीमयणाम् १०० त्रीमयणाम्यः १०० त्रीमयणाम् १०० त्रीमयणाम् १०० त्रीमयणाम् १०० त्रीमयणाम् १०० त्रीमयणाम् १०० त्रीमयणाम् १०० त्री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | 38.0    |                                 |              |                        | -        |
| केशा (त्ति त्रित्र्त्ता १९७ क्षेत्र गृह्वतो हक्षो १९७ क्षेष्ट गृह्वतो हक्षो १९७ क्षेष्ट गृह्वतो हक्षो १९७ क्षेष्ट गृह्वतो हक्षो १९० क्षेष्ट गृह्वते हक्षो १९० क्षेष्ट क्षेष्ट क्षेष्ट गृह्वते व्याप्त १९० क्षेत्र क्षेष्ट क्षेष्ट ग्रिस्त क्षेत्र क्ष                         |                             | 88      |                                 |              |                        |          |
| केरोषु गृह्वतो हस्ती १९७ कोष्टागाराधुधागार ६८८ सञ्जो वा बदि वा काणः १२३ गोर्मण गोमांव श्रीरम् ४५८ वोटसास्यं मु कुर्वाणान् २९० सद्भाही कीरवासा वा १४० गोवचोः वान्यसवास्य ४६० कोसं कास्वाप इस्ततत् १६४ स्तराभोष्ट्रमृगेनानाम् ४६२ गोप् आहालसम्बासु ६५ वोषु आहालसम्बासु १२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | 10      | _                               |              |                        |          |
| कोष्टागाराधुधागार ६८८ सञ्जो वा बदि सा काणः १२२ गोरक्षकान्याणिजिकाण् २८७ कोटसास्य नु कुर्वाणान् २९० सद्भाक्षी कीरवासा वा ४४० गोवचीऽयाञ्यसमाध्य ४६० कोटीयं तिस्तिरईत्वा ४०२ सळात्थ्रेत्रादगाराहा ४२३ गोपु जाहाणसम्बासु ६२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | - 1     | •                               |              |                        |          |
| कोटसास्यं तु कुर्वाणान् २०० सद्भाक्षी कीरवासा वा ४४० गोवयोज्यास्यसम्बद्धाः ४५० के.सं बस्ताप इत्येतत् ४६४ स्वराधोष्ट्रसृगेमानाम् ४६२ गोऽश्वोष्ट्रयानप्रसाहः ६५ नी.चेरं तिसिरिईस्या ४०५ सकात्श्वेषाद्यरादाः ४२३ गोषु आहाणसम्बासु १२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             | 800     | सञ्जो दायदिवाकाण                | 123          |                        |          |
| कौत्सं बात्वाप इत्येतत् ४६४ सराधोष्ट्रमृगेकानाम् ४६२ गोऽश्वोष्ट्रयानमाखाद् ६५<br>कौरीयं तिस्तिरिईत्वा ४०५ सकात्श्वेत्रादगराद्वा ४२३ गोषु आहालसम्बासु १२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | २२०     |                                 |              |                        | 850      |
| कींग्रेयं तित्तिरिईत्वा ४०९ वलात्केत्राद्याराङा ४२३ गोपु जाहाणसम्बासु १२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |         |                                 |              |                        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |         |                                 |              |                        | ***      |
| कींशियाविकयोरूपैः २०२   इं. सिन्नेवर्श्वत्केषु ४८८ ं गीडी पेष्टी च माण्यी च ४६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | कीशेयाविकयोर्त्यः           | 202     |                                 |              | गीडी पैद्ये च माध्वी च | 850      |

| स्रोकः                                               | पृष्टं      | श्लोकः                                    | पृष्टं | नहो <b>नः</b>                                  | মূন্ত    |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|----------|
| -प्रहीता बदि नष्टः स्थात्                            | 396         | चारणाध्य सुपर्णाब                         | 508    | जालानस्यते मामै।                               | २९२      |
| ग्रामधात हितानक                                      | 200         | चारेणोत्माहयोगेन                          | ३९१    | त्रित्वा संगूजबेहेवान्                         | ₹₹8      |
| ग्रामन्याधिपनि कुर्यात्                              | 284         | चिकित्सकन्य मृगयो                         | 949    | जीवकार्मुकवस्ताबीन्                            | 884      |
| प्रामादाहत्य वाश्रीवात्                              | २१६         | चिकित्मकान्देवलका                         | J 900  | जीर् <u>णोद्यानान्यरण्या</u> नि                | ३८५      |
| -यामदोषान्समुस्पन्नान्                               | २४९         | चिकित्सकानां सर्वेष                       | म् १८८ | जीवन्तीमां तु तासां दे                         | 8051     |
| धामीयककुछानां च 🔐                                    |             | ।<br>चिर्रान्धतमपि त्वाद्य                | म् १८६ | जीवसङ्गोऽन्तरात्मा•व                           |          |
| ग्रामेण्यपि च वे केचित्                              |             | चुडाकर्म द्विजानीनाः                      | t 14   | जीवितात्वयमापमः                                |          |
| ग्रीम्ने पश्रतपास्तु स्थात्                          | २१५         | चेत्यद्वमण्मशानेषु                        |        | <b>जीवेदेतेन राजन्यः</b>                       |          |
| *                                                    |             | चैलवचर्मणां शुद्धिः                       |        | ज्ञातिभ्यो द्रविण दस्व                         |          |
| धृतकुम्मं वराहे तु                                   | . જ જ ખ     | चोरैरपद्भने ग्रामे                        |        | <b>हा</b> निसंबन्धिनिस्केते                    |          |
| घाणेन सुकरो हम्ति                                    |             | चोहितो गुरुणा निरू                        |        | क्राननिष्टा द्वित्रा केश्वि                    |          |
| -                                                    |             | चौरहीन जलनोडम्                            |        | ज्ञाननिष्टेषु क्रम्यानि                        |          |
| 4                                                    |             | 1                                         |        | क्रानं तपोऽमिराहार                             |          |
| चकर्वास् समालकः                                      |             | mani Carrie                               |        | इनिनेवापरे विमाः                               |          |
| चिक्रणो दशमीन्थस्य                                   | , પ્ર્      | छत्राकं विद्वराहं च<br>हायायामन्धकारं वा  |        | हानोल्कृष्टाय देवानि                           |          |
| चण्डाकश्चपचानां सु                                   |             | छायामानन्यकार वा<br>छायान्त्रोदासवर्गश्च  |        | · ग्वायांसमनयोविं <b>धा</b> त्                 |          |
| चण्डाकात्याण्डुसोपाकः                                |             | क्रिज्ञनास्ये भग्नयुगे                    |        | ' म्बेष्ट एव तु गृह्वीबात                      |          |
| चण्डालानसिक्षो गत्वा                                 |             |                                           |        | ज्येष्ठ- कुक वर्धवति                           |          |
| चण्डालेन तु सोपाक                                    |             | े खुन्सुन्दरिः धुभाव<br>केदन चेत्र समाणाम |        | न्यप्रता च निवर्तेत                            |          |
| चतुरः मानरश्रीवात्<br>चतुरोंऽद्यान्हरेद्विमः         | 844         | 1                                         | 114    | ग्येष्टस्तु जातो ग्येष्टार                     |          |
| चतुराज्यान्हराद्वमः<br>चतुरो त्राह्मणस्याद्यान्      | - २९९<br>८२ | 1                                         |        | ्रवेषुद्रीय कनिष्ठश्च<br>्रवेषुद्रीय कनिष्ठश्च |          |
| चतुर्णामपि वर्णानाम्                                 |             | जगतश्च समुत्पत्तिम्                       |        | , व्यवस्था विश्व उद्यारः<br>-                  |          |
| चनुर्णामपि चैतेवान                                   | . 111       | अटिल चानधीयानम                            |        | ज्येष्टेन जातमानेण                             |          |
| चतुर्णामपि चेतेवाम्                                  |             | जडम्कान्धवभिराम्<br>जनन्या सन्धितायां     | 348    | न्येष्ठो वदीवसी भावा                           |          |
| चतुर्भकालमश्रीयात्                                   |             | जनम्बद्धेन बाह्यानम                       |        | ज्योतिषश्च विक्रुषीमात                         |          |
| चतुर्यमाददानीः पि                                    |             | जनमञ्जत बहिनक                             |        | _                                              |          |
| चतुर्भमायुषी भागम्                                   | . 111       | जपन्यात्यसमं वेदम्                        | BBB    | इर                                             |          |
| चतुर्थे मासि कर्तस्यम्                               |             | जपहोमैश्पेत्वेनः                          |        | श्रहा महा नटासेव                               |          |
| चतुर्भरपि चेवेते                                     |             | जिंदरवा श्रीणि सावि                       |        | हाहो महाध राजन्य                               | सिं ४० म |
| <b>भ</b> नुर्वेदसमं पुण्वं                           | 8<4         | जपोव्हती हुती हो।                         |        |                                                |          |
| श्रुष्पात्सक्को वर्गः                                |             | जन्मेनैय मु संसिध्या                      | Ţ 8€   | डिनाइवहमानां च                                 | 150      |
| चत्वार्थाहुः सहन्राणि                                |             | जरां चैवामसीकाराग                         | •      | 7                                              |          |
| वराणाभक्षमचरः                                        |             | जराशोकसमाविष्टम्                          |        | तं यन्तु द्वेष्टि संमोद्दार                    |          |
| चरितम्यमतो नित्सम् ।-<br>चरूणां कुक्स्वाणां च        | 258 .       | जाइकं सस्परंपन्नम्                        |        | तं राजा प्रणवन्सस्वन                           |          |
| •                                                    |             | जातिजानपदान्धर्मा                         |        | तं हि स्थयम्भूः स्वाद                          |          |
| वर्भवामिक्याच्छेतु<br>वाच्डालक वराहक                 |             | वातिज्ञशकरं कर्म                          |        | त एव हि त्रवो कोका                             |          |
| नाग्डालस वराहस<br>नातुर्वर्ण्य त्रसी क्रोकाः         |             | जातिमात्रीयजीवी ब<br>जाती नार्यामनार्थाव  |        | तं वेदभ्युद्धितसूर्वः                          |          |
| चातुर्वण्यं तथा काकाः<br>चातुर्वण्यंत्म कृत्स्रोऽसम् |             | जाता नायामनायाय<br>जातो निपादाच्युद्रा    |        | नडागमेदकं इत्यात्                              |          |
| चानुवण्यस्य कृत्साऽवस्<br>चान्द्रायमं वा त्रीन्मासान |             | वामयोप्तरसां कोके                         |        | तडायान्युद्रपानानि                             |          |
| चान्द्रायणविधानिर्धाः                                |             | जामयो बानि गेहारि                         | -      | ततः प्रभृति वो मोद्या                          | 27.2     |
| mail                                                 |             |                                           |        | and and and                                    |          |

| - स्होतः पृष्ठ                                       | श्रीकः पृष्ठं                                                          | ं श्रीकः                                                | TS.        |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| ततः सयंभूभंगवान् ५                                   | तभोऽय तु समाभित्य १६                                                   | तुरीयो ब्रह्महत्यायाः ४                                 |            |
| ततस्था स तेनोकः १७                                   | त प्रतीत खर्थमेण ७७                                                    |                                                         |            |
| तनो दुर्गं च राष्ट्रं च २३४                          | तथोवित्य प्रवं कुर्वात् ७३                                             | तुकामानं प्रतीमानम् १६<br>तृषकाष्ट्रमाणां च १५          |            |
| नतो भुक्तवतां तेपाम् १२४                             | तसादविद्वान्त्रिमियात् १६५                                             | तृष्यमञ्जूषाया च ४५                                     | -          |
| तत्प्राज्ञेन विनीतेन ३४६                             | तस्मदेनाः सदा पूर्वाः ८९                                               |                                                         | i (        |
| तत्र भुक्तवा पुनः किश्वित् २६८                       | ्तसाइमें सहायार्थम् १७६                                                |                                                         | •          |
| तत्र यन्मीतिसयुक्तम् १७२                             | नस्माद्धने विमिष्ट्यु २५१                                              |                                                         | * <<br>4   |
| तत्र गज्ञहाजनगस्य ६२                                 | 'तस्माराम इव स्थामी १९९                                                | तेन यद्यत्मभृष्टेन २१                                   | •          |
| तत्र ने भोजनीयाः स्तुः १०१                           | तमान्देशे व आशार इक्                                                   | तेनानुभूबता बागी ४४                                     |            |
| तम रिथला प्रजा सर्वा २५४                             | निर्मत्रगंड स नगवान् ७                                                 | ते गृष्टास्तु यथा बूदु ३१                               | 12         |
| नप्रात्मभृते। कालङ्काः २६७                           | तिमस्त्रपति सुन्धे तु १६                                               | ते पृष्टान्त सभा स्यः ६१                                |            |
| तत्र।परिवृतं धान्यम् ११०<br>नत्रासीन स्थितो वापि २६९ | P. S. P.                                                               | तेः भ्यासारक्रमेणां नेपाम् ४५                           | 94         |
| नत्रासान । त्थता वाष २६९<br>नत्समुरथो हि लोकस्य ६२८  | •                                                                      | तेम्बोऽधिगण्डेद्वित्रयम् २ः                             | 214        |
| नत्महाबंदनुगर्ने ६८६                                 | तम्य गृत्यजन शास्त्रा ४२४<br>तस्य मान्ये सुपर्योतस्य ५४३               | तेम्बो सर्धन मेक्षण ४१                                  | R A        |
| त स्यादायुधसपद्मम् २४२                               | तस्य सर्वाणि भूमाणि ३११                                                | नेपा वेदविदी मृद्धः ४१                                  | <b>₹</b> € |
| नधाच श्रुमयो बहुवः ३४३                               | तन्य भोऽहिंग्हान्यान्ते २०                                             | 1 .                                                     | ₹.5        |
| तथा घरिममेयानाम् ३०४                                 | ंतन्यार्थं सर्वभूतानाम् २५१                                            | तेषां ल स्वमित्रायम् २१                                 | 14         |
| तथा नित्वं यतेषानान् ३५७                             | तम्यादु संप्रणेतारम् २३४                                               | तेषां वास्याणि कार्षाणि २५                              | ٠.         |
| न्धित्र सप्तमे नक्ते ४२६                             | नस्यह त्रिविधस्यापि १६८                                                | Lead of States in the age                               | , 6        |
| तथेवाक्षेत्रिणो बीजम् ३४८                            | नां विवर्जबतनम्ब १४०                                                   | नेपां त्रयाणां शुभवा प                                  |            |
| नदण्डमन्यद्भिमम् ६                                   | नाटियन्वा कुणेनापि १६१                                                 | तियां त्ववयवान्त्यूक्ष्मान                              |            |
| नदःवान्योद्वहेद्वार्थाम् २४६                         | ताइयित्वा तृषेत्रापि ४५७                                               | े तेयां दस्त्रा शु हस्तेषु १९<br>तेयां दोवानमध्यात्व ६८ |            |
| तद्भ सर्ववर्णानां ४२५<br>तद्मानिशन्ति भूनानि ९       | तान्प्रजापतिराहैत्य १०१                                                | नेपां न द्याचि त् १०                                    |            |
|                                                      | नान्निद्त्वा सुचरिनैः ३८५<br>तान्सर्थानिसद्ध्यास् ३५७                  | 1                                                       | 9 T        |
| तद्भवस्याद्यक्त २८७<br>तद्भिक्षत्रस्याद्यक्ति ४२६    | नापसा बतको विद्याः ३७५                                                 | तेवामर्थं नियुक्तीत २१                                  |            |
| त्र युगसङ्खालम् २०                                   | नार्यसम्बंद विशेषु २१५                                                 | नेवामाञ्चलादानम् २                                      |            |
| तन्तुवायो दश्चपरुष् ११५                              | ताव्यास शक्साभ्यांच 💌                                                  | तेपामारसभूत द्व ११                                      |            |
| तं देशकाली शक्ति च २६२                               | तामिन्नमन्वतामिसम् १४८                                                 |                                                         | ₹ .        |
| नप पर कृतयुगे २२                                     | तामिन्नादिषु चोपेषु ४७९                                                | तेप्रामुद्दमानीय ११                                     | •          |
| तपत्यादित्यवेषयः २३०                                 | तात्राय कारणरेखानाम् २०१                                               | तेषु तेषु तु कृत्येषु ६९                                | 19         |
| तपसापनुतुत्तुस्तु ४४०                                | तावुभावायसस्तार्थी ४१०                                                 |                                                         | Į o        |
| नपमेव विशुद्धस्य ४६३                                 | ताबुनी भूतसंपृक्ती ४७०                                                 | ते पोष्टश स्वाद्धरणम् ३९                                |            |
| तपस्तस्वास्वयं तु १२                                 | तामा ऋषेण मर्वासाम् ९१<br>तासां चेदवरुद्धानाम् ६१०                     | ते सार्थ चिन्तयेष्ठित्यम् २६                            |            |
| तपोबीलप्रमाधिन्तु ४०६                                |                                                                        | ्रतैजसानां मणीनां च २०<br>ं ती तु जाती परक्षेत्रे ११    | 1          |
| तपोम्क्षमिदं सर्वे ४६२                               | तासामाद्या <b>श्चनसन्तु ८६</b><br>तिरम्श्रुत्यो <b>गरेत्साष्ट १</b> ११ | े ती धर्म पत्रवतस्तस्य ४७                               |            |
| तपो वाचं रति चैव ११<br>तपो विधा च विप्रस्य ४८५       | तिलेहीहिबंदैनीचै १२७                                                   | त्यजेदाश्युके मासि २१                                   |            |
| Acres Con                                            | तिष्ठनीध्वननिष्ठतः ४४९                                                 | त्रय परार्थे श्विश्यन्ति २९                             |            |
| तपाविश्ववविश्विष्यः ६१<br>तमकृष्युः चरन्त्रियः ४५८   | तीक्ष्णांक्षत्र मृद्धाः स्वात् २५३                                     | , त्रवाणामपि चैतेषाम् ४७                                |            |
| तमसा यहरूपेण १५                                      | तीरित चानुशिष्टं भ ३८१                                                 | त्रयाणामपि वैतेषां ४०                                   |            |
| तमसो लक्षणं कामा १७१                                 | तीरिनं चात्रशिष्टं च ६८१                                               | श्यानामञ्जूपायामाम् २६                                  | •          |
|                                                      | ,                                                                      | and an analysis of                                      | -          |

#### मनुस्मृतिः ।

| श्लोकः                                                        |        | 45ोकः                                       | पृष्ठं   | श्लोक पृष्टं                                         |
|---------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|
| त्रवाणासुद्दकं काषेत्                                         | इवर    | दन्तजातेऽतुजाते च                           | 1<9      | हडकारी मृहुद्दान्तः १७५.                             |
| त्रको धर्मा निवर्तन्त                                         | 877    | दर्भा पवित्र पूर्वाहुः                      |          | हष्टिपूर्न न्यसेत्पादम् · · २१९                      |
| त्रसरेणवोऽही विज्ञवाः                                         | रदर    | दर्शनमातिमान्त्रे तु                        | २९७      | देवकार्याण जातीनाम् १५६                              |
| विश्वविद्वहेत्सम्बास्                                         | इथ्य   | दश कामसमुत्थानि                             |          | देवतानिधिभृत्यानाम् ११                               |
| त्रिमाचिकेतः पश्चाप्तिः                                       | 112    | दम्म पूर्वापरान्वंश्यान                     |          | देवतानां गुरो राक्षः १५५                             |
| विद्ण्डमेताबिक्षिप्य                                          | शर्द ए | दश मासांस्तु नृप्यनि                        |          | देवताभ्यम्नु तद्वत्वा २५३                            |
| त्रिपक्षादल्जनसाक्ष्यम्                                       | ₹66    | दशकक्षणक धर्मम्                             |          | देवत्वं सारिवका यान्ति ४७४                           |
| त्रिभ्य एव तु वेदेभ्य                                         | 8.8    | दशलक्षणानि धमन्य                            |          | देवदत्तां पतिभागम् ३५६                               |
| तिरहिस्तिनिशायां च                                            | 840    | दशस्नासमं चक्रम्                            |          | देवदशा पतानानान् २१६                                 |
| तिराचानेदयः पूर्वम्                                           | . 88   | दश स्नासहन्त्राणि                           |          | देवज्ञाह्मणसानिष्यं ••• २८४                          |
| तिराचानेदयः पूर्वम्                                           | . २०६  | दश स्थानानि दण्डा                           |          | देवराद्रा संपिण्डाद्वा ३५०                           |
| विरायमाहुराधीसम्                                              | . 198  | द्याध्दालय पीरसस                            |          |                                                      |
| त्रिवारं मतिरोद्धा वा 🔑                                       | . 836  | दशावरा ता परिपत                             |          | देशम्बं त्राह्मलम्बं वा १२४<br>देशम्बन्धमस्याध्य १२४ |
| विविधं च शरीरेण                                               | . 844  | ं दशह शावमाशीच                              | म् १८०   | 4                                                    |
| त्रिविधा निविधेषा तु                                          | . 848  | ंदशी कुल तु भुक्रीत                         | ٠ ۲۷۰    | देजधनीश्वानिधमीन् २८                                 |
| विध्ववितेषु इसं हि                                            | . 146  | ंद्रहानेत ध्यायमानाना                       |          | देहादुत्क्रमण चैव २२३                                |
| विष्यप्रमाधनेतेषु                                             |        | दातव्य सर्ववंर्णभ्यः                        |          | देखदानवयक्षाणाम् ५१%                                 |
| विष्वेतेष्वितिकृत्वं हि                                       | . 98   | ; दाहारो नोऽभिवर्धन                         | ताम् १२६ | देवतान्यांनगरुकेन्तु १५९                             |
| शिलु तनमाद्धवि शेपाल्                                         | 776    | दानृत्यतिप्रहीतृश्च                         | 104      | देवपित्र्यातिश्रेगानि ८०                             |
| नीणि देवाः पवित्राणि                                          | . २०६  | दानधर्म निषेवेन                             |          | वैवाद्यमा तदीहत ११६                                  |
| तीण वर्षाण्युद्दीक्षेत                                        |        | दानेन व्यनिणंकम्                            | 88€      | देविकाना युगानां तु १०                               |
| त्रीणि आहे पवित्राणि<br>त्रीण्याधान्याभिताम्स्वेतार           | . 939  | दाराधिहोत्रसंबोयम्                          |          | देवे राज्यहनी वर्षम् १८                              |
| त्रीवर्धान्यात्रम्यात्र्याः<br>त्रिविद्येभ्यस्मयी विद्यात्र्ः |        | दाराविगमन वेव                               |          | देवोदाजः सुतक्षेत्र ८४                               |
| विविधो हैतुकस्तकी                                             | . 789  | दासी घटमपा पूर्णम                           |          | दीहिभी द्यसिकं रिक्मम् १६२                           |
| त्रवंशं दाशक्ररेद्विष                                         |        | दास्यं तु कारवेह्नोम<br>दास्यां वा दासदास्य |          | धूत समाह्रम चेव १७९                                  |
| व्यक्तं चरेद्वा नियतः                                         | . 464  | दिवाकीतिमुद्दक्यां व                        |          | द्र्तं च अनवादं च (४                                 |
| व्यहं तूपवसेशुक्तः                                            | . 244  | दिवा चरेषुः कार्यार्थ                       |          | श्तमेतत्युराकल्पे १८०                                |
| व्यहं मातक्यहं साथम्                                          |        | दिवानुगच्छेहास्तास्तु                       |          | धीर्म्मिरापो हृदयम् २८४                              |
| स्वरभेदक ग्रतं द्वाकाः                                        |        | दिवा वक्तब्बता पारे                         |          | द्रवाणां वैव संविषाम् २०५                            |
| त्वमेकी प्रस्य सर्वस्य                                        |        | वीपहर्ता मंबद्ध्या                          |          | द्रव्याणामन्यसाराषाम् ४५०                            |
| द                                                             |        | दीर्घाध्वति वधादेश                          |          | द्रव्याणि हिन्याची पस्म ३१८                          |
| दक्षिणासु च दत्तासु                                           | , gou  | दुराचारो हि पुरुषः                          | 160      | इबोरप्येतबोर्म्सम् २३७                               |
| दक्षिणेन मृतं शह्म                                            |        | दुष्येयुः सर्ववर्णाक्ष                      |          | द्रयोद्धयाणां पश्चानाम् २४९                          |
| दण्डः शास्ति मनोः सर्व                                        |        | दूत एव हि संधते                             |          | द्वावेव वर्जवेत्रिस्तम् १५५                          |
| दण्डन्यूहेम तन्मार्गम्                                        | . २६२  | दूत वैव मकुर्वीत                            | 580      | द्विकं शत का गृहीयात् २९६                            |
| दण्डस्य पातनं चैव                                             |        | दूतसप्रेयण चैव                              | ३५५      | दिका विक चतुष्कं च २९६                               |
| दण्डो हि सुमहत्तेज                                            |        | दूरस्थी मार्थवेतेमम्                        |          | द्विजातय- संपर्णासु ४०३                              |
| दसस्यैयोदिता धर्म्या                                          | ३०६    | दूरादावसमानम्त्रम्                          |          | द्विजोऽध्यम श्रीमसृत्तिः ३२७                         |
| द्रवा धनं सु विमेभ्यः                                         |        | द्रादाहल समिध                               |          | हितीयमेके प्रजनम् १५०                                |
| ददी स दश भर्माच                                               | 143    | दूरादेव परीक्षेत                            |          | विभा कृत्वात्मनो देहम् १२                            |
| दिशि नक्ष्मं च शुक्तेषु                                       | 704    | तृषिनोऽपि चरेड्रर्भर                        | ( २२२    | द्विविधांन्तस्कराक्षिन्यान् ३८६                      |

| श्लोक                                            | ZĖ          | , श्लोक                                     | <b>र्</b> ष | श्लोकः पृष्ठं                                           |
|--------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| दी तु यो विवदेयाताम्                             | fas         | न क्टरायुधेहम्यास्                          | . 284       | न भोजनार्थ से विष्यः ९८                                 |
| बी दैवे पितृकार्वे श्रीन्                        | 1.5         | नक्त चात्रं समश्रीयात्                      | 218         | न आतरो न पितरः ६७२                                      |
| ही मासी मत्म्यमांसेन                             | 120         | नगरे नगरे चेकम्                             | २५०         | न मांसमक्षण दोषः १८८                                    |
| ঘ                                                |             | नक्षो मुण्ड कपाळन                           | . 264       | 1                                                       |
| धनं यो विशृयाद्भातुः                             | n č v.      | म च वैश्यस्य काम स्व                        | ात् ३९६     |                                                         |
| धनानि तु यथाशक्ति                                |             | न च हन्यात्रधळारूढम्                        |             | न मित्रकारणादाजा ६२७                                    |
| धरुष्यत परीहार                                   | . 841       | न चौत्यातर्निमसाभ्याम्                      |             | े न मृह्योग्र च मृद्धीयात् १४४                          |
| वतु शराणां कर्ता च                               | . 270       | न जातु काम कामानान                          |             | , न यक्षार्थं धन श्रद्भात् ४३४                          |
| भनदुर्गे महीतुर्गम्                              | 200         | न जातु ब्राह्मणं हन्यात्                    | 338         | ्नरके हि पतन्त्रेते ४२६                                 |
| धरणानि दश ज्ञेष                                  |             | न त स्तेनान चामित्रा                        | 588         | न राह्न- प्रतिगृहीयात् १४७                              |
| धर्म शर्म संचित्रयात्                            | 444         | न तथेतानि शक्यन्त                           | . 80        | न राज्ञामघदोषोऽस्ति १९७                                 |
| भर्म एव हती हुनित                                | 108         | न तस्मिन्धार्यदण्डम्                        |             | नर्धवृक्षनदीनान्ती ७८                                   |
| भर्मक च कृतक चे                                  |             | न तार्द्या नवस्पेन .                        | . 164       | न सञ्चयद्वतसत्त्रीम् ११९<br>न स्रोक्ष्म् वर्तेत ११४     |
| थर्म व्यवीसदा लुब्ध                              | 244         | न तारदा भवत्येन .<br>न तापसिजांद्वाणेषी     | . 230       |                                                         |
| धर्मप्रधान पुरुषम्                               |             | न निष्ठति तुबः पूर्वी                       | . 29        | न वर्धयेदंघाहानि १९५<br>न वारयेहां ध्यन्तीम् १४६        |
| थर्मस्य बाह्यणो मूलम्                            |             | न नेन बुद्धो नवति                           |             | न वार्गिव प्रयच्छेन्त १६५                               |
| वमाधि येन दक्तं स्थात्                           |             | न तै समयमान्त्रच्छेत्                       |             | न विगर्ध कथा कुर्यात् १४५                               |
| धर्माधी यत्र न न्याताम्                          |             | न त्वेवाची सोपकार                           |             | न विमं सेषु तिमत्सु १५६                                 |
| धर्मार्थायुच्यंत श्रेयः                          | 19-14       | न दस्या कस्यशित्कन्यार                      |             | न धिवादे न कालहे १५४                                    |
|                                                  | २७२         | नदीकूलं सभा वृक्षः                          |             | न विस्मयेत तपसा १७३                                     |
|                                                  | 194         | नदीपु देवसातेषु                             | 960         | न वृथा अपथं कुर्यात् २८८                                |
|                                                  | २७७         | न द्रव्याणामविद्याय                         | . 184       | न वेदबलमाभित्य ४८४                                      |
|                                                  | 8 < 6       | न धर्मन्यापदेशेन                            | 766         | नवेनानचित।हास्य १३७                                     |
|                                                  | 819         | न निर्होरं खियः कुर्युः                     |             | न वे कन्या न युवनि ४२६<br>नवैतान्सातकान्विद्यात् ४२०    |
| धर्मीपदेश द्पेण                                  | <b>11%</b>  | न निष्क्रयविसर्गान्याम्                     |             | न वे स्वयं तदभीयात् ९७                                  |
| धर्मी विद्वस्वधर्मेण                             |             | न मृत्येद्रथवा गावेत्                       |             | न सहराज्ये निवसेत् १४६                                  |
|                                                  | 800         | न पाणिपाद्चपक्क                             |             | न शहाय मति दशाल १४६                                     |
| धान्यकुथपशुक्षेयम्                               |             | न पादी भाववेत्कांन्य                        | 388         | न शहे पासक किंचित् ४१०                                  |
| धान्य दशस्यः कुरुनस्यः                           |             | न पूर्व गुरवे किंथित्                       | 94          | नःवतीपुर्यथा बिद्ध ३४७                                  |
| धान्यात्रधनचौर्याण                               |             | व पैतृयांक्रवी वक्कः                        | 930         | नश्यन्ति ह्रव्यक्तव्यानि ९६                             |
| धान्धेऽष्टमं विद्यां शुल्कम्                     |             | न फालकृष्टमश्रीबाद्                         |             | न आडे मोजयेन्मियम् १०४                                  |
| धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयम्                          | 224         | न कालकृष्टेन जले                            | 181         | नष्ट विनष्ट कृमिनि ३०९                                  |
| ध्यानिकं सर्वमेवतत्                              |             | न माह्यणध्यितययोः                           |             | न सबसेम पतिते १४६                                       |
| ध्याबत्यतिष्टं वर्त्किषित्<br>प्रिचमाणे तु पितरि | 188         | न ब्राह्मणोऽवेदयते                          |             | न संहताभ्या पाणिभ्याम् १४७<br>न संभाषां परसीभिः ••• १६० |
| ध्वजाह्रती भक्तदासः                              |             | न आहाजंपरीक्षेत                             |             | न समस्तेषु वर्तेषु १४५                                  |
| न्यमाद्वता शक्तदासः                              | <b>बब</b> ट | न बाह्यपदधाद्भवान्                          | 252         | न साक्षी तृपनि कार्यः १८०                               |
| न कदाचिह्निक तस्मात्                             |             | न माह्यणस्य स्वतिथिः<br>न मध्ययति वो मांसम् | 9 (18       | न मीद्चपि धर्मेण १६२                                    |
| न कन्यायाः पिता विद्वान्                         | <9          | न मध्येंबदेकचरान्                           |             | न सीदेत्सातको विम १६९                                   |
| न कश्चिद्योपितः शक्तः                            | 287         | न भुजीतोद्धतनेहम्                           |             | न मुलं न विसन्नाहम् १४५                                 |
| न कुवीत वृथाचेष्टाम्                             | 181         | न नोक्तब्यो बळादाथि                         | 248         | न स्कल्दने न व्यथते २४४                                 |
|                                                  |             |                                             | •           | W.o.                                                    |

| ् श्रोकः                  | र्वक्ष      | <b>श</b> ोकः                                            | पृष्ट       | श्रोकः पृष्ठं                                |
|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|
| न मानमाचरे हुक्त्वा       | 144         | नामधेबस्य वे केचित्                                     | બરૂ         | निमेषा दश खाडो च १८                          |
| न स्पृशेत्पाणिनोष्छिष्ट   | 940         | नासुत्र हि सहायार्थम्                                   | 308         | नियुक्तस्तु वथाम्यायम् १८५                   |
| न स्थामिना निसष्टोऽपि     | 286         | नायुभव्यसनप्राप्तम्                                     | રયુપ        | नियुक्तायामपि पुमान् १६५                     |
| न हायनेने पिलिनेः         | 49          | नारं म्युष्ट्वान्थि समोहम्                              | 99€         | नियुक्ती यो विधि हित्वा ३५०                  |
|                           | RCW.        | नारुनुदः स्वादार्तोऽपि                                  | € 0         | निरम्य तु पुमाञ्चुक्रम् १९०                  |
|                           | ૧૫૬         | नार्ती न मनो नोन्नतः                                    | २८१         | निरादिष्टधनश्चन १९७                          |
|                           | 204         | नार्धमंबन्धिनो नामा                                     | 360         | निर्धाने भूमिचलने १५१                        |
| नाकुत्था माणिनां हिसान्   |             | नाविनीतिर्श्रजेद्धैं                                    | 388         | निर्देशं ज्ञातिमरणम् १९३                     |
| नाबै क्रीडेत्कदाचित्र     |             | नाविभ्यष्टमधीयीत                                        | 9140        | निर्भयं तु संवद्यन्य ३८४                     |
| नामि मुन्देनोपथमेत्       |             | नाश्रानि पितरस्तस्य                                     | 904         | निर्देष काश्चन भाग्डम् २०९                   |
| नाजवन्ती स्वके नेत्रे     |             | नाश्रीयाद्मार्थया सार्धम्<br>नाश्रीयात्सधिवन्त्रायाम्   | 180         | रिवर्तनास्य यावद्भिः २४०                     |
| नानतायिषधे दोष            | ३२८         | नाक्षाचात्साधवलायाम्<br>नाक्षोत्रियतते यञ्च             | 982<br>984  | निवर्गरश्च तस्मानु ४५३                       |
| नातिकस्यं नानिसःयम्       | 94.0        | नास्तक्यं नेद्रानन्दा च                                 | 146         | निपादस्त्री पु चय्डालात् ४०५                 |
| नानिमांबन्सरीं वृद्धिम्   | ३०६         | नास्तिकाणां क्रिया मंत्र                                |             | निपादो मार्गव मृते ४०४                       |
| नाता वुष्यत्यद्रभाषान्    | 968         | नास्ति स्त्रीणां पृथम्यदा                               | 306         | ।<br>निपं क्रादिदमद्यानान्त १२               |
| नारमानमवमन्यने            | 944         | नाम्य कार्ये।ऽशिसंस्कार                                 | 993         | निवसादीनि कर्माणि ५७                         |
| नःत्रिवर्षस्य कार्तव्या 🕠 | 988         | नास्य च्छिद्रं परो विद्यास                              |             | निष्यसन्ते च सम्यानि ३८३                     |
| नाददीत नृप साधु           | <b>1</b> <2 | नावनापातयेजातु                                          | 120         | नीच शारवासन चास्य ६७                         |
| नाचाच्यूद्रस्य पकाश्रम्   | 903         | निश्चितस्य भनस्थेवम् 🔐                                  | FOF         | नीहारे बाणजब्दे च १५२                        |
| सधाद्विधिना भासम्         | 9 < 8       | निधेपसापहरणम्                                           | 880         | नृणामकृतच्डानाम् १९१                         |
| नाधर्मधरितो होके          | 162         | निश्चेपस्यापहर्मारम्                                    | ₹03         | नेयेतीचनामादिसम १३०                          |
| नाथाभिके वसेद्वामे        | 988         | निधेपंध्येषु सर्वेषु                                    | <b>₹0</b> ₹ | नेहेनाथीन्यमक्षेत्र १६५                      |
| नाधीयीम इमञानाने          | 142         | निवेपोर्पानःगी नित्यम्                                  | 309         | नै श्रेयसमिद् कर्म १८५                       |
| नापीयीताश्वमास्ड          | 943         | ।<br>निसंपी यः कृती वेन                                 | 205         | नैका स्थवाच्छुन्यगेहे १४२                    |
| नाध्यधीनो न वसःव्य        | ३८०         | निगृह्य दाववंषीनम्                                      | . 404       | नैक्यामीणमनिश्यम् ९७                         |
| नाध्यापनाद्याजनाद्वा      |             | निमह मकुतीनां च 🔐                                       |             | तिता रूप परीक्षले ६४२                        |
| नानिष्टा नवसम्बष्ट्या     | 120         | ं निप्रहेण हि पापानान्                                  |             | मैनैरहैतेविधिवत् ३७                          |
| नातुशुभ्रम जात्वेतत्      | 144         | ्रितियं शुद्धः काम्हम्तः                                |             | नैस्यके नास्त्यनध्याय . ५०                   |
| नामम <b>यादंश</b> वासा    | 980         | नित्यं सात्वा शुचि कुर्या                               |             | नेय बारणदारेषु ३६०                           |
| नान्त्रदन्येन संस्ष्टं    | 808         | े नित्य तम्मिन्समाश्वस्त                                |             | नोश्छिन्छ।दात्मनो मूलम् २६६                  |
| नाम्यस्मिन्विधवा नारी     | 840         | ि मित्यमास्यं श्रुषि श्रीणाम्<br>नित्यसुद्धनपाणि स्थात् | 46          | नोच्छिष्टं कस्यचिद्यात् ४०                   |
| नाम्योत्पन्ना मजास्तीह    |             | नित्यसुचतदण्डः स्थात्                                   | 480         |                                              |
| नापृष्टः कस्यविद्वृत्वात् | . 41        |                                                         | . 380       | नोष्क्रष्टं कुर्यते सुरुवा २०६               |
| मान्सु मूत्र पुरीषं वा    | . 783       | नित्यामध्याय एव स्थात्                                  | 949         | नोत्पाद्येत्म्ययं कार्यम् २७६                |
|                           | . ३९५       | निजीनां तु पुराणानाम्                                   |             | नोदाहरेदस्य नाम ६७<br>नोडहेरकपिलां करमाम् ७८ |
| नामाधाणे गुरी दिएमा       | . 48        | निन्दितेभ्यो बनादानम्                                   | 845         |                                              |
| नामिनन्देत मरणम्          |             | निन्दास्त्रष्टासु चाम्यासु                              | < 9         | नोनासाया न कुष्टिन्याः ३०४                   |
| नाभिञ्चाहारबद्धाः         | -           | निमित्रतो द्विज पित्र्ये                                | . 778       | नोपगच्छेत्यमत्तोऽपि १४०                      |
| नामवातिग्रहं त्येषाम्     |             | निमिक्रिताकि पितरः                                      | . 778       | नोडाहिकेषु मन्त्रेषु १५१                     |
| नामधेयं दशस्यां नु        | . કૃષ       | निश्चेपस्यापहतीरं                                       | ₹•₹         | न्युप्य विष्डांस्ततस्तांन्तु ११८             |

| भोकः पृष्ठ                        | क्षोक १                 | है    | श्रोकः पृष्टं                                             |
|-----------------------------------|-------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|
| 4                                 | परिवित्तिः परिवेत्ता १  | 90    | पित्रा सर्त्रा सुतैवापि २०७                               |
| पश्चिषाध गवान्नातम् २०६           |                         |       | पिता विवदमानक्ष ९०८                                       |
| पथ पश्चनृते हन्ति २८६             |                         | ξυ }  | पित्रेन दशास्तुल्कं नु ३०५                                |
| पथाभ्य एव मात्रास्यः १३०          | परीवादात्खरो अवति       |       | पित्र्यं वा मजते शीलम् ४०८                                |
| वधरात्रं वधरात्रे ११६             |                         |       | पित्र्ये राज्यह्नी मासः १८                                |
| पश्च स्वा गृहम्थस्य ९०            |                         | 198   | पित्रे स्वदितिभित्येव १२४                                 |
| पश्चानां तुत्रयो धन्योः ८३        |                         | 98    | पिशुम पातिनासिक्यम् ४०८                                   |
| पश्चानां त्रिषु वर्णेतु ५६        | *                       |       | पिश्रुनानृतिनोश्चान्तम् १७०                               |
| पश्चाश्रद्धाताणी द्रपश्च ११५      |                         |       | पीडनानि च सर्वाणि ३९५                                     |
| प्रधाशतस्त्रभ्यधिक इर्ड           |                         |       | पुण्यान्यन्यानि कुर्वित ४६ (                              |
| पश्चाशासाग आहेवाः २५३             | . 90 4 4 6              |       | पुत्र किन्छो न्येष्टायाम् ६६०                             |
| पंधेतान्यो महायज्ञान् ९१          | षाठीनरोहिताबाद्यी १     |       | पुर्व मत्युदिनं सिद्धः ६४५                                |
| ्ण बान सरे दाग्यम् · · ११७        | _                       |       | पुत्रान्द्रादश बानाह ६६०<br>पुत्रा बेडभनन्तरस्त्रीजाः ४०० |
| पणाना है उत सार्थ २२१             |                         |       | पुत्रिकायां कृतायां तु ३६३                                |
| पणी देथोऽवकुष्टस्य २५१            |                         |       | पुत्रेण लोकाश्वयति १६६                                    |
| पति या नामिक्सति २१०              |                         | ١٥٩ ا | पुनाति पङ्गि बंदबांस २५                                   |
| पति या नाशिक्राति ३४४             |                         |       | पुंनाको नरकाधसात् ६६४                                     |
| पति हिस्यापकुष्टं त्तम् २१०       |                         |       | पुनांस दाहयेत्पापन १६१                                    |
| पतितस्योदक कार्यम् ४५1            | 1                       |       | पुमान्युंसोऽधिके ग्रुके ८०                                |
| पतिभागी संप्रविदय ३४%             | ·                       |       | पुराण मानवो धर्मः ४८६                                     |
| पनिवता धर्मपत्नी ५५               |                         | 182   | पुरुषम्य श्चियाश्चेत ६६०                                  |
| पत्या जीवति वः स्त्रीभिः ३७४      |                         |       | पुरुषाणां कुळीनामान् १२४                                  |
| पत्रशाकनृणानी च ३५१               |                         |       | पुरोहितं च कुशित २४६                                      |
| पथि क्षेत्रे परिवृत्ते ३१०        |                         |       | पुण्यन्त्रप्रकेशिय २१४                                    |
| पयः पिवेश्विरात्र वा ४४॥          |                         |       | पुर्णेषु हरिते भान्य ६२५                                  |
| परकीयनिपानेषु १६६                 |                         | 124   | पुष्ते तु छन्द्वा कुर्वात् १४९                            |
| परदारामिमर्शेषु ३२                | 1                       |       | पूर्णयद्श्रमं नित्यम् ४०                                  |
| परदारेषु जायेते ११                |                         |       | पृतितं अधन नित्यम् ४०<br>पूर्वं चिकित्सकस्याभम् १७५       |
| परद्रव्येष्वभिध्यानम् ४६०         |                         |       | पूर्वी सन्धां जपंस्तिष्ठेत् ॥ ९                           |
| <b>परप्रकोति या श्री</b> क्यात् अ |                         |       | पूर्वी सध्यां अपंस्तिष्टन् ४०                             |
| परम यसमातिष्ठत् ६२                |                         | - 7   | पूर्वेषुरपरेखुर्बा ११३                                    |
| परिकारं योऽभिवदेश् १२९            |                         |       | पृथक्षृथस्या मिश्री वा ८२                                 |
| परस्परविरुद्धानाम् २५५            | 2 2 4 2                 | 98    | पृथुम्मु विनयाद्राण्यम् ३६६                               |
| परस्य दण्ड नोद्यच्छेत् १६         |                         | 44    | पृथोरपीमां पृथिबीम् ११७                                   |
| परस्य पत्रमा पुरुषः १२            | पितृदेवमनुष्याणाम् :    | 3 C E | पृष्टोऽपथ्ययमा <del>गलु</del> २७९                         |
| पराज्युखस्याभिमुद्धः 📢            | पितृभित्रातृत्विश्वेताः |       | पृष्टुा खदिनमिलेबम् १२४                                   |
| परामप्यापदं प्राप्तः ३९१          | पितृवद्यं तु निर्वस्य   |       | पृष्टनस्तु शरीरस्य ३२०                                    |
| परित्यजेद्र्यंकामी १६१            | पिनृवेदमनि सम्या तु     |       | पृष्ठवास्तुनि कुर्वीत ९५                                  |
| परिपृतेषु धान्त्रेषु १२९          |                         |       | पैतृकं तु पिता हम्यम् ३७०                                 |
| परिपूर्ण बचा चन्द्रम् ६९१         | वितेव पास्रवेद्धनान्    | auc   | पंतृत्वसेशी मगिनीम् ४५९                                   |

|                              |                | _                                    |            |              |                                        |        |
|------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------|--------|
| श्रोकः                       | पृष्ठ          | श्लोकः                               |            | <b>पृष्ट</b> | <b>स्त्रोबा</b> र (                    | पृत्रं |
| वैशुर्व साहसं द्रोहः         | २३७            | शकारस्य च                            | नेत्तारम्  | 364          | बहवी विनयाश्रष्टाः २।                  | 4 4    |
| पोण्डकाची इद्रविकाः          |                | प्राकृत्वान्पर्युपार                 | डीना       | 88           | बहुत्वं परिगृह्वीयात् १०               | 43     |
| पौत्रदीहित्रयोशींके          | 1              | प्राक् नामिवर्ष                      |            |              | बहुम्बर्वगणान्धोरान् ४।                | 9 6    |
| पीत्रदीहित्रपोर्शके          | ,              | प्राचीनावीति <b>न</b>                |            |              | बार्छ- समानजनमा वा                     | ŧ c    |
| पौर्विकी स सरक्षांतम्        |                | प्रा <b>लक:श्रेद्र</b> वेद           |            |              | बालमांबा कृतमांबा १९                   | 48     |
|                              | ,              | <b>प्राजापत्यमद्</b> र               |            | i            | बालदायादिकं रिक्थम २।                  | 3 6    |
| पींधस्याचळचित्ताच            | 1              | प्रवापत्यां निह                      |            |              | बालका वा युवत्या वा २०                 | o 19   |
| प्रकल्प्या तस्य तेर्बृत्तिः  | ı              | माझ कुलीनं इ                         |            |              |                                        | د ۲    |
| प्रकाशनिनत्तात्कर्यम्        | ,              | प्राणस्था <b>न</b> भिदं              |            |              |                                        | 88     |
| प्रकाशवस्त्रकारतेषाम्        |                | श्राणाचामा जा                        |            | i            | बाह्य देशान्तरस्थे च १९                | 9      |
| प्रश्लास्य हत्तावाचन्य       |                | प्राणायांभेदिहर                      |            |              |                                        | 3 0    |
| अच्छन्ने वा प्रकाशं वा       |                | भाणि वा यदि                          |            |              | बाल्के पितुर्वेशे तिष्टत् २०           | n 19   |
| प्रजनार्थे महाभागाः          |                | मातिमार्व्यं वृ                      |            |              | बाह्मैविभावयेक्तिक्षेः १               |        |
| प्रजनार्थे क्रियः सृष्टा     | 1              | मातिवेदर्यानुवे<br>मादुष्युतेष्वप्रि |            |              | विडालकाकाम् व्हिष्टम् ४                |        |
| मकानां रक्षणे दानम्          |                | मादुण्कृतच्यास<br>प्रायक्षिणं नु     |            |              | विभित्तं सर्वभूतानि ४                  | < 8    |
| प्रजापतिरिद् शास्त्रम्       |                | आयांश्वर तुः<br>प्राथिशसं विश        |            |              | बीजमेके प्रशंसन्ति ४                   | 90     |
| मजापनिहिं वैद्यान            |                | प्राथाश्चरताचा<br>प्राथाश्चरतीयत     |            |              | बीजन्य चैय योज्याक्ष . ५               | ક્ષ    |
| प्रमहत्त्वाभिकं रिक्थन्      |                | मापाक्षत्तापत<br>मापक्षित्ते हु      |            |              | बीजानामुहिबिब न्यास् ६                 | Q å    |
| प्रणष्टाविगतं द्रव्यम्       |                | मायोगाम तप                           |            |              | बुद्धिबृद्धिकराण्याञ्च १               | 3 €    |
| प्रनापयुक्तन्तेजन्ती         |                | प्रियेषु सेषु इ                      |            |              | बुद्धीन्द्रियाणि पश्चेषाम्             | 8 9    |
| प्रतिकृतं वर्तमाना           |                | वेतज्ञाक प्रव                        |            |              | बुद्धा च सर्व तस्वन २                  | 89     |
| मनिगृझ द्विको विद्वान्       |                | प्रेने राजनि                         | धम्योति    | 198          | मसामी वे त्मृता स्रोके २               | <8     |
| मतिलुद्यामतिमाद्यम्          |                | प्रेखेह बेहरा                        |            |              | प्रकाषारी गृहस्थक्ष २                  | 20     |
| प्रतिगृद्धीत्वनं दण्डम्      |                | प्रेष्यो मामस                        |            |              | वसकारी तु योऽभीकात् ४                  | 84     |
|                              | . 148          | मो <b>ध</b> णा मृणक                  |            |              | मक्षण मणवं कुर्योद्                    | 왕왕     |
|                              | . 214          | प्रोधित भक्ष                         |            |              | त्रदा बस्त्वनगुङ्गानम्                 | ч٤     |
|                              | . (*           | मोषितो धर्मक                         | कार्याभेग् | . 144        | ब्रह्मचर्षसकामन्य                      | 3.4    |
|                              | . ((           |                                      | <b>T</b>   | 202          | जहाहत्वा गुरापानम् ४                   | 139    |
|                              | . 348<br>. 960 | पालं कतकृष्ट्<br>फार्ल त्वनिम        |            |              | अद्यहा च सुरापक्षः १                   | 169    |
| •                            | . 854          | फल त्यमान<br>फलदानां तु              |            |              | and all the man                        | 945    |
|                              | . 182          | क्रम्बारीन                           | Against A  | . 166        | त्रहारंभेऽयसाने च                      | 84     |
|                              | . 244          | नाकर्यका सन                          | *          |              | अझा विश्वसूजी भर्म १                   | PO S   |
| and the state of the same of | 102            | वर्ष देव क                           | शकां च     | . 960        | and allowed and the second as a second | 81.    |
|                              | . 824          | वक्वकिन्स्वे                         |            |              | आहाल संभवेतीय                          | 114    |
|                              | . 244          | वको सवति                             |            |              |                                        | 195    |
| -4 -84 -34                   | 298            | बम्धनानि व                           |            |              | ज्ञासमः क्षत्रियो वापि ।               |        |
|                              | 8<2            | बन्धुप्रिणविष                        |            |              | प्राह्ममध्यिष्यविद्यास्                |        |
|                              | 100            | वभवति पुर                            | ोहाशाः -   | . 168        | ज्ञाह्मणक्षत्रियाभ्यां हु              |        |
|                              | 803            | बंखम्ब स्वा                          | मेनबीव 👵   | . 346        | त्रसाणं कुश्चस पृष्टेत्                | 48     |
| प्रहर्वेगेद्रसं न्यूष्ट -    | <b>2</b> {2    | ं बलाइम बर                           | अकुक्त् ।  | २९८          | हाद्यनं दश्चर्य तु                     | 44     |

|                             | .1 <u>s</u>   | श्लोक:                         | नेब         | श्लोकः                        | पृष्टं |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------|--------|
| क्रिके विश्वक वापि          | 122           | भर्तुः पुत्रं विज्ञानन्ति .    | ૭૪૫         | मसङ्खानुराणां च               | 164    |
| ( +0) 4)                    | 880           | मर्तु शरीरश्रश्रूपाम्          | - 1         | मसोम्मतार्ताध्यभीनैः          |        |
| ्रम्बार्णन्यनधीयानः         |               | साण्डपूर्णानि यानानि           |             | मत्म्यघातो निषादानाम्         | 205    |
| 7 .                         | 126           | नावां पुत्रवा दासध             |             | मन्स्यानां पश्चिमां चैव       |        |
| अक्रायम्य तथो ज्ञानम्       |               | भागां पुत्रश्च दावश्च          |             |                               | 242    |
| भाराणस्य रजन्मृत्या         |               | नायाये पूर्वमारिण्ये .         | 390         | 4.64                          | 208    |
| ्ष्राद्यणस्यानुप्रवेष       | 236           |                                | 94          |                               | 104    |
| त्राद्यणस्येव कर्मनत        | €4            | निमुका बण्डिनश्चव              | ٠,١         |                               | 246    |
| ब्राह्मणस्थ न हर्तब्यम्     | ,             | <b>निग्दन्खवमनामन्त्रम्</b>    |             |                               | 344    |
| बाह्मणादुप्रकत्यायाम्       |               | ानन्धांचेत्र नडागानि           |             |                               | રપ્    |
| आवाणां द्वेत्रय पश्यायाम् . | 305           | _                              |             | मनसीम्दुं दिशः श्रोते         |        |
|                             | २इ५           | भुक्तशन्वहरे <b>वेव</b>        | २६७         | मन सृष्टि विकुरते             |        |
| वाद्यणा-बाधमान न            | 878           | नुबन्दानो <b>ःचनम</b> स्थान    | . 1         |                               | 7      |
| आह्मणा अहायोनिस्था          | 811           | नृताना प्राणिन श्रेष्टा        | 28          | मनुष्यमारणे क्षिप्तम्         | 215    |
|                             | 969           |                                | 184         |                               | 840    |
| ज्ञाकाणार्थे गनार्थया       | 206           | नूमिदो भूमिमामोति              |             | मनुष्याणा पश्ता च             | 290    |
| शाह्मणार्धं गर्वार्थं या    | y s v         |                                | २१४         | मनुः स्थायमुद्यो देवः         | 869    |
| शाक्षणी यद्यगुप्तां नु      | 走集闸           | ानकाध्यापको यस                 | 900         | m. A                          | 118    |
| श्राह्मणेषु च विद्वास       | 2.8           | श्रती नभी न कुर्याच-           | 304         | मन्त्रतम्तु समृद्धानि         | 90     |
| अलाणो जायमानो हि            | 24            | गृत्थानासुपरोधेन               | ४२१         | मन्त्रे- ग्राकलहोमीयैः        | 264    |
| आह्मणो बेल्यपालाकी          | 3 6           | नृत्याना च नृति विद्य          | त् ३५६      | मन्यन्तं वे पापकृत            |        |
| नाहाँदेवार्यमध्यवं          | \$ 5'4        | नेक्षेण वर्धयेत्रित्यम्        | ٠٠٠ ﴿٧      | मन्यनारि बदा राजा             | 244    |
| शक्ष प्राप्तेन सस्कारम्     |               | भा शब्द कीर्नयेदक्त            | ## "**      | मन्वन्तराण्यसस्यानि           | R.     |
| त्राह्मस्य अन्यन कृती       | V c           | नो त्रना-यञ्जनादामात्          | 87 <b>%</b> | , भमावभिति यो ब्र्यात्        | 304    |
| जाह्मस्य तु क्षपाहस्य       | 9 <           | आतुःचेष्टग्य भाषी या           | 184         | नमेदमिति यो ब्र्यात्          |        |
| ब्राह्मादिषु विवाहेषु       | 68            |                                | 44          | मरीचिमन्यक्रिरसी              | 92     |
| त्राह्मण विमसीर्थन          | 80            | त्रामुग्तन्य भाषामा            | 990         | मरइस्य इति तु द्वारि          | 9.8    |
| बाबी सहूते बुध्येत          | 989           | ज्ञातृषां <b>नकजानानाम्</b>    | 249         | महार्थपृष्टेदवानाम्           | 100    |
| श्रास्त्री देवसार्थवार्षः   | 69            | · आतृणाः <b>य</b> म्तुः नेहेन  | ३७७         | महापनिश्व देवेश               | ६८८    |
| ब्रुहीति बाह्यण पृष्केत्    | १८४           | श्रानृणामत्रिभ <b>क्तानाम्</b> | 196         | महान्तंमव श्वास्मामम्         | ø      |
| बूहीत्युक्तम न बूपात्       |               | त्रामरी गण्डमाळी च             | 30<         | महान्त्याः नमृद्धानि          | 94     |
|                             |               | , भृणञ्चावेक्षिम चैत्र         | 944         | महापश्चा हरणे                 | 22B    |
| स.                          |               | म.                             |             |                               | 864    |
| भक्षमोन्यापदेशिक            | <b>\$</b> 0\$ | मधिका विञ्चचन्छाया             | 20g         | महापातांकनश्चेव               | 864    |
| अक्षमोन्बापहरणे             | 840           | मङ्गलाचारयुक्तः स्यात्         |             |                               | 8ۥ     |
| भक्ष्यं भोज्य च विविधम्     | 920           | मङ्गलाचारयुक्तानाम्।<br>-      | 144         | मांस गृत्रो वर्षा महुः        | 500    |
| अगवन् सर्ववर्णानाम्         |               | ् सङ्गलार्थ स्वनस्यवनम्        | २०८         |                               | 166    |
| गई गड़मिति भूपात्           |               | नकृत्य ब्राह्मणस्य स्य         |             | मातर वा समारं वा              |        |
| मरद्राजः श्वधातेन्तु        |               | ं मणिमुक्ताप्रवाहाराम्         | ३९६         | मातर पितरं जाबाम्             |        |
| मयलूर्व चरेक्केश्वम         | R.            | · मणिमुक्तप्रवाकानाम्          | 840         | माना पिना या द <b>पा</b> ताम् | \$ (4  |
| मर्नारं लं <b>ध्येका नु</b> | 239           | ं मणिमुक्तामवास्त्रानि         | 244         | मानापिष्टभ्यां जामीनिः        | 165    |
| 83                          |               |                                |             |                               |        |
|                             |               |                                |             |                               |        |

| श्लोकः पृष्ट                                                    | श्टोकः                                           | पृष्ठं स्त्रोकः                                | ás.                             |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|
| मातापिगृ-वामुत्सृष्टम् ३७०                                      | ष                                                | वत्तत्कारणमञ्ज                                 |                                 |
| मातापिनृविहीनो यः १७०                                           |                                                  | ६७१                                            |                                 |
| मानामहं मातुरुं च १०६                                           | वं ब्राह्मणस्तु श्रद्धायाम्<br>य वदन्ति तमोभूताः | बन्द्र वाणजना                                  | त्तम् ११२                       |
| मातुम्तु यौनकं बत्स्यात् ६६२                                    | यः कश्चित्कस्यचिद्धमः                            | 20                                             | दुक्तम् ४७२                     |
| मातुः प्रथमनः विवहम् ६६४                                        | व किसो अर्गबस्यातिः                              | १२२                                            | नं विसास् ६७५                   |
| मानुरग्नेऽधिजननम् ६२                                            |                                                  | बक्त साजवर्ष                                   |                                 |
| मातुकाश्च विगृज्यांस ५५५                                        | व माध्यन्त छन्देन                                | बस्युव्यक्तलमा                                 | ति ९५<br>१८४म १५                |
| मानुष्वसा भातुकानी · · ५५                                       | यः स्वय साधयेवर्शम्                              | Dies dolland                                   | Dad                             |
| माना स्थला दुहिना था है ९                                       |                                                  | वन स्त्रम नार्                                 | वसाल् ४०८                       |
| मानस मनमेबायम् ४६०                                              | य सामिनाननुकातम्                                 | २९५ वत्र धमा सभ                                | मेण २७१<br>स्थाने ८८            |
| मार्गहीप गुने मासि २६१                                          | ब आधृणोत्यवितथम्                                 | थक वन नामन्त्र ह                               |                                 |
| भार्जन यश्चपात्राणाम् २०१                                       | ब एते तु गणा मुक्या                              | ् <b>९९७ यत्र</b> वज्रवलयत् र                  |                                 |
| माजीरनकुकी इत्वा ४४४                                            | व र्गनेऽन्य त्वनीज्यात्राः                       | १७१ वत्र ज्यामी ले                             |                                 |
| माध्य पुरुहृतं च ४४१                                            | ब एतेर्दाशहिताः पुत्राः                          | ६७१ बन्नानवद्धीःर्प                            |                                 |
| मासिकाल नु बोऽश्रीपात् ४४                                       | वश्वरक्ष-पिशाचांश                                | , १६ विश्वापवर्गते सु<br>, ४३८ वस्मर्वेणेश्छति |                                 |
| मिथी दाव- कुली बेन ३०१                                          | वक्षरक्ष-पिशाचात्रम्                             | _                                              |                                 |
| मुलबाहुर्वज्ञानाम ४०                                            | ६   बस्माच पशुपालका 🚥                            | . १०७ चनतुःस्मार<br>२ <b>१६</b> यथाकशस्त्रिति  | वध्यानाम् ४५                    |
| अश्वाकाभे नु कर्तव्या \cdots 🤏                                  | ७ । श्रमास्य सुकृतः ।का कर्रः                    |                                                | ोडली ६                          |
| मुण्डो वा जांटलो वा न्यात् ७                                    |                                                  | ४३४ , सथा मनस्स                                |                                 |
| मुख्यन्नानि पयः सोमः १२                                         | - Conferment and                                 |                                                | ह्दामीषु ३।                     |
| मुन्यक्तिविधिर्मध्येः व                                         | चित्रशिक्षण                                      | १८४ वधा चेबापर                                 | i dati 22                       |
| म्त्रोबारसमुत्सर्गम् ११                                         | यज्ञार्थं हाह्मणेर्वश्याः -                      | . १८२   बधा जातनर                              | हो विद्याग्य 🔐                  |
| मृगवामा दिवालमः २१                                              | वज्ञाभे पश्चनः सष्टाः -                          | १८५ ' बद्या त्रयाणां                           |                                 |
| मृत श्ररीरशुस्तृज्व १।<br>मृतयस्त्रभृत्सु नारीषु ४              | ू अज्ञार्थमञ्ज निश्चित्वा                        |                                                | ातानेतान् २                     |
| मृते मतीर साध्वी सी २                                           | ath Brace and                                    |                                                | दाः सर्वे २                     |
|                                                                 | A 10 1 2 5 1 1 1 10 1 11                         |                                                | सम्पतिः २<br>पकेन १             |
|                                                                 | विश्वान ऋषया दवाः                                | १७५ । बधा प्रवेनी<br>२६२ ' बबा फलेन            | युक्तेत र                       |
| मृद्ध गां दैवतं विप्रम् · · · १<br>मृष्यांन्त दे शोपपतिम्     १ | ४० वतश्च नयनाग्रहेत्<br>यतासनोऽप्रमत्तन्य        |                                                | हुई माध्य ध                     |
| मेखलामजिन दण्डम्                                                | <sup>82</sup> यत्मरोह्मकरात्रेण                  | ४५३ वधायभा                                     | ररोऽधर्मम् ४                    |
| नेत्र प्रमाधनं स्नानम्                                          | यत्क्रमं कुर्वतोऽस्य स्य                         |                                                | निषवन्ते ।                      |
| नेत्राक्ष्योतिकः प्रेतः                                         |                                                  |                                                | मनसस्य १                        |
|                                                                 | ४०४ वांत्कचित्पति मेते                           | ३७६ वया वधा                                    | हि पुरुषा '                     |
|                                                                 | ४ <sup>५.१</sup> सस्किषित्केहसंयुक्तम्           | १८३ ं वधायमा                                   | हि सङ्ग्तम्                     |
| मोहाद्रामा सराष्ट्र य                                           | २४९ विकिथिद्धि दातम्य                            |                                                | विवहेष्यी                       |
| सीशी त्रिवृत्समा श्रद्ध्या                                      | ३७ वास्किवद्य वर्षस्य                            | २५१ वधाहमत                                     | विश्वक्षे                       |
| मीयवयं प्राणान्तिको व्यट-                                       | ६३६ वालिबरंग कुर्वनि                             |                                                | पमद <b>न्साय</b> म्<br>समाभित्य |
| मीसाव्याचाविषः श्राप                                            | २६८ बालाबह्य बचान                                |                                                | विनाम्बनाम्                     |
| शिवनामोडणावदीत                                                  | ६५२ वस्किषिणापुगा मि।                            | प्रस् १३८ 'बचाविध                              | to district and second and      |

| **                                      | पृष्ठं. | शोकः                                           | पुत्र          | स्टोकः                      | વૃષ્ટં.      |
|-----------------------------------------|---------|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------|
| मान्याचं तु कृत्वेवन्<br>अधिमेषः ऋतुराद | 940     | वदेवसुक्तवाच्छासन् .                           |                | बस्तु पूर्वनिविष्टम्ब       | <b>\$</b> cc |
| कार्यमधः ऋतुराद                         | 566     |                                                | . 130          | बस्तु भीतः परावृत्तः        |              |
| वंग्होऽपलः बीवु                         | € o     |                                                | . કૃષ્ણ        | बस्तु रण्डुं घटं कूपात्     | \$ F #       |
| 'क्या सर्वाणि मूतानि                    | 245     |                                                | . 8 <b>6</b> % | बम्स्वधर्मेण कार्याणि       | <b>३</b> ९९  |
| अविदं शावभाशीचम्                        |         |                                                | 1              | बन्स्वनाक्षारितः पूर्वम्    |              |
| म् अभिरिणे बीजगुस्या                    |         |                                                | २८६ ।          | 'बस्खेतान्युपक्रुप्तानि     | इ२५          |
| विश्वसीनसा विद्वाः                      |         | यद्भनं यद्भशीलानाम्                            |                | यसामुबोऽव्यभमिणः            |              |
| , बभैन नाभिसदध्युः                      |         | यद्भधावति यत्कुरुने<br>यद्भध्य स्थात्ततो दधात् | . 100          | बसादण्डपि भूतानाम्          |              |
| वर्षेत बद्धी ब्राह्मण्याम               | 803     |                                                | . 960          | यसादुत्पत्तिरतेपानः         |              |
| वर्भवातमा तथा पुत्रः                    | 242     |                                                | . 126          | बसादेया सुरेण्द्राणाम्      |              |
| वयोक्तभार्नः मुन्थो वा                  | 100     |                                                | . 123          | वसाद्वीजप्रमावेण            |              |
| यथोक्ताम्यपि कर्माणि                    | 868     |                                                | 199            | वसिन्दर्भणि बास्तु स्युः    |              |
| **                                      | 29%     | यत्तापि स्थान्त सत्युत्रः                      |                | यसिन्कर्मण्यस्य कृतं        |              |
| N                                       | 940     | बद्यार्थता तु डारैः स्थात                      | . 104          | यमिन्देश निपीदन्त           | ₹ 19 0       |
| यथोद्धरति निर्दांना                     | २४८     |                                                |                | यसिशृणं संनयति              | १५८          |
| बद्धीते बद्यजते                         | 229     | बद्यस्य विहित चर्म .                           |                | वस्मिन्यस्थिन्द्रते नार्थे  | 206          |
| बदस्यगोषु वृषभः                         | ₹8¢     | बद्याचरति धर्म सः                              |                | यसिन्यसिनिववदि तु           | ३८९          |
| बदाणुमात्रिको सृत्या                    | 94      | थंबकरिक्थिनी स्थाताम<br>सरकार स्टब्स्टिस्ट     | ,              | बसै दगारिपना त्वेमाम्       | २०८          |
| बदा तु बानमातिष्टेत्                    |         | बडाह् शुद्रभृविष्टम्                           |                | बस्य कायगन ब्रह्म           |              |
| बदा तु स्थात्परिश्वीणः                  |         | बद्धा तद्वा परक्रव्यम्                         |                | यम्य नैवार्षिकं भगाग्       | 823          |
| यदा परवलानां तु                         |         | बढेष्टिनशिरा भुक्ते                            |                | यम्य हरवेन सप्ताहात्        | 366          |
| बदा प्रहृष्टा मन्येत                    |         | यं नु कर्मणि यम्मिन्सः                         |                | यस्य प्रसादे पद्मा भीः      | 247          |
| यदा मानेन भवति                          | 224     | बं सु पश्चेत्रिधि राज।                         |                | यस्य भन्नं न जानन्ति        | રૂ પ પ્ર     |
| यदा मन्येत भावेन 🚥                      | 7 M.C   | बन्नावि किचिहासानाम्                           |                | यस्य मित्रप्रधानानि         | 908          |
| बदावगच्छेदायत्याम                       |         | बन्धृर्खयवया म्हमाः                            |                | बम्य राज्ञम्नु विषवे        | રૂપર         |
| मदा स देवो जागति                        | 24      | बन्भे भाता प्रकुले                             |                | बस्य वास्यनसी शुक्रे        | 60           |
| वदास्त्रयं न कुर्वातः                   | 3 9 o   | यमान्सेवेत मततम्                               |                | बम्य विद्वान्हि वदतः        | 204          |
| बदि तत्रापि संपश्बेत्                   | २६०     | यमिङो न दहत्यक्षि                              |                | यस्य श्द्रम्तु कुरुते       | २७३          |
| बाँद तु शयशो धर्मम्                     |         | बमेव तु शुन्ति विद्यात्                        | ષર ે           | वस्य भेन पुरे नालि          | 878          |
| बहि ते हु न तिष्ठेषु                    |         | बमो वेबलनो देयः                                | २८५            | यस्या श्रियत सम्यायाः       |              |
| बदि स्वतिधिवर्नेण                       |         | वं ब्राह्मणास्तु शृङ्खायाम्                    | 399            | वस्थान्तु न भवेद्भाता       | 44           |
| यदि त्वात्पन्तिकं वातन्                 | 8.6     | वं मानाधितरी हेश्वन्                           |                | बम्यास्येन सदार्भान्त •••   | 98           |
| बदिन प्रणयेदाजा                         | २६२     | यवीयाञ्चेष्टभावांयाम्                          | 240            | यां यां योनि तु जीवोऽयम्    | 8 a É        |
| बदि नात्मनि पुत्रेषु                    |         | यधापि धर्मसमयात्                               | i              | ना गर्मिनी संस्क्रिनते      |              |
| बदि स्त्री वद्यवरणः                     | ٧ì      | वक्रितान्त्राधुवान्यवीतः                       | i              | याजनाध्यापने मित्रम्        |              |
| बदि संशव एव स्यात्                      |         |                                                | 3              | या तु कन्या प्रकुर्यास्त्री |              |
| मदि संग्राध्येत्रच                      |         | बस्तरपजः प्रमीतस्य                             | 1              | यात्रामात्रप्रसिध्यर्भे     |              |
| यदि साधापराधैव                          |         | यस्यु तत्कारयन्मोहात्                          | 1              | बाहरगुणेन भर्मा सी          |              |
| यदि हि सी न रोचेत                       | <9      | यम्नु दोनवती कन्याम्                           |                | बाहरां त्यते बीजव्          |              |
| बदेतत्परिसंख्यातम्                      | 99.     | यम्मु दोषवर्गी कम्याम्                         | RUZ !          | बाह्य भजते हि स्री          | 183          |

| क्षोकः                   | पृष्ठं     | क्षोक-                                                      | पृष्ठं | कोकः पृष्ठं                                             |
|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|
| बाह्य फलमामोति           | 1 (c       | बंनास्य पितरो वाताः .                                       | 142    | गोवमन्येत ते मूछे ११                                    |
| बाह्या धनिनिः कार्याः    |            | ये नियुक्तान्तु कार्येषु -                                  | 100    | को वैदयः स्याद्वहुपशुः ४२२                              |
| बाहदीन तु भावेन          |            | वे पठन्ति द्विकाः के वित्                                   | 869    | बोऽसाधुभ्योऽर्थमादाय ४२३                                |
| बाह्योऽस्य नवेदात्मा     |            | ये पाकयज्ञाश्चत्वारः .                                      | 8€     | योऽसावतीन्द्रियमाद्यः ५                                 |
| वानग्रयासनाम्बस्य        |            | यं वकत्रतिमे। विमा                                          | 144    | बोऽत्यात्मनः कार्यता ४६९                                |
| बानगरबाप्रदो नार्षान्    | 102        | वे शुद्राद्वधिगम्यार्थम् ।                                  | ४२७    | बोर्ाह्सकानि भूतानि १८७                                 |
| यामस्य चैय वातुश्च       | 190        | येवां ज्येष्टः कनिष्टो वाः                                  | 700    | मो इस्य अर्ममाचष्टं १४७                                 |
| बानि चैवमकाराणि          |            | येषां तुबाहशं कर्म .                                        |        | ₹                                                       |
| या नियुक्तान्यतः पुत्रम् | 214        | चेषा द्विजानां सावित्री                                     |        | रक्षणादार्यवृत्तानाम् ६८४                               |
| वानि राजप्रदेशानि        | 240        | व स्तेनपतितक्कीयाः                                          |        | रक्षम्धर्मेण भूतानि ३२१                                 |
| बानुपाश्रिस तिष्ठन्ति    |            | ये कर्मीन प्रवस्ति -                                        |        | रजसाभिद्रता नारीम् १४०                                  |
| या पत्या वा परिस्वका     | # 190      | ये कृत सर्वभक्ष्योःक्र                                      |        | रभं हरेत वाध्वर्युः ६०५                                 |
| बामीसा गतना प्राप        |            | वरम्यपावरेनासि ।                                            | ., 846 | रभाश्व हस्तिनं छत्रम् २४६                               |
| या रोगिणी स्थात हिला     |            | वेथेंतपानेरथं सम्                                           |        | रसा रसैनिमातय्याः ४१४                                   |
|                          |            | बोटकामा सूर्ययन्कन्यार                                      |        | राजकर्ममु युक्तानाम् २५%                                |
| बाबतः मंग्युशेदक्षः .    | 1          | योगाधमनविक्रीतम्                                            |        | राजत्माजनैरेपाम् ११६                                    |
| बावतो प्रसते बासान्      |            | बो झामदशमधानाम् ।                                           |        | राजनो धनमन्त्रिच्छेत् १६८                               |
| यावतो वान्यवान्यस्मित्   |            | यो ज्येष्ठो स्पेष्टवृत्तिः स्य<br>यो ज्येष्ठो विनिकुर्वति - |        | राजधर्मान्त्रवक्ष्यामि २६०                              |
| याबञ्जयसे जीवेशु         |            | यो ज्यष्टा विश्वित्वतः<br>योऽदत्तादायिनो हस्तान             |        | राजनिर्धृतदण्डास्तु ३६२                                 |
| बावदुष्णं भवत्यश्रम्     |            | याञ्चलादायमा हलात<br>यो दुस्ता सर्वभूतेभ्यः                 |        | राजिभः कृतदण्डान्तु ६२३                                 |
| बावदंकानुदिष्टस्य        |            | या द्रावा सवनूतम्यः ।<br>बोऽधीतेऽहम्बहम्यतान्               |        | राजित्विक्कातकगुरून् ९४                                 |
| बाविन पशुरोनाणि          |            | बोऽनधील द्विजो बेटार                                        |        | रात्रा कर्ममु युक्तानाम् २५५<br>राजा व भोत्रियश्रीय १०० |
| बाबनापैल्यमेध्याकात्     |            | बो न वेश्वभित्रादस्य -                                      |        | राजान क्षत्रियाद्येव ४७६                                |
| यायानवस्यम्य योज .       |            | बोऽनाहितामिः शनगुः                                          |        | राजार्ज तेज भादते १७०                                   |
| या वेदयाचा समृत्य        |            | यो निक्षेपं बाष्यमान                                        |        | राजा भवस्य नेनास्तु २७२                                 |
| या वेदविहिता हिंसा       | 14         | बो निक्षेष नाप्यति                                          |        | राजा स्तेनेन गम्तब्यः ६२२                               |
| बासां नाददते शुल्कम्     | 22         | बोऽस्यथा सन्तमास्मानः                                       |        | गहा कोपापहर्नुम ३८७                                     |
| बास्तामां न्युर्देहितरः  | 308        | यो बन्धनवधहेशान .                                           | 169    | राज्ञ- प्रख्यातभाष्डानि । ११६                           |
|                          | 124        | बो बचा निक्षिपेद्धले -                                      | . 300  | राज्ञक्ष दशुरुद्वारम् २४६                               |
| वुनपन्त प्रकीयन्ते       | 15         | भी बदैपा गुणो देहे                                          | 892    | राह्नो माहारिमेक स्थान १९७                              |
| युग्मासु पुत्रा जायन्ते  | cf '       | यो यस्य धर्म्या वर्णस्य                                     | <9 '   | राझो हि रक्षाधिकृताः ३५०                                |
| वे कार्यिकभ्योऽर्धमय     | <b>343</b> | यो यस्य प्रतिभूक्तिष्ठेरा                                   | . 290  | रात्रिभिर्मासनुल्यानिः १५५                              |
|                          | 586        | यो यस्य मांसमश्चाति                                         |        | रात्री आद्धं न कुर्वीत १२९                              |
| -                        | <b>1</b> < | यो यत्येषां विवाहानाम्                                      |        | राष्ट्रस्य समहे नित्यम् २४५                             |
|                          | 8-4        | यो वावित्रद्ववीतार्थम् 👵                                    |        | राष्ट्रेषु रक्षाधिकृतान् ६८७                            |
|                          | <b>110</b> | यो वेन पतितेनीपाम्                                          |        | स्पसस्वगुणोपेताः ८५                                     |
|                          | 808        | बोऽरभुन्बलिमाटने                                            | - 1    | रेन संकः सबोनीयु ४२०                                    |
|                          | 145        | बोऽचित प्रतिगृह्याति                                        |        | <b>6</b>                                                |
|                          | ३२६        | वो राज्ञ अतिगृह्वाति                                        |        | लक्ष्यं शक्तभृतां वा स्वात् ४६६                         |
| वेनासिन्कर्मणा होके      | 8m6        | <b>बो</b> होभाद् <del>य</del> मी जासा                       | 318    | लज्ञुनं गृजनं चैव १७८                                   |
|                          |            |                                                             |        |                                                         |

| श्रोकः पृष्ठं                                       | श्लोकः पृष्ठं                                       | श्रोक पृष्ठ                                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ख्ताहिसरटानां च ४७६                                 | बाष्येके बुह्नति प्राणम् १६६                        | विधियङ्गाकापगङ्गः ४६                              |
| छोकसञ्यवहारार्थम् २९२                               | वाणिन्यं कारवेद्वेदयम् ३३८                          | विधिवत्यतिगृह्मापि १५३                            |
| लोकानन्यान्युजेयुर्व ३९४                            | वानस्पस्य मूकफलम् १२६                               | विधूम सन्नमुसले २२१                               |
| लोकानां तु विवृद्धधर्यम् १२                         | वान्ताञ्युल्कामुख प्रेत ४७९                         | विमाद्भिरप्मु वाप्यार्त ४५६                       |
| न्डोकेशाधिष्ठितो राजा १९८                           | बान्तो विरिक्तः स्नात्वा सु २०७                     | विनीतेंनु वजेतिस्यम् १४४                          |
| लोमः समोऽपृतिः श्रायम् ४७६                          | वायोगिय विकुर्वाणात् १०                             | विष शुभ्यत्यपः स्पृष्टा १९८                       |
| कोमासहस्र इण्ड्यस्तु २९०                            | बाय्वप्रिविप्रमादिस्यम् १४१                         | विषदुष्टा स्थियं भर्ता ४५३                        |
| कोमानोहाद्स्यानेत्रात् २८९                          | वारिद्न्युतिमामोति १७२                              | विषयोगं प्रियेश्रीय २२३                           |
| लोग्रमर्वा तृषच्छेदी १४५                            | वार्षिकाश्चनुरो मासाम ३९२                           | विमनंत्रेथ सहस्य ४१९                              |
| कोहशकुम्जीय व १४८                                   | वासन्तजारदेर्मः वैः २११                             | विमम्ब त्रिपु वर्णेनु ६९९                         |
| कोहितान्युक्षनिर्यासान् १७८                         | वामासि मृतचेलानि ४०७                                | विभाणां वेदविद्याम् ३९७                           |
| लोकिको बेदिका वापि ५२                               | वासो दबाद्धय तत्था ४४५                              | विप्राणा ज्ञानतो अधिष्ठधम् ५९                     |
| व                                                   | वास्रोदाश्चनद्रसालोत्रसम् १७६                       | विप्रोप्य पादमहणम् ७०                             |
| वन्यस्य ग्रमिशकस्य २८९                              | विद्यनीदास्तु तत्सर्वम् २४९                         | विभक्ता-सह जीवन्तः ३७७                            |
| वधनामि बद्दा खेतान् २९१                             | विक्रयानी धर्नाफिचित् ३०४                           | विराहमुताः सोमसद् ११५                             |
| घत्याश्च हस्यु- सततम् ४००                           | विकीणीन परस्य स्वस् १०१                             | विविधाश्चेव संपीडाः ४८०                           |
| वनभ्यतीनां सर्वेषास ३१८                             |                                                     | विशिष्ट कुत्रविद्वीजन् ६४५                        |
| -≀नेपुचाबिहर्स्यवम् २१६                             | िक्रोशम्स्रो बन्ध रण्ट्रात् २५६                     | विज्ञील काममृत्तो वा २०८                          |
| यम्ब्याष्ट्रभेऽधियद्याब्दै १५१                      | विगत तु विदेशस्थम् १९६                              | भिन्न-व मास्रमः स्ट्रान् १४४                      |
| न्यन मेखलाद्यहाँ , ४४८                              | विद्यसाशी सर्वित्रस्यम् १६१                         | विश्वभ्यक्षेत्र देवेभ्यः ९४                       |
| वयसः कर्मणोऽर्धस्य १०१६                             | विशुष्य तुहत चीर्र १०९                              | विश्वेद्य देवे साव्येक्ष ४२५                      |
| वरं स्वधमो विगुण ४१४                                | विद्श्रद्वयोरियमेव ११६                              | , विषक्षरगदेशास्य २ (७                            |
| नक्षेत्र सभाषाद्ये ३९७                              | विद्वराह्सरोष्ट्राणाम् . ४४८                        | विषाद यमृत आग्रम् ७४                              |
| वर्ज्यमधुमास च ६६                                   | विष्मृत्रोत्सर्गशुःवर्धम् २०५                       | ं विस्यय ब्राह्मणास्त्रीस्तु १२५                  |
| वर्णयेनाधुमास च २१३                                 | वित्त बन्धुर्भय कर्म ५६                             | बीश्याच्यो नवत काण- १११                           |
| वर्णानामानुपूर्विष ४४५                              | । विद्या आधार्यनेदम् २५<br>विद्योग्य सम कामम् ५५    | वृको सुगेन ब्याप्रोऽश्रम् ४०८                     |
| वर्णापेतमविज्ञातम् ४०८                              | विद्यागुरुष्वेतदेव ६८                               | वृति तत्र प्रकुर्वीत ६९०                          |
| ' वर्मबद्धा शिलोव्छाभ्याम् १३४                      | विधानप समृद्धेतु ९६                                 | वृत्तीनां लक्षण चैव २७                            |
| वर्ष वर्षे स्थामधिम १८८                             | विद्याधन तु बद्यस्य ३७६                             | वृथाष्ट्रसरसवाधम् १७९                             |
| वद्यापुत्रासु वैवं स्यात् २७३                       | विद्या ब्राह्मणमस्याहः ५९                           | बृषासंभरजातानाम् १९६                              |
| वशे कृत्वेन्द्रबद्यामम् ४९                          | विद्या शिक्षं भृतिः सेवा ४१७                        | बृद्धाश्च नित्य सेवेत १६५                         |
| वमा गुक्तमस्याजा २०५                                | ्रविद्युतोऽश्रानिभेवाश्यः १६                        | बृद्धी च मानापितरी ४२२                            |
| वसिष्ठविहितां वृद्धिम् २९१                          | 1 -                                                 | वृषभैकाद्शा गास ४४२                               |
| वसीत चर्म चीर वा २५२                                | 1436941417                                          | वृपसीफंनपीतस्य ८१                                 |
| वम्न्बद्दन्ति तु पितृन् १६०                         | विद्वद्भिः सेवित सिद्ध २८                           | वृषो हि मगवाश्वर्मः १७९<br>वेजुवेदलभाण्डानाम् १२४ |
| यस पत्रमसंसारम् १७९                                 | विद्वान्तु ब्राह्मणो रहा २७५                        | वेतनस्पैव चादानम् २६९                             |
| वाग्दण्डं प्रथमं कुर्यात् २९१                       | विधवायां नियुक्तन्तु १५०<br>विधवायां नियागार्थे १५० | ं वेदः स्मृतिः सदाचार ११                          |
| वाग्दण्डोडच मनोदण्डः ४६९<br>वाग्दुष्टासम्बद्धाः ६२७ | विधवाया नियागार्थे ३५०<br>विधाता शासिता वक्ता ॥३६   | वदः न्युतिः सदास्रारः ६१                          |
| वारदेवस्थैश चरुभिः २८७                              | विधाय ग्रोषिते वृत्तिम् ३५२                         | । वेदमेवाभ्यसेत्रिसम् १५८                         |
| वाष्यर्था नियताः सर्वे १७७                          | विधाय याचित श्रीतम् ३५२                             |                                                   |
| मान्यवा ।गयस्य स्वरूक पृष्ठक                        | ात्रवाच प्राप्त गामामाः इत्तर                       | ं वेदमेव सदाभ्यस्येत् ६१                          |

## मनुस्मृतिः ।

| श्रीकः पृष्ठं                                            | श्रीकः पृष्ठं                       | श्लोकः पृष्ठं                             |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| वेदयिद्वरहीनानम् ६४                                      | व्यविवारात्त भतुं स्त्री ३१५        | २२४<br>गुचिना सत्यसंधेन २२४               |
| वेवविश्वापि विश्वोऽस्य ११२                               | व्यभिचाराद्य मर्तुः स्त्री २१०      | गुनि देशं विविक्तं च ११६                  |
| वेदविद्याजतस्त्राताम् १६८                                | व्यभिचारेण वर्जामाम् ४०९            | े शुचिरुत्कृष्टशुक्षुषुः ६९७              |
| वेदगासार्थतस्यकः ६८६                                     | व्यवहारान्द्रिक्कृत्तु २६८          | ् ग्रुध्येद्विमो दशाहेन १९४               |
| वेदानधीत्य वदी वा ३७                                     | व्यतनस्य च मृत्योक्ष २६८            | ्शुना च पतितानां च ९५                     |
| वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानन् ४॥३                               | व्याश्रांश्रक्ताकृतिकानगोपान् ३१४   | ं गुना <b>श्राताबळी</b> तस्य ४५५          |
| येदाभ्यासमापो ज्ञानम् ४८९                                | व्रसयदेवदेवत्ये ६५                  | शुनाशुनकल कर्म ४६८                        |
| वेदाञ्चासेन सततम् १५८                                    | व्रतस्थमपि दें।हित्रम् १२१          | शुनाः प्रयोगेदेवत्व ४६९                   |
| वेदाभ्यासोऽन्यहं शक्त्वा ४६४                             | व्रात्यता बाम्धवस्यागः ४६०          | गुल्बन्यान परिहरन् ६३६                    |
| वेदार्थवित्मवक्ता च ११६                                  | बास्याच जायने विप्रात् ४०१          | गुलकस्यानेषु कुशस्ताः ६३६                 |
| वेदाभ्यासो माद्यणस्य ४१२                                 | बात्यानां बाजनं कत्या ४५६           | शुक्काणि मु <del>ब</del> ्तवा मांसानि ४४८ |
| वेदारत्यामाश्च बङ्गाश्च ४८                               | ग्रीह्य शालयो मुङ्ग १४६             | । ऋदं तु कारवेशस्त्रम् ३३८                |
| वेदोक्तमायुर्नस्रांमात्र २२                              |                                     | ' श्द्रिवद्श्वत्रविप्राणाम् २८७           |
| वेदोऽक्रिको धर्ममूहम् ६०                                 | ं श                                 | ः श्ट्रस्तु वृत्तिमाकांक्षन् ४१८          |
| वेदोदितं स्पक्त कर्ल १६५                                 | शक्त परजने दाता ४२३                 | १६७ स्थापित १६७                           |
| वेदोदितानां नित्यानाम् ४५७                               | शक्तिनोऽपचमानेन्य १३८               | शुद्रां श्रयनमारोप्य ८०                   |
| वेदोपकरणे चैव ५०                                         | शक्तनापि हि शहेण ४२०                | श्द्राणां मासिकं कार्यम् २०६              |
| वेनो विनद्योऽविनयात् २६६                                 | शत बाह्मणमाकुश्य ११५                | श्द्रादायोगव क्षणा १००                    |
| बैंगवी धारबेद्यष्टिम् १६९                                | शबुसंविनि मित्रे च २(२              | ञ्हा <b>या त्राक्षणा</b> जातः ४००         |
| वैतानिक च ब्रहुवात् २१२                                  | शनकेस्तु कियाकोपात् ४०६             | श्ववावंदी पनत्वत्र ८०                     |
| बेदिक कर्मयोगे हा ४८१                                    | शब्दः स्पर्शस रूप च ४८४             | हर्द्भव भार्या हर्द्भम्य ७९               |
| वेदिक कर्मानः पुण्यैः १४                                 | ं श्रयान गीढपादश्य १५२              | श्हो गुनमगुन वा ३३३                       |
| बरिणं भोपसेयेत १५६                                       | श्चा गृहान्युशामान्धान् <b>१७</b> ६ | ज्ञाह्रो हाद्यणनामेति ४०९                 |
| वैवाहिको विधिः खोणाम् ॥२                                 | श्रवासनमस्त्रकारम् ३४२              | शोचिन जामयो यव ८९                         |
| वेषाहिकाओं कुवीत ५०                                      | शय्यासनेऽध्याचरिते ५२               | शोजित यावनः पांसृत् १६१                   |
| वैशेष्यात्रकृतिश्रेष्ट्यात् ३९८                          | शरणावत परिस्यम्य ४५६                | शोजित बाबत पांसून् ४५७                    |
| वेश्यः सर्वस्यदण्डः स्थात् ११२                           | शरीरकर्षणाव्याणाः २४९               | वसदानेष्यपि तेजस्वी ३९४                   |
| वेश्य मित तथेवेते ४११                                    | शरीरचे कर्मदोवै ४६९                 | , श्रद्धान गुभां विद्याम् 🖐 ६             |
| वेश्यवृत्तिमनातिष्ठन् ४१५                                | शरीर चैव वाचंच १६                   | शाद्धवेष्ट च पूर्व च १७२                  |
| वैश्यमृत्यापि जीवस्तुं ४१२<br>वेश्यमृद्धाविष प्राप्ती ९८ | शर क्षत्रियमा ग्राह्म ८५            | , आइभुग्वृषलीतल्पम् १२४                   |
|                                                          | श्रमेवद्वाद्याणस्य स्थान् ॥         | धाद्ध मुक्ता य उच्छिष्टम् १२४             |
| वैश्यक्त्रद्वीपचार च १७                                  | शक्त दिजातिनिर्माधन् ३२८            | आवश्यां मीष्टपद्यां या १४१                |
| वेश्यकादी मयलेन १३९                                      | शकास्त्रमृत्यं स्थास्य ४११          | . शतवृत्ते विदित्नास्य १५१                |
| वैश्वभेत्सित्रिया गुप्ताम् ६६६                           | शास्मछीपलके सहवे ११५                | ' शुतं देश च जाति च १९६                   |
| वैदयस्तु कृतसंस्कारः १९५                                 | शासनादा विमोक्षाद्धा ३२६            | भुनिद्वेध नुवन्न स्वात् १२                |
| वैद्यान्त नायने जात्यात् ४०१                             | शिरोभिसो गृहीत्वोर्वान् ३१३         | स्रतिस्तु वेदो विशेष ११                   |
| वैद्यान्मागधवेदेही ४००                                   | शिकानप्युञ्चानो नित्तम् ९६          | धुनिस्मृत्युदित धर्मम् ११                 |
| वैष्योऽजीवस्यवर्भेण ४१४                                  |                                     | युतिस्मृत्युदितं धर्मम् १५९               |
| वैश्वदेवस्य शिक्षस्य ९६                                  | विस्पेन व्यवशारेण ९०                |                                           |
| वैश्वदेवे तु निर्वृत्ते ९८                               | शिद्वां वा भूमिदेवानान् ४३५         | अत्यास्त्रद्वाच ध्रम्                     |
| स्य त्यत्तपाणिना कार्यम् ४३                              | शुक्तानि च क्यामांश्च ११८           | श्वत्वैतानृषयो धर्मान् १७८                |
|                                                          |                                     |                                           |

| श्लोकः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ग्रष्टं            | श्लोकः                                        | 28 j         | श्लोकः                        | মূছ         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------|
| श्रंयःसु गुरुवदृश्लिम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ŧς                 | संकरापात्रकृत्यासु                            | 885          | मधिण्डता तु पुरुष             | 145         |
| श्रेयसः श्रेयसोऽस्रामे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १७२                | संकरे जातयस्त्वेता                            | gov.         | सतकस्याम्य वर्गस्य            | २१८         |
| श्रोत्र त्वक्चश्रुषी जिह्ना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | श्च                | सकल्पमूळः कामो वे                             | 39           | सप्त वित्तागमा धर्म्या        | 810         |
| ओशियः श्रोत्रियं माधुम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 224                | सकीणयोनयो ये तु                               | 803          | मप्ताक्रम्योह <b>राज्यम्य</b> | 257         |
| श्रोतिय ज्याधितातीं च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 254                | सकमात्रजयष्टीनाम्                             | १८९          | समाना प्रकृतीनां हु           | 340         |
| भोशियस्य कद्यस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | างา                | सम्मानव्यनिवर्तित्वम्                         | 288          | गशसन्त्रारि <b>ण्यकाहम्</b>   | 198         |
| ओंत्रयांयव देवानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 902                | _                                             | 399 '        | सभान साक्षिण पाह              | ग्रन् २८६   |
| श्रोपिय तृत्रसंपन्ने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 998                | संजातिजानलर्जा                                | ४०५ े        |                               | <b>R</b> c4 |
| धमीडी ध्यनजीयी च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 900                | सजीवन महाबीचिम्                               |              | सभा या न प्रवेष्टव्यम्        |             |
| श्रमिहतस्य बन्मासम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 308                | स नाननुपरिकामेत्                              | ,            | समक्षदर्शनात्माक्ष्यम्        |             |
| श्वमानसि •छश्रामे। उत्तम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ยา€                | म तानुवाच धर्मारमा                            | •            | सममञाहाणे दानम्               |             |
| श्वता शेर्गण्ड <b>कानां च</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.00               | स तानुवाच धर्मात्मा                           | 8 ई. ७       | समवर्णामु वे जाता-            |             |
| धन्यास्वरंदीष्टः .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ४५६                | सते पृष्टस्तथामम्बक्                          | ₹ ;          | समवंश द्वित्रातीनाम्          |             |
| शर <sub>्</sub> पारखरोष्ट्राणाम् .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ४७६ं               | मितन्यां देशकाली च                            | 909          | स महीमखिला भुआग               |             |
| थानित अञ्चक गोषाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 263                | मक्त्र ज्ञान तमोऽज्ञानम्                      | វ ១១         | ममानयानकर्मा 🔻                | ३५८         |
| प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | मर्श्व रजनामस्रीव                             | 809          | समाहत्य तु त <b>ई धन्</b>     | 19          |
| पटकानंका सवस्थेषाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 938                | भव्य गार्थ्य वृतम्माखी 👵                      | - 1          | समीक्ष्य स भूतः सम्ब          |             |
| पदायशादाब्दिक वर्षम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | v.€ ,              | सत्यथर्मार्थयृत्तेषु                          |              | समुत्यांत <b>च मामस्य</b>     | 969         |
| पडातुप्रव्या विभन्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <9                 | मत्य श्यातिश्य श्यात्                         | 949          | समुत्र, तद्वात्रमार्ग         | '३८८        |
| पण्णा सु कर्मणासम्ब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | भत्यमधं च सपश्यंत्                            | 1            |                               | २९६         |
| वण्णामेपा तु सर्वपान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | मलामुक्तवा नु विप्रेषु                        |              | ममार्ड विषम बन्तु             | ૧૮૧         |
| पण्मामादकागमासेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | सत्या न भाषा नवति                             | 1            | समात्तमाधमे राजा              | २६६         |
| पष्ट तु क्षेत्रजन्यांश्चम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | सत्यानृत तु वाणिम्यम् ः                       | - (          | नप्राप्ताय त्वति <b>थवे</b>   | <६          |
| पश्चमकालता मासम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | **************************************        | 7 6 3        | समात्या मुभ्यमानानि           | २५४         |
| स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,                  | सत्यंन आवंबद्रिमम्                            |              | सभवाश वियोगीषु                | 8<0         |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | म स्वप्तुतं घटं प्रान्य                       |              | सभूय न्वान कर्माण             | 404         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$90 '             | सदा महत्र्या नाव्यम्<br>सदश तु प्रकुर्याद्यन् |              | सभोगो इञ्चत यम                | žož         |
| सरक्षण। ये जन्तृनाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                  | सहश्रकीयु जातानाम्                            |              | सभोजनी मामिहिता               | 108         |
| भरध्यमाणी राज्ञायम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | _                                             |              | समानाद्राह्मणो निसम्          | 4.          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 920                |                                               | 200          | समार्जनोपाञ्चनेन              | ₹0₹         |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 248                | सद्य पतित नाचिन                               |              | सम्बग्दर्शनसपनाः              | 228 . 7     |
| सवत्सरम्येकमपि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 < 3              | सद्यः प्रकालको वा न्यात्                      |              | मर्म्याद्वविष्टदेशम्यु        | 1<8         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ष्ट्र              | मनुष्टो नार्वया भर्ता •••                     | <b>دو</b>    | स बदि प्रतिपद्यत              | 1.1         |
| सधस्तरेण पति<br>संशोध्य त्रिविधं मार्गम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | श्रम् ।<br>सम्ब    |                                               | 338          |                               | 13          |
| संसार्गमन चैव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ₹ <b>1</b>  <br>२७ | सलन्य प्राम्यमाहारम्<br>सार्थ च वित्रह चैव    |              | स राजा पुरुषो दण्डः           | २६२         |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | इक्ष्ट .           | सांध किस्ता तु वे वीर्थम्                     |              | सर्वे एव विकर्भस्थाः          |             |
| सहतान्योधये <b>दह्या</b> न्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ર⊍ક,<br>ર≰         |                                               | १८७<br>१५८ , | 2 6 2                         | 16.         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _ ^ব<br>হয়ঃ       | सच्या चोपान्य शृतुवात्                        | 1            | सर्व वापि चरेड्रामम्          |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 868                | सभिक्षावेष वै कल्पः                           |              | सर्व या रिक्थजाते तर          |             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 58C                |                                               | २२८          | सर्व स्व अक्षणम्बेदम्         | -           |
| . C. Z.o. L. L. L. L. L. S. C. | ~ • •              | क्षात्रम् स्वयामानाः ११०                      |              | and an without and of         |             |

## मनुस्मृतिः ।

| श्रोकः                                         | रुष्ठं ।      | श्लोकः                     | হন্ত          | श्रोकः पृष्ठं                     |
|------------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|-----------------------------------|
| सर्वकण्टकपापिष्टम्                             | १९०           | स विद्यादस्यकृत्येषु       | 289           | सीमाविवाद्धर्मस १६९               |
| सर्वे कर्मेदमायत्तम्                           | २६५           | सन्बाहृतिप्रणयकाः          | 868           | सीमावृक्षांश्च कुर्वीत ११२        |
| सर्वे च साम्तव रक्तम्                          | 89%           | स सन्धार्य प्रयमेन         | 42            | मुसं व्यवसतः शेते ६१              |
| सर्वे च तिलसम्बद्धम्                           |               | सन्यान्ते नवसन्बेष्ट्या    | 980           | मुखाभ्युद्विकं चेव ४८३            |
| सर्वतः भनिगृहीयात्                             | 894           | सहपिण्डिक्रियाचां तु       | 228           | मुतां सत्तां प्रमत्तां वा ८६      |
| सर्वतो धर्मपङ्गागः                             | 289           | मह बापि वजेचुक्तः          | ₹4            | मुत्वा श्रुत्वा च मुक्त्ज्ञ च ३०७ |
| सर्वे तु समवेश्वेदम्                           | ₹0            | सह सर्वाः समुत्पन्ता       | 266           | सुबीजं बेब सुक्षेत्रे ४१०         |
| सर्व परवशं दुःसम्                              | 960           | सहकं हि सहजाणाम्           | 903           | सुरा पीत्वा द्विजो मोहात् ४६७     |
| सर्वभूतेषु चात्मानम्                           | ४८२           | सहस्रकृत्यन्त्यम्यस्य      | 84            | मुरा वै मलमजानाम् ४६८             |
| सर्वमात्मनि संपन्यत्                           | 8<9           | सहका त्राक्षणो इण्डबः      | 222           | सुवर्णचीर कीनस्यम् ४२८            |
| सर्वरमानि राजा नु                              | 829           | सहस्र बाह्यणो दण्डम्       | 111           | मुवर्णम्नयकृद्विमः ४३९            |
| सर्वेकक्षणहीनो ः वि                            | 940           | सहासनमभिष्येषु             | 240           | सुवासिनी कुमारीश ९९               |
| सर्ववर्णेषु तुल्यासु                           | ३९८           | महोभी चरतां धर्मम्         | 68            | सूक्ष्मतां चान्ववेक्षेत २२२       |
| सर्वन्बान्य तु सर्गस्य                         | २२            | सावत्सरिकमातिश्च           | 288           | गःभेनबोऽपि प्रसङ्घेभ्यः ३४०       |
| सर्थग्त्र वेद्विदुपे                           | 8#8           | साक्षिण मन्ति मेरयुषस्या   | ३७९           | मूनानामश्रसार-यम् ४०६             |
| सर्वाकरेष्वधीकार                               | ሄጂባ           | माक्षिप्रश्नविधानं च       | ₹9            | मृतो वदेहकश्चेव ४०२               |
| सर्वान्परित्यजेदक्षीत                          | 334           | , माक्षी दृष्टश्चनादन्यत्  | २८२           | सूत्रकार्यामकिण्यानाम् ३२४        |
| सर्वान् रसामपोहेत                              | 844           | साध्यभाव तु चन्दार         | 212           | न्वंण ग्रांभिनिर्मुक्त ७१         |
| सर्वामामेकपनीमाम्                              | ··· \$05      | साक्ष्यभावे प्रणिधिमि      | 200           | सनापतियकाध्यक्षी २६२              |
| सर्वेण तुप्रयक्तेन                             | २४२           | साक्ष्येऽनृत बदम्पाशै      | 368           | सेवेतेमान्तु नियमात् ५३           |
| सर्वे तस्याहता धर्माः                          | B             | सा बेत्युन महुच्येण        | 849           | सेनापत्य च राज्य च ४८४            |
| सर्वेऽपि जमशस्त्रेते                           | ২২৬           | सा बदशतयोगि स्यात          |               | सोऽसर्भवति वायुश्य २३०            |
| सर्वेषां बाह्यणो विद्याः<br>सर्वेषां शावमाशीचन |               | सातानिकं यक्ष्यमाणम्       |               | मोद्रया विभजेरस्तम् ६०७           |
| सर्वेषां मुसनामानि                             |               | मामध्यनावृग्यजुपी          |               | सोऽनुम्यासुखोदकांन् ४७०           |
| -                                              | ••• •         | सामन्ताक्षेन्मृवा वृद्ध    |               | मोऽनिन्याय ग्रारीरात्म्बात् ५     |
| सर्वेषां तु विशिष्टेन                          | ३३९           | सामन्तानामभावे तु          |               | मोमपा नाम विमाणाम् ११५            |
| सर्वेषां नु विदिन्वेषाः                        |               | सामादीनाशुपावानाम्         |               | ्सोमपान्तु कवे युत्रा ११५         |
| सर्थेषा धनजातानाम्<br>सर्थेपामपि चेतेषाम्      | ••• इंप्प     | , साम्रा दानेन भेंदन       |               | सोमविक्रियणे विष्ठा ११२           |
|                                                |               | साब त्वनस्य सिद्धस्य       | Ŧ             | सोमाझ्यर्कानिकेन्द्राणाम् १९८     |
| सर्वेषामपि वैतेपाम्                            |               | सारासारं च माण्डानाम्      |               | सोमारीह तु बह्वेनाः ४६५           |
| सर्वेषामाप बेतेपाम्                            |               | सार्ववणिकमञ्जासम्          |               | स्रोऽसहाबेन मूदंन २३४             |
| सर्वेषामपि तु न्वारय                           |               | सावित्राव्छान्निहोमाश्च    |               | स्रोऽस्य कार्याणि संपश्येत् २७०   |
| सर्ववामायमधि तु                                |               | सावित्री च जविश्वत्यम्     | i             | म्बन्धेनादाय मुस्रकम् १२२         |
| सर्वेषामधिनो मुख्या                            |               | सावित्रीमात्रसारोऽपि       |               | स्तिनगायनयोश्याचन १६९             |
| सर्वेषामेव दानानाम्                            | 95%           | साहसे वर्तमानं तु          |               | स्त्रियं स्पृत्तेद्देशे य ६२९     |
| सर्वपामेव शीचामाम्                             |               | साहसेषु च सर्वेषु          | २८२           | सिवां नु रोधमानायाम् ८९           |
| सभी दण्डावनी छो।                               | हर <i>देव</i> | सीताद्रव्यापहरण            |               | ब्रियाप्यसंभवे कार्यम् १८१        |
| सर्वापायम्सवा कुर्यात                          | [ २६०         | सीदद्भिः कुप्यमिष्क्रद्भिः |               | सियां तु बझवेदिसम् १७५            |
| सर्पपाः षट्यवो मध                              |               | चीमां मृतिसञ्जत्यने        |               | कियो व्यतिन सस्पेन ४७८            |
| संबर्णाधे द्विजामीनाम                          | [ 94          | सीमाबामविषद्भावाम्         | <b>\$98</b> , | श्चियो रनान्यभो विद्या ७४         |

|                                        | _            | _                             | _        |                               |
|----------------------------------------|--------------|-------------------------------|----------|-------------------------------|
| श्रोकः                                 | पृष्ठं ¦     | स्रोकः                        | 80       | क्षोकः एवं                    |
| सीणा सुसोधमङ्गम्                       | Ę4           | स्वयं वा शिश्रवृष्णी          | 880      | हत्वा व्यक्तिया च भिन्दा च ८३ |
| स्रीमामसंस्कृतानां मु १९               | ६२ :         | स्वयकृतम कार्वार्थम्          | 444      | हत्वा कोकामपीमांचीन् ४६६      |
| स्तीणां सा <b>ध्यं सियः कु</b> र्युः २ | 29           | स्वयमेव तु वो दद्यात्         | 101      | हत्वा हंसं बसाका च ४४५        |
| स्रीधनानि तु वे मोहात                  | C 19         | स्वराष्ट्रे स्थायकृतः स्ट     | ाग् ३३४  | हन्ति जातानजातांश्च २८६       |
| क्तीधर्मबोग तायस्वम्                   | २७           |                               |          | हरेत्तत्र नियुक्तायाम् ३६५    |
| स्रीपुंघर्मी विमागस व                  | €9           |                               |          | हर्पवेद्राक्षणास्तुष्ट १२१    |
| बीबालोमत्तवृद्धानाम् ३                 | 60           | त्वादानाद्वर्णसंसर्गात्।<br>- |          |                               |
| श्रीष्वनन्तरजातासु ३                   | - 1          |                               |          | हविष्पान्तीवसभ्यस्य ४६५       |
| स्थलजोदकशाकानि ३                       | 1            |                               |          | क्षंत्रप्यमुग्धाःनुसरेत् ४३४  |
| म्थानामनाभ्यो विहरेत् ४                |              |                               |          | हस्तिगोश्चोष्ट्रदमकः १०९      |
| स्थावराः कृमिकीटासः ४                  |              | न्वाच्यायेन जतेहींमै          |          | इस्तिनश्च नुरङ्गाश्च ४७४      |
| Bake a condition of the                | • ६          | स्वाध्यायेनार्भयेहपीत         | 48       | हिमविद्रव्ययोर्भध्यम् १३      |
| भूद्वा दन्या <del>च</del> महिराम ४     |              | न्वानि कर्माणि कुर्बा         |          | 4                             |
| माङ्केतामशुचिनित्यम् 🤊                 | 40           | न्वाम्यमाखौ पुरं रा           | हम् ३९०  | हिरण्यमायुरतं च १६५           |
| म्बन्दनाश्चः समे गुध्येत् २            | 43           | न्या मस्ति चरित्र व           | #80      | हिंसा नवन्ति ऋष्यादाः ४७७     |
| at and a second .                      | રૂપ, ં       | स्थावंभवस्यास्य समो           | - 9 m    | । हरण्यभागसमात्याः १६५        |
| श्रांतसा नेदको वश्र 👵 🤊                | ٥٩ ;         | न्वायं मुवाचाः सहैते          | 96       | हिलाहित गृदुक्र ११            |
| +अक्षेत्रे सम्कृतामां तु ३             | 49 !         | स्वारोशिवधोत्तमस्य            | 9-       | . हीनक्रिय निष्पुरुषम् ७८     |
| +वधमी विजयम्तम्य 🚥 ४                   |              | वेट्तं दंशमशकम्               | 18       | हीनजातिस्त्रिय मोहात् ८०      |
| न्वधाम्त्रिखेव त 🛛 युः 🤊               | <b>२४</b> ¦  | 2.3.2.                        | - A -    | हीनाङ्गानितिरिक्ताङ्गान् १५७  |
| स्वेत सिक्तवा ब्रह्मचारी               | 48 j         | त्वेभ्यः स्वेभ्यसम् कर्त      | नेब ४७९  | हानात्रत्रखावमः न्याद् ••• ६६ |
| न्वभाव एव नारीणां                      | <b>4</b> < 1 | नेत्र भ्वे धर्मे निविष्टा     | नाम् २३५ | हुत्वामा विश्ववद्धालाण ०००    |
| न्वभावेनेव <b>बद्व</b> युः ३           | 143          | _                             |          | ् हुकार जाहाबस्योक्त्वा ४५७   |
| स्थमास परमासेन १                       | re           | •                             |          | हहानि प्यते विम ४१            |
| स्वमेव ब्राह्मणी भुक्के 🕠              | રપ !         | हत्वा गर्नमविज्ञातम           | 840      | होमे प्रदान गोल्य च १२२       |

## इति मनुस्मृतिन्छोकानामकारादिवर्णक्रमेण अनुक्रमणिका संपूर्णा।



## विकेयसंस्कृतपुस्तकानि ।

#### - 100000

# वेदग्रन्थ.

| आपस्तथाय द्व                                                    | 811         | 611        |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| आश्वलायनपृद्यस्त्रम् चतुरभ्यायात्मकमः                           | 6%          | 611        |
| उदकरांति—( आपस्तंबी ) प्रयोगामहिन                               | 6-11        | 611        |
| ऋक्संहितापद्पाठ-(परें)                                          | ş           | 1=         |
| ऋग्वेदी देवे                                                    | 611         | 611        |
| *ऋग्येद्संहिता-मूळ. ८ अष्टक समय, परिशिष्टं व संहिता-            |             |            |
| शेष शांसहित                                                     | 341         | 11.        |
| *ऋग्वेद-मंत्रसंहिता-पुण्याहशाचनादि याहिक प्रयोगांच्या           |             |            |
| अनुकमानें सर्वमत्र, प्रयोगवार जोड्डन, उत्तम शुद्ध करून          |             |            |
| स्तच्छ मोठ्या टाईपांनी स्तरांमहित छापलेली पोथी                  | 911         | 0=         |
| *ऋग्वेद-मंत्रसंहितारफ कागद                                      | 91          | 6=         |
| गणपत्यथर्वशीर्ष                                                 | 611         | 611        |
| पवमानपंचसूर्के                                                  | 6-11        | 611        |
| पुरुषसूक्तः                                                     | <b>डा</b> । | 611        |
| रुद्र-हिरण्यकेशी                                                | GIII        | Sil        |
| शिक्षादिवदणडंगानि-यात-१ शिक्षा, २ ज्योतिषं.                     |             |            |
| ३ छंदः, ४ निषंदुः, निरुक्त-पृत्वेषद्वं, उत्तरपदू, ५ आश्व-       |             |            |
| खायनधौतसृत्र -प्येषट्ट, उत्तरषट्ट, ६ अष्टाध्यार्थ। (सृत्र-      |             |            |
| पाटः). इनके विषय आले आहेत                                       | 91          | -1-        |
| शिक्षादिवेदांगचतृष्यम् -शिक्षा, ज्योतिपं, छंदः, निषंदुः.        | 62          | 611        |
| शुक्रय जुर्वेदमाध्यदिनसंहिता—या पुस्तकांत संहितेच्या            |             |            |
| शेवटी याज्ञवत्वयशिक्षा-प्रतिज्ञासूत्र, सर्वानुकम, अनुवाकसूत्र व |             |            |
| यांनील सर्व मत्रांचा अकारादि वर्णकमकोश इत्यादि                  | ર           | 15         |
| शुक्रुयजुर्वेदीय रहाष्टाघ्यायी—स्थ्लाकर                         | 63          | GII        |
|                                                                 |             |            |
| श्रीसूक्त                                                       | 611         | <b>ढ</b> ॥ |
| सीर-ऋवेदी                                                       | 611         | 611        |
| कर्मकाण्डभन्थ.                                                  |             |            |
|                                                                 |             |            |
| #आह्रिफस्त्राविल - शुक्रयुजुर्वेदीय-माध्यंदिन-वाजसनेयांचे       |             |            |
| नित्यक्रह्मकर्मे. विषय ४२८                                      | 911         | .i.        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₹. ·  | डा. म• |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| आह्निकचंद्रिका—(सायनमञ्जमाष्यसहिता.) हा प्रश्र प्राचीन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |
| असून याला आचारचंद्रिका असेंही नांव आहे. या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |
| पुस्तकांन निलक्सीन लगणारे सर्व ऋग्वेदी मंत्र, स्कें,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |
| सौर, रुद्र, रुद्रस्कें, विष्णुस्कें, श्रीस्क, गणपति-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |
| सुक्त, बगरे विषयांखाली सायणमंत्रभाष्य जोडले असून                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |
| शेवटी गणपत्यथर्वशिष समाच्य जोडले आहे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -111- | 6=     |
| उत्सर्जनोपाकरणविधि (कृष्वेदीश्रावणी)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6=    | 511    |
| ऋग्वेदी नित्यविधि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 41.   | 6-     |
| ाणेशसहस्त्रनामावलिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6-11  | 611    |
| त्रेकालसंध्या ऋग्वेदीया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SIII  | 611    |
| त्रिकाल्रसंध्या हिरण्यकेशीया (आपन्तर्गया)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 III | 611    |
| त्रिसुपर्ण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 611   | 611    |
| दत्तात्रेयसहस्रनामाविलः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5=    | 611    |
| देवीसहस्रनामाविलः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6-11  | 611    |
| नेत्यकर्मपद्धतिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6-    | 611    |
| गंचायतनदेवांची पृथक् पृथक् अष्टोत्तग्रातनामावलि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6-    | 611    |
| पूजासमुखय—(विषय १०५) दुमरी आवृत्ति. हे पुस्तक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |
| "ब्रह्मकर्मसमुखया" ने परिशिष्ट आहे. यांत सवन्मग्यति-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |
| पदेपासून बारमाही लागणाऱ्या नित्य, नैर्मित्तक व काम्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |
| त्रतांच्या अनेक पूजा आत्त्रा आहेत. शेवटी गणपीत आदिदे-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |
| बाच्या उपलब्ध अमलेल्या बहुतेक अष्टोत्तरधननामावली ब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |
| सहस्रनामावलीही जोडन्या आहेंन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -111- | 6%     |
| वितसंवत्सरिकश्राद्वप्रयोगः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 62    | 611    |
| प्रातःस्परण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6-    | 611    |
| ब्रह्मकर्मसमुखय-ऋग्वेदी-(विषय ३८२) विशेष मुधारन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |
| छापलेली तिसरी आयृत्ति. हा प्रंथ भिधुकवर्गाच्या सप्रहीं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |
| असणे मोठ्या अगत्याचे आहे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २।    | . (22  |
| The second secon |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |
| संस्काररत्नमाळा, महेश्वरभद्दी, शकरभद्दी, सिधु, प्रतापनारसिंह,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |
| संस्काररत्नमाला, महेश्वरभट्टी, शकरभट्टी, सिधु, प्रतापनारसिंह,<br>प्रतकोसुदी, प्रतिष्ठावासुदेवी, शांतिरक व हिरण्यकेशी अत्येष्टि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |
| संस्काररत्नमाळा, महेश्वरभद्दी, शकरभद्दी, सिधु, प्रतापनारसिंह,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |
| संस्काररतमाला, महेश्वरभद्दी, शकरभद्दी, सिधु, प्रतापनारसिंह,<br>प्रतकोमुदी, प्रतिष्ठावामुदेवी, शांतिग्न व हिरण्यकेशी अत्येष्टि<br>यांच्या आधाराने नवीन तयार केले आहे. यात ९ आहिक,<br>२ सस्कार, ३ मिश्र (इष्टापूर्तकर्में) व ४ अत्येष्टि साम्र अशी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |
| संस्काररत्नमाला, महेश्वरभद्दी, शकरभद्दी, सिधु, प्रतापनारसिंह, प्रतकोमुदी, प्रतिष्ठावामुदेवी, शांतिग्त्र व दिरण्यकेशी अत्येष्टि यांच्या आधाराने नवीन तयार केले आहे. यात १ आहिक, २ सस्कार, ३ मिश्र (इष्टाप्तकर्में) व ४ अत्येष्टि माग्र अशीं चार प्रकरणे आलीं आहेत. प्रयोगांत लागणारी गर्गात व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |
| व्रतकीमुदी, प्रतिष्ठावामुदेवी, शांतिग्त व हिरण्यकेशी अत्येष्टि<br>यांच्या आधाराने नवीन तयार केले आहे. यात ९ आक्रिक,<br>२ सस्कार, ३ मिश्र (इष्टापूर्तकर्में) व ४ अत्येष्टि माग्र अशी<br>चार प्रकरणे आली आहेत. प्रयोगांत लागणारी ग्गीत व<br>माधी नानाप्रकारची मंडलें आरंभी दिली आहेत. यांतील                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |
| संस्काररत्नमाला, महेश्वरभद्दी, शकरभद्दी, सिधु, प्रतापनारसिंह, प्रतकोमुदी, प्रतिष्ठावामुदेवी, शांतिग्त्र व दिरण्यकेशी अत्येष्टि यांच्या आधाराने नवीन तयार केले आहे. यात १ आहिक, २ सस्कार, ३ मिश्र (इष्टाप्तकर्में) व ४ अत्येष्टि माग्र अशीं चार प्रकरणे आलीं आहेत. प्रयोगांत लागणारी गर्गात व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |

|                                                            |      | 1.40° 4 | 51. TI. |
|------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| यञ्जुर्वेदीयत्रिकालसंध्याः                                 | •••  | 611     | 611     |
| विवाहपद्धती                                                | ***  | -1-     | 6-      |
| विष्णुसहस्रनामाविलः                                        | •••  | 6-1     | 611     |
| बैश्वदेव विहरण मंडलासह                                     | •••  | GIII    | 611     |
| शिवसहस्रनामाविल                                            | •••  | 6-11    | 611     |
| सप्तराती—वडीपाठ, देवीसूक्त व तीन रहस्ये यांसति             | हेत  |         |         |
| रेशमी पुत्रा, स्थूलाक्षर                                   | •••  | 11=     | 6=11    |
| सप्तशातीरेशमी पुरा, मध्यमाक्षर                             | •••  | 1=      | 6-      |
| सप्तदातीरेशमी पुरा, सूक्ष्माक्षर                           | •••  | .1-     | 6-      |
| सप्तराती—सुटी, स्थूलक्षर                                   | •••  | -11-    | 5=-     |
| सप्तशाती-साधी कागदी, मध्यमाक्षर                            | •••  | 11      | 6-11    |
| सप्तदाती-अगदीं लहानांत लहान                                |      | 6=11    | 611     |
| सर्वपूजा                                                   |      | 6-      | 611     |
| स्र्यसद्वामाचिल                                            | •••  | 6-11    | 611     |
| हिरण्यकेशीय-( आपस्तंबाय ) नित्यविधि                        | •••  | 62      | 5-      |
| 2                                                          |      |         |         |
| धर्मशास्त्रयन्थ.                                           |      |         |         |
| आशोचनिर्णय-श्यम्बककृत                                      | •••  | 6-11    | 611     |
| *धर्मसिंधु मृल-(मुधास्न तयार कंलेली आयृत्ति २              | री.) | 2       | .1-     |
| निर्णयसिंधु मूल-याचे परिच्छेद तीन आहेत.                    |      |         |         |
| सनातन आर्यधर्माचा निर्णय केला आहे                          |      | ঽ       | -11-    |
| पुरुषार्थिचितामणि-हा प्रंथ धर्मशास्त्राचा फार महत्त्व      | चा   |         |         |
| आहे. यांत कोणताही निर्णय करतांना हेमादि कालमा              |      |         |         |
| वंभेरे प्राचीन मान्य प्रंथांचा एकमेकांत भासणारा वि         |      |         |         |
| मोठ्या न्याप्य रीतीनें दूर केला असून सर्व शास्त्रार्थ एकवा |      |         |         |
| तेनं स्पष्ट कंछे आहेत. या पुस्तकाचे महत्त्व, ते एक         |      |         |         |
| पाहतांच लक्षांत येण्यासारखे आहे                            |      | વ       | -1-     |
| प्रस्थानचन्द्रिका-श्रीयक्षेश्वरश्मविरचित                   | •••  | 6-      | 611     |
| सनातनमानवधर्म-मनुस्पृतीतील वेंचे                           | •••  | 6=      | 611     |

तुकाराम जावजी, निर्णयसागर छापलान्याचे मारुक.

| ४८. वाग्मटालंकारः—श्रीवाग्मटप्रणीतः, सिंहदेवगणिविर-                                                            | म्॰  | दा, म्य. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| चितया टीकया सहितः                                                                                              | -11- | 6-       |
| ४९. ब्रिसंधानमहाकाव्यम् श्रीधनंजयविरिवतं, बदरीना-                                                              |      |          |
| थविरचितया टीक्या सहितम्                                                                                        | 911  | 6-11     |
| ५०. अलंकारशेखरः—श्रीमाणिक्यचन्द्रकारितः, श्रीकेशवमि-                                                           |      |          |
| 청중 <b>त:</b>                                                                                                   | 11-  | 6-       |
| ५१. पतञ्जलिबरितम्—श्रीगमभददीक्षितप्रणीतम्                                                                      |      | 6-       |
| ५२. मन्दारमरन्दचम्यः अधिकष्णकविविरचिता                                                                         | 11   | 5=       |
| ५३. वाणीभूषणम् -श्रीदामोदरमिश्रविरचितम्, भयं                                                                   |      |          |
| प्रन्थो वृत्तरस्राकरवदेव वृत्तवोधकः परं च वृत्तरस्राक-<br>रापेक्षयाप्यस्मिन् कतिचिदधिकवृत्तानां लक्षणानि निवे- |      |          |
| रायक्षणान्यास्मन् काताचदायकद्वताना लक्षणान् । नवः<br>शितानि, तथा प्रतिदृत                                      |      |          |
| रुचिरतया निवंशितं दश्यते । तेन अन्थवाचनसमये                                                                    |      |          |
| वृक्तज्ञानं मनोरञ्जन चेन्येते युगपदेव संभवतः ।                                                                 | .1=  | 6-       |
| ५४. धनं जयविजयः—श्रीकाश्चनाचायविरिचतः                                                                          |      | 6-       |
| ५५. अद्भुतद्र्पणनाटकम्-श्रोमहादेवकविविरचितम्                                                                   |      | 6-       |
| ५६. नेमिनिर्वाणकाव्यम्—महाकविश्रीवरमश्विरवितमः                                                                 |      | 6-       |
| ५७. राघवंतपधीयकाव्यम्—श्रीहरदत्तमूरिकृतम्, सकृत-                                                               |      | •        |
| या टीकया सहितम्                                                                                                | ·II- | 8-       |
| ५८. शृङ्गारभूपणभाणम् —नामनभट्टवाणविरचितम्                                                                      |      | 611      |
| ५९. अमृतोद्यनाटकम् — श्रीमहोकुलनाथकृतम्                                                                        | ·II· | 6-       |
| ६०. युधिष्ठिरविजयकाच्यम्—महाकविश्रीवाष्ठुदेवविरचितम्                                                           |      |          |
| राजानकरलकण्ठकृतया टीकया सहितम्                                                                                 | 911  | 6=       |
| · ६१. <b>हरचरितचिन्तामणिकाव्यम्</b> —राजानकजयरथकृतम्.                                                          | 9111 | 6=       |
| <ol> <li>राघवपाण्डवीयकाब्यम्—क्विराजविरिवतं, शशधर-</li> </ol>                                                  |      |          |
| कृतया (प्रकाश ) टीकया सहितम्                                                                                   | 91   | 6-11     |
| ६३. साहित्यकौमुदी—( अलंकारः ) श्रीविद्याभूपणवि-                                                                |      |          |
|                                                                                                                | 911  | 62       |
|                                                                                                                | 911  | 62       |
|                                                                                                                | 4    | 1-       |
| ६६. अलंकारकौस्तुभः—( अलंकारः ) श्रीविश्वेश्वरपण्डित-                                                           |      |          |
|                                                                                                                | 3    | 62       |
| ६७. हीरसौभाग्यकाव्यम् - भीदेवविमलगणिविरचितं, स्रोपह                                                            |      |          |
| व्यास्यया समलंकृतम्                                                                                            |      | 112      |
| ६८. रावणार्ज्जनीयकाव्यम् —काश्मीतिकश्रीमदृशीमकृतम्.                                                            | 11   | 6-11     |
|                                                                                                                |      |          |

|      |                    |             |                | -               |          |         |        | H.    | हा, म् |
|------|--------------------|-------------|----------------|-----------------|----------|---------|--------|-------|--------|
| ٤٩.  | <b>बृहत्कथाम</b> ञ | <b>(1</b> % | क्षिमेन्द्र    | <b>बिर्चि</b> र | IT.      | ***     | ***    |       | •]•    |
|      | यशस्तिङकच          |             |                |                 |          |         |        |       |        |
|      | श्रीश्रुतसागर      |             |                |                 |          |         |        |       | ٠١٠ ;  |
| 69.  | यशस्तिलक्ष         |             |                |                 |          |         |        |       | ;      |
|      | श्रीश्चतसागर       | सरिकृतः     | या व्यास       | यया स           | मेतं ड   | त्रसम   | FH. 4  | 2111  | 4.     |
| ७३.  | काञ्याजुशास        |             |                |                 |          |         |        |       |        |
| ••   | संकारच्हाम         |             |                |                 |          |         |        |       | 6=     |
| v 3. | कथाकौतुकम्         |             |                |                 |          |         |        |       | 6-     |
|      | सुरथोत्सवम्        |             |                |                 |          |         |        |       | 6-11   |
|      | सीगन्धिकाहर        |             |                |                 |          |         |        |       | 6-     |
|      | जयन्तविजयम         |             |                |                 |          |         |        |       | 6-11   |
| 99.  | गङ्गावतरणम्-       | —श्रीनी     | लकण्ठत         | रीक्षिन्        | वेरचित   | म्.     | •••    | -11-  | 6=     |
|      | देलरामकथार         |             |                |                 |          |         |        |       | 6-     |
| v9.  | शुक्रारसर्वस्व     | राणः-       | -श्रीमह        | कविवि           | रचितः    | ***     | •••    | -1-   | 6-     |
| ۲o.  | कर्णभूषणम्-        | -श्रीगङ्गा  | नन्दक          | वेराजप्र        | णीतम्.   | • • • • | 444    | -11-  | 6-     |
|      | प्राचीनलेखमा       |             |                |                 |          |         | ***    |       | 6-11   |
|      | विद्ग्धमाधव        |             |                |                 |          |         | ाम्    |       |        |
|      | ( सटीकम् )         |             |                |                 |          |         |        | 91    | 6-11   |
| ٥٤.  | सुभाषितरहार        | संदोहः      | श्रीय          | गदमित           | गतिविर   | चितः.   | ***    | -111- | 62     |
| 68,  | रामायणमञ्जर        | ति—क्षे     | मेन्द्रविर     | चिता.           |          | •••     | •••    |       | -15    |
|      | स्तवमाला           | शस्पदेव     | विरचि          |                 |          |         | तभा-   |       |        |
|      | व्यसमेता.          |             |                |                 | •••      | •••     | ***    | ?     | 62     |
|      | तिलकमञ्जरी         |             |                |                 |          |         | ***    |       | -1-    |
| CV.  | हरिहरसुभाषि        |             |                |                 |          |         | ाः सुभ | i-    |        |
|      | वितमन्धोसि         |             | •••            |                 |          |         | ***    |       | 6-     |
| cc.  | चैतन्यचन्द्रोट     | ्यनाट       | कम्-           | -कविव           | र्णपूरवि | रिचित   | Ţ      | 91    | 6-11   |
| ٥٩.  | अन्योक्तिमुक्त     | ावळी-       | —हंस           | वेजयग           | णसमुगि   | वता (   | सुभाषि | षेत-  |        |
|      | प्रन्थः )          | ***         | •••            | • • •           | •••      | ***     |        | 1     | 8-     |
|      | पद्यरचना           |             |                |                 |          |         |        |       | 62     |
| 59.  | यात्राप्रबन्ध-     | -समर्       | <b>पुंगबदी</b> | क्षतवि ।        | चितम्    | * ***   | •••    | 9     | 6-     |
|      |                    |             | *******        | 100             | •        |         |        |       |        |
| प्रथ | मगुरुछकः.          | •••         | •••            | ***             | •••      |         | • • •  | 1     | 8-11   |
|      | विगुच्छकः.         | •••         |                |                 | ***      |         | *#*    | 1     | 6-11   |
| तृती | यगुच्छकः.          | •••         |                | •••             | ***      | ***     | ***    | •     | 6-11   |
| चतु  | र्थगुरस्कः,        | ••• ,       | ***            |                 | ***      |         | • • •  | 9     | 6-11   |
|      | सगुष्डकः.          |             |                |                 |          |         |        | •     |        |

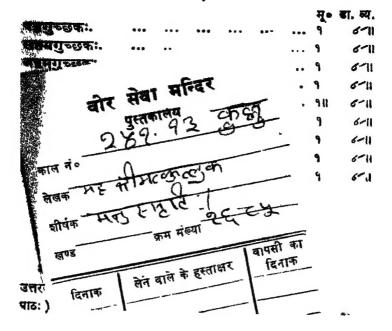

शि

चा

अह आदु भे प्रणयः बद्धणि

١,